This book can be had of:—
The "Gujarati" Printing Press,
Sassoon Building,
Elphinstone Circle, Fort, BOMBAY 1.

( All Rights Reserved by the Publishers )

Printed and Published by Natverlal Itchanam Desai B. A., at the "Gujarati" Printing Press, Sassoon Building, Elphinstone Circle, Fort, Bombay 1.

## चंद्रकांत

(वेदान्त ज्ञानका द्यख्यय) चतुर्थ प्रवाह—हिमगिरिकी पर्णकुटी

तीन भागोंमेंसे-यह तीसरा भाग

### <sub>मूल प्रत्यकर्वा</sub> इच्छाराम सूर्यसम देसाई

भूतपूर्व र्सपादक-"गुजराती"; संस्थापक-"गुजराती" प्रेस "हिंद और बिटानिया", "गङ्गा", "दिस्हीपर चढाई", पचदुशीके ऊपर "चन्द्रकान्त-विवरण" इत्यादिके कर्ता.

#### हिंदी आवृत्ति

प्रकटकर्ता ''गुजराती'' प्रिंटिंग प्रेस सासन विल्डींग्स, एरिफन्स्टन सर्वेळ, कोट—स्टंबई १.

#### पुस्तक मिलनेका पताः

## "गुजराती" प्रिंटिंग प्रेस,

सासुन विलिंडग, एल्फिन्स्टन सर्कल, कोट, सुंबई १.

(सर्व हक प्रकाशकोंने स्वाधीन रहते हैं)

"गुजराती" प्रिन्टिंग प्रेसमें नटवरलाल इच्छाराम देशाईने छापकर प्रसिद्ध किया सासुन विक्डिंग, एल्फिन्स्टन सर्कल, कोट, मुंबई १.

## पुष्पाञ्जलि.

~<del>}}\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</del>\*~

#### श्रीसद्गुरु ब्रह्मनिष्ठ

## श्री अच्युतानन्द स्वामी!

आप सहुरुवर्यके कृपाकटाक्षसे मैं अद्वैतास्त-रसका आस्वादी वना हूं. आपकी कृपासे ही अद्वैतात्मदर्शनके प्रति मेरी द्यत्तियोंकी प्रवृत्ति होने लगी है. उसमें लीन होनेकी भावना होती है. आपने ब्रह्मास्तकी दृष्टिसे मेरे नीरस हृदयक्षेत्रको सरस बनाके उपदेशद्वारा जिन पारमार्थिक बीजोंका मेरे हृदयक्षेत्रमें वपन किया था, वे ही समय पाकर अंकुरित औ नवपळ्ळवित हुए हैं. इस प्रकार यह आपकी ही विभूति है. उसे आज में आपके पवित्र चरणकमलोंमें शिष्यमावसे पृष्पाञ्जलिके रूपमें समर्पण करता हूं. आप जहां विराजते हों वहां इसका स्वीकार करके मुझे कृतार्थ करेंगे.

वस्बई वैत्री पूर्णिमा १९०७ वापका अनृणी शिष्य इच्छाराम सूर्यराम देशाई

# युक्तिप्रकाश.

विचारसागरका कर्ता साधु निश्चलदासजीने किया हुआ यह यन्थ हिन्दी भाषामें है. इसमें वेदान्तके ३९ सिद्धान्त बहुत अच्छी तरहसे सिद्ध किये गये हैं. निश्चलदासकी वाणी सब जिज्ञासुलोगोंको ज्ञात होने-से विशेष निरूपणकी छुछ जरूरत है नहीं. यह यन्थ जिज्ञासुलोगोंको बहुत उपयुक्त है. पक्की जिल्द और अच्छा कागज़.

किं. १-०-० र. ख्. ०--३--०

पुस्तक मिलनेका ठिकानाः—

'गुजराती' प्रिन्टिंग प्रेस,

सासुन विल्डिंग, एळ्फिन्स्टन् सर्कल, कोट, मुंबई १०

## पुस्तक मिलनेका पताः "गुजराती" प्रिंटिंग प्रेस

सासुन विल्डिंग्स, एल्फिन्स्टन सर्कल, कोट, ग्रुंबई १.

हिन्दी पुस्तक एजेन्सी, श्रीवेंकटेश्वर ग्रेस-पुस्तक एजेन्सी १०३, हरियनरोड, कलकत्ता. १९९१२ हरियन रोड, कलकत्ता

मास्तर खेलाडीलाल खेमराज श्रीकृष्णदास— संस्कृत वुकिंडपो, श्रीवेंकटेश्वर वुकिंडपो, कवौडी बडी, बनारस सीटी. चौक, काशी

हरिकृष्णदास 'गुप्त-बुफ-डिपो' हिन्दी पुस्तक एजेन्सी, कवौरी गड़ी, बनारस सीटी. बळानाळा, काशी,

गौरशिंकर शम्मी- रघुनंदन प्रसाद शुक्क, भास्कर पुस्तकालय, संस्कृत पुस्तकालय,

क्वेरी बनार, बनारस सीटी. कवीरी गर्छा, बनारस सीटी. मोतीलाल बनारसीदास- मेहेरचंद्र लक्ष्मणदास-

पंजाब संस्कृत बुक्तिथा संस्कृत पुस्तकालय, सैदमीय स्ट्रीट, लाहोर. सैद मिहा वाजार, लाहोर.

अमर जैन युक्कियों, हिन्दी भवन, सैदमिश वाजार, लाहोर. होस्पीटल रोह, लाहोर.

गंगा-पुस्तकमाला-कार्यालय वम्बई पुस्तकालय, (विकय-विभाग) लखनऊ. चौक, कानपुर-पं. जगन्नाथ लक्ष्मीनारायण, अयोध्याः

अध्यक्ष, संस्कृत पुस्तकालय, वड़ा दरीवा, दिल्ली. जोधपुरः

## यन्थकर्ताका 'स्वात्मकथन '

परार्थव्यासङ्गादुपजहद्दपि स्वार्थपरता— मभेदैकत्वं यो वहाते ग्रुरुभृतेषु सततम् । स्वभावायस्यान्तः स्क्ररति छल्तिदात्तमहिमा समर्थे यो नित्यं स जयतितरां कोऽपि पुरुषः ॥

जो पराये कार्योंको करनेके लिये स्वार्थका भी त्याग करता है, जो सदा सव प्राणियोंके साथ अमेद भावसे वर्तता है, जिसके हृदयमें स्वाभा-विक ही उदारताकी उत्तम मिहमा स्कुरित हो रही है तथा जो आरव्य कार्योंको पूर्ण करनेमें समर्थ है, ऐसे अनिर्वचनीय गुणोंवाला पुरुष अत्यंत विजयी होता है.

' गुजराती ' पत्रका पर्चास वर्षका इतिहास प्रकट करनेके पूर्व अपने अनेक मित्र और प्राहकोंकी इच्छानुसार मुझे अपना कुछ आत्मकथन करना पड़ता है. मेरा जन्म ई. स. '१९५४—िक जिस समय सारे भरत खंडमें एक कटाकटीका और वहुत वही राज्यकांतिका भय टपस्थित या उसकी २३ वीं अगस्तको हुआ है. मेरे पिताका कुछ बहुत उच कहा जाता है. सूरतकी मेरी जातिमें केवल मेरा अकेला ही कुछ देशाईगीरीकी पद्वीका उपमोग करता है. मेरे पूर्वजोंने शाहनशाह अकबरके दरवारमें उत्तम सेवा प्रदर्शित करनेके उपलक्ष्यमें वह देशाईगीरी प्राप्त की थी. इसके पीछे शाहनशाह जहांगीर, शाहजहां तथा अन्यान्य शाहनशाहोंने भी उस देशाईगीरीको स्वीकार कर वहाल रख, अपनी मोहर लगाकर नये नये पट्टे कर दिये थे. इनामकमिशनने हमारी देशाईगीरीके विरुद्ध आपत्ति उपस्थित की थी. परन्तु उसके निमित्त प्रीवीकोंन्सिल तक लडकर हमारी

१ इस " स्वात्मकथन " को अयकर्ताने १९०४ के जुलाई मासकी दूसरी तारीखवाले "गुजराती" पत्रके संकर्भ " गुजराती " पत्रके रोप्य महोत्सवके प्रसंगर्मे लिखा था. उसीका यह उपयोगी भाग यहांपर उद्धृत किया गया है.

२ 'चन्द्रकांत ' के कर्ताका जन्म वि. संवत् १९१०, शके १७७५ आवणः शुक्र ६ बुघवारको स्रतमें माता प्राणकुंवरिकी पवित्र क्रुक्षिसे हुआ था.

ेड्ड शाईगीरीके औचित्यको मेरे पिताने सरकारसे स्वीकार करा छिया था. जो देशाईगीरी आजतक मेरे छुटुंबको स्रुतकी क्छेक्टरीसे मिला करती है.

मेरं पिताका जन्म स. १७९९ कहा जाता है. उनका समस्त जीवन अंग्रेज सरकारकी सेनिक सेवामें व्यतीत हुआ था. किसी कोर्डुविक कारण-वश वे अठारह वर्षकी अवस्थामें घर छोड़, डीसाकी वैम्प ( छावनी ) में जाकर सिपाहीगीरीमें दाखिल हुए. मेरे पिता फारसीके अच्छे जाता थे. जैन्निक विभागमें सेवा करते समय वे किस पदवीपर पहुँचे थे, इसका मुझे ठीक परिज्ञान नहीं. पर नौकरीसे अवकाश ब्रहण करनेपर उन्हें छग-अग ४६) रु. मासिक पेन्शनके स्वरूपमें मिलते थे. इससे अनुमान होता है ्रिक वे सेनिक विभागके किसी उत्तम अधिकारपर आरुड रहे होंगे. नीकरी फ़रते समय वे पहली अफगानी लड़ाईमें ठेठ काबुल तक गये थे, ऐसा उसकी फारसीमें लिखी हुड़ डायरीसे जाना जाता है. गुजरानवालाकी इड्डाईमें भी वे उपस्थित थे, जैसा मेंने स्वयम् उनके मुखसे सुना था. यदापि सेरी अतिलयु अवस्थामें उनका परलोकगमन होने तथा अपनी अज्ञानताके कारण उनके मित्र और उनकी माता अर्थात् अपनी दादीसे में आवश्यक इत्तांत प्राप्त न कर सका, तथापि जो कुछ जानता हूं वह इतना ही कि वे एक उत्तम वन्द्रकका निशाना लगानेवाले-वेध करने वाले (निशान न्हाज ) थे. सदैव अपने घरके पास वाले मैदानमें वन्द्रक दागा करते थे. उनके पेरोंमें गोलियां लगी हुई होनेके कारण शीतकाल जिले में उन्हें बड़ा कष्ट सहन करना पड़ता था. वे एक उत्तम वेदान्ती तो थे, पर ्आप्रही भी ऐसे थे कि उनका सूरतके अजरत्नजी महाराजके साथ अदा-् छत्तें पहुँचने तक विवाद भी हुआ था. इनके पिछले मित्रोंमें स्व. रा. व. भोळानाथ साराभाई, दुर्गीराम मंछाराम मेहेताजी, जमीयतराम विष्णुराम, ठाकुरभाई भीठाराम दिवानजी, जगन्नाथ शास्त्री और गोपालराव दक्तरदार व्यादि थे. इन महानुभावोंको में अपने घरपर आता जाता देखता था. मेरे पिताकी ढिखी फारसी डायरी अपूर्ण और अस्तव्यस्त अवस्थामें है, क्रिंभे में अनुवाद करा कर छपाना चाहता हूं. वे अंग्रेजीमें भली भांति व्यावचीत कर सकते थे, पर हस्ताक्षर (सही) करनेके सिवाय विशेष क्रियते हों, यह मैं नहीं जान सका. नौकरी छोड़नेके पश्चात् एक वर्षभर मेरे पिताको सरकारकी ओरसे अच्छा सन्मान प्राप्त हुआ था, उनके नियनके अनन्तर उनकी मातुश्री मेरी पितामहीका स्वर्गवास १०३ वर्षकी अवस्थामें स. १८७३ में हुआ था.

मेरी १३ वर्षकी वयमें मेरे पिताका देहावसान हुआ था. अपने वड़े भाईके आश्रयमें-उनकी छत्रछायामें मेरा उदय हुआ है. हम चार . भाई थे. जिनमें वड़े भाई स्वर्गवासी हो चुके हैं. शेप दो भाई जीवित हैं. पांच वर्षकी अवस्थामें तुलजाराम मेहताजीकी ग्रामीण पाठशालामें मेंने अक्षरारंभ किया. उन मेहताजीके मुखसे अपने पिता सम्बन्धी कुछ वृत्तान्त मैंने जाना था. मेरे मेहता तुलजारामजी ८४ वर्षके दीर्वायुप्यका **उपभोग करते हुए अभी सूरतमें जीवित हैं. तीन वर्ष शामी**ण पाठशास्त्रामें अभ्यास कर नवम वर्षमें मैं त्रिपुरांशंकर मेहताजीकी पाठशालांमे प्रविष्ट हुआ. मेरे पिताकी बृद्धावस्थाके कारण मेरा विवाह १० वर्षकी अव-स्थामें किया गया था. १८७० के आरम्भमें मेरे पिताका शरीरान्त हुआ था. इस समय में अंग्रेजीकी तृतीय कक्षामें अध्ययन करता था -सुरत हाईस्कूलके केंडीडेट क्लास पर्यन्त मैंने अध्ययन किया था. अधिक वीमारी भोगनेके कारण मुझे पाठशाला छोड़नी पड़ी थी. १८७५ में मैं सरकारी नौकरीमें संख्य हुआ और उसी वर्षमें १० महीने सरकारी नौकरी करके डिप्टिक्ट प्लीडरकी परीक्षामें प्रविष्ट हुआ, परन्तु अनुत्तीर्ण रहा. तदनन्तर पांचवीं अंग्रेजी कक्षाकी डिपार्टभेंटल परीक्षा मैंने दी थी.

किसी कौटुम्बिक ( घरेळ ) कारणसे में बस्बई आया. प्रथमसे ही मुझे लिखनेका व्यसन होनेके कारण ४ महीनेतक मेंने " आर्थिमत्र'' नामक साप्ताहिक पत्रका संचालन किया. अनन्तर एक व्यापारीके यहां ७ महीने नौकरी की. पीछे " मुम्बई समाचार '' में ११ महीने तक नौकर रहा, पर सन १८७७ के अन्तमें उस नौकरीको छोड़कर सूरतको फिर वापस गया.

'स्वतन्त्रता' और सूरत-राइट.

सूरत जाकर 'स्वतन्त्रता'नामक एक मासिक पत्र निकाला. यद्यपि उसकी प्राहकसंख्या पर्याप्त न थी, क्योंकि केवल ३०० प्रतिया डठती थीं, तथापि छोगोंमें उसका वाचन अधिकतासे होता था. उस मासिकके दूसरे अंकमें लाई लिटन द्वारा नियत किये हुए 'लाइसन्स. टॅक्स 'के सम्बन्धमें एक बहुत कड़ा छेख छिखा गया था. संयोगवदा ता. ५ एपिछ सन १८७८ में सूरतमें एक बहुत बड़ा बहवा हो गया. उस समय सरतके सत्ताधारी हाकिमोंने पहले ही सपाटमें यह सूचित किया कि वलवेके अनेक कारणोंमेंसे ' लाइसन्स टॅक्स ' सम्बन्धी यह आर्टि-कल भी एक कारण है. इस लेखको उत्तेजक समझ मई महीनेमें में अपने मित्र मि. जेवचराम केशवरामके साथ पकड़ा गया. इसके वाद जून मही-नेमें सूरतके छः नेता राजद्रोहके अपराधमें पकड़े गये. हम दोनों व्यक्ति जमानत पर छूटे, पर अन्य छः महाशय न छूट सके. हम दोनों व्यक्तियोंके छोड़े जानेका मुख्य कारण यही था कि, हम अल्पवयस्क थे. इस लिये उपर्युक्त छ: महाशयोंके विरुद्ध साक्षी वनाये जायँ, किन्तु हमें तो अपनी वुद्धिके अनुसारही छड़ाई छड़नी थी. मैं, जेवचराम और उपर्युक्त छः महाशयोंमेंसे नारायणशंकरके पुत्र भानुशंकर, जो बनावटी अभियोग पुलिसके एक अगुआ मोतीलाल फौजदारने हम लोगोंपर उपस्थित किया था उससे अपना वचाव करनेका मार्ग स्रोजते थे. अधिकारियोंका इतना भय थाँ कि कोई सहायता करनेका साहस न करता था. सूरतमें भय और त्रासका साम्राज्य न्याप रहा था. हमारे साथ कोई वातचीत तक न करता था तो सलाह क्यों देता ? हमने सरकारका अपराध किया है इससे हमें ७ वर्ष काळे पानीकी सजा मिळेगी, यह जान कर हमारे निकट-सम्बन्धी प्रतिदिन रोया पीटा करते थे. मुझे जेवचरामका भरोसा था और जेवचरामको मेरा. हमें जो कुछ काम करना था, वह अपने आप ही करना था. फौजदार मोतीळाळने हमें हैरान करनेमें कोई कसर न रखी थी. उसका कारण यही या कि किसी प्रकारसे भी हम उपर्युक्त छ: अभियुक्तोंके विरुद्ध ऐसी साक्षी दें कि वे बलवा करानेमें संमिलित थे. हमें फोड़नेके लिये अधिकारियोंने उस गजानन विट्ठलको सूरतमें बुलाया था कि जिसने मल्हार-रावके केसमें नाम कमाया था. एक दिन और दो रात तक तो उसने हमें छैनके वंगछेमें नजरवंदके समान केंद्र रखा और जितनी धमकी, जितनी गालियां तथा जितना लालंच देना चाहिये था, दिया. उसका कथन

इतना ही था कि उपर्युक्त छः अभियुक्तोंने भाषणद्वारा तथा छोगोंको समझा बुझाकर यह वल्रवा करनाया है, ऐसा हम कहें, यद्यपि यह हम भलीभांनि जानते थे कि उक्त छः अभियुक्तोमेंसे एकका भी इस अपरायसे कोई संबंध नहीं है. मोतीलाल फोजदार थोड़ी २ वातपर वार्त्वार धमकाया करता था कि मैंने बहुतोंको कालेपानी मेजा है और जो मेरे सामने हुआ उसे जड़ मूलसे उसाड़ डाला है. बात भी सची ही थी. १८५७ के बल्डेके समय उस नामी ओहदेदारने ऑनरेवल मि. एस. वर्नरकी सहायतासे पंचमहालमें बहुतोंको कालेपानी मेजा था. अपनी उस स्थितिका जब कभी मुझे समरण होता है तब कन्प उत्पन्न हुए विना नहीं रहता. हमारी वास्तविक स्थिति उस समय क्या थी, इसका तो हमे ज्ञान ही न था.

हमारे चैरिष्टर ऑनरवल सर फिरोजशाह महरवानजी मेहता थे. वे हमें इतना दृढ़ धेर्य देते थे कि जिसका वर्णन करना भी अशक्य है. वास्त-विक राजनैतिक तत्त्वज्ञानका तो हमें उसी समय उन उदारचेता राज-नेताकी ओरसे उदाहरण मिला था. अधिकारियोंकी धमकीसे न डर कर और उनके प्रलोभनसे लुञ्च न होकर हमें सत्यके साथ चिपटे रहनेके लिये उन्होंने वढे आप्रहसे शिक्षा दी थी. उपर्युक्त छः अभियुक्तोंकी हम साक्षी आदिके विपयमें तथा वैरिष्टरकी सलाहके अनुसार सहायता करते थे. उपर्युक्त छः महाशयोंको गवाही साखीकी वावत तथा वैरिप्ररकी सलाहके अनुसार जो सहायता हम करंते थे, उसे दूर करनेके छिये ' स्वतन्त्रता ' पत्रका डिक्लेरेशन न लेनेके कारण मुझे और 'विक्टोरिया' प्रेसके मालिक कि जो पकड़े हुए छः अभियुक्तोंमेंसे एक थे, उन मंछाराम गेल्हाभाई पर मि॰ छेळीने एक निराला ही अभियोग लगाया था. जिस समय में कोर्टमें उपस्थित किया गया, उस समय बानरेवल सर फीरोजशाह मेहरवानजी मेहता उपस्थित न थे, इससे मैंने कहा कि जवतक मेरा वैरिष्टर न श्रावे तवतक मेरा मुकदमा मुळतवी रखा जाय मेरी दृष्टि जीनेपर ही थी कि उसी समय सर फीरोजशाह त्वराके साथ कोर्टमें आ उपस्थित हुए और जोशके साय मंछारामके विरुद्ध मेरी साक्षी छेते हुए मॅजिस्ट्रेटको प्रार्थना करके, रोकके, कानूनके अनुसार ऐसी टकर छी कि वह दृश्य मेरे चित्तपटमेंसे जीवनपर्यंत हट नहीं सकता. सर फिरोजशाहकी संयुक्तिक आपित्तसे वह

केस ( मुकदमा ) ऐसा मुलतत्री किया गया जो कि आजतक उसकी पेशीकी नीवत न आयी, अर्थात् सदाके लिये दाखिलदफतर हो गया.

सूरतके वलवेवाल मुकदमें हम दोनोंपर द्वेप उपजाने तथा भड़कानेवाले लेख लिखनेका अभिशाप लगाया गया था और दूसरोंपर विरोधी
व्याख्यान देनेका अपराध लगाया गया था. लगभग ७॥ महीनेतक यह
मुकदमा चला था. इसमें सर फीरोजशाह मेहता और मि० गील इन
दोनों वैरिष्टरोंने जो काम किया था वह वड़ा अद्भुत और वड़े महत्त्वका
था. यदि उक्त छः अभियुक्त अपराधी प्रमाणित होते तो हमारे लिये मृत्युका
दंड तैयार ही था. हाईकोटेन इस मुकदमेके विचारार्थ खास [स्पेशल]
जज नियत किया था. लम्बी जांच पड़तालके बाद सब अभियुक्त निर्दोप
प्रमाणित होकर छोड़ दिये गये. न्याय तो मिला पर वह इतना महँगा
पड़ा कि उसमें सब कोई निष्किचन वन गये. यह केस समाप्त होनेपर
'स्वतंत्रता' नामक मासिक पत्रको छापना स्रतके किसी प्रेसाध्यक्षेन
स्वीकृत नहीं किया, अतः कुछ समय तक वह वन्द रहा. अनन्तर 'गुजरातमित्र'के अधिपतीने उसे पुनः प्रचलित किया किन्तु अन्तमें वह सदाके
लिये समाप्त हुआ. प्रारंभका ही घायल कवतक जी सकता है ?

'स्वतंत्रता'के हमारे हाथसे निकल जाने पर मेरे मित्र पं. जेवचरामने एक अंग्रेजो पत्र निकालनेका विचार किया. में उससे सहमत हुआ और वह पत्र निकला. आश्रयके अभावसे केवल १३ सप्ताह जीवित रह कर 'स्वतंत्रता' की श्रांति वह भी मृत हो गया सूरत राइट केसमें लगभग ६ महीने तक मैंने मि. जेवचरामके साथ 'गुजरातिमत्र 'तथा 'देशी मित्र' नामक पत्रोंका संचालन किया. 'गुजराती ' पत्रके प्राकट्यके पूर्वका यह मेरा संक्षिप्त वृत्तांत है.+

सर मंगलदास नथूमाई अपने शिरपरका वोझा हलका करनेके लिये एक प्रेस खोलनेकी १८८३ से ही सम्मति देते थे और मेरा विचार भी

<sup>\*</sup> इस राइट केस सम्बन्धी अपना पूर्ण वृत्तांत श्रंयकर्ताने १९११ के मार्चसे लेकर अगस्त पर्यन्तके 'गुजराती' पत्रके अंकोंमें स्फुट रीतिसे प्रकट किया है, जो एक ऐतिहासिक सत्यघटनात्मक कथाक समान है. † इस मागके पश्चात् ' गुजराती श् पत्रका जीवनवृत्तांत है, जो विस्तृत होनेके कारण यहांपर लिखा नहीं गया.

अन्तमें एक छोटासा प्रेस निकालेनेके लिये दह हुआ. 'फोर्ट प्रिंटिंग...' प्रेसके हेड प्रिंटर भि. रतनजी नसरवान्जीने वहांसे नौकरी छोड़नेके वाह्य सुझे आप्रह पूर्वक स्वित किया कि 'गुजराती' पत्र और 'आर्यज्ञान्त्र-वर्धक ' नामक मासिक पत्र जो कि उस समय मेरे द्वारा सम्पादित होते थे, वे एक छोटेसे प्रेससे निकाले जा सकते हैं. यह बात सर मंगलदास्त और सेठ लक्ष्मीदासको जतलानेपर सर मंगलदासने तीन हजार रुपये प्रेस निकालनेके निमित्त सहायतामें दिये. १८८४ की जनवरीसे अप्रके भातर लगभग १२७०० रु. सर मंगलदास नथूमाईने इस पत्रको अपने पेरोंपर खड़ा करनेके लिये दिये थे. १८८४ के प्रारंमसे उनकी ओरसे मिलनेवाली आर्थिक सहायता वन्द हुई थी.

#### हिन्द विटानिया.

१८८५ में 'हिन्द् अने ब्रिटानिया' नामक एक पुस्तक मैंने प्रकट की-इसमें भरतखण्डकी प्रजाका और राज्यस्थितिका स्वरूप बड़ी सूक्ष्म-रीतिसे प्रदर्शित किया गया था. ' गुजराती ' की वृद्धिसे सन्तत होनेवाळे पत्रोंने उस पुस्तकके विद्रोही छेखात्मक होनेका उसपर आक्षेप किया था. 'गुजराती ' पत्र और मैं, सारे देशमें चर्चाका विषय हो पड़ें-राजद्रोहका अभिशाप लगा कर सरकारकी ओरसे मेरे पकड़े जानेकः भय भी उपस्थित हुआ था. वम्बईसरकारने मुझ पर काम चळानेई छिये आज्ञा मांगी है, ऐसी चर्चा समाचारपत्रोंमें होने छगी. परन्तु वाइसरायकी कौन्सिलके एक मेम्बरने इस प्रन्थका भली भांति निरीक्षणः करके इस प्रन्थमें तीक्ष्ण टीका है, इस बातका स्वीकार करते हुय् इसे दूषित नहीं ठहराया था. यह ग्रन्थ भारतवर्षके रक्षक न्यायी रिपन हि जस्टको अर्पण किया गया था आर अर्पणपत्रिकामें भी आलंकारिक भाषामें उनका यशोगान किया गया था. वरिष्ठ सरकार द्वारा उक्त निर्णय हो जानेपर भी ' गुजराती ' पत्रके विरोधियोंने पूर्वोक्त आक्षेप ज्योंका त्यों: जारी रखा था. पर 'वस्नई गजट' और ' पायोनियर 'के आक्रमणके वाद के कुछ ठंडे पड़ गये. ' गुजराती 'के विरोधी श्रन्थके बहाने मुझपर आर्थिकः

करनेसे चूके नहीं थे. पर उनके इन अविरत आक्षेपोंसे 'गुजराती' पत्रको विशेष छाम हुआ. 'गुजराती' पत्रके माहकोंको सन १८८७ में वह पुस्तक उपहार खरूपसे देनेके कारण उसके प्रसारमें अनिर्धारित मृद्धि हुई. १८८६ के नवस्वरमें 'गुजराती' पत्रकी माहकसंख्या जो साढ़े नौसौ (९५०) थी उसने एक बहुत बड़ी छछांग मारी. १८८७ के अन्तमें 'गुजराती' की माहक संख्या २५०० हुई. 'हिन्द निटानिया'की भी तीन आमृत्ति मिछाकर ५४०० प्रतियां जनतामें फैल गयीं और छोगोंमें राजकीय स्थित जाननेका विशेष उत्साह पैदा हुआ. इसी वर्षसे 'गुजराती' का आकार २८ प्रका हो गया.

## " गुजराती " प्रिन्टींग प्रेसकी साहित्यसेवाः

"गुजराती" प्रेसके अंगस्वरूप जो साहित्यके प्रन्थ प्रकाशित हुए उन्होंने गुजराती साहित्यमें वड़ी अच्छी वृद्धि सम्पादित की. सानन्द सन्तोषके साथ में सूचित करता हूँ कि इन प्रन्थोंकी योग्यताकी परीक्षा जनतामें उत्तम रीतिसे की गयी है. २० वर्षके अन्दर ' गुजराती ' प्रेससे स्थमग ६००० साहित्यसम्बन्धी फार्म प्रकाशित हुए हैं. इन साहित्यप्रन्थोंकी संख्या रूगभग ७० की है. इसमें अधिकांश गुजरातके प्राचीन कवियोंका संग्रह है. और पंचदशी, रामायण, भागवत तथा कथासित्सागर ये चार बड़े अन्थ प्रकाशित हुए हैं. महाभारतके भाषान्तरका काम जारी है और उसका एक भाग आगामी मासमें प्रकाशित होनेकी मुझे पूर्ण आशा है. मेरे स्वरचित चन्द्रकान्तकी परीक्षा भी जनताने वड़ी उत्तमताके साथ की है और उसका भी तृतीय भाग छप रहा है.

सुम्बह्न, ता. २ जुल्ह १९२४ } इच्छाराम सूर्यराम देशाई ' गुजराती ' का रीप्यमहोत्सन }

#### ' स्वात्मकथन ' का परिशिष्ट.

इतना आत्मकथन यन्यकर्ताका स्वकीय छेख है. यह १९०४ में छिखा गया था. अनन्तर वे १९१२ की २५ वीं दिसम्बर तक विद्यमान थे. श्रीम-न्महाभारतका दूसरा भाग उनके शुभ हस्तसे १९११ में प्रकाशित हुआ था. तृतीय भाग भी आधेसे अधिक छप चुका था, जिसे उनके सुपुत्र और ' गुजराती ' पत्रके वर्तमान संपादक तथा संचालक रा. मणिलालने पूर्ण करके १९२१ में प्रकट किया था. 'चन्द्रकान्त'का तृतीय भाग प्रन्थ-कर्ताने १९०७ में प्रकाशित किया और उसकी दो आवृत्तियां अपने जीवन-कालमें ही उन्होंने प्रकट की तथा चौथे भागका भी प्रारम्भ कर दिया था। पर उसे पूर्ण करनेके छिये वे इस संसारमें रहे नहीं. चतुर्थ भागमें भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रजीके मुखसे श्रीगीताजीके पन्द्रहवें अध्यायमें उनके भक्त अर्जुनसे जो वात कही गयी थी कि ''यद्गरवा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम'' ऐसे फैवल्य ंघामका वर्णन अपने अन्य अनन्य भक्त उद्धवजीको स्वधाम-प्रयाणके पूर्व रैवताचल पर्वतपर समझा दी गयी थी, यह कथा वर्णन करनी ऐसी उनकी इच्छा थी. पर भगवानके परमधाम-कैवल्य धामका वर्णन प्राकृत जनोंके निमित्त हो यह ठीक नहीं, ऐसी इच्छा मानो भगवान् श्रीरा-मकी भी हुई इसीसे उन्होंने इच्छारामको परमधाममें सं. १९६९ की कार्तिक शुक्छ १२ के उपरान्त त्रयोदशीको बुला लिया. उनका स्थूल देह इस दिन शान्त हुआ, पर जरामरणके भयसे रहित इनका यशःकाय चन्द्रका-न्तादि रससिद्ध सुकृतियोंसे अमर होकर जय प्राप्त कर रहा है.

प्रनथकर्ताका संक्षिप्त आत्मजीवन पूर्वोक्त प्रकारका है. इन्होंने गुजराती भाषामें कितने ही प्रंथ रचकर साहित्य और धर्मकी जो कुछ सेवा की है, उसका नामनिदेंश किये विना यह आत्मकथन अपूर्ण ही रह जाता है. ठीक वाल्यावस्था अर्थात १८७१ में इन्होंने सत्यनारायणकी कथा छपायी थी. यह प्रसंग उनकी साहित्यसेवा और छेखनप्रवृत्तिका बीज था. उसके पीछेका वृत्तांत उत्पर वर्णित हो चुका है. इन्होंने गुजराती भाषाके प्राचीन कवियोंके कान्योंका शोधन करके ' वृहत कान्यदोहन ' के आठ भाग प्रकाशित किये. १८८६ में 'हिन्द अने त्रिटानिया' छिखनेके प्रधात

१८८६ में डा. जेन्सनकी रची हुई अंग्रेजी 'रासेलासकी कथा' अथवा मिश्रके राजकुमारकी वार्ता प्रकाशित की और १८८६ में राजतेजोमयी 'श्री महा-राणी विक्टोरियाका जीवनचरित्र ' लिखा. १८८८ में गुजराती भाषाके महाकवि 'प्रेमानन्दका दशम चरित्र' और गणदेवीके कवि वल्लभका 'भाग-वत' प्राचीन प्रतियोंके आधारसे सुधार कर प्रकाशित किया. १८९१ में 'टीपू-युळतान'की ऐतिहासिक कथाका पहला भाग तथा गुजराती प्रजामें बृद्धवरके साथ वालिकाका विवाह होनेसे कितनी हानी होती है इसका यथार्थ वर्णन करनेवाली ' सविता सुन्दरी ' नामक स्वतंत्र नवलकया (गल्प) स्रोर 'गंगा-एक गुर्जरवार्ता ' नामक चित्रदर्शनवास्त्री मनोवेधक सामाजिक स्वर्तत्र नवलकथा प्रकाशित की. गंगा नामक वार्ता साथ शिवाजी महाराज द्वारा की गयी सरतकी ऌटके प्रसंगकी एक ऐतिहासिक वार्ती जुड़ी हुई है. प्रस्तुत वार्तापुस्तक उनकी शुद्ध गुजराती, आदर्शभापाशैक्षीके लिये ख्याति पा चुकी है. १८९५ में इन्होंके ' दिल्लीपर हल्लो ' इस नामकी एक ऐतिहासिक नवलकथा रच कर प्रकाशित की, जिसके हिन्दी और मराठीमें भी सतु-वाद और अनुकरण हुए हैं. धर्भप्रन्थोंमें 'श्रीपंचदशी'का भाषान्तर और उस पर 'चन्द्रकान्त' नामक स्वतंत्र विवरण विद्वानोंमें अतिशय प्रिय और आदर का पात्र हो चुका है. संस्कृतभापासे अनुवादित प्रन्थोंमें कवि कल्हण रचित ' राजतरंगिणी ' अथवा काश्मीरका इतिहास नामक पुस्तक उत्तम गिनी गयी है. इसका एक ही भाग इन्होंने प्रकाशित किया था. महाकवि क्षमेन्द्ररचित 'कळाविळास' स्वरचित टीका टिप्पणी सहित और 'चारुचर्या कथवा शुभाचार'के अनुवाद भी अत्यन्त सरल, सरस और स्वतंत्र कवियोंके समान ही माननीय हुए हैं. यमस्मृति, विदुरनीति, शुक्रनीति, इन तीन प्रत्योंके अनुवाद भी सुन्दर हुए हैं. इन तीनों नीतिप्रन्थोंके साथ 'काम-न्दकनीतिसार ' नामक अन्थकी प्रथमावृत्ति भी पढने थोग्य है, पर उस पर विस्तृत टीकाका अन्य प्रन्थ मिलने पर प्रंथकर्ताके एक सहा-यक स्वर्गवासी प्राणजीवन हरिहर शास्त्रीने उनके देहावसानके अनन्तर नूतन अनुवाद किया है और उसे 'गुजराती 'प्रेसने प्रकाशित किया है. इन्होंने इसके उपरान्त श्रीमद्भागवत, श्रीमहाभारत और श्रीमद्भवद्गीताके अनुवाद प्रकाशित किये हैं, जो भाषाकी उत्तमताके कारण गुजराती प्रजामें

अत्यन्त प्रीतिपात्र हुए है. श्रीरामायणका गुजराती भाषानुवाद स्वयम् इनका किया हुआ है और वह भी एक छोकप्रिय प्रन्थ है. 'बृहत् कान्यदोहन 'के आठ भागोंमें गुजरातके प्राचीन कवियोंकी कृति-योंका संप्रह कर चुकनेपर आदिकवि नरसिंह मेहताके पदोंका बृहत् संप्रह इन्होंने छापके प्रकाशित किया और कवि गिरिधरके कृप्णचरित्रकी संशोधनपूर्वक प्रकाशित किया है. वाणभट्टकी कादम्वरीके आधारपर इन्होंने एक 'सरल कादम्बरी'क़ी रचना की है, अंग्रेजीमेंसे 'अरेवियन नाइट्स 'का हृद्यंगम अनुवाद करके छापकर प्रकाशित किया है. यह ' अरेवियन नाइ-ट्सका' अनुवाट ऐसा सरस हुआ है कि जिसके सामने अन्य अनुवाद निर्माल्य तुल्य हो गये हैं. 'रूलसे आफ इंडिया (हिन्द्के राजकर्ता )' इस नामकी प्रन्थमाठानेंसे ' औरंगजेव ' का अनुवाद इन्होंने किया है. इसकी भी एक उत्तम ऐतिहासिक प्रन्थमें गणना है. संस्कृतके नाटक साहित्यमेंसे भाणकी रीतिके 'राजभक्तिविडम्बन 'का अनुवाद भी सुंदर हैं. इन्होंने एक स्वतंत्र 'गुजराती वाचनमाळा ' प्रकाशित करनेका प्रारंभ किया था. गुजराती सचित्र प्रथम पुस्तक भी छापी थी. गुजराती वालकवर्गके लिये 'इवनिंग्स ऐट होम ' नामक अंग्रेजी पुस्तकके आधारपर 'वालकोनो आनन्द' इस नामकी पुस्तकके दो भाग प्रकाशित किये हैं. इसकी कथायें हृदयंगम होनेके साथ साथ मानो गुजराती जीवनकी सची घटनाओंका आभास दिलाती है और इसकी कई आवृत्तियां प्रकाशित हो चुकी हैं. इसके अनंतर यंथकर्ताके " गुजराती " पत्रके सामयिक राजकीय प्रकरणोंपर अग्रलेखोंके अतिरिक्त अन्य अनेक छेख ऐसे हैं कि जो संग्रह करके पृथक् पुस्तकाकार प्रकाशित करने योग्य हैं. प्रथकर्ताकी ऐसी २ अनेक साहित्यसेवायें हैं और वे कितनी लोकप्रिय तथा लोकोपकारक हैं, यह बात उनकी प्रकट होती हुई अनेक आवृत्तियोंसे भळीभांति प्रमाणित है. इस प्रकार जीवनकी अस्पष्ट रूपरेखा हैं और वह जिज्ञासुओंकी कुतूह्छवृत्तिको संतोपप्रद होगी, ऐसी आशा है.

बम्बई वि. सं. १९८० श्रीदत्तजयन्ती <sup>प्रकाशक</sup> नटवरलाल इच्छाराम देसाई

#### प्रस्तावना

आर्यावर्तकी पवित्र भूमिमें अभेदतत्त्वरूप दिव्य प्रसादकी जो झांकी हुई न हुई हो रही है वह आजकल नृतन स्वरूपमें धृंदला दर्शन देने लगी है. राज्यमें, व्यवहारमें, धर्भमें, गद्य पद्यातमक काव्य-प्रवंघमें, समाचारपत्रोंके शुष्क छेखोंमें, शास्त्रीय शोधनमें, युद्धके अनुमोदनमें और विद्याफे पठन पाठनमें अमेदकी झांकी सुघडाई और संदरतासे गुप्त रसवाली देखनेमें आती है और इससे अभेदके विलासी आनंद पाये विना नहीं रह सकते. व्यवहारकी अनेक प्रकारकी प्रवृत्ति होती रहने पर भी विश्वमें विहार फरनेवाले प्राणीके हृदयभें एक तरहकी नयी भावना किसी रसमय एकान्तमें अथवा डेढसयानीं दुनियाकी दौड्धूपेमें प्रकट हुए विना रह नहीं सकती, कि इस द्र:खदायी संसारकी रागद्वेपक्लेशवाली-स्थितिका त्याग कर किसी उन्नतर स्थितिमें प्रवेश हो तो ही जन्म लेना सार्थक है। सांप्रत विलासन्यवहार-कुराल अथवा परमार्थकुरालके हृदयमें रमी हुई यह वासना ऐसी टढ लिपट गयी है कि सांप्रत ऐहिक अवद्शाका नाश कर उचतर देवी अवस्थाका प्राप्त होना उचित है. इसीलिये अनेक प्रकारके ज्यामोहक प्रयत्न चल रहे हैं, परंतु वाह्यभेदका प्रविलाप आंतरिक आनंदके लिये करना चाहिये, इसके लिये थोड़े ही प्रयत्नशील दृष्टि आते है. विश्वास है दुद्धिके वलपर और बुद्धि है अविश्वासके योग्य, मूर्ख और अपनी घातक, परिणाममलिन वासना. मिलन वासनासे न्यावहारिक प्रेमों मस्त वननेसे, धातक रागद्वेप े और सदाका क्लेशकारी व्यवहार अनुभूत होता है. आपे ऋषि महात्माओंने व्यवहार परमार्थकी जो प्रणाली बांध कर भेदमेंसे अभेदका दर्शन रूपर् कराया है और उचतर स्थितिका स्थान कौनसा है, इसे एक सहा-दर्शाया है, उतना होनेपर भी व्यवहारकुशल जन बुद्धिदेसानके अनन्तर ऐसे जकड़ गये हैं कि शुद्ध उचतर स्थिति प्राप्त हु प्रकाशित किया है. जिस साधन और जिस संपत्तिको प्राप्त करनेक और श्रीमद्भवहीताके चुद्धि भी प्रविलाप पा जाती है. और तब ही 🗸 कारण गुजराती प्रजामें

प्राप्त हो, शुद्ध चेतन प्राप्त हो सकता है, ) उसके अज्ञानसे शुद्ध मार्गकी दुर्दशा ही हो रही है. आजकल धर्म और ज्ञानके नामसे मनुष्यवर्गको लधम स्थितिमें विशेष गहरा उतारनेवाले बुद्धिनिलासके खेल खेले जाते हैं और भौतिक अन्यापर मनुष्यवर्गको अद्धा चिपटती जाती है. परंतु मन और शरीरके व्यवहारके परे परमतत्त्वकी जो सुधर सुन्दरता दिखायी देकर व्यवहारमात्रको उच्चतर स्थितिमें पहुँचा देता है, ऐसे अभेद तत्त्वके लिये जीवनके सार्थक होनेकी वासना होनेपर भी बहुत ही थोड़े जन मथन करते हैं. नियमित मार्गमें अंघेकी तरह एक दूसरेके कंघेपर हाथ रख कर भेड़-चाल चले जाते हैं, फल बहुत तुच्छ मिलता है पर संतोष बहुत मानते हैं. ऐसी स्थितिमेंसे जो जिज्ञासु है, जिसको परम भावना है, जो सायुज्यका अभिलापी है, उसको शान्ति देनेवाला चन्द्रकान्त मणि हिमगिरिकी पर्ण- इटीमेंसे प्रकट होता है.

व्यवहार परमार्थका द्वार है. व्यवहारमें रहनेसे परमार्थ प्राप्त हो सकता है. तत्त्वज्ञानका गृहतत्त्व, अभेदतत्त्वकी रूप रेखा सुलभतासे कैसे प्राप्त हो सके, छोकरविको साम्प्रत निर्माल्य रुचिमेंसे पीछे छौटाकर विश्रद्ध रुचि कैसे करायी जा सके और उचतर स्थितिकी आकांक्षा कैसे पूर्ण होसके, इसके लिये यथामति सरल प्रयत्न तीन प्रथोमें किया गया है. वित्तप्रकोपकी शांति शर्करासे होती हो तो फिर पटोलपत्रका प्रयोग क्यों किया जावे ? उपनिषदादि प्रंथ जहां ज्ञानियोंके लिये भी क्षेत्रसाध्यें है, वहां ऐसे प्रंथ सुंकुमार बुद्धिके जिज्ञासु जनोंको तत्त्व वस्तुका वोध करा सकते हैं. उनमें भी अभेद-अद्वैतात्मदर्शन है और इसमें भी वही है. वस्नालंकार भिन्न हैं, यही भेद हैं, जिस अभेददर्शनने आर्यावर्तके पूज्य पुरुपोंको उन्नत स्थानमें रखा है उसमें, और तत्त्व वा शास्त्र, नीति वा धर्म, आत्मा वा अनात्मा, चेतन और जड इनमें कुछ भी भेद ही नहीं, परन्तु इस अभेद-भावनासे जो व्यवहारमें अलिप रह सके तो राज्य व्यवहार, कला और शास्त्र सवमें सर्वोपिर हो, जिस क्षणिक सुखके लिये आज कलके मनुष्य े डथल पुंथल कर रहे हैं, उस स्थूल और सृष्टमके पार पहुँच कर समा सत्त्व-वल प्राप्त कर सके कि जिससे आधुनिक निर्मालय व्यवहारमें प्रकाश प्रकट होकर कोई नया ही रंग दिखा सके. वर्तमान समयमें जिन विडवनाओंसे आर्यावर्त तथा सारा जगत् पीडित है, उनका मूल कारण अमेदभावका त्याग और भेदमें छोछपता ही है. जो मनुष्यमात्र शांति और मुक्तिके छिये उत्सुक हो, जिज्ञासु हो तो उनका विजय स्वार्थके त्याग और परमार्थके पुजनमें समाया हुआ है. अभेद्रभाव और तत्त्वद्शेनको व्यवहारसे भिन्न माननेका परिणाम ही जगतकी विडंबना और छेशका कारण है. अद्ध शांति और मुक्ति प्राप्त करनेके छिये और न्यावहारिक विडंबनाओंको क्षीण करने- 🗳 के लिये, कुतकींका जो जाल फैल रहा है उसे तत्काल कोशकार कीट (रेशमके कींडे) के कोशके समान समेट लिया जायगा तो सच्चे सुखका भोक्ता हुआ जा सकेगा. क्योंकि अद्वैत आत्मदर्शनकी चमत्कृति भन्य और असीम है, सामर्थ्य देती है और सुस्थित कर सकती है. जो पुरुष जलकमलवत् सांप्रत प्रवृत्तिको समस्त भावनाओंसे अलिप्त रखता है, वही उसमेंसे वच सकता है. सर्व सामर्थ्यकी प्राप्तिके लिये आत्मा शुद्ध, प्रयंच-रहित और स्वार्पण करनेवाला होना चाहिये, व्यष्टि भावनाका समिष्टिमं आविर्माव करना चाहिये और यही जीवन, प्रेम-सुख सबका परम फल देता है. जिसको अभेदभावना सिद्ध है, उसके हाथ गिरिनारकी अमरकुप्पी है और हिमगिरिके महात्माके शिष्य सुविचारशर्माका स्पर्शमणि है. वह जो इच्छा करे वही पा सकता है, जो चाहे सो करनेको बछवान् है, जिसने समष्टिके प्रगाढ़ तत्त्वको समझा है, वह किसी कामके करनेको असमर्थ नहीं है.

चन्द्रकान्तके चतुर्थे प्रवाहमें हिमगिरिके महात्मा योगीन्द्र मुनिने सुविचार और उसकी सहचरी प्रकटप्रज्ञाको जो ज्ञान प्राप्त कराया है, उसका शुद्ध हेतु यही है कि जो सुविचारशील है, उसकी सदासंगिनी अर्थीगाना प्रकटप्रज्ञा है. अ्षणभर भी एक दूसरेका वियोग नहीं होता जहां सुविचार और प्रकटप्रज्ञा एक रस है, वहां द्वेतका आभास ही नहीं. जहां द्वेतका आभास ही नहीं. जहां द्वेतका आभास ही नहीं, वहां स्वयं योगीन्द्र मुनि पधार कर परम अद्वेत आत्मदर्शनका लाम देते है और उसमें सकल सुखकी परम अविष् है, जहां सुक्वि और सुमित है वहां ही उत्तानपाद है. और जिसका पद ऊंचा है वहीं श्वव और उत्तम पुत्र (फल) प्राप्त कर सकता है. श्रीमद्रागवतके ध्वाल्यानमेंसे जो रहस्य लेना है, वह भी यही है. तहुपरांत हिमगिरिकी

पर्णबुटीमेंसे बहता हुआ अभेदभावनाका अमर स्रोत भी यही दिखाता है कि व्यवहारकुराल पुरुपके हृदयमें जवतक मलिन वासनाका अंदा होगा, तवतक वह चाहे जेंसा जिज्ञासु होनेपर भी वह परम सत्वकी–परप्रहाकी प्राप्तिका अधिकारी न हो सकेगा, इस अधिकारी पदको प्राप्त करनेके लिये भेदरूप मलिन वासनाका तथा वंषका सर्वोशमें छय यरना चाहिये; क्यांकि उनका छेश भी छेशसागरमें इतने नीचे डाल देता है कि जैसे महासागरके मगर मच्छके मुखंभें एक अंगुळी पड़ जानेसे वह सारे बरीरका नाब कर देती है, वेसे ही च्यवहारकी मिल्रिन वासना जीवनमें किये हुए अनेक सुकृत होनेपर भी पीछे ढकेल देती है. जयतक मलिन वासनाको क्षीण करनेके लिये श्रम नहीं किया जाता तबतक वह अपने पंजेमेंसे मुक्त नहीं कर सकती इस मिलन वासनाका पराजय करनेके लिये प्रणव श्रद्धकी तानमें गुलतान होनेका प्रयत्न करना चाहिये स्रोर द्वेतकी धूलको बुहार झाड़ कर हृदयमंदिर-को स्वच्छ करके अद्वेतके इरकमें मस्त होना चाहिये. यह मस्त ही " अहं-यसारिम ", वही जीवनमुक्त और विदेहमुक्त भी वही है.

चन्द्रकान्तमेंसे निकले हुए प्रवाहमें स्नान करके अनेक जिज्ञासु आधिन्याधिरहित यने होंगे. उन्हें यह चतुर्थ प्रवाह विशेष आनंद देगा और इसके तटपर बैठ निर्मल ज्ञानामृतका पान करता विचारेंगे तो यह परम कल्याणकारी होगा, यह मेरा निश्चय है. प्रथमके तीन प्रवाहोंमें कितने ही जिज्ञासुओंने कितनी ही शंकाएं की हैं, उनके समाधान पूछे हैं. परंतु में कोई गुरु नहीं, आचार्य भी नहीं, किसीको बोध करनेका दावा भी नहीं करता, किंतु में न्यवहारन्यनसायी हूं, इससे जिज्ञासुओंकी जिज्ञासाका समाधान करने भरका मेरे पास समय भी नहीं. इस कारण ऐसे जिज्ञासुओंसे मेरी यही प्रार्थना है कि, किसी सद्गुरुके पाससे अपनी जिज्ञासाका समाधान कर लें. संवाद विवाद अथवा वितंदवाद करनेकी सुझमें शक्ति नहीं और ऐसा करनेकी मेरी इच्छा भी नहीं. सहुरुकुपासे सुझे जो कुळ प्राप्त हुआ है, केवल नहीं मेंने कागज पर लिख कर दिखाया है. इसमें जो समझ पड़े वह पढ़ लीजिये और उसका रहस्य प्रहण कर लिडिये, जो न समझ पड़े उसके विपयमें सहुरुकोंके चरणोंमें प्रणाम कर,

विवेकी वन, पूछ कर संशय दूर कर हैं. यह शंकाशीलके लिये सुगम मार्ग है. अपने मनका समाधान करनेकी जिसको इच्छा है, उसे वह सहजमें प्राप्त हो सकेगा, पर जिसको प्रतारणा करनी है, उसका तो अन्त ही नहीं और आजकल प्रतारकोंको कभी भी नहीं.

\* \* \* \*

अहैतदर्शनकी प्रथम झांकी जब मैं भडोच रहता था तब हीसे सुझे हुई है. वि. सं. १९२६ के मार्गशिर्ष मासमें में अपनी पाठशालाके कई वाल्यकालीन मित्रोंके साथ प्रति रविवारको भडोचसे ३ मील पर झाडेश्वर महादेवके दर्शनोंको जाया करता था. वहां सीताराम नामक एक साधु १५, २० मनुष्योंके सामने 'जीवनमुक्तिविवेक' की कथा सुनाते थे. कथा बांचनेकी उनकी रीति उत्तम थी. जिज्ञास्थोंकी शंकाओंका समा-धान शीव होता था. लगभग आठ रविवार उनकी कथा मैंने सुनी होगी. तव हीसे वेदांतशास्त्रपर मुझे कुछ रुचि हुई है. १९२८--१९ में सूर-तके लाल दरवाजेके वाहर पधारे हुए ब्रह्मनिष्ट स्वामी अच्युतानंदजीके पास श्रीमद्भगवद्गीताकी कथा १७ महीनेतक मैंने सुनी थी. उक्त स्वामी अति परम नैष्टिक ब्रह्मचारी, निरपेक्ष, रागद्वेपरहित थे. उनको किसी प्रकारके धन, मान अथवा कामकी कामना नहीं थी. अकरमात में उनके पास जा पहुँचा था. जैसे आज कल बहुतेरे छोग कहते हैं कि साधुमात्र ढोंगी धूर्त और दंभी हैं, वैसा ही मेरा भी विचार था. पर वह मेरे अज्ञानका परिणाम था. जैसे साधु मात्र साधु नहीं वैसे ही साधु मात्र आसाधु भी नहीं. जब मैं गया था उस दिन गीताका प्रथम अध्याय पूरा होकर द्वितीय अध्यायके तीसरे श्लोकका प्रवचन चंल रंहा था. स्वामीजीकी कथा कहनेकी कुराछतासे मुझे सहज ही मोह उत्पंत्र हुआ. दो तीन स्त्रियां और १०।१२ पुरुष जिनमें दोके सिवाय और सब कुर्मी जातिके थे. वे ही इस कथाके सुननेको वैठते थे. स्वामीजीके सुखमेंसे निकले वचनामृत पर रुचि होनेसे में नित्य वहां जाने लगा. प्रतिदिन उनके प्रवचनमेंसे अनेक प्रकारसे हृदयको चेतना देनेवाछे अमृतका स्वाद छेते हेते मुझे कुछ नवीन चमत्कारसा जान पड़ने छगा और रविवारका अधिक समय में स्वामिसेवामें लगाने लगा. उस समय मुझे किसी प्रकारके अमेद

स्वरूपका अथवा सिद्धान्तोंका ज्ञान ही न था, यह कहना ठीक ही होगा. अमदाबादका छपा हुआ एक छोटा पंचीकरण मात्र पढ़ा था. आज तो कहनेमें शरमसी माल्म होती है, पर में वालिशभाव (मूर्खता) दर्शानेवाला प्रश्न बारंबार करता रहता था. पर कुछ भी कारण हो, किंतु स्वामीजी शांतिपूर्वक मेरी शंकाओंका समाधान कर पसन्न ही होते थे. उस शंका समाधानको वर जाकर अपनी बुद्धिके अनुसार में लिख लेता था. श्रीस्वामीजी लगभग १८ मासतक सूरतमें रहे थे, और पीछेसे लगभग दो दो सो मनुष्य उनकी कथा सुनने आया करते थे. भक्तों, जिज्ञासुओं और सिच्छित्योंका प्रेम उनके रोम २ में व्याप्त हो गया था, ऐसा मेरा अनुमान है. १९३० की माह वदी ७ के दिनतक स्वामीजीने श्रीमद्भगवद्गीता समाप्त की थी. समाप्तिके समय उन्होंने यह वचन कहा था:—

" संत पुरुषोंको सदा उपाधिसे दूर भागना चाहिये. छोगोंका कल्याण करनेके निमित्त प्रयास करते हुए जो उसे यह जान पड़े कि छोकसंग भी छेशकारक और पतनका कारण है, तो अपनी आत्माकी शुद्धिके छिये उसे भी त्याग कर निकछ जाना चाहिये. संग आत्माके विनाशका वीज है."

स्वामीश्रीके उक्त शब्दोका ममें उस समय कोई श्रोता न समझ सका था. पर दूसरे दिन प्रभातमें स्वामीजीके दर्शन वहां न हुए. अनेक भक्तेंके दिये हुए धोती, शाल, दुशाले, कस्वल, रुपये, वर्तन इत्यादि पदार्थ ज्योंके त्यों वहां पड़े थे. स्वामीजी विदा हो गये थे. तत्पश्चात् फिर वे स्र्तकी स्रत भी देखने नहीं पधारे. परन्तु रामपूर निवासी केवलभाई पुरुपोत्तम-दास नामक एक कुनवी व्यापारी तीथयात्राको गये थे. उनके मुखसे मैंने यह मुना था कि उपाधिसे निवेंद्र पाकर स्वामीजी चले गये थे और उनके दर्शन श्रीकाशीक्षेत्रमें १८४०-४१ में उन्हें हुए थे. ऐसे ब्रह्मनिष्ठ पुरुषके मुझे फिर दर्शन नहीं हुए. मुझे श्रीस्वामी अच्युतानंदजीके विदा होनेके पश्चात् जो वेदांतकी चाट लगी थी उसके कारण मैंने कई साधु-अोंकी सेवा की और कथा श्रवण की, परन्तु उक्त स्वामीजीके समान उपाधिसे दूर रहनेवाले और उत्तम प्रकारसे वोघ देनेवाले, निष्काम, आत्माराम, निःशंक, निर्श्नन्त, छेशसे दूर, साधनसम्पन्न महात्माके सुझे फिर दर्शन न हुए. उन्हीको मैंने अपना गुरु माना है और तत्त्वज्ञानमें सुझे फिर दर्शन न हुए. उन्हीको मैंने अपना गुरु माना है और तत्त्वज्ञानमें

जो मेरी अद्धा हुई और अध्यात्मके विषयमें जो मुझे चाट लगी है यह उन्हींकी छुपा है, उनके द्वारा मुझे जो कुल प्राप्त हुआ है, वह आज उन्हींके चरणारविंद्में सप्रेम तथा सप्रणाम समर्पित करता हूं.

यभ्यात्मज्ञानसंवंशी चस समयकी छगी चाट फिर ककी नहीं, बल्कि
मुझे जैसा जैसा समय मिछता गया वैसे ही वैसे दूसरे कितने ही महात्माओंके पास जाकर वेदांतज्ञानके अन्य मन्थ पंचदशी, योगवासिष्ठ और
आत्मपुराणका थोड़ा थोड़ा श्रवण किया है. सुरतके छिम्यूशेरी नामक मुद्देलेके
नाकेपरवाछे तपोवनमें जब स्वामी श्रीमोहनलाछजी विराजते थे तव हिंदी
भापाके योगवासिष्ठका (ई० स० १८७३—७४), पुनः झांडेरवरवासी सीतारामजीके मुखसे (१८७५ के चातुर्मासमें) आत्मपुराणका, १८७८ में एक
मास (पंढरपुरमें) स्वामी रामदासके मुखसे मधुसूदनी श्रीमद्भगवद्गीताका,
१८८३—१८८४ में बंबईनिवासी श्रद्धानिष्ठ श्रीजयकृष्ण महाराजके पास
श्रीमद्भगवद्गीताके ७ से १२ अध्यायका, १८८७—८८ में अपने घर पधारे
हुए श्रीसुखदेवलाछके पास पंचदशिके ६, ७, ८, ९, १० प्रकरण और
इनके सिवाय दूसरा भी अन्य साधु जनोंके पाससे वेदांतज्ञान प्राप्त
करनेका मुझे जितना २ और जहां जहां प्रसंग मिछा है और उनकी
कथामेंसे जो प्राप्त हुआ है, उस सबकी कृपा प्रसादी ही इन प्रयोमें है.

जिन २ ज्याख्यानों मेंसे जो जो खों संग्रह किये थे, उन सवमेंसे अपनी बुद्धयनुसार चन्द्रकान्तका संग्रह किया है और वही प्रसादी जिज्ञासु जीवोंके समक्ष रखी है. वस्तुविचार तो उन महात्माओंका ही है. केवल संग्रह मेरा है, इसमें जिज्ञासुको जो भाग उत्तम लगे वह उन महात्मा- बोंका समझें और जो दूषित लगे उसका भागी लोकमतसे मेंही हूं और उसकी स्वीकृतिमें मुझे आनंद ही है. यह जो कुछ है वह सब उन्हींका है. में तो एक निमित्त मात्र हूं आत्मदर्शनकी झांकी भी अभी मुझे हुई नहीं उस परमहर्णका अनुभव तो अभी दूर ही है, किंतु अद्वेतात्मदर्शनका सिद्धान्त समझनेंभे भी में सशक्त नहीं हुआ. यद्यपि में एक पामर जीव हूं, तथापि अद्वेतात्मदर्शनका नया रसायन चन्द्रकान्तमेंसे प्राप्त हो सके ऐसा किसी २ जिज्ञासुको जान पड़ेगा. जो अभेदत्व—अद्वेत परोक्षतासे भी समझा

जा सकेगा और अनुभव किया जा सकेगा और जीवनके व्यापारमेंसे भी शान्तिका मार्ग प्राप्त होगा तो स्वानंद साम्राज्यकी प्राप्तिसे भी अधिक लाभ में अपनेको मानृंगा. अंतमें यही कहता हूं कि जो एकात्मभावके विवेकी हैं, रिपु, बंधु और शरीर सबमें समानतासे देखते हैं वे,

" सर्वेऽत्र सुखिनः संतु सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माकश्चिदुःखमाप्नुयात् "

वस्वई चैत्र पूर्णिमा, सं. १८६३ इच्छाराम सूर्यराम देशाई.



#### सूचना.

परम पुरुपकी कृपासे इष्ट पदार्थकी प्राप्तिका मार्गदर्शक " हिम-गिरिकी पर्णेकुटी " नामक चन्द्रकान्तके चौथे प्रवाहकी द्वितीयावृत्ति इष्टके जिज्ञासुओंको समर्पित करते हुए प्रथमावृत्तिके पोपकवर्गके लिये सानंद संतोष प्रदर्शित करना आवश्यक मानता हूं. इस आवृत्तिमं योग्य सुधार और भावस्यक वृद्धि की गयी है. आशा है कि वह जिज्ञासुओंको अति उपयोगी होगी. एकेश्वर जगदीशकी उपासनाके सत्यज्ञानके प्रति लोकवृत्ति उत्पन्न होती देख अत्यानंद होता है और वर्तमान स्थितिकी अपेक्षा उच स्थितिकी अभिलापा बुद्धिके वैभवमें विचारशील जनोमें उद्भवको प्राप्त हो रही है, यह भी वड़े आनंदकी बात है. जगदीशके सत्य ज्ञानका मार्ग अनादि और अनंत है और वह स्थूलके आधारसे प्राप्त हो ऐसी आशा करनेवालोंको कुतर्कके फैलानेवाले ही समझो, अद्वैतात्मद्दीनके सिद्धान्त अगम्य और विरोधवाले नहीं, विल्क शुद्ध और सरल हैं. अगाधत्वका अनुभव होनेके पश्चात् अलेकिक रसायन प्राप्त होते ही सब उपाधियां शान्त हो जायँगी, सत्यका प्रत्यक्ष होगा और निरुपाधिक एक रस विशुद्ध सत् स्वरूपमें तदाकार होनेकी इच्छा होगी. यह इच्छा करानेवाली चन्द्रकान्त मणि होगी तो मैं समझूंगा कि मैंने कुछ किया है और मुझे परम संतोष होगा.

चन्द्रकांतका चौथा भाग ' कैवल्य धाम ' कब प्रकट होगा, यह प्रश्न चारों ओरसे हो रहा है. अनेक उपाधियोंके कारण प्रकट होनेमें विलंब हुआ है, इसका मुझे स्वयं खेद है. यदि ईशकुपा होगी तो शीघ प्रकट होगा, यह मुझे आशा है. जो जगदीश प्राणीमात्रकी आशाको नवपह्लवित रख-नेमें समर्थ है, वही मेरी आशा ! अर्थात् उसीका मुझे भरोसा है. प्राणी तो उस नटवरका नचाया नाचनेवाला पुतला मात्र है.

भाद्रविद एकाद्शी } संवत् १९६४. चम्बई }

इच्छाराम सूर्यराम देशाई

## अन्रवादककी प्रस्तावना

#### गुरोः कृपाहि केवलम् ।

विक्रमादित्य सम्वत् १९८२ में हिन्दी भाषामें यह नूतन अनुषम प्रन्थोदयः है.

चंद्रकान्त वेदान्त मुखप्रनथका तृतीयभाग हिन्दीभाषामें प्रकाशित होता है, इसमें मूल गुजराती पुस्तकका कोई शब्द या वाक्य छोडा नहीं गया. षो वाक्य या शब्द अनुवादककी अल्प विद्या नुद्धिके कारण समजमें नहीं आया वह गुजरातीभाषा देवनागरी अक्षरोंमें कहीं २ लिखदिया गया है. अशुद्धियोंकी संख्या तो कहही क्या सकता है, कि जिस व्यक्तिने गुजरात-प्रान्तकी यात्रा नहीं की, गुजरातीभाषाका नियमसे अध्ययन नहीं किया, वह फेवल ऐसा साहस कर बैठे तो वह उसकी धृष्टताके अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता है ? जिस समय इसका अनुवाद किया गयाथा उस समय अनुवादक " ऋषिकुळ-हरिद्वार "में अध्यापक था, और जिस समय चन्द्रकान्तका प्रथमभाग हिन्दी अनुवाद देखाथा उस समय कौलामई, पर्गना फिरोजाबाद, जिला आगराके अपर प्रायमरी स्कूलका प्रधान अध्यापक था. उसी समयसे यह इच्छा थी कि इस अनुपम प्रन्थका दूसरा और तिसरा भागभी यहि हिन्दी भाषामें प्रकाशित हो तो मुझ सहश अल्पज्ञ जनभी इसके अवलोकतसे अपना मतुष्यजन्म सफल करें। कई पत्र पं. हरिप्रसाद भगीरथजी वस्वईको एवं गुजराती प्रेसको छिखे, परन्तु पुस्तकके दर्शन भाकाश कुसुमवत् ही रहे। सौभाग्यवश सन् १९१५ की २८ भगस्तको हरिद्वारमें पहुंचजानेपर वहां देश देशान्तरके यात्रियोंसे समागम होनेका अवसर मिछा. में कभी २ गुजराती यात्रियोंके इस पुस्तकके तीसरे भाग-का मिलने पता खोजता रहा. और पता मिलगया. पुस्तक तो मिली पर १६ पेज उसमें कम निकले. अस्तु, ऋषिकुलमें चन्द्रकान्त मगनलाल ब्रह्मचारी अहमदाबादका अध्ययन करता था. में पाठशालाके अतिरिक्त

समयमं जो शब्द नहीं समझताथा उसके परयीयी शब्द उससे पूछ लिया करताथा. इस प्रकार २ वर्षमें इसका अनुवाद पूर्ण किया गया. कोई १०।५ शब्द उस वालककी समझमें नहीं आये, उनका शब्दार्थ नहीं हो सका. फिरभी उससे अनुवादकको वहुत कुछ सहायता मिछी और उसका में कृतज्ञ हूं। तीसरे भागका अनुवाद आरम्भ करनेका कारण यह हुआ कि दूसरा तो आरम्भ हो ही रहा होगा. फिर इस हस्ति छिखत कापीको श्रीमान ठाकूर फतहसिंह साहव रइस करकोलीने ( जो यन्थावलोकनके वडे प्रेमी हैं ) आद्योपान्त एकवार अवलोकन किया और परामर्श दिया कि हिन्दीभाषामें ऐसे प्रन्थोंकी बहुत आवश्यकता है, इस पुस्तकको वम्बई मेजिये। 'गुजराती' प्रेसके मालीक श्रीमान् सेठ नटवरलाल इच्छाराम-जीकी सेवामें भेज दी गई और कईवार पत्रव्यवहार इधरसे उधर होनेके पश्चात् सेठजी महोदयने अनुवादकी सर्व धृष्टतादिको क्षमाकर योग्य पुरस्कार देनेकी दृढप्रतिज्ञा की और कार्य्य संतोपजनक होनेपर और भी कुछ पुरस्कारादि अर्थात् दानमानसे सन्तोप करनेकी प्रतिज्ञा की और अनुवादकने पुनर्मुद्रणादि सर्वाधिकार उक्त प्रेसाध्यक्ष महोदयको समर्पण किया. कुछकालतक अनुवादकने प्रूफ संशोधन कीया भी परन्तु ऐसा कर-नेसे प्रूफके दोवार आने जानेमें १५।२० दिन छग जातेथे, अतएव लिखित पुस्तक एवं प्रूफ संशोधन कार्यभार श्री पं. रघुवंशशम्मीजीने पूर्ण किया. इस कारण यह प्रन्थ शीव प्रकाशित हुआ, अन्यथा बहुत विलम्बसे प्रकाशित होता. अतएव इन पंडितजी महाराजका भी परम अनुप्रहीत हं।

अपने कई मित्रोंको चन्द्रकान्तके विचारपूर्वक अवलोकन कर-नेका परामर्श दिया, जिसने २ इस प्रन्थका प्रथम खण्ड देखा वह अन्य भागोंके दर्शनोंकी चातक—स्वाति मेचवत् लालसा कर रहाथा. स्वातिनक्षत्र पर सूर्यके आजानेपर स्वातिकी बुंदसे जैसे चातककी तृपा शान्त होजाती है उसी प्रकार चन्द्रकान्त तीनोंभाग अवलोकन करके हिन्दीभाषाभिज्ञ पाठक जन उसके अन्तरके विन्दु साक्षात् अमृतविन्दु है, उनका पान करके स्वर्गीय श्रीमान् सेठ इच्छाराम सूर्यरामजी देसाई की पवित्रात्माको मुक्त कण्ठसे आशीर्वाद देते हुए छतार्थ होंगे। और अनुवादककी त्रुटियोंकी ओर ध्यान न देकर प्रन्थ प्रकाशक महोदय श्रीमान् सेठ नटवरलाल इच्छारामजी देसाईके सदा छतज्ञ रहेंगे। एवं अनुवा-दककी परमेश्वरसे यही प्रार्थना है कि वह सर्वदा सेठजीका कल्याण करे। इति शिवम्।

मेसर्स जी. पाठक एण्ड सन्स, पोस्ट सुरादपुर ( पटना जङ्कशन ) ता. २२ मार्च १९२५ ई० न्नी. आगरा निवासी श्री शिवनारायणशम्मी योग ज्योतिः रत्न



## विषयानुऋमणिका

~ ඉතිනිකිකිකිකිකකකක්ක ~

| •                            | _               | _                   |            |
|------------------------------|-----------------|---------------------|------------|
| चतुर्थ प्रवाह∽हिमगि          | रिकी प          | गं <del>कु</del> दी |            |
| विषय                         |                 |                     | पृष्ठाङ्क  |
| ं सुमङ्गलम् 🕠                | •••             | •••                 | २          |
| पीठिका-महात्मादर्शन          |                 |                     | Ģ          |
| वालयोगी                      | ,               | • • •               | . 3:       |
| पतित्रतारूयान—पतिसेवात       | त्त्व           | •••                 | १३         |
| महात्माका-महात्म्य           |                 |                     | २२         |
| कुरुक्षेत्रमें सूर्यपर्व     |                 |                     | 7.5        |
| महात्माके दुर्शन             |                 |                     | <b>२</b> ५ |
| आशाभिक्षुकीका आख्यान         | ***             |                     | عرد        |
|                              | •••             | •••                 | <b>३</b> १ |
| भिखारिनका कुंदुम्ब           | •••             | • • •               |            |
| जिज्ञासा                     | •••             | •••                 | 80         |
| सद्गुरु शोधन−शिष्यपरीक्षा    | •••             | •••                 | ४१         |
| परोक्ष कृपानुभव              | •••             | •••                 | ४५         |
| सिद्धाश्रम                   | •••             | •••                 | ४६         |
| परमोपदेश                     | •••             | •••                 | ४८         |
| स्वरूपावलम्बन                | •••             | •••                 | ५१         |
| जटामेंका मणि                 | •••             | •••                 | ષષ્ઠ       |
| मणिशोधन-चिद्रुहा             | •••             |                     | 46         |
| चित्मणि दुरीन                | •••             |                     | ६१         |
| एक नूतन शिष्य                | •••             |                     | ६७         |
| ज्ञान कथन                    | •••             | •••                 | Ę٩         |
| शिष्योंका वार्तालाप          |                 |                     | ७१         |
| सूक्ष्मविन्दु १ ला–यथालाभ    | संतोष           | • • •               | ,,         |
| शिवाराधन-अर्थसिद्धि          |                 |                     | ي ق        |
| त्यागनिर्णय<br>स्यागनिर्णय   |                 |                     | ८१         |
|                              | •••             | •••                 | 66         |
| सूक्ष्मविन्दु २ रा-संन्यासार | લ્યાન<br>૧ - જે | ***                 |            |
| सूक्ष्मविन्दु ३ रा -वालयोग   | न कोन           | ***                 | १११        |
|                              |                 |                     |            |

|                | विषय                 |                 | •          |       | पृष्ठाङ्क |
|----------------|----------------------|-----------------|------------|-------|-----------|
| तत्त्वानुसंघान |                      |                 |            |       |           |
|                | तत्त्वमंगलम्         | •••             | •••        | • • • | १३०       |
|                | पीठिकां              | •••             |            | •••   | १३३       |
| १–वि           | <b>: ह्ट</b> .       |                 |            |       |           |
|                | कौन हूं १            |                 |            |       | १३५       |
|                | भगवद्गुणवैचित्रय     |                 | •••        | • • • | ~ ;22     |
|                | प्रभुको पहचाननेकी    | कुंजी           |            |       | १४१       |
|                | में कौन हूं ?        |                 |            |       | १४४       |
|                | एक ऋषिपुत्रकी क      | था ं            | •••        |       | १५१       |
|                | जीव कैसा है ?        | •••             | •••        |       | १५६       |
|                | जीवकी सेना           | •••             |            | •••   | १५८       |
|                | जीवका स्वभाव         | • • •           | •••        | • • • | १६०       |
|                | स्वप्रसे स्वभावपरी   | झा              |            |       | १६३       |
|                | मनुष्यकी उत्तमता     |                 |            | •••   | १६६       |
|                | मनुष्य क्या क्या व   | कर सकता         | 夏?         | ·     | १७२       |
|                | विश्वामित्र चरित्र   |                 | •••        | •••   | १७५       |
|                | मनुष्य किस कारण      | से उत्तम है     | ?          | •••   | २०१       |
|                | अन्त:करणका आव        | वरण-पविद        | त्रताका ही | कारण  | २०३       |
|                | तत्त्वोंका अधिष्ठाता | · ,             |            |       | २१०       |
|                | पिंड और त्रह्माण्ड   |                 | ***        |       | २१३       |
|                | अनन्त सृष्टि–ज़गढु   | <b>ु</b> दुम्बर | •••        | *     | २१४       |
|                | मकड़ीका जाला-न       |                 | €          |       | २१७       |
|                | मनुप्यदेह सार्थक व   | करनेवाला ं      | है         |       | २२१       |
|                | जन्मदरिद्रीको पार    | सप्राप्ति .     |            |       | २२२       |
|                | जीवनसिंहका विद्व     |                 | •••        |       | २२७       |
|                | पर्म प्राप्तिसे परम  | स्वरूप          |            | ••• - | २२९       |
|                | जीवनमुक्तकी दशा      |                 |            |       | २३१       |

| · विषय                       |           |       | व्रशास्त्र |
|------------------------------|-----------|-------|------------|
| २–विन्दु                     |           |       |            |
| काम जीता उसने जगत् जीता      |           |       | २३४        |
| ब्रह्मवित् कौन ?             | •••       |       | २३५        |
| अत्रि ऋषिके शिष्योंकी कथा    |           | •••   | २४०        |
| शिष्योंकी कसौटी              | •••       | •••   | २४३        |
| वाघकी मांद्रमें वास          | ***       | •••   | २४४        |
| सर्पके फनपर नाच-नृत्य        | •••       |       | २४७        |
| पनघटका मोह                   |           | ***   | २५१        |
| पिंगलाके भवनमें कंद्पेहर     | •••       | •••   | २५४        |
| चतुर कौन ?                   |           | • • • | २७५        |
| शरीर मलमूत्रका भंडार!        | • • •     | • • • | २७९        |
| परम आनंदका स्थान             |           | •••   | २८१        |
| परम पुरुषका सेवन ही परमा     | नंदरूप है |       | २८४        |
| पिंगलाका पश्चात्ताप          | •••       |       | २८७        |
| मनका स्वरूप                  | •••       |       | २८९        |
| कंद्रपेहरका जय               | •••       | ***   | २९२        |
| मन्युहरका गर्व               | •••       | •••   | २९३        |
| मायाकी प्रतिकृति             |           | •••   | २९४        |
| मायाकी प्रतिकृति स्त्री है   | •••       | •••   | २९६        |
| मायावश विश्वामित्रकी कथा     | •••       | • • • | २९८        |
| कोधका दष्टांत                | •••       | •••   | ३०१        |
| द्रोपदीने क्रोधको जीता है    | •••       | •••   | ३०५        |
| क्रोधजिन् काशीराज            | .:.       | •••   | ३०३        |
| मन्युहर पिंगलाके मंदिरमें    | •••       | •••   | 30É        |
| ३-बिंदु                      |           |       |            |
| धर्म ही धर्मका रक्षण करता है |           |       | ३२४        |
| ज्ञानीको भी कर्म करना चाहिये |           |       | "          |

| विषय                       |              |       | प्रमुद्ध   |
|----------------------------|--------------|-------|------------|
| त्यागी ब्राह्मण            |              |       |            |
| -                          | •••          | •••   | ३२६        |
| जगतकी रचना                 | •••          | • • • | 17         |
| आत्मा-परमात्माका स्वरूप    | •••          | •••   | ३२९        |
| मायाकी शक्ति               | •••          | •••   | ३३०        |
| मिथ्या अहं ब्रह्मास्मि     | •••          | •••   | ३३२        |
| अधर्मकी सप्त सीढीयाँ       | ,            |       | •          |
| १परद्रव्यहरण               |              | •••   | ३३७        |
| २परस्त्रीके साथ एकान्त     | • • •        |       | ३३९        |
| ३मद्यमांसका सेवन           |              | • • • | <b>383</b> |
| ४पशुह्त्या                 | •••          | •••   | ३४५        |
| ५परस्त्रीगमन               | • • •        | •••   | ३४९        |
| ६सूत                       | • • •        | •••   | ३५३        |
| ७—रोजपुत्र वध              | •••          | •••   | ३५८        |
| <b>४−बिन्दु</b>            | ,            |       |            |
| मायापतिकी माया             |              |       | ३६५        |
| <b>'५–बिन्दु</b>           |              |       |            |
| जनक विदेहीका आत्मशोध       | न            |       | ३८८        |
| योगभ्रष्ट जनक              |              |       | 7)         |
| जनककी नगरचर्या             |              |       | ३८९        |
| निर्माण तो निर्माण ही है   | •••          |       | ३९१        |
| मातापुत्र और वेही पतिपत्नी | •••          | •••   |            |
|                            | •••          | •••   | ३९९        |
| जनककी उदासीनता             | •••          |       | ४०१        |
| योगीन्द्र मुनि             | •••          | • • • | ४०३        |
| ं शोधन–पर्यटन              | •••          |       | ४०५        |
| श्चका सजीव होना            | •••          |       | ४१२        |
| जनककी पूर्व जनमकी कथ       | π            | ,     | ४१३        |
| संतप्रसाद सव देता है       |              | •••   | ४१८        |
| दुर्वासाका ब्रह्मार्पण     | •••          | •••   |            |
|                            | -2-2<br>-2-2 | •••   | ४२०        |
| ·· सुख तथा दु:खका प्रेरक व | गइ नहीं      |       | ४२३        |

| विषय                              |        | प्रशङ्क       |
|-----------------------------------|--------|---------------|
| स्त्रीका परमदेवता पति ही है       |        | ४२५           |
| विना ब्रह्मापेण किया हुआ कमे वंधन | रूप है | -             |
| ऋणानुवंध ही सवका कारण है          | · · ·  | ४२८           |
| ईश्वर ही योगक्षेमका वहन करता है   |        | ४३०           |
| परमात्माका परमभक्त                | •••    | ४३२           |
| कल्पित पुत्र                      |        | ४४६           |
| परमात्मा सर्वन्यापक है            |        | ४४०           |
| मनुष्यदेह गेह है                  | •••    | ४५५           |
| ्जीवन्मुक्त तथा विदेहमुक्त        |        | ४५९           |
| मुक्ति-मोक्षका रुक्षण             | •••    | ४६२           |
| जनकका धारण किया हुआ वेप           | • • •  | ४६४           |
| विचित्र स्वप्न                    |        | ४६९           |
| जगत् स्वप्नतुल्य हैं              |        | ४७१           |
| राजा जनककी सभामें गार्गी          |        | ४७४           |
| · ६-विन् <u>द</u> ु               | ÷      |               |
| <b>ईश्वर सिद्धि</b>               |        | <b>ጸ</b> ፍ ሄ. |
| शान्ताकारकी कथा                   |        | ४९३           |
| ७-बिन्दु                          | • .    |               |
| मन <b>ानंद</b>                    |        | 400.          |
| संतोष ही सर्व सुखका मृट है        | •••    | ५०१           |
| क्या प्रारव्य श्रेष्ठ है ?        | •••    | ५०३           |
| पुरुषार्थ भी वलत्रान् है          | :      | ,,            |
| -<br>कर्म ···                     | •••    | ५०४           |
| कैसे कर्म करना ?                  | • • •  | ५०५           |
| सप्त भूमिकाएँ 🥶 😶 🐪               | ···    | ५०६.          |
| निर्भागनकी चोट •••                | •••    | ५०७           |
| सौन्द्र्यमें मोह है               | ***    | ५०९           |
| मनसे माना हुआ मोह ही अंधा वनाता   | है     | ५१३.          |

| विषय                                          |         |       | प्रशङ्क |
|-----------------------------------------------|---------|-------|---------|
| सत्की प्राप्तिके प्रसंगको अवस्य प्रहण करो     |         |       | ५१५     |
| काजलकी कोठरीमें कोई ही विना दागके वचता है ५१७ |         |       |         |
| सत्संग ही तारता है                            |         | •••   | ५१९     |
| संतोंका लक्षण                                 | •••     |       | ५२१     |
| शरीर किसका है सो देखों !                      |         | •••   | ५२२     |
| सकाम कमें दोपरूप है                           | ***     |       | पर्ष    |
| ब्रह्माकार चृत्तिका फल                        |         |       | વરદ     |
| श्रांतिसे ही जगत् भासता है                    | •••     |       | ५२९     |
| यदा दृष्टिस्तदा सृष्टिः                       | •••     |       | ५२९     |
| परमात्मा कैसे दृष्टि पडे ?                    |         |       | ५३०     |
| ज्ञान दो प्रकारका है                          | • • •   | •••   | ५३१     |
| जगत् स्वप्न तुल्य है                          |         | •••   | ५३२     |
| सर्वव्यापी परव्रहा ही परम है                  | •••     | •••   | ५३४     |
| सत् क्या ?                                    |         | • • • | ५३६     |
| प्रेम तथा ब्रह्म एक ही है                     | •••     | •••   | ५३७ '   |
| <b>.८−विन्दु</b>                              |         |       |         |
| शुद्ध संकल्प-सात्विक भाव                      | ना      |       | ५४२     |
| जीवके जीवितका एक पवित्र                       |         | •••   | ५४३     |
| राजा दशरथकी जन्मान्तरमें                      | हुई भाव | ना    | ५४५     |
| अवधूत चरित्र                                  | •••     |       | ५५१     |
| अवधूत द्वारा माताको किया                      | हुआ उप  | देश प | ५५४     |
| भावनाका स्वरूप                                |         |       | ५६१     |
| ९–बिन्दु                                      |         |       |         |
| भक्ताधीन भगवान्                               |         |       | ५६४     |
| श्रीकृष्ण रूपका रहस्य                         | •••     |       | ५८६     |
| ज्योतिरूपका द्शन                              |         |       | 469     |
| 'विलंग                                        |         |       | ५९१     |
| The Toronto On On                             |         |       |         |

# च न्द्र का न्त चतुर्थ प्रवाह-हिमगिरिकी पर्णक्रटी महात्मा-द्शीन



उपहरणं विभवानां संहरणं सक्तळदुरितजाळस्य । उद्धरणं संसाराचरणं वः श्रेयसेऽस्तु विश्वपतेः॥ १॥

वैभवोंका देनेवाले, सकल पापजालको संहार करनेवाले और संसारसागरसे उद्धार करनेवाले विश्वपतिके चरंणारविंद तुहारा कल्याण करें ॥ १॥

> ष्टन्दारण्ये चरन्ती त्रिभुरपि सततं भूर्भुवःस्वः सृजन्ती नग्दोद्भूताप्यनादिः शिग्ररपि निगमैर्लक्षिता वीक्षितापि । विशुहेस्रावनदोत्रमदमञमहाम्भोदसच्छायकाया माया पायादपायादविदितमहिमा कापि पीताम्बरा वः॥ २ ॥

च्यापक तथा तीनों लोकोंको उत्पन्न करनेवाली होनेपरभी वृन्दा-वनमें फिरती, नंदसे उत्पन्न होनेपरभी अनादि स्वरूपवाटी, शिशु-स्वरूप होनेपरभी नेदोंसे निरूपण तथा अवलोकित कीहुई विजलीकी रेखाओंसे न्यात हुए ऊंचे निर्मल मेवके समान स्वच्छ 📈 नितवाली और जिसकी संपूर्ण महिमा जाननेमें नहीं आती ऐसी पीत अंवर (वझ) पीताम्बर धारण करनेवाली माया, विनाशसे तुम्हारा रक्षण करे। १ ।।

वेदो नित्यमधीयतां तद्द्वितं कर्म स्वतृष्टीयतां तेनेशस्य विधीयतामपचितिः काम्ये मतिस्त्यज्यताम् । पापौषः परिषूयतां भवसते दोपोऽव्यसंधीयता-मार्त्मेच्छा व्यवसीयतां निजगृहात्तूर्णं विनिर्गम्यताम् ॥ ३ ॥

वेदका नित्य अध्ययन करो, वेदमें कहेहुए कमें अच्छी तरह करो, वैदिक रीतिसे ईश्वरका यजन करो, काम्यकमोंमें मित न रख्खो, पापके पुंजका नाश करो, संसारसुखमें दोषका अनुसंधान करो, आत्मज्ञान सम्पादन करनेकी इच्छाका व्यवसाय करो और अपने घरमेंसे त्रंत निकलकर वनमें वास करो॥ ॥॥

> संगः संत्म विधीयतां भगवतो भक्तिच्दा धीयतां शांत्यादिः परिचीयतां दृदतरं कर्माग्र संत्यज्यताम् । सद्विद्वान्रपम्प्यतां प्रतिदिनं तत्पादुके सेव्यतां त्रक्षेकाश्वरमर्थ्यतां श्रतिशिरोवाक्यं समाकर्ण्यताम् ॥ ४ ॥

सत्पुरुपोंका संग करो, भगवानमें दृढ भक्ति करो, शम दम तितिक्षा आदिका अति दृढ़ परिचय करो, कर्मोका शीव त्याग करो, अच्छे विद्वानोंके समीप जाओ, प्रतिदिन उनकी पादुका सेवन करो, ॐकाररूप परव्रहाके स्वरूपका शोधन करो, उपनिपदके वाक्योंको श्रवण करो ॥ ४॥

वाक्यार्थक्ष विचार्यतां स्रुतिशिरःपक्षः समाश्रीयतां दुस्तर्कोरस्रविरम्यतां स्रुतिमतस्तर्कोऽद्यसंघीयताम् । श्रुत्तैवास्मि विभाव्यतामहरहो गर्वः परित्यज्यतां देहेऽहंमतिरुज्झ्यतां सुचजनैर्वादः परित्यज्यताम् ॥ ९ ॥

तत्वमिस आदि महावाक्योंका विचार करो, उपनिषदके पक्षका आश्रय करो, मिथ्या तर्क करना छोडो, श्रुति (वेद ) के अनुकूल तर्कका अनुसंघान करो, '' अहं ब्रह्मारिम '' इस प्रकारकी मावना करो, प्रति दिन गर्वका त्याग करो, शरीरपर अहं बुद्धिका त्याग करो, विद्वानोंसे झूठ बोलना छोडो ॥ ५ ॥

श्रुद्धाधिश्र चिकित्स्यतां प्रतिदिनं भिधीपर्धं ग्रुज्यतां स्त्राद्वन्नं न तु याच्यतां विधित्रशात्प्राप्तेन संतुष्यताम । श्रीतोष्णादि विपद्यतां न तु दृथावाक्यं सम्रुपायंता-मौदासीन्यमभीप्स्यतां जनकृषानेष्ठुर्यमुत्सुज्यताम् ॥ ६ ॥

प्रति दिन भिक्षान्नरूपी औपिषका भोजन करके छुषारूपी व्याधिकी चिकित्सा करो (उपचार करो) स्वादिष्ट अन्नकी याचना न करो, परंतु देव वशात् जो मिले उतनेसेही संतुष्ट रहो. जाडा, गर्मी आदि दुःखोंका सहन करो, वृथा वाक्य मत बोलो, संसारके विषयोंसे उदासीनताकी इच्छा रख्खो, मनुर्योपर अनुप्रह वा निग्रह (राग ह्रेप) न करो॥ ६॥

एकांते सखमास्यतां परतरे चेतः समाधीयतां पूर्णात्मा ससमीक्ष्यतां जगदिदं तद्धाधितं दृश्यताम् । प्राक्कमं प्रविटाप्यतां चितित्रटाम्राप्युत्तरेः स्टिप्यतां प्रारद्यं त्विह सुज्यतामथ परग्रद्धात्मना स्थीयताम् ॥ ७ ॥

एकान्तमं सुखसे बैठो; माया होनेपर ऐसे ब्रह्ममं चित्तको समा-धान कर पूर्णात्माका मली मांति अवलोकन करो; आत्माके विना यह संसार आदि कुछ नहीं ऐसी दृष्टि करो, आत्माके ज्ञानसे पूर्वके कर्मका प्रविलाप न करो, उत्तर कर्मके साथ संबंध न करो, प्रारब्ध कर्मका उपभोग करो और परब्रह्मस्वरूपमें स्थिति करके रहो॥ ७॥

र्कि मधुना कि विधुना कि स्रथया कि च वस्त्रथयाऽखिल्या ॥ यदि हृदयहारिचरितः प्ररुपः पुनरेति नयनयोरयनम् ॥ ८ ॥

जिनका चरित्र हृदयहारी है ऐसे परम पुरुपका जो पुनः इन नेत्रोंको दर्शन हो तो मधु, विधु, सुधा, और सकल वसुधाकी क्या आवश्यकता है. सर्व तुच्छ है ॥ ८०॥०



# चन्द्रकान्त

## (तृतीय विभाग)

चतुर्थे प्रवाह-हिमगिरिकी पर्णकुटी पीठिका-महात्मा-दर्शन

श्रियो दोलालीला विषयजरसाः प्रान्तविरसाः विषद्गेहं देहं महद्दिष धनं भूरि निधनम् । वृहच्छोको लोकः सत्ततमवला दुःखवहुला-स्तयाप्यस्मिन्घोरे पथि वत रता हन्त कुधियः॥ १॥

अर्थ:—लक्ष्मी दोलाफे समान चंचल है, विपयरस परिणाममें नीरस हैं, गरीर विपत्तिका घर है, पुष्कल संपत्ति बडी मृत्यु है, लोक बडे शोकसे भरपूर है और क्लियें नित्य बहुत दु:ख देनेवाली हैं तोमी अरेरे !! अज्ञानी पुरुप इस संसारके वीर मार्गमेंही लवलीन रहते हैं ॥ १ ॥

### वालयोगी

herececcoscoce-

पूर्णानंद पूर्ण पुरुपोत्तम श्री सर्वेश्वर प्रमुकी लीला अपार है, विचित्र है, हिस्टह्ह क्ष्या क्ष्या कार्या क्षया है, आनंददायिनी है, यह चमत्कृति अधि-कारी जनोंको ठाम ठाम और क्षण क्षणमें दृष्टिगोचर होती है.

प्रातःकाल ! अलोकिक प्रभात ! आनंदी प्रभात ! सूर्यनारायण प्रका-शित हुए हैं; कमल प्रफुहित हुए हैं; मनुष्य स्नान करनेमें, नित्य नैमित्तिक कर्म करनेमें और जप तप करनेमें तत्पर हो गये हैं; मंद २ पवन वह रहा

हैं; देवालग्रीमें घंटानाद घननन घननन कर रहे हैं, इस समय अविमुक्त वाराणसी क्षेत्रमें जय शंभी ! हर हर शंभी ! की मंगलध्वित हो रही है; हरिपादोदकी भागीरथीके किनारेपर ईश्वरी छीला पूर्णतया प्रकाशित हो रही है. निर्मेख प्रभातसमयमें पूर्व दिशामेंसे बालसूर्यकी कोमल किरणें तरणतारिणी अधमोद्धारिणी पापहारिणी भागीरथीके दक्षिणोत्तर छंबे विस्तारवाले तटको सुप्रकाशित कर रही हैं; अनेक राजा महाराजा गृहस्थ रि और प्रतापी पुरुषोंके अपार द्रव्य व्यय कर वनाये हुए श्रीगंगाजीके सदृढ और सहावने घाट विचित्र वस्त्रालंकारोंसे सजे हुए स्त्री पुरुषोंसे भर-पूर हो गये हैं; स्थल २ विद्वान विप्रों द्वारा पढते हुए स्नानके संकल्प प्रयो-गोंसे गर्ज रहे हैं. भाविक जन विधिपूर्वक स्नान दानादिक कर रहे हैं; अद्धाल और धर्मनिष्ठ मनुष्य स्नानादिकसे पवित्र होकर जल सानिध्य बैठ एकाग्र मनसे अपने नित्य नैमित्तिक जप तप ईश्वर स्तवनादिक (स्तवन) कर्म करते हैं और स्नानके लिये जलमें उतरे हुए और घाटपरके मनुष्योंमें वार बार जय गंगे ! हर हर गंगे ! पापहारिणी ! भवतारिणी अधमोद्धा-रिणी! जय जान्हवी! इत्यादि गर्जनाएं सहषे कर रहे हैं. किसी २ स्थानपर विप्रवृत्द गंगातटपर विराजमान हुए पद, क्रम, जटा, घन, बल्ली इत्यादि वेद विकृतियों द्वारा मधुर और कर्णपावन घोष कर रहे हैं. वहेचौडे पाटमें गंभीरपनसे वहती श्रीमती गंगाजीके निर्मेख और पावन जलपर अनेक छोटी वडी सुशोभित नौकाएं इधरसे उधर गमन आगमन कर रही हैं. जनमें बैठे मतुष्य श्रीगंगाजीके प्रत्येक घाटकी अलैकिक लीलाको आनंदके साथ निहारते हैं. प्रत्येक सुशोभित घाटपरके किनारेपर आये हुए उत्तम २ जातिके पत्थरोंसे बड़े शिल्पशास्त्रनिपुण पुरुषोंके हाथसे बनाये अति भच्य न सुदृढ़ गगनचुंबित सुंदर प्रासाद-महल शोभायमान है; सूर्यविवकी तरह प्रकाशित असंख्य सुवर्णशिखरोंवाले शिवालय तथा दूसरे देवमंदिर बहुत दूरतक सुनाई देते हुए 'जयं जय शंभी ! हर हर शंभी ! जय पार्वतीपते ! इत्यादि परम पवित्र शब्दोंसे, शंखब्बनियोंसे, धननं २ होते घंटानादोंसे तथा दंदमियोंकी गर्जनाओंसे गर्ज डठे हैं, अति मनोहर और सुकोमल ऐसी भैरवी रागिनीके सुस्वर छाय रहे हैं और उनके पीछे पीछे मधुराछाप करती हुई नौवत वाज रही है.

आजका दिन पवित्र पर्वका है, इस कारण नित्यकी अपेक्षा सर्वत्र विशेष आनंद छा रहा है. प्रति दिन गंगापर स्नानादिके छिये न आसकने- वाले व्यवसायी किंवा अशक्त क्षेत्रवासी मनुष्यभी आज इच्छापूर्वक स्नान तथा दर्शनार्थ चले आते हैं, विदेशी यात्री जनभी बहुत दिखाई पहते हैं. अन्य घाटोंकी अपेक्षा मणिकणिंका घाटपर मनुष्योंकी वहीं भीड़ हो रही है. ऐसे प्रसंगमें वहां एक चमत्कार दिखाई दिया.

घाटके ऊपर मार्गमें चलनेवाले लोग एकाएक आपसमें " चलो २ हटो २ " ऐसा कहते २ एक ओर होने छगे और सब आश्चर्यसे देखने छगे कि यह क्या मामला है ? इतनेमें श्रीविश्वेश्वरजीके मन्दिरकी ओरसे आती हुई एक सुन्दर तेजस्वी किशोर मूर्ति दृष्टि पढी. इसका अद्भुत स्वरूप और अप्रतिम तेंज देखतेही सवको आनंदाश्चर्यके साथ पूज्यभाव उत्पन्न हुआ. जिसने एक वार उसकी ओर देखा उसका दूसरी ओर देख-नेको मनही न हुआ !ऐसा रूप, विशुत् समान चमकती चाल, थोडी अवस्था होनेपरभी इसका तीव्र त्याग, तपतेज और अति मनोहर वेश यह सब देख स्त्राभाविकही आर्ख्य पाये लोग परस्पर अनेक वार्ते करने लगे, अहो ! यह वालयोगी कहांसे आया होगा ? कैसा इसका सौन्दर्य है ! प्रत्येक अंगका ऐसा सौंदर्य और मुकुमारता होनेपर इससे यह कठिन योगसाधन कैसे होता होगा ? इतनी ऌघु वयमें ऐसा परम वैराग्य कैसे प्राप्त हुव्या होगा ? इसके माता पिता कि जिनका यह पुत्ररत्न है उनसे इसका वियोग कैसे सहा गया होगा. क्या यह तीत्र वैराग्यसे अपने माता पिताको रोता छोड वेरागी हुआ होगा, या जन्मसेही यह योगीरूप उत्पन्न हुआ होगा ? अथना ये परम योगीश्वर शंकर आपही इस पुण्यपूर्ण पर्वके दिन वालयोगी रूपमें भाविक जनोंका कल्याण करने और श्रीमती भागीरथीके तटपर विहार करने पधारे होंगे. हिसका सर्वाङ्ग भस्मसे चर्चित होनेपरभी इसकी सुवर्णरूपी कान्ति उसमेंसे कैसी प्रकाशित हो रही है !इसके चन्द्रवत् सुप्रकाशित सुखकी शोभा वाल्या-वस्थाकी तपश्चर्याके कारण कुम्हिलाये हुए कमलवत् अति अद्भुत है. इसकी वांकी अकुटी तथा कमलकी पंखडी समान नेत्र, शुक्रवुंडवत् नासिका, चमकते हुए प्रवाल वा विम्ववत् लाल ओष्ठ, तीत्र तपस्यासे किंचित् कुह्मिलाये कपो-

खोंपरकी गुलाबी झलक तिसपर झुकी हुई मूलमें स्याम और अंतिम भागमें किंचित भूरी विशाल जटाएं; ये सर्व वस्तु प्रत्येक मनुष्यको मोहने बाली हैं. इसके हस्त पादतल गुलाबके पुष्पसमान लाल और कोमल हैं तिसपरभी वह इस पापाणमय भूमिमें नंगे पांव विचर रहे हैं! और ऐसी सुकुमारता होनेपरभी अपने शरीरपर कंबलकी मोटी गृहडी डाल रख्खी है! यह इनसे कैसे सहारी जाती होगी. हाथमें कमंडल और वगलकी मृगलाला-कोभी ये कैसे उठाते होंगे ? कमलके नालबत् गोरे कंठमें कमलाक्षकी बडी २ दानोंकी मालाभी इनको भारी जान पडती होगी.!

इस प्रकार परस्पर अनेक वातें करते हुए छोगोंकी भारी भीडमें होकर वह अट्भुत मूर्ति मणिकणिंकाक अति सुंदर अठमासे (बुर्जी) पर जा खडी हुई. उत्तम जातिके संगमरमर रचित वह वाट जिसके दोनों ओर सुंदर बैठक बनी हुई हैं वहां अपनी मृगछाला विछाकर उसपर कंवल रखकर वह वाल्योगी 'जय गंगा मैया ' कहकर दोनों हाथ जोड खट २ चीवारेकी सीढियां उतर ठीक प्रवाहके पास खड़े रहे, और अति मंजुल और पिनत्र पद्य (क्षोकों) से श्रीभागीरथी गंगाजीकी प्रार्थना करके उन्होंने पिनत्र जलको वंदन किया. फिर पुण्यस्प जलका आचमन किया; फिर सप्रेम प्रणाम करके वहांसे पीछे छौटा और अपनी अद्भुत कान्तिसे मनुष्य मात्रके चित्तको आकर्षित करते वह योगी अपने विद्याये हुए आसनपर विराजमान हुए. उस समय इनके ओष्ट हिल रहे थे; माने किसीका स्मरण करते हैं, और सवको मोह करनेवाली दृष्टिसे वह चारों और मनुष्योंकी भीडभाड़में आंख फेर फेरकर देखते थे. यह देखना इनका स्वाभाविक न था विस्क साभिप्राय और सकारण था. परंतु मर्त्यलोकके मनुष्य समझ न सकें इस लिये उसकी संभाल थी.

ष्य योगीको एक स्थानपर वैठा देख जनसमूह उसके समीप एकत्र होने लगा. देखते २ वहां इतनी भीड होगई कि गंगाजीमें स्नान करनेको उतरता या स्नान करके छोटनेका मार्ग मिलना कठिन होगया. इस अट्सुत मूर्तिसे भीड हटना नहीं चाहतीथी; कदाचित् किसी अगत्य कामके लिये अथवा भीडसे अधिक दवनेके कारण लोग हट जाते थे, तो उनसे दूने वहां इकट्ठे हो जाते थे. मध्यान्ह काल हो गया, मस्तकपर धूप आगई. घाट-परके टकोरखानोंमंसे दुंदुभियोंके कर्डिगधिंग् २ शब्द होने लगे; विलंब ् हुआ देख लोगोंकी भीडभी धीरं २ कम होने लगी. स्त्री और पुरुप उस बालयोगीको प्रणाम करकरके जाने लगे।

पुरुपोंकी अपेक्षा कियोंका अंतःकरण अनेक वातोमें वहुत कोमल और अद्वालु होता है, इस कारण एक स्त्रीने हाथ जोडकर उन वालयोगीसे विनती की कि महाराज! भिक्षाका समय होगया है आप कृपापूर्वक प्रसाद लेने पधार कर मेरे घरको पवित्र कीजिये तो मेरा अहोभाग्य हो!

परंतु उस योगीने अपना नूतन योग होनेके कारण किसीके घर जाने और वस्तीके वाहर ही रहनेका दृढ नियम प्रगट किया. उसके अमृतोपम वचन सुनकर उस स्त्रीने वडी पवित्रतापूर्वक निर्छेप सामित्री शुद्धतापूर्वक वहांही लानेको पूछा तव उस योगीने स्वीकार किया तुरंतही वह स्त्री अपनी एक सखीके साथ शीवतासे अपने घरको चळी. मार्गमें उसने अपनी संखीसे कहा, "बहिन! इस वालत्रहाचारीके संबंधमें तेरा क्या विचार है ? कैसा उसका अद्भुत रूप, कैसा उसका त्याग, क्या उसकी अवस्था ! उसका वय विलक्कल कम है; अभी उसके कोमल मुखपर रोमभी नहीं छूटे हैं, तबभी कैसा उसका तपस्तेज ! भाग्यही परम है !" यह सुन उसकी सखी वोली "वहिन! में तो उस वाल्योगीसे अपने भर्तारके आगमन विपयक प्रश्न कहंगी ? क्योंकि वह अल्पवयस्क होनेपरभी आगम निगम जानते होंगे. ? भूतभविष्य जाननेकी उसमें शक्ति होगी." पहली स्त्रीने कहा "योगियोंकी अवस्थापर विचार नहीं करना. मैंने कईवार सुना है कि कई े योगीश्वरोंकी परमायु होती है और वे अपना शरीर जीर्ण होनेपर उस बृद्ध शरीरको छोडकर इच्छानुसार नया बाल शरीर धारण करते हैं, योगवलसे अपने पुराने शरीरसे निकलकर दूसरे किसी मृत्युवश हुए सुंदर और वाल-वयके शरीरमें अपनी आत्माका प्रवेश कर छेते हैं और फिर आनंदसे जगमें विचरते हैं. इस क्रियाको परकायप्रवेश कहते हैं. इससे वहिन ! योगियोंकी अद्भुत सामर्थ्यके आगे उनकी अवस्था (वय ) का विचार करने योग्य नहीं. यदि तेरी इच्छा है तो में एकान्त समयमें उनसे प्रार्थना कहंगी. "

इस प्रकार वातचीत करती दोनों खियां घर पहुंची और अपने माता पिताकी आज्ञा टेकर, फलाहारी पवित्र भोजन तयार कर वहत शीव्र गंगा-तटपर ले आई. इस समय भारी भीड मिट गई थी; कोई मनुप्य उस वाल-योगीके पास नहीं था. अफेले पढ़े वह तपस्वी एकामचित्तसे अपने इष्ट्र आराध्य विपयका मनन कर रहेथे. उस स्त्रीने नम्नतापूर्वक वह सामिन्नी लाकर अपण की. वसमें वंधी उस सामित्रीको खोलकर गंगाजलसे प्रोक्षणकर वह बाल-योगी आसपास देखने लगे. उसके आसनके समीपही एक स्वच्छ और विशास छतरी थी, वर्षी होती हो वा उत्र वायु वहता हो उस समय गंगातटपर वेठ जप तप करनेवाले लोग निर्श्चित वैठकर नित्यकर्म करसकें इस निमित्त गंगा-जीके प्रत्येक घाटपर अधिक तर ऐसी छतरी वनी हुई हैं. जप, तप, ध्यान, स्मरण, भोजन, इत्यादि कार्य एकान्तहीमें करनेसे निरुपद्रव होते हैं, इस प्रकार उस तपस्वीनेभी एक छतरीमें जाकर भोजन करनेका निश्चय किया और उन स्नियोंका दियाहुआ फलाहारका पोटला लेकर आगे जा वैठा. और प्रसुका स्मरण कर भोजनका ग्रास हेनाही चाहता था त्योंही उसके मनमें मानों कोई वडा दु:ख आ खडा हो, इस प्रकार उसकी मुखमुद्रा वहुत उदास होगई. उसके नेत्रोंमें जल भर आया. परंतु वडे धेर्यसे अपनी अर्मिको दवाकर भक्ष्यपदार्थीको वारवार नमन करके उसको जो भाया सो प्राज्ञन करलिया और गंगाजीमें हाथ मुख प्रच्छालन कर जल पीकर फिर आसनपर आ वैठा. तव उन स्त्रियोंमेंसे एकने हाथ जोडकर पृछा " योगी-राज ! भोजन करनेको वैठते समय आप इतने वडे उदास और शोकातुर क्यों होगये ? क्या सामिग्री लानेमें हमारी कुछ भूल हुई है ? अथवा आपकी रुचिके विरुद्ध कोई अभोज्य पदार्थ इसमें दिखाई पड़ा ? यदि कुछ अपराध हो तो क्षमाकर आप हमसे किहये. हम अज्ञात अवलाएं संसारी मायाके जीव हैं, वात वातमें हमसे अपराध होना संभव है, इससे कृपापूर्वक कारण कहिये.'' उस स्त्रीके ऐसे नम्रवचन सुन योगीराज वोले '' साध्वीओ ! चिता न करो; तुह्यारा कुछ अपराध नहीं. उदासीनताका कारण साधारण था. ऐसी उदासीनता मुझे वारवार हो आती है " यह कहकर उसने एक गहरा श्वास लिया. तव उन स्त्रियोंको कारण पूछनेकी फिर उत्कंठा हुई. परंतु ऐसे निस्पृह तपस्वीके साथ अधिक पूछ पाछ करना ठीक नहीं; यह विचार कर

रह गई, परंतु जिस कारणको पूछनेकी उनकी मुख्य इच्छा थी वह तो. पूछनाही चाहिये; यह विचार धेर्यपूर्वक एक स्त्रीने हाथ जोड़ प्रश्न किया. एक स्त्री वोली, "योगीदेव ! जो आपकी आज्ञा हो तो हमें एक विनती करनी है "योगीने कहा "सुख़से कहिये." एक स्त्रीने कहा " महाराज ! हम दोनों. सखीयें ब्राह्मणपुत्री हैं. इस वाराणसीमें हमारा कुछ ऊंचा और पवित्र गिना जाता है. हमारे मातृकुछ और पितृकुछ दोनोंमें आपके आशीर्वादसे. और भगवत्कृपासे अवतक सव वातका परम सुख था; आनंदसे दिन व्यतीत होतेथे. इतनेमें मेरी कठिन प्रारव्धवश एक वडा संकट आपड़ा. मेरे श्रशुर-जीके रूप गुण यौवनसंपन्न एकही पुत्र था; उसको कार्यभार सोंपकर वे बृद्धावस्थाके लिये निश्चित होकर परमार्थसाधनमें तत्पर हुए. अपने माताः पिताकेभी केवल मैंही एक संतान हूं. मुझे योग्य वर मिला हुआ देख मेरे माता पिता परम आनंदपूर्वेक समय न्यतीत करने छंगे, मैंभी अपने भाग्य-वान स्वामीकी सेवामें अंगीकृत हुई होनेसे पतिको आनंदित रखती थी और वे मुझसे संतुष्ट थे. पर पूर्वजन्मका मेरा कोई अदृष्ट (पाप) उद्य हुआ. होनेसे कोई अपराध न होने परभी अपने माता पिताके सुपुत्र मेरे सर्वस्व स्वामीनाथ एक रात मुझे शय्यापर सोती छोड़ गृह कुटुंव तथा काशीपुरीको त्याग कर एकाएक चले गये हैं, इस वातको आज लगभग ६ मास व्यतीत. हुए. अनेक प्रकारसे ठौर ठौर गांव गांव तलाश करने परभी उनका पता नहीं मिछता. मेरे सास ससुरने कई दिनतक भोजनभी नहीं कियाथा. मेरे मातापिताकीभी यही दशा थी. अवतक वे सदा शोकातुरही रहंते हैं. मेरे तनमनकी जो संकटमय स्थिति है वह मैं वर्णन नहीं कर सकती. हे योगिराज ! हे वाछ तपस्वि ! आपने तो वाल्यावस्थामेंही संसार तज दिया है, इस कारण हम जैसी पतिनियोगिनी तरुण अवलाके पतिनिरहके दुःखका आपको चाहे अनुभव नहो, तथापि अपने तप और योगवरुके प्रतापसे मुझसे संसारी जीवोंके संकट दूर करडालना आपको कुछ वड़ी वात नहीं, महाराज ! हे दयाछु ! मैं पतिवियोगानळसे तप्त हूं, मेरा जिस प्रकार उद्धार हो वह कृपा करो. आप सरीखे संतोंका अवतार तो हम दुखि-योंके दु:ख दूर करनेहीको होता है."

वह स्त्री इस प्रकार योगीराजसे विनती करतीथी पर उसकी इस प्रार्थना सननेपर वाल्योगीका लक्ष्य न था. उस स्त्रीका पहला वाक्य, "हे महाराज! मेरे तनमनकी कैसी संकटमय स्थिति है उसका आपसे वर्णन नहीं कर सकती " यह वाक्य सुनतेही वालयोगीकी प्रकृति वडी विलक्षण होगई. उस योगीका हृदय एकडम भर आया. उसका मुखारविंट फीका पडगया वह गदगद होगया. नेत्रोमें आंसू भर आये, इस दशामें कित-नीही देरतक वह बोल भी न सके. पर वहे परिश्रमसे अपने मनकी ऊर्मिको दवाकर वोले ''हे सुत्रता!जगतमें दु:स्वी मनुष्य वहुत होते हैं.पर जब उन्हें दसरा दःखित मिलता है तब परस्पर अपने २ दु:खका उभार पूरा २ चाहर निकालते हैं. धैर्य धर !इस तेरी वातको सुनकर अपनी कितनीही कथा और भोजन समयकी उदासीनताका कारणभी में तुझसे कहूंगा. हे तरुणी ! इस जगतमें सबसे कठिन प्रीतिका वंधन हैं. प्रीतिवंधनमेंसे एकाएक छूट-नेको समर्थ पुरुपभी निर्वेल होजाते हैं तो फिर ऐसे वंधनको विनाकारण सहजमें तोडकर कोई जुदा हो जाय, यह वात समझमें नहीं आसकती. कठिन काठको काटडालनेवाला भ्रमर अधिक प्रेमके वंधनके कारण कमलके कोमल कोशमें वंध जाता है. यह कैसा प्रेमवंधन ! परंतु ऐसे सुदृढ़ प्रीतिक वंधनकोभी चित्तविक्षेप क्षणभरमें तोड डालता है. चित्तविक्षेप प्रीतिमें असंतोप उत्पन्न करता है और इससे प्रीतिका सुदृढ़ वंधन अपने आप निर्वेळ होकर तूट जाता है. तुम कहती हो कि तुझारा भर्ता विनाकारण आधीरात तुद्धें त्यागकर चलागया है ! आश्चर्य ! यह होनहीं सकता. ऐसा होनेका कारण मेरी समझमें तुमही हो. तुह्यारी ओरसे कुछ असंतोप होने-सेही तुझारा पति तुझें छोडकर चलागया है." यह सुन वह स्त्री बोली. " महाराज ! आप कहते हैं सो ठीक ! पर अंततक मेरी दृष्टिमें आपसमें कुछ असंतोष नहीं हुआ, और न कभी उनकी मनोवृत्ति मेरे कारण मलिन हुई. जनकी मनोवृत्तिके अनुसारही में सदा सेवा करती. रही. मेरे प्राणपति मेर प्रत्येक कामसे सदा संतुष्ट रहते थे, पर मेरे हतभाग्य, न जानें क्यों-" उंसका यह वाक्य पूरा होतेही वालयोगीने कहा, साध्वी ! यह कैसे ? मेरी समझमें यह वात नहीं आती. इसका कारण तू सुन. स्त्रिया संसारको मायाकी पुतिलियां हैं और वे मायाके प्रपंचके अधीन वर्तनेवाली हैं, इससे स्त्री चाहे

जैसी सुशील हो तोभी किसी समय मायिक आवेशको लेकर अपना स्नीधर्म भूलकर अन्यथा आचरण करती है, और उस अन्यथा आचरणका जब फल भोगना पडता है तब बड़ा पश्चात्ताप करती है. परंतु फिर क्या ? इसल्यि अपने प्रत्यक्ष अनुभवकी बात में तुझसे कहता हूं सो सुन.

#### पतित्रताख्यान-पतिसेवातत्त्व

क्षणभर योगिराज मौन धारणकर, चित्त स्थिरकर, नासिकाके अप्रभाग-पर दृष्टि जमाकर वैठ रहे फित वोले, "हे द्विजपुत्री! तेरही समान हत-भागिनी पितिवियोगिनी एक खीकी वात में तुझसे कहता हूं सुन. वह स्त्री भी तेरी भांति उच कुलकी ब्राह्मणी है. धनवान मातापिताकी कन्या है. सासरेमें पिताके समान संपत्ति न होनेपरभी केवल विद्या और विनय-संपन्नता देखकरही वह व्याही गई है. उसका पित सुशील, विद्वान, द्यालु, धार्मिक, भगवचरणमें प्रीतिमान, प्रेमी और रूपयौवनसंपन्न है. इस ख़ीके सासरे जानेके पश्चात् थोडे थोडे अंतर पीछे उसके सास श्रमुर स्वर्गवासी होगये, अब घरमें पितपत्नी दोही रहगये. वह स्त्री स्वामाविक सुशील, शान्त, पितत्रता और गृहकार्यमें कुशल है. सास श्रमुरका स्वर्गवास होनेके बाद उस स्त्रीने घरका सारा कार्यभार उठालिया. किसी वातसे पहलेसे चले आये कार्यव्यवहारमें कभी न होने दी; कारण कि वालकपनसेही उसके मातापिताने गृहसंसारकी उत्तम शिक्षा दी थी. इससे वह स्त्री स्त्रीधर्ममें वडी कुशल है.

स्त्री और पुरुप संसार-स्थम पहियेके समान हैं. जेसे एक पहियेसे रथ आगे नहीं चलता उसे दोनों पहियोंकी आवश्यकता पडती है वेसेही संसारव्यवहारमी स्त्री और पुरुप इन दोनोंकी परस्पर सहायतासे अच्छी तरह चलता है. व्यवहारकी वृद्धि योग और क्षेमके आधारपरही टिकी है. योग कहते हैं परिश्रम करके वस्तुको संपादन करना; यह काम मुख्यकर पुरुपके लिये निर्माण हुआ है. क्षेम प्राप्त वस्तुका यथोचित रीतिसे उपयोग करना. यह काम स्त्रीजातिके लिये निर्मित हुआ है. ये उभय कार्य कि जिनके ऊपर अर्थशास्त्रका सारा आधार है, ऐसे महत्वपूर्ण कार्य स्त्रीपुरुष होनोही की सहायतासे पार लगते हैं. तिसपरभी योगकी अपेक्षा क्षेम

करनेमें अधिक चतुराई है और यह काम स्त्रीके अधिकारका है. समस्त्रा स्ती यह कार्य पूर्ण कुशलतासे करती है, और जो स्ती व्यवहारकुशल होती है वह अपने पतिके कुलकी उन्नति करती है. सासश्वयुरकी सेवा करनी, अपनेको जैसा भोजन वस्त्रभूषण मिलता हो उसके ऊपर संतोप करना, अपने यहां आये हुए सगे संवंधियोंका भलीभांति सत्कार करना, वातचीत करते समय प्रसन्न मुखसे वातचीत करनी, पराये झगडेमें नहीं पड़ना, यदि अपनेसे होसके भली शिक्षा देकर उसका समाधान करना, वारोक वस्र जिनमें शरीर दिखाई पड़े न पहनना, उच स्वरसे न वोलना, खिलखिला कर न हँसना, प्रतिदिन प्रभात पतिके उठनेसे पूर्व उठना, फिर अपने वाल-कोंको उठाकर हाथ सुँह धोकर वडोंके पास प्रणाम करने भेजना, कारण कि ऐसा करनेसे वालक विवेकी वनते हैं और वृद्धोंके आशीर्वाटसे उनका आयुष्य वढता है; अन्न आदि भोजन वस्तुकी जातेही तलाश किया करनी, वस मोटे या महीन अपनी शक्ति अनुसार पहरने, परंतु मेले बदबूदार या दुर्गिधित नहीं पहनना, विना स्वच्छ वस्त्र पहने स्त्रियोंका व्यवहारधर्म बहुत उत्कृष्ट उन्नतिमें वाधक होते हैं. गृहराज्यकी शोभा स्त्रीको स्वच्छताके सवकाम पुरुपसे अधिक करना चाहिये, फिर काम काजसे निपटकर पति-सेवामें लीन होना चाहिये, पति बाहरसे कार्यसे लीटकर सायंकाल घर आवे तव उसे पीनेको जल और वेठनेको आसन देना; भोजन करने वेठ त्तव ताजी रसोई बनाकर परोसना और उस समय दु:खकी अथवा अपने चस्त्रालंकारादि की वातें करके पतिको दुःस्वित न करना. ऐसी पतिसेवा यही स्त्रियोंका परम धर्म है. ब्रत, उपवास तथा और और दूसरे सब धर्मकृत्य पतिकी सेवासे ही सफल होते हैं. सीता, दमयती, द्रीपदी, सावित्री, आहि सती स्त्रियां अपने घरमें हजारों दासियां होनेपरभी अपने आप पतिसेवामें दिनरात तत्पर रहती थीं. इतनाही नहीं वल्कि पतिसेवाके अतिरिक्त पतिके दु:खमें भाग ढेनेके छिये सती सीताने राज्यसुखका एकदम त्याग करके रामजीके साथ वनवास करना अंगीकार किया था; वीरपत्नी द्रीपदीनेभी पांडवोंकी छायाकी तरह वनमें दुःख बांट लिया था और खियोंके पातिव्रत्य धर्मके पवित्र चरित्रं इस संसारमें चिरकालके लिये छोड गई हैं. खियोंके पातित्रत्य धर्मके कारण बडे २ मुनीश्वरभी क्षियोंके चरणोंकी पवित्र रजको अपने मस्तक-

पर धारण करते हैं. स्त्रियोंके स्वधर्ममें पितसेवाही मुख्य धर्म है और ् उसमें उनका परम कल्याण भरा हुआ है. हे साध्त्रीओ ! ऐसी पतित्रता-ओंका धर्म सुनकर तुझारे मनमें कदाचित् शंका होगी कि नि:स्वार्थपनसे व्यपने क्षयादिक छोडकर सेवा कैसे करसकें ? विना मतलवकी सेवाका क्या प्रयोजन ? उसका खुलासा सुनो. अपने मनसे अपने सेन्यकी सेवांके छिये स्वसुखादिकका त्याग करनेसे वे सुखादिक नष्ट नहीं होते विलक वृद्धिको प्राप्त होते हैं; अधिक तो क्या, यह सेवा आपही सर्वींग सुखरूप है और उसका परिणाम अविनाशी सुख देनेवाला है. सेवामें देखनेको तो सेव्यको सुख है पर उसमें सेवकके सर्व सुखोंका समावेश होता है; तात्पर्य यह कि जैसे भक्तजन अपने सेन्य श्रीहरिके लिये उत्तमोत्तम स्वादिष्ट सामिश्री सिद्ध करके उनको निवेदन करते हैं पर फिर उनका पुण्यरूप प्रसाद अपने स्नेही सजनोंके साथ जीमकर आप परम सुखका अनुभव करते हैं, इसमें सामित्री सिद्ध करके सेव्यभावसे श्रीहरिको समर्पण करनेका गर्भित फल उन्होंको मिलता है और उससे जो आनंद मिलता है उसकी विलहारी है. क्या कहूं ! मैंने केवल सेवाके ऐहिक सुखकाही कि सेवा स्वतः सुखरूप है उसकाही दिग्दर्शन कराया है. इससे जन्मपर्यंत कीहुई समस्त सेवाका फल तो वडा अमुल्य है कि जिसका वर्णन मेरी वाणीसे हो नहीं सकता. "

यह कहकर फिर वह बाल्योगी वोले 'मन 'वाणी और काया इन तीन साधनोंसे अपने स्वामीकी सेवा करे वही सचा सेवक और वही सची सती! जिस स्त्रीका वृत्तांत मैंने तुमसे कहना आरंभ किया है वह सर्वाशमें तो नहीं परंतु वहुत अंशमें पितृत्रता है. उसने अपने देव-रूप स्वामीकी सेवासे भली भांति संतुष्ट किया था. अंतः करणसे उसको अपना सर्वस्व, अपना देवत और अपना प्रभु मानती थी, आत्मासे भी उसे अधिक प्रिय गिनती थी. मनसा, वाचा, कर्मणासे सदा उसको संतुष्ट रखना चाहती. पितके सुखसे सुखी आनंदसे आनंदित थी. पितको कभी कटु वचन नहीं बोल्ती थी. वह सदाही अति हितकारी सत्य और प्रिय मंजुल वाणी बोलती थी. शरीरभी रातदिन स्वामिसेवाहीमें नियत कर-दिया था. स्वामीकी आज्ञाका अस्खिलत पालन करना अपना पहला कर्तव्य मानती थी. अपने पिताके यहां धन होनेसे वहां उसने अनेक राजसी

वैभव भोगे थे, वर्थात् उसकी मनोवृत्तियां बहुन रजोगुण संयुक्त थीं; तथापि प्रमसत्वकील और ऋषिधर्म पालनेवाल अपने प्रधानिप्र स्वामीका नित्य सहवास होनेसे वह स्वभाव विलक्ष्य वदल गयाथा. अपने स्वामीकी तरह " यहच्छालाभसंतुष्ट " जो मिले या जो होय उसीमें संतोप मान-कर व्यवहार चलातीथी. हे साध्वीओं ! तुम जाननी हो कि गृहस्थीमें सव वस्तुओंकी आवश्यकता पडती है और द्रव्य विना कोई वस्तु मिलती नहीं. संसारमें पदपद पर द्रव्यकी आवश्यकता पडती है. द्रव्यविना गृहस्थ आश्रम चलाना तृटे पहियेसे गाडी चलानेके समान है, ऐसे प्रसंगमें विना द्रव्यके रहना, जो मिले उसीमें निर्वाह फरना यह सामान्य पुरुष अथवा विलासेच्छ स्त्रीसे वन नहीं सकता ऐसे व्यवहाग्से तो सर्सर् विचारवान् विवेकी और वैराग्यशील दंपनी ही वर्त सकते हैं. उस खीका पति सब वातोंमें योग्य था, परन्तु उस स्त्रीका मन व्यवहारके वैभव भोगनेको समर्थ और आतुर बनताथा. कभी २ अपने द्रव्यहीन रूखे संसारसे वह स्त्री बहुत ही क्रोध करती और स्त्रीस्वभावक वश हो अपने स्वामीक आगेभी कहने लगती. स्वामी वहुत वहुत दृष्टान्त और सिद्धान्तोंसे उसे समझाकर शान्त करता और कहता कि " है साध्वी ! तुम अपना सामान्य मनुष्यकी तग्ह केवल गृहस्य सुख भोगनेहीमं अपने जन्मको सार्थक न समझो: विलक भगवत्प्राप्ति करके इस जन्ममर्णरूप भवसागरसे तरनेके छिये महान पुरु-पार्थ करना है. शास्त्रमें कहा है कि-

> ''व्राह्मणस्य तु देहोऽयं श्चद्रकामाय नेप्यते । कानाय तपसे चैव वेत्यानंत्यमुखाय च ॥''

"ब्राह्मणका शरीर क्षुद्र विषय भोगनेक लिये निर्माण नहीं हुआ विल्क वह ज्ञान और तपके लिये तथा मरण पश्चात् मोक्षक लिये निर्माण हुआ है" तब त् व्यर्थ किस लिये चिंता करती है? त् लक्ष्मीकी लालसा क्यों करती है ? यह लक्ष्मी तो सर्व सुख कल्याणका नाश कर मोहमें डालकर खिसक जाने-वाली है. इसिख्ये लक्ष्मीको छोड लक्ष्मीपतिका स्मरण कर, जिंससे तेरा शीव्र कल्याण हो और इस संसाररूप वंधनसे मुक्त हो जाय!" स्वामीके मानके लिये तुरंत तो वह स्वी सव मनोवृत्तियोंको अपरसे दवा देती. पर अंदरसे उसका मन स्वीकार नहीं करता. ऐसा कईवार होनेसे उसके स्वामीकों खेद होता और संसारकी मायामें रचपच रहीहुई स्वीके सहवाससे मेरे उभय छोक विगडेंगे और अपने परमार्थछाभपर अंतमें पत्थर पडेंगे इसिल्ये अब शीव्र निःशंक हो जाऊं ऐसा निश्चय करके वह एक दिन प्रात:काछ स्नानसंध्यासे निवृत्त हो शिवपूजन करनेके छिये नगरसे दूर शिवाछयमें गया. उस समय कहा, शीव्र पधारना, तव उसने किचित् हंसकर उत्तर दिया कि "तुझे द्रव्यकी बहुत इच्छा है उसे पूर्ण करनेके छिये मेरा विचार है कि में भगवान शंकरको प्रार्थना करंगा. इस कारण सुझे आनेमें विछंत्र होय तो तुम घत्रडाना नहीं," इतना कहकर वह पवित्र पुरुप यथेच्छ चलागया और फिर वह आजतक नहीं छोटा है.

इतना बृत्तान्त कहते कहते फिर उस वालयोगीके नेत्रोंमें जल भर आया. कंठ गढ़गढ़ होगया परन्तु मनोवृत्तिकों महा कष्टसे द्वाकर वह बोला; देखो इस स्त्रीस्वभावकी महिमा! इसमें कितनी कुटिलता है! वह स्त्री तो आजतक यही कहती है मैंने अपने स्वामीजीके प्रतिकृल कभी कोई कार्य नहीं किया न जाने वह क्यों चले गये हैं, पर उस स्त्रीके मनमें तो ऐसा अनिवार्य पश्चात्ताप होता है कि मुझ अभागिनीने हाथ करके अपने पतिका सदाका वियोग कर लिया है इसमें उस महापुरुषका दुल दोप नहीं. अस्तु.

"स्वामीके चले जानेके पश्चात् वे नित्य नियमानुसार अव घर आवेंगे. यह विचार वह स्त्री मलीमांति भोजन तथार करके वैठी पतिकीं वाट देखने लगी, मध्यान्ह वीत गया अपरान्ह हुआ. संध्याकाल वीतकर रात्रि हुई तोभी उसका स्वामी नहीं लौटा तव वह स्त्री वडी चिन्तातुर हुई. मनमें वडी व्याकुलता हुई. उसके स्वामीके स्त्रेही जो नित्य उसका सत्समागम करने आते थे. उसने उनके द्वारा शिवालय और अन्यान्य-स्थानोंमें खोज कराई. पर उसका पता न मिला, तव महा शोकातुर होकर दहा उकर रोने लगी. उसका रहन सुन उसके हितू पडोसियोंने अनेक प्रकार समझाकर धीरज दिया. पर उसका मन कैसे माने शवंतरका घाव केसे सहन हो सके. भोजनके तथार पटार्थ गायको खिलादिये, और उस रात वह स्त्री निराहार रही. दूसरे दिनभी भोजन नहीं किया, तीसरे दिन भी स्वामीवियोगके शोकसे निराहार रहकर रहन करती रही, लोगों

ंउसे वहुत समझाया. पर वह एकसे दो न हुई. उसने अपना निश्रय कह सुनाया कि पतिव्रता स्त्री अपने स्वामीको जिमाये विना नहीं जीमती, अपने स्वामी विना अफेली नहीं रह सकती, जब मुझे मेरे स्वामीके दर्शन होंगे तबही भोजन करूंगी, छोगोंने फहा वेशक. सती स्त्रियोंका यही धर्म हे परंतु अन्नमय प्राण हैं ऐसे अन्नका त्याग करनेसे थोडेही दिनोंमें मरणझरण होना पडता है, स्वेच्छासे गया हुआ तेग स्वामी कव आवे, इसका निश्चय कैसे हो सकेगा ? और तू कवतक निराहार रहेगी. आहार विना इस कल्प्यिगमें मनुष्यका जीवन नहीं रह सकता. सतयुग, त्रेता, द्वापरकी हुई सुतियोंका अनुकरण करनेका आग्रह छोड दे. कालान्तरमं-भी तझे स्वामीके मिलनेकी आशा हो तो हठ छोडकर उससे मिलनेका प्रयत्न कर. स्वामीको भोजन कराये विना तेरा नियम भंग होता है तो फलाहार कर, और वहभी तीसरे चौथे पहर यदि भोजन किया करेगी तो स्वामीसे पूर्व भोजन करनेके दोपसे मुक्त होगी. विदेश रहते हुए स्वामीकी स्त्रीको सदा मध्यान्ह काल वीतनेके पीछे भोजन करना चाहिये ऐसा शिष्ट जनोंने कहा है और अपने स्वामीक मुखसंभी यह वचन तूने कभी २ ' सना होगा. सबकी बात ठीक है यह विचार कर चौथे दिन उसने फला-हार किया. उस दिनसे नित्य फलाहार एकवार करती है उसने सुहाग चिन्ह छोड़कर सब गुंगार छोड दिया हैं. एक वस्त्र पहनकर भूमिशयन करती है नित्य प्रति स्वामीके स्मरणमें उसने ६ मास न्यतीत किये. परंतु स्वामीके दर्शन नहीं हुए, उसे मनमें अपार विद्वलता हुई, स्वामिवियोगका शील प्रति दिन वढने छगा. परमात्मा और स्वामीके विना और किसीका मनन नहीं करती थी. वही सर्वस्व था: उसके स्वामीका एक अति प्रिय मित्र यह देख वडा चिन्तित हुआ. उसे इस विदेशी मित्रकी सत्संगति और सेवासे वडी निपुणता 'प्राप्त हुई थी. उसने इस समय घीरज घर उसकी आत्माको संतोप दिला-कर कहा; 'हे वहिन! अब तुम धेर्य धरो. तेरा स्वामी मुझे अपनी आत्मासे-भी अधिक प्रिय है. इससे उसको शोध करनेके लिये में जाऊंगा, और ईश्वर-कुपासे चाहे जिस प्रकार और चाहे जहांसे तलाश करके लिया आऊंगा. इसके लिये आजसे ही सर्व ऐहिक सुखोंका त्याग करता हूं, और तीव तपयोग धारण करता हूं. अतएव मेरे प्रिय मित्रका सत्समागम होगा तबही

वत छोडूंगा नहीं तो तपस्यासे इस शरीरको त्यागकर परछोकमें उसकी बाट देखूंगा ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा कर दूसरेही दिन वह दृढ़ मनसे तयार हुआ और उस स्त्रीके स्वामीकी खोजमें वहांसे चल दिया.

प्रथम उसने दक्षिण दिशामें नर्मदा, तापी, गोदावरी, चंद्रभागा, कृष्णा, कावेरी इत्यादि सर्व पवित्र सरिताओंपरके तीर्थ त्र्यंवक, ऋष्यश्यंग, कांची-् 9री, रामेश्वर इत्यादि क्षेत्र देखे. उन क्षेत्रोंके वाट घाटमें घूम घूम कर अपने मित्रको ढुंडा, पश्चिममें गिरनार, प्रभास, द्वारका, नारायणसर आदि क्षेत्र देखकर वहांसे सिद्धक्षेत्र, मधुपुरी, हरिद्वार, केदार, बद्रिकाश्रम और गंगोत्रीतक सब स्थान देखे. फिर त्रिवेणी (प्रयाग ) अयोध्या और कई तीर्थ देखे. जब अपने प्राणप्यारे सखाका कहीं पता न छगा तव हारकर उसने अरण्य तथा पर्वतोंमें जाकर महात्माओंकी गुफाओंका और ऋषियोंके साअमोंका अवलोकन किया, प्रथम सबसे वडा क्षेत्र वाराणसी जो मुक्ति-परी कहलाती है और आत्मकल्याणकी इच्छावाले मुमुख और जीवनमुक्त महात्माभी उसे मोक्षसाधन करने योग्य स्थान समझकर वहां निवास करते हैं, इस कारण वडी सावधानीसे उसे तलाश करता २ वह वियोगी योगी यहां आया है, यहां पुण्यसिंछल स्वर्गकी सीढी समान श्रीमती भागीर्थी उसके सव घाट तथा क्षेत्रवासी महात्माओंके स्थान भलीभांति देखे. यहां उसके प्रिय सखाका पता उसको न छगा, तव अंतमें थककर निराश होकर वडे भारी चकरमें पडाहुआ वह मणिकर्णिकाके घाटपर अपनी सरीखी दु:खिया दो द्विजपुत्रियोंके साथ सुख दु:खकी वातें करता यहां बैठा है !! यह अंतिम वाक्य कहते २ इस वालयोगीकी स्थिति वडी दुःख-मय होराई और उन दोनों स्त्रियोंकीभी वही दशा थी. वे तो वडे प्रपंचमें पडगई कि अहा ! जिस वियोगिनी स्त्रीकी हमने वात सुनी; उसके पतिको खोजनेके छियेही जिसने योग धारण किया है ऐसा उसका मित्र यह आपही !!! अहो कैसी उसकी धीरता, कैसी सची मित्रता और कैसा उत्कृष्ट प्रेम! धन्य है ऐसे मित्रको कि जिसने अपने एक मित्रको खोजनेके लिये अपनी आयु व्यतीत करनेका संकल्प किया है अपनी सुकोमल देहको तीव्र तपश्चर्यासे तीर्थ २ प्राम २ स्थान २ में भटककर शोधनेका भारी कप्ट दे रहा है.

इतनेमें अपने मनको हठात् रोककर धेर्यपूर्वक वह तपस्वी फिर बोल डठा "देखों! यह स्त्रीस्त्रभावका परिणाम. तुम्हारीभी मेरे मित्रकी तरह कुछ न कुछ मूल होगीही; कि जिसके कारण तुम भट्टीवयोगिनी हुई हो. अस्तु. अब उनके लिये अधिक पश्चात्ताप मत करो. ईश्वरसे क्षमा मांगो, स्वस्थित्तिसे व्रत करो, कल्याण मांगो, मनोकामना सफल होगी." पतिवियोगिनी सुशील स्त्रियां इन्द्रियदमन व्रत करती हैं, पतिही स्त्रीका देवत, पतिही गुरु, पतिही स्त्रीका सर्वस्व है, शंकर और विष्णुसेमी स्त्रीको तो अपना पतिही अधिक है, जो स्त्री लक्ष्मी जैसे हरिकी सेवा करती है उसी तरह अपने पतिकी प्रभुभावसे तरपर भावसे सेवा करती है वह लक्ष्मीकी तरह अपने प्रमुख्य पतिके साथ श्रीहरिके लोकमें वसकर आनंद पाती है.

> या पति हरिभावेन भजेञ्छ्रोरिन तत्परा । हर्यात्मना हरेलेंकि पत्या श्रीरिन मोदते॥

लक्ष्मीजी जैसे हमेशा विष्णुको भजती है वैसेही जो स्त्री सावधान होकर अपने पतिको ईश्वररूप मानकर जो उसकी सेवा करती है तो वह स्त्रीभी लक्ष्मी भगवानकी तरह अपने पतिके साथ स्वर्गमें सुख भोगती है ऐसे पतिका वियोग प्राप्त स्त्री अकेली होनेपर सुख वैभव भोगनेकी कामना करे ? स्त्रीको तो सब वस्तु पतिके प्रसादरूप ही काममें छाना चाहिये. अर्थात् पतिको निवेदन किये विना वस्तु अप्रसादी है, और उसका उपयोग पतित्रता नहीं करती, ऐसे नियमवाली पतित्रताओंको प्रभुकी क्रपासे पतिवियोग नहीं होता. और कर्मसंयोगवश कदाचित् हुआभी तो वह अपने आप इन्द्रियदमन व्रतसे श्रीहरि प्रसन्न हो उनका वियोग सदाके लिये दूर करदेते हैं. मेरे मित्रकी स्त्रीने यही व्रत धारण किया है और उसके 🗟 बलसे मुझे पूर्ण श्रद्धा है कि श्रीहरि परिणाममें अवस्य मुझे मेरे मित्रकी मेट करावेंगे. भगवत्कृपा और उसके सौभाग्यवलसे वह मुसुक्षु मित्र अद्यापि इत्रालपूर्वक अवस्य होगा. यह मुझे अनुमान होता है, पर साथही आश्चर्य सहित संदेह भी बहुत होता है कि जिसका मेरे मनको उत्तर नहीं मिलता, मेरे मित्रकी अपराधिनी स्त्री अपने पतिके वियोगसे भ्रमित-चित्त और शोकसागरमें निमम्न होनेसे विश्विप्तसी हो गई है, मैंनेभी

उसके वियोगसे प्राणार्पणके लिये निश्चय किया है, मुझे कहींभी चैन नहीं पडता तब इतना २ समय एकान्त न्यतीत करनेपर उसे इस वियो-गका दु:ख क्यों न सताना होगा? यह महा विरहाग्नि उससे कैसे सही जाती होगी? उसकी दासीरूप निरपराधिनी अवलाको एक प्रेमपात्र शिष्य अथवा दासरूप मित्रको, उसने विलक्ष्य विसार दिया!! कौतुक!

उसके प्रत्येक कार्यमें उसकी मनोवृत्तिके आधीन हो उसकी सेवामें क्षण २ तत्पर रहनेवाली सुशीलाका उसको स्मरण न होता हो ? उसके क्षण २ और प्रत्येक कार्यमें उसकी सेवा करनेवालेकी अपेश्रा रहती थी तब क्या ऐसे प्रसंगपर उसे अपने सेवककी याद न आती हो ? अथवा परदेश निकलनेपर उसके अति द्याल और प्रेमी अंतः करणको शोभा न देती कठोरताको प्राप्त हुआ होगा ? हे विश्वनाथ ! हे जगदीश्वर ! कौन जाने उसे क्या अच्छा लगता होगा !!

इस प्रकार कहते कहते गंभीर श्वासके साथ शोकातुर वह तपस्वीं वहांसे खड़ा हुआ और "हे साध्वीओ ! तुह्यारा कल्याण हो कल्याण हो कल्याण हो जाताहूं और अपने प्राणप्रिय शिरच्छत्र मित्रवर्यको खोजनेके लिये आगे वहंगा !" इतना कह श्रीमती भागीरथीको वंदना कर वह यालयोगी वहांसे तत्काल चला गया. अनेक विचारोंके चक्रमें पड़ी हुई वे विप्रकन्याएंभी उस योगी तथा गंगाजीको वंदना करके अनेक प्रकारकी वातें करती करती अपने अपने घर गई, इस दिनके बाद फिर वह तपस्वी वहां कभी दिखाई नहीं दिया.

Ì,



## महात्माका माहात्म्य

व्रियप्राया चृत्तिर्विनयमधुरो वाचि नियमः प्रकृत्या कल्याणी मतिरनवगीतः परिचयः। पुरो वा पश्चाद्वा तदिदमविपर्यासितरसं रहस्यं साधूनामनुपिध विशुद्धं विजयते॥

साधु पुरुषोंके कायिक व्यापार बहुषा सर्विपिय होते हैं. उनकी वाणीका व्यापार अर्यात् नियम वडा मधुर होता है, अर्थात् असत्य भापणके भयसे साधु पुरुष बहुषा विनयपूर्वक ऐसा मितभाषण करते हैं. उनकी बुद्धिमी स्वाभाविक कल्याणकारी होती है; तथा उनका साथभी निर्दीप होता है. इस प्रकार भृत तथा मिलप्यकालमें अविन्छिन स्वभावयाले दंभरिहत और विशुद्ध प्रमादादिक दोपरहित सस्पुरुषोंका रहस्य विजयी होता है!

- 99:585 :55-कुरुक्षेत्रमें सूर्यपर्व

\_00000000000000000000

कि समय वहुतसे भाविक यात्रियोंका भारी संघ जाता देखा. जो कि एक समय वहुतसे भाविक यात्रियोंका भारी संघ जाता देखा. जो कि एक अन्यान कि स्वां के समय कहां और पुण्यक्षेत्र समीप न होनेसे यह नहीं जान पडताया कि ये कहां और किस लिये जाते हैं शार्गमें कितनेही ब्राह्मण आपसमें पूछने लगे कि ' यहांसे कुरुक्षेत्र कितनी दूर होगा. और हमलोग पर्वके समय वहां पहुंच जायंगे या नहीं ? ' उसकी वात सुनकर उनमेंसे एक वृद्ध ब्राह्मणने कहा. हे भाई ! चिन्ता न कीजिये. क्षेत्रमें तो आज सायंकाल पहुंचेंगे. और सूर्यपर्व तो आगामि कल मध्यान्ह पीछे है पर उससे पूर्व हमको वहां जो

जो आवश्यक कर्तव्य करना है उसकी पूरी २ तयारी कर छेनी चाहिये. यह सुनकर कई एक फिर पृछने छगे. पिताजी ! पर्वणीमें कौन २ किया आवश्यक हैं, सो हमसे छपापूर्वक कहिये, तब उस बृद्धने कहा. सारे कर्म और कियायें कर्ताको अपनी शक्तिके अनुसार करने योग्य है, मुख्यकर कर्म करनेमें कर्मपर टढ़ श्रद्धा-विश्वास तथा ईश्वरपरायणता होनी चाहिये. ऐसा ही कर्म कर्ताको अत्यावस्यक भीर फलप्रदाता है. सूर्यप्रहणके स्पर्शसे मोक्षकाल पर्यन्त पुण्यकाल कहलाता है उस कालमें जो जो कर्म सत् अथवा असत् किये जाते हैं उनका अनंत फल होता है, इस लिये तीर्थ स्थान, ईश्व-रार्चन, ध्यान, जप, स्मरण, दान, तप इत्यादि कर्म जो केवल ईश्वरपीत्यर्थ ही करने हैं वे उस पर्वके समय अवश्य करनी जाहिये. धर्मशास्त्रकी आज्ञानसार और सब तीथोंसे कुरुक्षेत्रमें जो सूर्वपर्वका योग प्राप्त हो, उसमें सुकर्म करनेसे अगणित पुण्य होता है इसीछिये वहुत दूरसे श्रद्धालु मनुष्य, महात्मा, मुनि, तपस्त्री, योगी और साधु सूर्यपर्वका योग साधनेके छिये वडे २ कष्ट सहकर-भी क़ुरुक्षेत्रमें आते हैं ऐसे प्रसंगमें जिज्ञासुओंको अनायासही अनेक महात्मा-आंके दर्शन मिलते हैं. इस समयभी ऐसा लाभ संभव है. विलक मेरे सुननेमें आया है कि कोईएक महापुरुप कि जिसने वडे २ तीर्थीमें छोकोपकारार्थ वडे विस्तारवाली धर्मशालाएं, विद्यालय, वावरी कृप वडे २ खर्चवाले सदावर्त और भन्य देवमंदिर अपार द्रव्य खर्च करके वनवाये हैं, अनेक अनाथ दरिद्रियोंके दारिद्य दूर कर डाले हैं, असंख्य छोकोपकार व धर्मके कार्य जारी किये हें,ऐसे महापुरुप इस पर्वसमयमें वहां आकर सत्पात्र त्राहाणोंको असंख्य सुवर्णका दान देनेवाछे हैं, इससे मिश्लकोंकीभी वहां भारी भीड होगी, फिर ग्रहण समय स्त्री, पुरुप, वाल, वृद्ध आदिकसे क्या होसके ? क्या न होसके ? इत्यादिक धर्म संवधी वातचीत करते करते सूर्यास्तसमय पवित्र कुरुक्षेत्रमें जा पहुंचे.

रात वीती. प्रात:काल हुआ. ज्यों ज्यों सूर्यप्रहणका समय समीप आया, त्यों त्यों असंख्य मनुष्योंकी भीड़ चारों ओरसे आआकर वहां इकट्टी होने लगी, अनेक ऋषि, तपस्वी, साधु, महात्मा, ब्राह्मण, राजा, वैश्य, रक्षनाह्य, भिक्षक और शृद्ध सब वर्णोंके श्रद्धालु खी पुरुपोंके समृह तीर्थस्नान करनेके लिये तप्तर हुए, सब पर्व समयकी वाट देखते हुए तटपर वैंठ. ज्योतिविंदू ज्योतिपशास्त्रके आधारसे बने अनेक यंत्रोंको लेकर स्वृंकी ओर वडी
स्क्ष्म दृष्टिसे देखने लगे. कितनेही पंडित ग्रहण क्या है और क्यों होता है और
स्रक्षेत्र स्पर्शसे मोक्षकाल पर्यन्त पुण्यकाल क्यों माना जाता है इसको प्रमाण
स्रिहत सिद्ध कर रहे थे. इतनेमें स्वृंग्रहण हुआ, यंत्रोंद्वारा देख ज्योतिपियोंने ग्रहणका स्पर्श होना वतलाया, प्रभुक्ते पवित्र नामकी बडी जय बोलकर लोग अपने २ इष्ट कर्म करनेमें तप्तर हो गये. सबलोग कीर्थमें उतरे.
विधिवत स्नान करने लगे, कितनेही जलमें जप करने लगे, कितनेही बाहर
निकल बस्न बहलकर एकाम्र मनसे ईश्वरस्मरण करनेक लिये आसनोंपर
बैठ गये, इस समय इस महातीर्थ पर अति गंभीर और शांतिस्प ईश्वरलीला
विस्तारित हो रहीथी. ग्रहण मुक्त होतेही सब लोगोंने फिर मुक्त स्नान किया
और ग्रहणमें संकल्प किया हुआ सुवर्ण, वस्न, अन्न, धेनु आदिकको सत्पात्र
ब्राह्मणोंको विधिवत दान देने लगे, इस समय मार्गमें आते हुए यात्री
ब्राह्मण किस महात्मा दानेश्वरीक विषयमें वातें करतेथं वह महा पुरुपमी
अपना संकल्पित सुवर्ण ब्राह्मणोंको वांटने लगा.

कुनरभंडारी समान इस पुरुपने उस क्षेत्रपर वडा खर्च करके एक वडा मंडप तयार करायाथा. उसमें ब्राह्मणोंको बुला आसनपर वठाल विधि-वन पूजन करके दान देताथा. एक ओर दान मंडप था, दूसरी ओर वहुत वडी भूमिमें सर्वज्ञातिके ब्राह्मणादिक भिक्षुकोंके लिये भोजनका प्रवंध था. सारी तीर्थभूमिमें निमंत्रण दे दियाथा, कि सब यात्रीजन कृपा कर अवश्य इस प्रभुभक्तके निवासस्थानपर भोजन करने पथारें. एक ओर मंडपमें ब्राह्मणोंसे जितना उठा सकें, उतना सुवर्ण ले. दाता यज्ञमानको आशीर्वाद देते और जयजयकार करते निकलतेथे. दूसरी ओरसे स्नानसे शुद्ध होकर भोजनके लिये रसोईकी ओर जाते थे.

यात्रियोंकी भीड़ दूसरे दिन कम होनेलगी. अधिक दूरके यात्री, बार बार इस पुण्य क्षेत्रमें कहांसे आ सकेंगे, यह निश्चयकर कितने दिन ठहरनेका निश्चयकर डेरे डालकर ठहरे थे. इसमें बहुतसे दूरके आश्रम, तीथे, गुफा आदिमें बसनेवाले ऋषि आदि महात्माभी थे. उनका कर्तन्य केवल ईश्वरस्मरण, तत्वविचार, आत्मशोधन और भगवद्गुणवर्णन श्रवणा-दिकही था. उनमेंसे कोईभी भोजन करने वा ट्रान लेनेकी दौड घूममें नहीं था.

सव ब्राह्मणादिक भिक्षुकोंको भोजन दानादिकसे संतुष्ट करता हुआ वह दानदृक्ष क्षेत्रमें स्थान स्थान पर घूम घूमकर संत अभ्यागत अन्नार्थी वृज्यार्थी यात्रियोंकी शोध करने छगा, कि कोई रह तो नहीं गया. इसके पास अट्ट धन था. उसका ऐसा सदुपयोग करनेकी उसकी कामना थी, उसे विश्वास था कि इस कार्यसे परोपकाररूप अपार पुण्य होता है और तीर्थमें धर्मार्थ एकत्र हुए असंख्य जनमेंसे, धर्मराजके राजसूय यहामें जैसे शुकरेवजी आपहुंचे थे, तेसे कोई भगवत्प्रिय महात्मा मिछ जावे, तो उसके दर्शनोंका अछभ्य छामभी मिछे और वहा वैभव देदे. उसका यह दूसरा मनोरथ अवतक फर्डाभूत न हुआ था.

## महात्माके द्रीन

क्षेत्रमें घूमते घूमते एक स्थलमें एक पीपलके बृक्षके नीचे वैठाहुआ एक जटाधारी मनुष्य उसे दिखाई दिया. उसकी आकृति वृद्ध होनेपरभी अति कान्तिमान भन्य और तेजस्वी थी. प्रभावश्री झलक रही थी, वह अद्वितीय परमतत्त्वरूप क्रियारहित शान्त निर्देषी निरंजन जान पडता था, वह वंय और मोक्षसे रहितही था, जैसे नटने जब वेश धारण किया हो तब और जब उसे बदल डाले तब जुदा २ जान पडता है. लेकिन पुरुप तो वड़ी है, तैसे यह महात्मा सिद्धपुरुप मानी साक्षात् ब्रह्मवेत्ताही हो ऐसा होनेपरभी, नृतन मेव धारण करके नटकी भांति कोई कार्य करने पधारे हों तेसे, यह महात्मा सिद्ध पुरुष वहां वेठा जान पडता था, उसका मुख कामना रहित जान पडता था. वह शुभ अशुभ, सुस्र दु:ख, प्रिय अप्रिय सवसे रहित, अविनाशी, उपाधिरहित, असंग, आनंदमूर्ति था, वह स्वतः अकेलाही था. उसके पास एक कमंडलु और व्याद्याम्बरके सिवाय कुळ न था. सारे शरीरपर उसने विभूतिरूप वस्त्र धारण करिंग्या था. छज्ञासंरक्षणार्वे वल्क-लकी कोपीन पहरी थी, दृष्टि अपनी नासिकापर जोड़ केवल शान्तरूप स्वस्तिकासनसे दोनों हाथ घुटनोंपर रखकर वैठा था. मुख वंद था, पर अंद-रसे कंठ पूरी तरह हिलरहा था. उसमें किसी प्रकारकी निश्चित ध्वनि होती थी.

उसे देख अति पूज्यभावसे वह दानवीर कितनीही देरतक हाथ जोड खडा रहा, परंतु उस जटाधारी वृद्ध मनुष्यने ऊपरको न देखा. तत्र उसके ठीक सन्मुख जा नीचे झुककर उसने कहा "हे अवधृत! हे योगिन्! हे महापुरुप ! में आपको प्रणाम करता हूं. क्षणभर प्रार्थना करना चाहता हूं.'' दानाध्यक्षके ये वचन सुनकर उस महापुरुपने वडी शान्तिपूर्वक ऊपर देखा और गंभीर वाणीसे आशीर्वाद दंकर कहा. " प्रार्वना किसको करसक्ते हो ? प्रार्थना सुनकर परार्थ करनेको जो समर्थ है उसीकी प्रार्थना करना योग्य है. यह जीव तो उसके अपार विस्तारवाले साम्राज्यका एक रंक है, इसिल्ये मेरे योग्य जो कुळ कहना हो सो भलेही कहो. " ऐसा विलक्षण और केवल अभिमानरहित उत्तर सुन विस्मयको प्राप्त वह दान-इक्ष फिर हाथ जोडकर वोला; " महाराज ! मेरी चही प्रार्थना है कि आप कृपाकर इस सेवकके स्थानपर भोजन करने पधारो और शरीररक्षार्थ वस द्रव्यादिक जो कुछ कामना हो सो मांगलो. अपने परमभाग्य समझकर वह सेवक आपके आगे नम्रतासे यह प्रार्थना निवेदन करनेके छिये तत्पर खडा है.'' इसके उत्तरमें उस दिगम्बरने कहा; हे धर्मवीर ! तूने क्या कहा ? त् महाराज किसको कहता है ? जो महाराज हो उसे क्या न्यूनता यहां महाराज कौन है. क्या महाराजभी दृसरेसे अन्न वस्त्र आदिकी इच्छा रखतं हैं ? महाराज तो उसीको जान जो मेरे, तेरे, रंकसे राय और कीडीसे कुंजरादि सर्व प्राणियोंके, सर्व जगतके, और ऐसे असंख्य ब्रह्माण्डोंके वीच न्याप्त हैं ऐसे सारे विश्वके ऊपर उसकी प्रवल सत्ता न्याप रही हैं. में तो उस महाराजके अनंत राज्यमेंसे एक निकृष्ट रंक हूं. रंककी स्थितिभी रंकही ! रंक आदमी वडी भारी उपाधिको कैसे उठा सके ? ऐसा गृह उत्तर सुनकर वड़े सोचमें पडगया और वह दानशूर फिर वोला; " हे महातमन् ! में मूर्ख पामर प्राणी आपंके इस गूढ़ भाषणको कहां समझ सकता हूं ? पर इतना तो मैंने अवश्य जान लिया है कि आप कोई शरणागतका कल्याण करनेवाले महापुरुप हैं और आपके ऐसे अलभ्य दर्शन पाकर में महाभाग्यवान् हूं, इस पवनतीर्थमं मेरे पाससे अन्नपानादिककोभी स्वीकार करके मुझे अधिक भाग्यशाली करो ! " इसके उत्तरमें वह दिगंवर वोलों | " जलाशयमें जाकर वृथा जल फैलानेसे वृक्षकी जहमें हाल. गंगाजीमें गंगांजल डालनेकी अपेक्षा विपसे भरपूर देहको उस जलसे सिंचनकर पावन और अमर कर. तृपितको जल पिलाना इस जलका सदुपयोग है, भोजनसे तृप्तको भोजन जिमानेका आग्रह करनेकी अपेक्षा किसी क्षुधि-नको एक त्रासभी जिमाया जावे तो वह भोजनका सदुपयोग है, जीमे हुएको जिमानेका क्यों आग्रह करते हो ?" दानदक्ष दोला "हे महापुरुष! आपने कहां और क्या भोजन किया है ? यदि इस समय आपकी भोज-नकी इच्छा न हो तो आपको जब क्षुधा वाधा करे, तब भोजनके लिये पधारिये. यदि आज्ञा हो तो भोजनकी सामियी यहीं है आऊं," दिगंबरने उत्तर दिया. "भाई क्या कहूं ? पूर्व बहुत समयतक में जीम २ कर थक गया, पर अनिवार्य ख़ुधा प्रतिदिन चढतीही गई, अंतमें उस महाराजनें मुस रंकपर कृपाकरके अपने प्रिय सेवकद्वारा अमृतभोजन जिमाया. तबसे मेरी क्षुधा सड़ाके लिये ज्ञान्त होगई है ! अब मुझे भोजनकी कुछ इच्छा नहीं" ऐसा चमत्कारिक भाषण सुन चिकत हुआ वह दानदक्ष अपने मनमें विचार करने लगा कि अवस्य यह कोई सबा भगवित्रय महातमा है और परमयोगी और सर्गुरुवद्वीके योग्य पुरुष है ऐसा पुरुष जिसके यहां एक प्रासभी भोजन करे, उसे सहस्रावधि ब्रह्मभोजनका फल प्राप्त हो, पर ऐसा मेरा भाग्य कहां कि, यह मेरा निमंत्रण स्वीकार करे ! यह विचार उसने फिर आग्रहपूर्वेक प्रार्थना करी, तब उस दिगंबरने उससे कहा " भाई तेरी ऐसीही प्रवल इच्छा हो तो मुझे जिमानेकी अपेक्षा जिसकी क्ष्या अतिशय वृद्धिको प्राप्त हो रही है और उसे महात्रास दे रही है, ऐसी -उस भिक्षकीको जिमादे, यह विचारी भोजनकी इच्छासे ही सर्वत्र भटकती. रहती है."

## आशा भिक्षुकीका आख्यान

उस महात्माके कथनानुसार सामनेके मार्गसे आती हुई एक स्त्री दानदक्षको दिखाई दी. दूरसे तो कोमल मोहक और मुंदर शरीरवाली थी पर जब वह स्त्री पास आई तब बहुतही दयामयी अवस्थामें आई जान पडी. तीब्र क्षुधाके कारण उसका शरीर बहुत छुश होगया था, आंखोंमें

गहु पड गयेथे, पेट पीठसे चिपट रहा था, ढांचा मिलगया था, मुखसे वडी कठिनतासे बोछा जाता था, सो भी केवल " में-मू-सी-हूं-रे-ब-हु-त-मू-खी-हूं कृपाकर कोई भोजन करादो. वस इतनाही बोल सकती थी. महात्माकी आज्ञा हुई थी और उस स्त्रीकी स्थितिभी विलकुल वैसीही द्याजनक थी. इससे वह दानशूर तत्काल महात्माको प्रणामकर खडा हुआ और उस भिखारिनकी ओर देखकर बोला " वाई ! तू मेरे साथ चल. अपने डेरेपर मैं तुझे यथेच्छ भोजन कराऊंगा." यह सुन उस महात्माने कहा, ओ धर्मकर्मवीर! जो तेरी इच्छा इसे भोजन करानेहीकी है और तू इसकी स्थिति देख रहा है कि क्षुधातुरतासे उसमें चलनेकीभी शक्ति नहीं है, तो फिर तेरे डेरेपर कैसे जा सकेगी ? तू आपही जाकर इसके लिये भोजन ले आ. यह सुन " तथास्तु " कहकर उस स्त्रीसे वहीं वैठनेको कह दानदक्ष तत्काल अपने मुकामकी और चला और अपनी रसोईमें अपार भोजन वन रहा था, उसमेंसे सव प्रकारकी पकाञादिक सामित्री दो सेवकोंपर रखवाकर नहां लाया और तत्काल उस क्षुधित स्त्रीके आगे रखदी, वह सामित्री देख स्त्री चोली. "भाई! मैं तो जीमूंगी नहीं " दान-ज्ञूरने पूछा क्यों ? क्या इसमें कुछ दोप है ? इसमें शंका न करो क्योंकि मैं शुद्धतापूर्वक स्वयं जाकर उठा लाया हूं. लानेवाले ये दोनों स्नान-कर शुद्ध हुए ब्राह्मण हैं, वह भिखारिन वोली, सो कोई कारण नहीं पर में तो अत्यंत भूखी भिखारिन हूं. इसिल्ये इतनी सामिश्रीसे मेरी तृप्ति न होगी, मुझे पुष्कल आहार चाहिये. मुझे पेटभर जिमानेकी तेरी इच्छा हो तो मैं जीमूं. सुन; मेरी क्षुधा अति प्रवल है, अवतक तो मैंने जैसे तैसे दवा रक्खी है, पर जब में आहार करने लगूंगी, तब वह ज्ञान्त होनेके वदले चहुतही प्रज्विहत हो जायगी. दानशूर बोला कुल चिन्ता नहीं, तू निश्चिन्त 🍃 होकर जीमने बैठ, तुझे चाहिये जितनी में यहीं तेरे आगे बैठा बैठा इस त्राह्मणके द्वारा मंगा दूंगा. उस भिखारिनने कहा 'हे अन्नदाता! अभी इन त्राह्मणोंको और भोजन छेने भेज, कि जिससे मैं यह खाऊं, उससे पहले ने ले आवें, में यह परोसा हुआ अन जीमती रहूं तवतक जो और अन न आया तो फिर मुझसे धीरज न रखा जायगा. देखते २ मेरी स्थिति वडी दु:खड़ायिनी हो. जायगी, इस्टिये . सुन ! मुझे . जीमनेमें. विखंब होगा तो

मरेमें जो वहें से वड़ा दुर्गुण है वह यही है कि मैं जिमानेवालेको खा जाती हूं, यह शर्त स्वीकार हो तो मैं जीमूंगी. उस भिखारिनकी यह वात सुन दानदक्षको वडा आश्चर्य हुआ कि चार मनुष्योंकी तृप्तिके योग्य अन्न तो इस स्त्रीके आगे रक्षा हुआ है, पर वह तोभी और पूर्वसेही मांग रही है और मुझे खानेकी इच्छा रखती है, और मेरे पास अन्नका घाटा हो तो मुझे खा लेनेको कहती है, यह कैसा कौतुक! मूखा जानता है कि मैं सब खालूंगा और तृप्तको भूख नहीं. इस कहावतके अनुसार वह अत्यंत भूखी होनेके कारणही कहती है. देखें यह कितना खावेगी? यह धारणा कर वह दानवीर हंसने लगा तोभी उस स्त्रीके मनके समाधानके लिये उसने उन न्नाह्मणोंको और पदार्थ लेनेको भेजा, और स्त्रीको जीमनेको विठला दिया.

भिखारितने तत्क्षण भोजनपात्र अपने पास खीच लिया और वहे २ शास पेटमें डालने लगी, भेजे हुए ब्राह्मण तो अभी रसोईतक पहुंचेभी नहीं, इतनेमें पात्रका सारा अन्न वह स्वाहा कर गई. और फिर टानदक्षके सामने अति आतुरतासे देखने छगी, और बोछी. अरे ओ मृढ ! मैंने पहलेही कहा था कि इतने अन्नसे छूछ न होगा. लाव, लाव, अरेरे ! मारे क्षुधाके मरी. अब मुझसे रहा नहीं जाता, खिळाओ, जिमाओ, तृप्त करो ! जवतक मैं भूखी थी तवतक मली थी अब तो मेरे पेटमें दाह हो रहा है, अब मुझसे मूख नहीं सही जाती. इतनेमें दानदक्षके सेवक अन्न छेकर आये, लाया हुआ अन्न पात्रमें परोसवाकर उसने फिर आज्ञा की कि जाओ दौडो, जल्दी दौडो भौर अन्न लेकर शीन्न आसी, सभी सेवक छौटकर नहीं आये जवतक वह फिर स्वाहा कर गई. यह देख आश्चर्यमें आकर दानदक्षने आज्ञा दी कि जाओ पचास आदमी जितना २ चले उतना २ अन्न हे आओ, सेवकोंने मालिककी आज्ञानुसार अणभरमें पकानका ढेर कर दिया, और दानदक्षने उस स्त्रीसे कहा " क्यों माई! अव तो तृप्त होगी या नहीं?" वह वोछी " अरे भाई ! तृप्त होनेकी क्या पूछते हो ? विलंब न करो, इन सेवकोंको शीर्घ फिर भेजी और जल्दी अन्न मंगाओ, क्योंकि भोजन करनेसे मेरी भूख खुळी है, अब उस भूखको मेरे अधीन रहना कठिन है, यह कहकर वह फिर

खाने लगी और देखते देखते सर्वाज स्वाहा कर गई, यह देख दानदक्ष आश्चर्यसे चौंक उठा और चिन्ता करने लगा कि अब इसकी भूख कैसे बुझेगी और क्या होगा ? इतनेमें बहुतसे सेवक अन्नके टोकरे भरभर कर ले आये. और भिखारिनको परसने लगे, भिक्षकीभी दूसरी और सपाटा-बांध पेटमें डालने लगी, इधरसे थोकवंध अन्न आता है उधर पकता जाता है पकनेमें देर लगती है पर उसे स्वाहा करनेमें विलंब नहीं होता!

शोडी देरमें बना हुआ भोजन और भोजनसामिन्नी सब समाप्त हो गयी, और सेवकोंने आकर दानदक्षसे कहा महाराज! आप तो अज लाओ अज लाओ, ऐसी आज्ञा करतेही जाते हैं परंतु अब अज कहांसे लावें, रसोइयेभी थक गये, लानेहारेभी थक गये, और अजभी समाप्त होगया! भंडारमें जो सीधा तयार था वह सब पककर यहां आ गया. कोठारमें अजका हानाभी नहीं रहा, रहा सहा कोई अजार्थी गरीव भिखारीभी अजार्थ आता है तो उसास लेता वाहर जाता है, अरे महाराज! देखो तो सही, यह राष्ट्रसी तो अवभी लाओ लाओ ही कर रही है. यह कृत्या अनेक गरीवोंको कलाती है! यह भिखारनी कौन है और कहांसे आई है? सेवकके ये वचन सुन दानदक्षने कहा. "भाइयो! चाहे जैसा हो पर जिनको निमंत्रण दिया है उनको तो भोजनको विठलाओ, उन्हें भूखा क्यों रक्खो ? तुममेंसे थोडेसे आदमी शहरमें जाओ और जो खर्च हो सो लेकर सीधा सामान ले आओ, और रसोई बनाना शुरू करो और किसी भिक्षकको विगुख न जाने हो और यहां इस भिक्षकिकोभी जितना चाहिये उतना मेजते जाओ.

आज्ञा होते ही सेंकडों सेवक दौड़े सारे शहरमें और आसपासके गाँवोंमें घरघर और हाट हाट फिरने छगे और जितना मिछा जनना सीधा दूने तिगुने दाम देकर छै आये, रसोई चढने छगी, आटा, धी, खांड़, गुड़, शक्तर और दूसरे सब प्रकारके शाक पाकादिककी सामिग्री छाकर हेर छगादिया, फिर सेवक वहे र टोकरे भरकर छस भिष्ठकिके आगे जलके रेलेकी भांति वह अज परोसने छगे, यदि सारे देशको निमंत्रण करते तो वह भी जतना नहीं जीम सकते इतना अज खा छेनेपरभी भिखारिन छाओ छाओ ही कर रही है, इतना परोसा गया वह सब स्वाहा कर गई! यह कितना आश्चर्य है कि अवभी उसका पेट नहीं भरा, यह आश्चर्य सुन नहां अनेक तमाशा देखनेवाले एकत्र हो गये, तव उस भिखारिनका अत्याहार देख दानदक्ष वडी चिन्तामें पड़ा कि अव क्या होगा. आसपा- सके गांवोमेंसेभी सारा अन्न कोठारमें आगया है, और उसमेंसेभी आधा तो खाचुकी है और वाकीका खाते क्या देर ? अरे ! यह कृत्यारूप कौन है ! मैं तो जानता था कि यह कोई गरीव भिक्षुकी होगी, वह न जाने कि रेज़तना खावेगी ? पर इसका तो आडा आंक वना ! निश्चय, यह कोई साधा-रण भिखारन नहीं, विक्त अद्भुत कारणरूप कृत्या है कि इतना अन्न खानेपरभी इसका पेट ऊंचा नहीं हुआ. यह तो दुकालरूप है, इतना खाने परभी भूख वढतीही जाती है ! हर हर ! कौन जाने अव क्या होगा ? इस विचारमें दिक्मूढ़ हुआ दानगूर अधीर होकर पूछने लगा, "वाई ! ऐसी प्रचंड क्षुधावाली तू कौन है ? क्या तू क्षुधा देवी जठरान्निकी देवता है या सर्वनाशक मृत्यु है ? "

#### भिखारिनका कुटुंब

दानश्र इस प्रकार प्रश्न करता है इतनेमं तो बड़े छोटे पांच बालक; जिस मार्गसे मिखारिन आई थी, उसी मार्गसे दौंडे आते हुए और मा, मा, तू निर्देय हम बालकोंको भूखा छोडकर अकेली यहां आकर खाने बैठ गई है? यह कहते हुए सब उसके पास बैठकर बेमी चपाचप खाने लग गये, अब तो पूछना ही क्या? अकेली मिखारिनने इतना अन साफ कर दिया था अब तो पांच और साथ होगये! उनका आहार कैसे पूरा हो. छोकरोंके शरीरपर हाथ फेरकर प्रसन्नतापूर्वक वह मिखारिन बोली, "हे मोजन-दाता! अब अन्नके लिये विलंब न होय उसकी तजवीज कर; और जल्दी परोस, और तब में कौन हूं सो गुझसे सब कहूंगी." सेवक लोग पहलेसे चौगुना अन्न परोसते थे, पर थोडी देरमें सब चह हो जाता था; मानो बर्तनमें परोसाही नहीं, खूब खाकर थोडा अवकाश लेकर मिखारिन पीछे बोली. "हे भोजनदाता! में कहींभी तृप्ति नहीं हुई, अपनी मूख दूर करनेके लिये देश देश गांव गांव मनुष्य मनुष्य और लोक लोकमें भटकने-वाली आशा मिक्षुकी हूं. में वारंवार वहे २ देव, दनुज, मुनि, तपस्वी, राजा

महाराजा, कंगाल, धनाढ्य सबके आगे भटकती रहती हूं, पर मेरी क्ष्या कोई तृप्त नहीं कर सकता, मैं चिरकारुसे भूखी दु:खित अशान्त रहती हूं, मुझे तृप्त करनेका कोई प्रयत्न करता है तो वह अंतमें थक जाता है क्योंकि मैं जैसे २ खाती जाती हूं, तैसे २ मेरी भूख शान्त होनेके बदले उलटी विशेष प्रशीप होती जाती है, वह दिनकी अपेक्षा प्रहरमें और उससे अधिक घड़ीमें और घडीसे अधिक परुमें बढ़ती है, पळसे अधिक तीव्र होकर विपलमें बढती है, उससे अधिक नििम्ह् बढती है; ऐसी मेरी क्षुघा है, इतना होने परभी जो मुझे पोपनेहीका प्रयत्न चाल रखता है और वह अंतरें मेरी पूर्तिकाही प्रयत्न करता रहता है, पर उसके थकित हो जानेसे मैं दुष्टा स्वतः उसीका भक्षण कर जाती हूं! अत्यंत अधिक क्षधाके कारण मुझंसे ऐसा किये विना रहा नहीं जाता, में भिक्षुकी होनेपरभी अपनेपर दया करनेवाले और पोपण करनेवाले अनेक जनोंको आजतक खाचुकी हूं. ऐसा करनेसे मुझे पाप नहीं छगता; क्यों कि प्रसुने मुझे ऐसाही रचा है, ये पीछेसे आये वालक मेरी ही प्रिय संतान हैं, यह लोभलाल, कामशंकर, मोहसिंह तीन मेरे पुत्र हैं. और यह तृष्णा कुंवरि और लोलपता दोनों मेरी पुत्रियां हैं; इनके अतिरिक्त औरभी मेरी प्रजा है जो यहां आई नहीं. अव में कुटुंच सहित हुई हूं, इसिटिये मुझे अधिक खानेको चाहिये, उसकी तू जैसे वने तयारी कर, नहीं तो मेरी भूख नहीं मिटेगी तो मैं तुझेशी खाजाऊंगी. यह कहकर वह फिर मोजन करने लगी.

थोडीदेर वाद सेवकोंने आकर दानदक्षसे कहा कि महाराज अय सब अन पूरा हो चला और अब बाजारोंभी मिल नहीं सकता जो था वह लाकर उसके वर्तनोंमें परोस दिया है और अब एकही घान शेप है. वहभी तयार होनेपर ले आवेंगे, वस फिर तिलमरभी अन न बचेगा यह सुन दानदक्ष बडी चिंतामें पड़ा. कि अब क्या करूं ? यह तो मुझे कोई महादुस्तर आफत लगी. अन समाप्त हुआ है और इसकी भूख भडकी है. यदि इसका कहना सत्य है तो वस अब मेरे श्रीरकी बारी है यह मुझे अब जीवित नहीं छोडेगी. ऐसे सर्थकर विचारोंमें वह लीन हो गया था. इतनेमं सेवक पीछछा धान भी पोंछ पांछ कर हो आये और भिखारिनके पात्रमें परोस दिया! अब दानदृक्षको अपार चिंता हुई. यद्यपि उसके पास द्रव्यकी कभी नहीं थी, जितना चाहे खर्च कर सकता था. वह वड़ा उदार था. परंतु एक वड़ी अड़चन यह थी कि आसपासके गांवोंमें विछक्तल अन्न न था. सब अन्न आचुका था. दूर देशसे अन्न आवे कैसे, कब आवे, कथ ्वने, कब परोसा जाय और यह खावे और इसकी श्रुधा शान्त हो ? अधूहेरेंम पूरा रात दिन काम करनेके लिये लगे रहनेसे उसके नौकर भी.

थोड़ी देरमें परोसा हुआ अन्न भी डकार कर भिलारिनने ऊपर देख जिंभाई छी. यह देख दानदक्ष चोंका ! फिर उस दानदक्षरे कहने छगी-'हे भोजनदाता ! कृपा कर अन्न छानो. यह मेरे छोकरे भूले विछ विछाते तड़फते हैं और मैं भी अधिक समयतक भूख नहीं सह सकती.'' दानदृक्ष वोला-"वाई! अव तो क्षमा कर, अव भी तेरी तीव्रतर क्षुया जो शान्त न हुई हो तो थोड़ी देर वेठ कि जिससे अन्नादिक सामग्री दूर प्रामान्तरसे मँगा कर इकट्री कर सकूं और मोजन वनवाऊं, जरा शान्त हो; अपनें सेवकोंको मेजा है. यह सुनते ही महाविकराल होकर वह मिखारिन वोली-''अरे !! शान्ति कैसी और अवकाश क्या ? मैंने तुझसे प्रथम ही कहा था, कि तू मुझे तृप्त कर सके तो भोजन करा, अरे त्राहि त्राहि ! शीव्रता कर ! त्वरा कर! अब मुझसे रहा नहीं जाता, मेरे पेटमें आग छगी है और इन मेरे वालकोंकी भी यही दशा है, जल्दी कर; नहीं तो अपनी प्रतिज्ञानसार में तेरा आहार करूंगी. " यह कहते कहते उसका शरीर बहुत ऊंचा और विकराल वन गयां. उसकी आकृति भयंकर भासने लगी, माथेके केश सिंहके केशवालकी तरह खड़े हो गये. विकराल दंतशूलकी तरह डाढें और विजलीके समान जीभ मुंहके वाहर निकल आयी और वड़े आवेशसे एकाएक खंडी हुई और मुंह फाड़ कर ''खाऊं खाऊं'' ऐसा शब्द ज्ञारती पेट कूटने लगी और वालक भी वड़े विकराल शरीरवाले वन कर सुह फाड कर खाऊं खाऊं कह कर दानदृक्ष्पर चारों श्रोरसे दौड़े. अति भय पा, प्राण विनाशकी शंका कर, सब मनुष्य और दानदक्षके सेवकादिक भागने छगे. अति ऋूर और विकराल वनी हुई वह आशामिखारिन वड़े आवेशसे भयंकर

मुख फांड़ कर दानदक्षके आगे गयी. वह विचारा चिछा कर प्राण छे भागा. अहो सज्जनको कैसी विपत्ति ! कैसी देवगति !

> आशेव राक्षसी पुंसामाशेव विपवहरी । आशेव जीर्णा मदिरा धिगाशा सर्वदोपभूः ॥

आशा यह पुरुपोंको राक्षसी समान, विपकी वेलि समान तथा जीर्ण मिर्गिक समान है. सब दोपोंकी भूमिरूप इस आशाको धिकार है।

आज्ञा तळ्याके दासोंकी यही गति है. परमार्थ वीर दानदृक्षकी वैरिन होकर वह भिखारिन उसीका आहार करनेको उसके पीछे पडी. अपने वालकों सिहत प्रचंड भयावनी जैसे २ आहार करे वैसे २ अधिक आहारको इच्छावाली भिखारिन आशा, दानशूरके पीछे दौड़ी. उससे किसी प्रकार छूटनेके लिये वह बीर, क्षेत्रवासी लोगोंके समृहमें पहुँचा तो पीछिसे यह भी पहुँची और दूसरे सबोंको भक्षणकर जानेका भय देने छगी. छोगोंने भय पाकर " त्यजेदेकं कुलस्यार्थे " ( यदि एक जनके पीछे सारे कुलका नाश होता हो तो उस एकका त्याग कर देना चाहिये) इस न्यायसे दानदक्षका त्याग किया, क्योंकि वह सब मिलकर भी उस राक्षसीका निवारण नहीं कर सकते थे. वह चिहा २ कर कहती थी रे, रे! वो आशावंता! तू भाग दौड़ क्या करता है ? तू भाग २ कर कहां जायगा, स्वर्गमें वा पातालमें जाकर छिपेगा तो भी भें तुझे छोड़ंगी नहीं. क्योंकि मेरी सब छोकोंमें निर्भय गति (पहुँच) है, सब छोक मुझे भली भांति जानते हैं. शास्त्रों और पुराणोंमें भी में भठीभांति प्रसिद्ध हूं. जिनको मेरे -साथ प्रसंग पड़ा है वे तो मेरा नाम भी नहीं छेते. उछटा मेरे नामसे त्राहि २, करते हैं. तू दीन क्षद्र प्राणी कहां जा सकता है ? अरे ओ ! खड़ा रह. मुहे · एक पीछला प्रास तो भर लेने दे. उसका ऐसा कहना सुन कर महाभयभीत वह दानशूर स्तव्य होगया और कहां जाऊं ? क्या करूं? में तो वहे संक-टमें पड़ा. छोक परस्पर कहने छगे कि "देखो ! यह अकेछी रांड सारे देशका अन ला गयी ! हर हर ! और अब भी भूली होनेसे अपने अन-दाताको ही खानेको तयार होगयी है! क्या किया जाय! यह महाभयंकर ऋूर राश्वसी है, तहां किसीकी क्या चले ?"

जैसे दुर्वासा मुनि अंवरीपके कोपसे छूटनेके छिये भागे थे, उनके पीछे सुदर्शन चक्र पड़ा था वैसे ही दानदक्षके पीछे वह भिखारन पड़ी. और 'जैसे कहीं भी रक्षा न मिळनेसे अंतमें वे मुनि उन्हीं भगवानकी शरण हुए तव वर्चे थे, उसी प्रकार भागते २ दानदृक्ष विचारने छगा कि अरे ! यह दुष्ट कृत्या कहांसे मेरे पीछे लगी! में तो उस संत योगी महात्माका निमंत्रण देने गया था. उसने भोजन करनेकी साफ इनकार करदी थी. जब मैं बहुत आग्रह करने लगा तब महात्माने मुझे एक भूखी भिखारन यह वतलादी थी. मुझे यह आशा थी कि मेरा ऐसा कृत्य किसीने नहीं किया ऐसा मेरा नाम हो जाय! परंतु हाय व्यर्थ आज्ञा! व्यर्थ गर्व! मेरा किया मुझपर ही पड़ा. अरे ! मैंने हजारों छाखों ही ब्राह्मणोंको भोजन कराया और असंख्य सुवर्ण दिया, क्या उसका यही फल ? अंतमें इस राध्नसीहीके हाथ मरण ! हर हर ! क्या ऐसे महापुरुपके दर्शनोंका यही फल ? मुझे यही लाभ ? नहीं, इसमें मेरी ही भूल है, मैंने गर्वित हो महात्मासे जो आग्रह किया था वह वहुत बुरा किया. गर्वगंजनने आज मेरा गर्व तोड़ा है. अव में उसी गर्वगंजनकी शरण हूं. ऐसे महात्माओंका कर्तव्य वड़ा गंभीर और अपार होता है. यह सब कार्य उनके समक्ष ही हुआ है. उनको छोड़ में कहां भाग कर जाऊंगा ? वह जो मेरी रक्षा करनेमें समर्थ होंगे तो रक्षा करेंगे, नहीं तो रक्षाका उपाय तो अवस्य ही वतावेंगे. चलो, मैं उन्हीकी शरण जाऊं! ऐसा निश्चयकर दुर्वासा मुनिकी तरह पीछे छौट कर दानशूर महा-त्माकी तरफ आया और "त्राहि २" करता उनके चरणोंमें मस्तक रख दिया.

यह दिगंबर योगी महात्मा जो यह सारा हाल अयसे इति तक नेठा देखता रहा था, उसने इस आशावंत दानवीरको अव विलक्षल निरुपाय और निःसाधन और अपने शरणमें आया देख, कहा—" हे दानशर ! इतना दुःखी क्यों होता है ? दान देनेमें तू अवतक वड़ा श्रुवीर था, सो अव तू कैसा कायर हो नीचा मुख किये पड़ा है. तूने हजारों और लाखों ब्राह्मण जिमाये हैं, अनेक मनुष्योंके अनेक संकट दूर किये हैं, अनेक संतोंको संतुष्ट किया है, अनेक अन्नक्षेत्र स्थापित किये हैं, अनेक वावडी—कुआ, तालाव चनवाये हैं और इस एक भिखारिनको भूखी क्यों रखता है ? यह वात

दानशूरको योग्य है ? " दानदक्ष चोला-" कृपानाथ ! में भूला हूं, अप-राधी हूं, अज्ञात हूं, पामर हूं, दानश्र् कैसे हो सकता हूं ? क्रपा करो ! क्रपा करो ! इस महाभयसे मुझे मुक्त करो. यह भिक्षुकी नहीं भयंकर भक्षकी है. मुझे भक्षण करना चाहती है, इस लिये मुझे उससे वचाओ में आपकी शरण हूं. मैंने आपसे भोजन करनेका अत्याग्रह रूप अपराध किया है उसकी में वारंवार क्षमा मांगता हूं. " फिर वह महात्मा जो अवतक सव । देखते रहे थे, उन्होंने दाताके पीछे दोडती आती भिक्षुकीको भृकुटीके इशारेमें ही दातासे दूर खड़े रहनेकी आज्ञा की और दानशूरकी उठाय, वैठा कर धीरज देके कहा.-" हे ऋषिपुत्र ! चिंता मत कर. कल्याण करनेवालेका अकल्याण नहीं होता "नहि कल्याणकृत्कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति" महात्मा श्रीकृष्णने गीतामें कहा है कि हे तात ! कल्याणकर्ताकी कभी असद् गति नहीं होती, परंतु भला या बुरा यह करनेके हेतुमें ही फेर है. जो कार्य समझ कर नहीं किया जाता वह परिणाममें दु:खरूप हो जाता है. इस भिक्षकीने तुझसे प्रथम ही कह दिया था कि तू मुझे पूरी तरह तृप कर सके तो भोजन करा, पर उस वातका तुझे ध्यान नहीं रहा, उसके कहनेका रहस्य तू समझा नहीं, उसीका यह परिणाम है. तो भी तेरे लिये में पूरा प्रयत्न करूंगा" इतना कह कर योगीन्द्रने उस भिखारिनसे कहा-" क्यों रे ! तू क्यों इतना भारी द्वंद्व मचा रही है ? कि अपने उपकारीका भी अपकार करती है, यह कितना अनर्थ है ? तुझे प्रतिकृष्ठ वर्तते छजा नहीं आती?" यह सुन कर वह बोली कि " महा-राज में जानती हूं कि यह विल्कुल उलटा और जगतके न्यायसे विपरीत है पर क्या करूं ? मेरी जगत्प्रसिद्ध क्षुधा इतनी अधिक और प्रवस्त है कि मुझे पोपण करनेकी जो क्षणभर इच्छा करता है उसमें सफल न होते ही मैं उसीको खा जाती हूं. यह मेरी प्रकृति है. ऐसा किये विना मुझसे रहा नहीं रे जाता. जो मेरे भक्ष्यरूप इस ब्राह्मणको आपने शरण लिया है तो अब इस ' पर मेरा वल नहीं चल सकता. परंतु हे देव ! मेरी क्षुधा मुझे अति असहा हो रही है, उससे भाग कर मैं भी आपकी ही शरण आई हूं, आप समर्थ हैं, कृपा कर मेरी अट्ट क्षुधाको भक्ष्य देकर तृप्त कीजिये. " यह कहती हुई भिखारिन भी उस योगीन्द्रके चरणोंपर पड़ी. फिर महात्माने उसे आधासन देकरं अपने सामने विठाल कर कहा-" जरा शान्त हो! विचार कर! मैं

नो एक अर्किचन साधु हूं, तेरी क्षुधा शान्त करनेको मेरे पास अन्नादि कुछ पदार्थ नहीं, इस कमंडलुमें थोड़ा जल है. वह तुझे चाहिये तो लेले. घर आये हुए अतिथिका यथाशक्ति सम्मान करना सनातन धर्म होनेसे मेरे पास जो कुछ तैयार है वह सादर उपस्थित करता हूं. छे, अंजली कर ! यह सुन तुरंत ही भिक्षुकीने अपने दोनों हाथोंसे अंजलि की, तव उस ्रें महात्माने ॐ "तत्सद् ब्रह्मार्थणमस्तु" यह कह कर कर्मडलुमेंसे पवित्र जल उस भिक्षकीकी अंजलीमें डाला. अंजली भर गयी और एक ही घूंटमें वह उसे पी गयी. और फिर वड़े आनंदाश्चर्यपूर्वक उस योगिराजके चरणोंपर पड़ी और वानंदावेशमें खडी होकर ताळी वजा २ कर नाचने लगी और कहने लगी कि, अहो ! धन्य २ इस महात्मा योगीश्वरके प्रवल प्रतापको ! धन्य उनकी अडुत शक्तिको ! मेरी इस कृतान्त सहश क्षुधाको आजतक कोई शान्त न कर सका था. वह इन कृपालु योगीश्वरने क्षणमात्रमें एकही अंजलिमें तृप्त कर दी! अहो! वह क्या सामान्य जल था? नहीं नहीं, वह तो साक्षात् अमृत था ! नहीं नहीं, इसे अमरोंके अमृतकी भी उपमा नहीं दे 🏿 सकते, क्योंकि अमृत तो मैंने देवताओंके यहां बहुत पिया है पर उससे कभी मेरी तृप्ति नहीं हुई और यह अमृत! अहा! यह अद्भुतामृत तो केवल एक अंजिल पीनेमें ही मेरा कार्य सिद्ध होगया, अब तो मैं अच्छीतरह तृप्त हुई, सदाके लिये तुप्त हुई और साथ ही मेरे वालक भी तृप्त होगये ! अहो.

> ते धन्या भुवि परमार्थनिश्चितेहाः शेपास्तु भ्रमनिलये परिभ्रमन्ति ।

अर्थ — जो परमार्थ वस्तुके लिये निश्चयपूर्वक प्रयत्न किया करते हैं र्रे पृथ्वीपर भाग्यशाली गिने जाते हैं, शेप तो भ्रमरूपी अंघेरी कोठरीमें भटकते ही रहते हैं.

यह कहते २ उसकी विकराल मूर्ति वदल कर शान्त और सौम्य वन गयी और उस दानदक्ष ब्राह्मणसे कहने लगी कि, 'हे ऋषिपुत्र ! तेरा कल्याण हो, तेरा अपार अन्न खा लेनेपर भी पीछेसे मैं तुझे खालेनेका प्रयत्न करती थी, पर इस महात्मा मुनीश्वरने मुझे अमूल्य संतोषामृत पिलाकर अत्यंत गृप्त कर दिया है इससे अब भें तृष्णारहित हुई हूं और अपने स्थानको जाती हूं. मेरे अपराधको क्षमा कर !" यह कहकर महात्माके चरणोंमें वंदना करके वह भिखारिन कुटुंब सिहत वहांसे विदा होनेको तैयार हुई.

यह देख साश्चर्य वह दानदक्ष ब्राह्मण मनमें विचार करने लगा कि "कैसा अद्मुत चमत्कार! इस महापुरुवको कैसी अकल कृति है. क्षणभर पहले यह मेरा भक्षण करनेको तैयार थी और यह हजारों नहीं बल्कि लाखों पकवानोंसे भी तृप्त नहीं हुई थी और इस योगीन्द्रके प्रतापसे केवल एक अंजलिभर जलसे ही तृप्त हुई और मुझसे क्षमा मांगकर अपने आपही ज्ञान्तिपूर्वक जानेको तैयार हुई है. इन महात्माजीका कैसा अमानुपी कृत्य है!

" अहा ! धन्य है ऐसे योगीश्वरको कि विनाश और अभय इन दोनों वस्तुओंका सामर्थ्य प्रभुने इसीको दिया है ! यह महापुरुष अवश्य संसार्में सद्गुरु करने योग्य हैं. इनके दर्शनोंका लाभ मेरे भाग्योदयसे ही हुआ है. फिर मिलना भी दुर्लभ है. अब तो सर्वथा इनकी शरण रह कर मुझे कृतकार्य होना चाहिये. मेरा बहुत दिनोंका मनोरथ आज प्रमुने पूर्ण कर दिया. यह विचार वह सद्गुरुदेव! सद्गुरुदेव! यह शब्द उचारण करता खड़ा होकर उन महात्माको वारंवार प्रणाम करने लगा. उस महात्माने उसे आश्वासन देकर वैठाया और शान्त किया. फिर वह महापुरुष वोला-"द्विजपुत्र ! अव सावधान हो. यह प्रापंचिक आशा भिखारिन जाती है. तुझे जो इसकी इच्छा हो तो स्वागत कर " महात्माके वचन सुन वह बोला-" ऋपानाथ ! अब क्या भोग छगा है कि मैं इसका स्वागत करूं ? इतना उपद्रव होनेपर भी मैं कदाचित् इसका फिर स्वागत करूं तो मेरे समान मूर्खः और कौन होगा ? जो कोई इसका आदर करेगा वह मेरी तरह कालके गालतक पहुँचेगा. अब हे प्रभो ! मुझे आपके द्वारा ऐसा आशीर्वाद मिलना चाहिये कि फिर कभी भी इस प्रापंचिक दुर्मुखीका दर्शन ही न हो. महात्मा बोळा—" यह क्यों ? यह तो साक्षात् आशा है, पुण्य फलकी आशा है, सांसारिक सुलकी आशा है, कीर्तिकी आशा है-अवतक तो तुम्हारी इसपर अपार प्रीति थी और क्षणमें इतना अभाव! अप्रीति ! अभी तो असंख्य सुवर्णका दान दिया था, वहभी परलोक सुख

1

भोगकी आशाहीके उदेशसे ! असंख्य ब्रह्मभोजन कराये वे भी महत्पण्य और कीर्तिकी आशासे, वडे २ यज्ञ किये वह भी इस आशासे कि सव छोकोंमें मेरा नाम होगा कि मेरे समान किसीने नहीं किया और यह दान कामको पूर्ण करेगा. इस आज्ञाके मिलनेके लिये अंतमें तूने उसीको अपार अन्न खिलाया. वह भी अपार पुण्यकी आज्ञासे ! और अ**न** उसका तिरस्कार कैसा ? पर हां, आशा तो आशा ही है ! वह व्यर्थ करिपत निराशामें ढकेलनेवाली है तथापि इस आशाके विना कुछ हो नहीं सकता इस लिये इसका त्याग किस प्रकार कर सकेगा ?'' यह सुन वह बोला–"हे कृपानाथ ! तो क्या किसी प्रकारकी आशा अथवा कामनाका यही फरू?'' महात्मा वोला-" हां संसारसुखकी-स्वर्गसुखकी आज्ञा-तृष्णा कामना लोभका यही फल है. देखा कि नहीं यह आशाकी मूर्तिमयी देवी थी !" दानदक्ष वोला-"इसकी सेवाका यही फरू है तो यह महाकष्टकारी है. इसका आश्रय करना सर्वथा दुःखरूप हो है !'' महात्मा वोला–''हां इसी लिये महान् पुरुषोंका वचन है कि "आज्ञा हि परमं दु:खं नैराक्वं परमं सुखम्" (आज्ञा परम दु:खरूप है और निराशा परम सुख है) इससे कोई भी मुमुक्षुजन इस संसारी मायिक आशाको आश्रय नहीं देते. इस आज्ञाका भक्ष्य कितना भयंकर है, कैसा अपार है, सो तूने प्रत्यक्ष देखा है. जसे २ खाती जाती है वैसे वेसे छुधा वढ़ती जाती है. इसी प्रकार सब कार्योंमें इसकी स्थिति समझना. धनके संबंधमें, सुखादिके संबंधमें जिसने बाशाको आश्रय दिया अर्थात् धनकी, कीर्तिकी, स्वर्गीद लोककी आज्ञा जिसको उत्पन्न हुई उसकी भी अंतमें यही दशा है. जैसे तैसे करके १०० ) इकट्टे किये तव सहस्रकी आशा उत्पन्न हुई और जवतक पूरे न हों चित्तको सुख नहीं और सहस्र मुद्राकी प्राप्तिके लिये चित्त सदा महा-दु:ख और उद्वेगमें ही रमण श्रमण किया करता है और भाग्यवश सहस्र सुद्राकी प्राप्ति हुई तो फिर अनुकमसे अयुत ( दश हजार ) और रक्षसुद्राकी आशा उसके साथ ही जन्मती है और वह न मिले तवतक महादु:ख रहता है. लक्ष मिलते ही कोटिकी आशा, कोटि मिलते ही अर्बुदकी आशा जन्मती है. फिर चाहे अपार द्रव्य मिल जाय तो भी आशा उत्तरोत्तर बढतीही जाती है, संतोप नहीं होता. इसी प्रकार सत्ता और सुखकीभी आज्ञा है. वह भी परि-णाममें महादु:खरूप है इसी लिये महापुरुष उसको क्षणभर भी आश्रय न

देकर परम सुखरूप संतोपहीको आश्रय देते हैं. यह आशा एक नदीके समान है. वह मनोरय रूप जलवाली है, तृष्णातरंगसे आकुल ज्याकुल है, इसमें रागरूपी शाह हैं, वितर्करूपी विहंग हैं, वैर्यरूप हुमका नाश करने- वाली है, मोहरूपी श्रमर ( भॅवर ) पड़ रहे हैं, इससे पार होना किन है, विन्तारूपी अति ऊंचे तट हैं और अति गहन है, जिसके पार कभी नहीं पहुँच सकते. हे दानशूर! उसके पार जानेवाले तो विशुद्ध मनवाले योगी-श्वरही हैं, जो इस आशाके पार उतर सत्य आनंदका अनुभव करते हैं." इतना कह " ॐ नमो नारायणाय " कह कर उस महात्माने चलनेको तत्पर हुई आशासे कहा—" ओ भिश्लकी! अपने स्थानको सुखपूर्वक चली जा. आजसे भगवानके भक्त और श्ररणागतोंको पीडित न करना. संसारमें रचे पचे कुटिल भले ही तेरा आश्रय करें और तू उन्हें दिक करे!" यह सुन वह आशा भिश्लकी तत्काल कुटुंच समेत वहीं अदृश्य हो गयी.!

## जिज्ञासा

इस प्रकार अति आनंदाश्चर्यको प्राप्त उस प्राह्मणके मनमें सचीट आघात हुआ. उसका विस्मृत ज्ञान जागृत हुआ. "अरे! मेरे सब कमोंका यह फल ! मेंने क्या किया ! जन्म ही व्यर्थ गंवाया. में कोन ! फिर वह अपने मनमें इत होकर मानने लगा कि वास्तवमें जिसके दर्शन देवताओंको भी दुर्लभ हों ऐसा ही यह कोई भगवित्यय महात्मा है. मुझे मेरे पूर्व सुकृतोंसे इसके दर्शनोंका अलभ्य लाभ मिला है. वह अपने प्रमादसे मुझे न गंवा देना चाहिये." यह विचार वह अत्यंत नम्रतांत:करणपूर्वक वार वार उसके चरणोंमें प्रणाम करने लगा और प्रार्थना करने लगा कि—" हे कृपालो ! हे सर्गुह भगवान ! में सर्वथा आपकी शरण हूं. आपने ही मुझे इस क्षणिक नाशवंत देहमें जीवित दान दिया है और अब जीवन्मुक्ति दान देकर भी मुझे छतार्थ करो." महात्मा दिगंवरने कहा—" जीवन्मुक्ति कोई सामान्य वस्तु नहीं, यह तो सबसे श्रेष्ठ और पवित्र त्रह्मज्ञान-( परमात्मस्वरूपका ज्ञान )प्राप्त होनेसे होती है. यह कोई सहज ज्ञान नहीं, न कहीं मार्गमें पड़ा है, वह तो उसके ज्ञाता महान् तत्त्वदृशियों और मुनवरोंके पास ही होता है.

भा,

इच्छा हो तो ऐसे समर्थ पुरुपोंके पास जा और उनको प्रणाम कर्द विचारता उनकी सेवा कर, तब वे कृपा करके तुझे ज्ञानका उपदेश करेंगे. गुरुके

> " तिद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया । उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तन्वदर्शिनः ॥" गीता.

त् प्रणिपातसे, परिप्रश्नसे तथा सेवासे, उस ज्ञानको जान. तत्त्वदृशीं ज्ञानी तुझे ज्ञानका उपदेश करेंगे.

दानदक्ष वोला—"हे अनुप्रहरूप ! ऐसे ज्ञाता और तत्त्वद्शीं मुनीश्वर साक्षात् साप ही हो, मेरे महन्त्राग्यसे मुझे आपके अनायास दर्शन हुए हैं; फिर में अन्यत्र कहां भटकूं और क्यों भटकूं ? मनसा, वाचा और कर्मणा केवल आपहीकी शरण हूं, कृपा करों, कृपा करों, ' दिगंवरने उत्तर दिया—" ऐसे महात्मा मुनीश्वरोंका में दीन सेवक हूं और अति दूर प्रदेशमें रहता हूं, केवल आजकी रात्रि ही इस पुण्यक्षेत्रमें निवास करना है. '' महात्माक ऐसे वचन मुन दाता तुरंत उसकी आज्ञा ले खड़ा हुआ और प्रणाम करके वोला—''कल इस शरणागत सेवकको अपने साथ ले चलनेकी कृपा करों, प्रात:काल में आपके चरणोंके समीप अवश्य आऊँगा,'' यह प्रार्थना कर दानदक्ष अपने स्थानपर आया. स्थानपर वह आप अकेला ही था, पर इस हान पुण्यके वड़े समारंमके लिये काम काज करनेको सेकड़ों कामचलाऊ सेवक उसने रक्षे थे. उन्हें बुलाकर सवका वेतन चुकानेके उप-रान्त शेप वचा हुआ सारा धन उसने वांट दिया और रातभरमें सव कार्यसे निवृत्त हो प्रात:काल चलनेको तैयार हुआ.

# सद्गुरुशोधन-शिष्यपरीक्षा

यह दाता पुरुप जो बड़ा धनाह्य था, पर उसके साथ न कोई सेवक, न कुछ सामान था यह भी किसीको खबर नहीं कि यह कहांका रहनेवाछा है, कहांसे धन छाता था और कहां रखता था.

केवल वस्त्र ओहे पहने अपना स्थान छोड़ चल निकला. यह ऋषि-पुत्र वेदवेत्ता होनेपर तीत्रव्रतधारी भी था इससे वड़ा तेजस्वी लगता था. मुकामसे निकल कर थोड़ी देरमें वह उस पीपलके पेड़के नीचे पहुँचा और जिन महात्माके चरण छूनेको उत्कंठित था उन महात्माको वहां चारों ओर

देकर परम तः वहां कोई दिखाई न दिया. वार २ दृष्टि करी, पर कहीं कोई न समान तब तो इसे महान् कष्ट हुआ, मानो प्रद्यांड टूट पड़ा. अत्यंत निराशासे . आश्वास लेता हुआ उस अश्वत्यके चारों ओर वार वार देखने लगा, पर नहीं कोई भी दृष्टि न पडा. वहांसे एक छोटी पगडंडी गई थी, उसपर महा-त्माके परोंके चिह्न दिखाई पड़े. वे वड़े सुशोभित और अनेक सुचिह्नोंवाले थे. उसने अनुमान किया कि अवश्य ये ही उस महापुरुषके चरणचिह हैं. मालम होता है कि वे ही इस मार्गसे गये हैं. मैं भी इसी मार्गपर जाऊँ सद्गुरुके पीछे २ जाना शिष्यका धर्म है. वह मेरे जीवनदाता हैं और मैं उनको गुरु मान चुका हूं. पीछे २ जाकर उनसे मिऌं. पर समझमें नहीं आता कि वह महापुरुप मुझे छोड़ कर क्यों चले गये? हां, कामनारहित निस्पृह पुरुवको शिब्य भी एक उपाधिरूप है कारण कि महातमा लोग केवल नि:संग होकर वर्तते हैं इसी कारण परम संसिद्धिको प्राप्त ज्ञानयोगी होकर मेरे आगे अपनी छघुता वर्णन करते थे और अपनेको सब महात्माओंका सेवक जनाते थे. महात्मा पुरुष अपने मुखसे अपनी ज्ञानसत्ताकी चडाई नहीं करते. वह महापुरुप मुझे एक नई उपाधि समझकर ही मुझे त्याग कर चले गये हैं. भलेही चले गये, पर मैं तो हर तरह उनको तलाश करूंगा. वेही गुरु ! वेही प्रमु ! वे जो ज्ञानोपदेश करेंगे तोही में इस शरीरको रखूंगा ऐसा दृढ़ निश्चय कर यह उन पादिचहोंकी ओर जाने लगा और चलनेमें। यह भी ध्यान रेक्खा कि अपना पांव किसी प्रकार उन पदचिहोमें न छगे और उनमेंसे कोई प्रचिन्ह विगड़े नहीं. और वार २ उन चरणोंकी घूल अपने मस्तकपर प्रेमेपूर्वक चढाता था. फिर मनही मन कहने छगा कि 'अरे! मेंने सुना है कि " नास्ति तत्त्वं गुरो: परम्" गुरुसे परे कोई तत्त्व नहीं. सद्गुरुका समागर्म वड़ा दुर्छम है तोभी में उनको छोड़ डेरेपर चला गया यह मैंने वड़ी भूछ की हेरेपर जो होना होता सो होता. उसमें मेरी क्या हानि थी ? मेरा था वह कहीं जाता नहीं ? मैंने अज्ञानवश अपने आप हाथ आया हुआ अमृत छाछकी)रक्षाकी खटपटमें विना पिये गंवाया है. मुझपर जब भगवान् शंकर प्रसन्न हुए तब उन्होंने कहा था कि थोड़ी देरमें तुझे एक महात्माके दर्शन होंगे. उनसे तू ज्ञानसंपादन करना. अहो ! वे महात्मा यही हैं. अरे ! मेरी कैसी भारी मूर्खेता कि हाथमें आया हुआ रत्न गंवाया,

अज्ञानसे ही मैंने अपनेको मिले हुए सुअवसरको न्यर्थ खोया. यह विचारता वह थोड़ी दूर तक चला. उसकी दृष्टि चरणचिन्होंहीपर थी, मन गुरुके दर्शनोंपर था इस कारण उसे यह न जान पड़ा कि कितनी दूर निकल गया. और कैसे स्थानपर जा पहुँचा है. थोड़ी देरमें उसे ज्ञान हुआ कि मैं एक वड़े दुर्गम अरण्यमें आ पहुँचा हूं और थोड़ी दूर आगे वे चरणचिह्न विलक्कल लोप होगये और मार्ग भी विच्लित्र दीख पड़ा. झाड़ी इतनी सघन और विकट थी, कि उसमें होकर चलना महाकठिन था. अच्ला चौडा मार्ग तो वहां कहां ! उसमें जहां तहां अनेक दूटी फूटी पगडंडियां दिखाई पड़ती थी, जो पशुओंके आने जानेसे वन गर्यीं थीं.

वह दानदक्ष ऋपिपुत्र अनेक पीडा सहन करता करता एक पगडंडीके सहारे आगे वढ़ा चला गया, पर जाय कहां ? ज्यों २ आगे वढ़ा त्यों त्यों -अधिक झंझटमें पड़ता गया. उत्तरोत्तर अरण्य विकट आता जाता था. आडे तिरछे मार्गोंमें हो जानेसे उसे दिशा और मार्गका भी स्मरण न रहा. एकवार अरण्यमेंसे पीछे छोटनेका प्रयत्न किया पर जा न सका. दिशा समझमें न आयी. घवडा गया. भटकते भटकते मध्याह्न वीता, सांझ होने आयी. क्षुधा भी बहुत लगी. पर सद्गुरुकी भेट हुए विना आहार करना नहीं, यह निश्चय करके आगे ही की ओर चलता गया. रात्रि समीप आयी. विकराल-वनपशु चारों ओर दौड़ने लगे, अनेक भयंकर शब्द होने लगे, सूर्यके अस्तके साथ अंधकारका वल वढ़ने लगा, तव रात्रिके समय एक वृक्षके थांवलेपर वैठ गया. उसके समीप ही अनेक न्याव रींछ आदि प्राणी गर्ज रहे थे. उनके शब्द हृदयको कंपायमान करते थे. पर जिज्ञासु ऋषिपुत्रने निश्चय किया था कि या तो सद्गुरु मिळते हैं या प्राण जायँगे. " देहं पात-यामि किंवा कार्यं साधयामि " सद्गुरुके पुनर्दर्शन हुए विना देह धारणः नहीं करूंगा, ऐसे विचारमें वह सद्गुरु महात्मा जिनके दर्शन हुए थे उन्होंके स्वरूपका ध्यान करने छगा. मनसे वारंवार हे सद्गुरो ! हे गुरु-देव ! इत्यादिक शब्दोंसे बात करने लगा. वड़े २ ऋर व्याघादिक पशु. वार २ उसके आगे होकर छलांगें मारते हुए निकलते थे परंतु गुरुस्मरणमें तलीन दाताको अस्खलित स्मरणके वलसे किंचित् भय नहीं लगा और न उसे भयका ध्यान आया, न कंपित हुआ, चौंकाभी नहीं, मानो समर्थ गुंक

आपही उसकी रक्षाको सम्मुख खड़े हों, ऐसा निश्चल हो वह स्मरण करता था और वनपशु भी उसके सामने आकर अपने सजातीयकी तरह प्रत्यक्ष देखते चले जाते थे, उपेक्षा कर देते थे, इस प्रकार सारी रात व्यतीत हुई.

निर्मल प्रभात होते ही वह फिर भटकता चला. जलका भी कहीं ठिकाना नहीं था कि स्नानसंध्या भी करे. झाडीमेंसे कुछ २ सूर्यदेवके दर्शन हए. तव उसने प्रणाम कर मंत्रमय स्नान और मनोमय संध्या बंदन कर . छिया और फिर चलने लगा. दिनभर चला. न महात्मा मिले, न भोजन किये. पहला दिन भाशाभिक्षकीकी खटपटमें पूरा होगया, दूसरा दिन अरण्यमें गया और आजका भी, इस प्रकार ३ दिनकी भूख प्यास चिंता और परिश्रमसे थिकत होकर एक बृक्षतले आ बैठा और अतिशय चिंतामग्र हो बड़े निश्वाससहित अपने मनमें मनन करने लगा-" में कौन ? मेरा देश कहां १ स्त्री कहां १ कुटुंच कहां १ अरे ! में क्यां था १ केसी स्थितिमें था १ क्या करता था ? अव मैं कहां हूं ? अहो! जो मेरा था उसमेंसे कोई भी मेरे दु:खका चांटनेवाला नहीं. सच है, जगत्में कोई किसीका नहीं, अपना संगी आप ही है, अहा ! जिसको मैंने अंतःकरणसे अपना गुरु माना है, परम देवरूप माना है, जो संसाररूप अपार संकटसागरसे पार करनेवाला है वह भी इस समय मेरा सहायक नहीं हुआ. अहो ! इस महासंकटसे अव मैं किसकी सहायतासे तरूंगा ? मेरा अपार धन इस समय किस कामका ? जिसकी सहायतासे में शतावधि मनुष्योंसे सेवा कराता था और राजाओंसे भी न वनें ऐसे वड़े कार्य कर सकता था वह धन और उसके वल कोई दूसरा भी मेरी सहायता नहीं कर सकता ? नहीं, हर हर ! हे गुरुवर्य ! क्या मैं अधिकारी नहीं ? असंस्कारी हूं इस छिये आप मेरा त्याग करके चले गये ? अरे ! आपके दर्शनमात्र चाहे जैसे अनिधकारीको अधिकारी बनाते हैं अत: आप इस अनिधकारी जीवको भी अपनी सेवाका अधिकारी करो. मुझे पात्र वा अपात्र करना आपके अधिकारमें है, आपके हाथमें है. सुझे शिब्य वनानेसे आपको उपाधि अवश्य बढ़ेगी, तो भी वह उपाधिरूपी कष्ट मेरे कल्याणार्थ सह कर सुझे तारना यह क्या आपका धर्म नहीं है ? " परोपकाराय सतां विभूतयः " इस वचनके अनुसार आपके समान सत्पु-क्रवोंकी विभृतियां परोपकारार्थ ही होती हैं तो फिर मुझे क्यों नहीं तारते ?

ऐसे विचार करता करता थिकत होनेके कारण वैठनेमें असमर्थ होकर घृक्षके नीचे गिर पड़ा और अति निश्चेष्ट अवस्थामें उसे थोड़ी देरमें निद्रा आ गयी. परोक्ष कृपानुभव

अति श्रमित होनेके कारण दानदक्षको गाढ़ निद्रा आ गयी. सारी रात उसे एक निमिपके समान भी न जानपड़ी. सूर्योद्य होनेवाला था कि अकस्मात् वह जावत हुआ. अंगड़ाई छेकर नेत्र खोले, आलस्यसे निवृत्त हो वैठ गया तो उसने अपने ऊपर अति कोमल विचित्र रंगवाला व्याचास्वर चढ्या देखा !! देखकर वड़ा आश्चर्य हुआ. "जय गुरुदेव ! धन्य गुरुदेव !" ऐसे शब्द उचारण कर उस वाघंबरको वार वार हृदयसे लगाता और प्रणाम करता हुआ हपेसे बोला-"अहो ! केसा परम तत्त्वका प्रत्यक्ष चमत्कार ! हे कृपालु ! मुझे आजके स्वप्नमें आप आकर उढ़ा गये थे. यह वही वाघंवर है जो पीपलके नीचे विराजनेपर आपका आसन था! महात्मा जनोंका शुरुणागतपर कितना वात्सल्यभाव ! में अज्ञानवश समझता था कि आप मुझे छोड कर चले गये हैं पर नहीं आप मेरे साथ ही हैं, समीप ही हैं, अपरोक्ष हैं और परोक्ष भी हैं. हे करुणामय ! मुझपर स्वप्नमें जैसी कृपा करी वेंसी प्रत्यक्ष कव करोगे ? हे दीनवत्सल ! आपके कृपा-प्रसादसे मेरे सव अमका परिहार होगवा है. अब में आपके चरणोंके समीप आनेको तत्पर हूं. जय दीनवत्सल ! जय गुरुदेव ! " ऐसे नवीन उत्साह और नये चतन्यसे युक्त हुआ वह दानदक्ष गुरुप्रसादरूप व्यावचर्मको शरीरपर ओढ कर आगे चलनेको तत्पर हुआ. अहो ! ईश्वरी लीलाका कैसा अद्भुत चमत्कार है ! जहां बृक्षतले सोता था वहांसे चलते समय विचार किया कि अब किथर चलना चाहिये ? इतनेमं उसे दायीं ओरको एक स्वच्छ पग-इंडी दिखाई पड़ी. दो दिनसे वह मार्ग उसे जान नहीं पड़ा था और उस मार्गपर कहीं २ थोडि २ चरणचिह्न भी दिखाई पड़े. उन्हें देख उसे अपार आनंद हुआ. उसकी सारी घवड़ाहट मिट गयी. और वह उस मार्गपर शीव-तासे आगे चलने लगा. अपने शरीरपर ओढ़े हुए वार्यवरमें मानी कोई अपूर्व सिद्धि हो; उस प्रकार वह थोड़ी ही देरमें वहुत दूर पहुँच गया. थोड़ी दूर जानेपर मार्गमें निर्मल और कमलके पुष्पोंसे ढेंकी हुई एक नदी उसे मिछी. बड़े प्रसन्न चित्तसे उसने उसमें स्नान संध्या की और फिर चल दिया. वह वड़ी शीवतासे चलता था. उसको उत्तरोत्तर मार्ग वहत

स्पष्ट, अनेक प्रकारके पुष्पित वृक्षोंसे छाया हुआ मिला. अनेक सुपक फल पृथ्वीपर पड़े थे और वृक्षोंपर लटकते थे परंतु दृढ़ मनवाले दाता ऋषि-पुत्रने किसीपर हाथ न लगाया. मध्याह समयतक अनेक नदी, वन और ल्छोटे वड़े अनेक पर्वत ल्हंघन करनेके पश्चात् कोई दिव्यभूमि सदृश एक स्थान जसने देखा.

#### सिद्धाश्रम

शुद्ध स्फटिक अथवा रौप्यके समान शुभ्रवाष्पसे आच्छादित हुए गगन-चुस्वित शिखरोंसे सुवर्ण रजत ताम्रादि अनेक धातुओं तथा मणिमाणि-क्यादि रत्नोंसे अठारह भार वनस्पति और दिन्य अमूल्य औपधियोंसे अति निर्मेल शीतल और अमृत समान जलके निरंतर असंख्य प्रवाहोंसे, असंख्य मदोन्मत्त गज, सिंह, ज्यात्र मृगादि वनके पशुओंसे संसारको असार मानने-नाले महान् ऋषि मुनि सिद्ध और तपस्वियोंके निवासस्थानरूप ऐसी अति नवपह्नवित वृक्षपटाओंसे सुशोभित अनेक दिन्य गुहा और आअ-मोंमें देव गन्धर्व किन्नर और अप्सरादि गणोंके क्रीड़ा करनेके स्थानरूप अनेक वन और कमछवेष्टित सरोवरोंसे तथा अनेक ईश्वरी छीछाओं, धर्म-रहस्यों, वैसे ही दृढभक्तिभावका दर्शन करानेवाले कल्याणकारक अनेक तीर्थादिकोंसे अत्यंत समृद्धिमान् पर्वतराज हिमालयकी बढ़े विस्तारवाली तलहटीका पुण्य प्रदेश था. द्विजपुत्र आनंदपूर्वक उस स्थानपर पहुँचा. अति विस्तृत ईश्वरी छीछाओंको देखता देखता ऊपर चढ़ने छगा. पर्वत-राजसे वहते हुए अनेक वडे २ स्रोतप्रवाह समग्र भूमिको पवित्र करते हुए पतित पावनी गंगामें मिले हैं; उनके मूल्हीसे सृष्टिरचना बहुत ही विचित्र और आनंदपद है. पूर्ण मुमुक्षुताको प्राप्त वह दाता हिजपुत्र थोड़ी देरमें इस स्थानसे भी आगे वढा तो उसने अतिशय रम्य और स्फटिकके समान उज्वल दिव्यभूमि देखी. पर्वतराजके वर्फसे ढके हुए रूपेके समान गगन-चुम्बित शिखरोंको देख अति विस्मित हो चारों और देखने और ईश्वरी मायाकी गहनताका विचार करते हुए उस स्थलकी रचनाका विचार करने छगा. अनेक वृक्षोंकी घटासे कहीं २ केवल संघकार दिखाई पडता था. हरी २ घास गलीचेके समान विछी जान पड़ती थी. झमकझम २ झर-नोंकी आवाज दूरतक सुनाई देती थी. काले मृग निश्चित होकर चर रहे थे.

युगंधि फैल रही थी. संसारी मनुष्योंका मस्तिष्क शीतल हो जाता था. वह संसारको भूल जाता था. उसका वियोग आनंदमें वदल जाता था. महात्मा जनोंका यह स्थल परम पवित्र है. ज्ञानकी विरागकी - संसार त्यागकी -रसकी-प्रेमकी- छीलाकी ये सर्वे स्थिति संपूर्ण सर्वोशमें वहां अनुभव होती थीं. ऐसे दिन्य स्थलपर होकर दानदक्ष आगे वहता हुआ ऊंचे, अति ऊंचे, और भी ऊंचे पर चढ़ता जाता है. आगे जाकर एक अति सुशोभित वृक्ष्घटा उसने देखी. उधरको चला और आगे वढ कर एक अति नवपल्लवित रम्यबाटिका मिली. उसके द्वारपरही वह मार्ग पूरा हुआ था. आगे मार्ग किसी बोरको नहीं गया था. क्षणभर खड़ा रहा. अंदर जानेका विचार किया. पर इस विशाल वाटिकाके द्वारपर एक वड़ा भयानक सिंह वैठा हुआ था. उसे देखकर द्विजपुत्र भयके मारे स्तव्य होगया. आगे बढ़ने या पीछे छौटनेकी हिस्सत न रही, कितनी देरतक एक पग भी आगे पीछे न दिया और; वह सिंह भी वहांसे न कहीं गया, न खड़ा हुआ क्षणभर चितित रहा. फिर मनमें हे गुरुदेव! अव में क्या करूं? आपकी कृपासे यहांतक तो में निर्दिन आया. अव मार्गमें प्राप्त विव्रक्तप इस सिंहका कैसे निवारण करूं ? यह विचारते ही उस वाग-मेंसे एक अपित्वित शब्द हुआ कि जिसे सुन कर सिंह बड़ी शान्तिपूर्वक वहांसे दूसरी और होकर वाहर चला गया और सानंदाऋर्यसे द्विजपुत्रने अंद्र प्रवेश किया.

अंदर जाकर देखता है तो अनेक विचित्र फूछोंके गुच्छे, तुछसीवन और अनेक जातिके दिन्य वृक्ष खिछ रहे थे. उनपर अनेक जातिके पक्षीगण मधुर मधुर कछरव कर रहे थे. वाटिकाके मध्यभागमें अति सुशोभित वृक्षोंसे ढके हुए किनारोंवाछे और स्फटिक समान निर्मेछ जरूसे भरा हुआ एक दिन्य सरोवर था. उसमें खिछे हुए दिन्य विचित्र कमल्युप्योंकी शोभा मनको हरनेवाछी थी. उसके छुंदर किनारोंसे थोड़ी दूर छोटी पर्णकुटी देखी. वह केवछ वृक्षकी छताओंहीसे बनी थी, पर बड़ी रमणीय थी. उसके द्वारपर पहुँच कर द्विजपुत्रके आनंदका पार नहीं रहा! जिनके पुण्यरूप दर्शनोंके छिये इतना मारी परिश्रम कर रहा था, शान्तिपूर्वक वैठे हुए वेही महात्मा स्वामीजी हैं. दर्शन होते ही हर्षकी उमंगसे " जय गुरुदेव! धन्य गुरुदेव!" कहता हुआ उनके चरणोंपर गिर पड़ा और

प्रेमाश्रुओंसे उनके चरण धोये. उसकी श्रद्धा और मिक्से प्रसन्न होकर उन महात्माने हाथ पकड़ कर विठाया और आश्वासनपूर्वक हृदयसे लगा कर अपने सम्मुख विठाया. वह २।३ दिनका भूखा था इसलिये तत्काल महात्माने कहा, फल प्राशन करके क्षुधा शान्त कर " दानदक्ष क्षणभर विचार करके बोला—कृपानाथ! आपके चरणारविंदके अलभ्य दर्शन पाकर आज मेरी सब क्षुधा और तृषा अपने आपही शान्त होगयी है पर आपकी आज्ञा है तो अच्छा, मैं जाता हूं, यह कह कर वह आश्रमके वाहर गया और थोडी देरमें वहुतसे स्वादिष्ठ फल लाकर गुरुजीको निवेदन किये, योगीश्वर उसकी श्रद्धा और विवेक देख प्रसन्न हुआ और उनमेंसे बहुतसे फल उसे खानेको दिये, जिन्हें एकान्त बैठ मक्षण करते ही वह अतिशय तृप्त होगया. जलकी आज्ञा मिलते ही जल सरोवरमें पी आया और फिर दंडवत् प्रणाम कर उनके चरणोंके समीप बैठा. कुरुक्षेत्रसे लेकर आजतक अपने देखेहुए अव्सुत चमत्कारोंसे दाता द्विजपुत्र इस योगेश्वरको साक्षात् ईश्वरांश ही मानने लगा और उनके मुखसे निकले हुए अस्त वचनोंकी अनिवार्थ प्रेमसे चातककी तरह बाट देखने लगा.

#### परमोपदेश

महात्मा योगीश्वर अंतर्यामी थे इससे उस ब्राह्मणकी वृत्तिको जान गये और वोले—"हे बत्स ! अनेक संसार—सुखोंको छोड़ अनेक संकटोंसे इस स्थानको प्राप्त हुआ तू परम तत्त्वका जिज्ञासु है यह मैंने जाना. तेरा कल्याण हो, तुझपर वह तत्त्वपति छपा करे. हे तात ! परम छपाछ सर्वेश्वर प्रभुकी ऐसी आज्ञा है कि परमात्मतत्त्वका ज्ञान ज्ञाता जन उसके जिज्ञासुको देवे पर उससे पूर्व विचार करे कि वह इस वस्तुका अधिकारी है या नहीं, पात्र विना दी हुई वस्तु नष्ट श्रष्ट हो जाती है अथवा उसके प्राहकको नष्ट श्रष्ट कर डाळती है अर्थात् उसका प्रतिकृळ प्रयोग होता है, किंवा वह वस्तु वर्थ्य जाती है. हे पुत्र ! ज्ञान शब्दका अर्थ है, जानना, पहचानना, समझना. हे पुत्र ! जेसा अर्थ ज्ञानका है वैसाही विद्याका है, किसी भी पदार्थको भळी भांति जानना पहिचानना यह उसका यथार्थ ज्ञान है. उसी तरह स्वयं हम तुम भी कौन हैं ? कहांसे आये हैं? कहां हैं, किस ळिये आये हैं? कहां जाना है? इत्यादि वातें यथार्थ रूपसे जानना स्वात्मज्ञान है. यह

ज्ञान और सब विद्याओं का ताल्पर्य है. यह ज्ञान जिसको यथार्थ प्राप्त हुआ है उसे अन्य सर्व प्रकारका ज्ञान पूर्ण रूपसे प्राप्त हुआ ऐसा समझना चाहिये. पर यह ज्ञान जैसे सबसे उत्कृष्ट है वैसे इसे प्राप्त करना भी सबसे दुष्कर है. इस ज्ञानका यथार्थ विवेचन होनेके लिये ही संसारमें सब वेद, विद्या और शास प्रकट हुए हैं. सब विवेचनके परिणाममें वैदिक गंथोंने संसारके सब प्राणियोंके प्रति वड़ीसे वड़ी यह आज्ञा की है कि इस अपार दु:खरूप मायाके प्रपंचमें पचे हुए जीव उसमेंसे मुक्त होनेके लिये मायापितके शरण जावें, फिर स्मरण मननसे उसका परोक्ष दर्शन करें. इस दर्शनमें लीन होते ही अपरोक्ष दर्शन होंगे और उसके बाद उसीस्त्र हो जायेंगे. ऐसा होनेसे वह छपासागर उसमेंसे उनका उद्धार करके उन्हे अपने अपार मुखका मोक्ता करेंगे. हे ऋपिपुत्र ! यह आज्ञा सब धर्मोंका मूल है, सर्व ज्ञानका सार है, सब कर्तव्योंका कर्तव्य है, सब शास्त्रोंका रहस्य हैं. मेरी भी तुझसे यही आज्ञा है कि तू उसे जान कर उसीका रूप हो."

ये अन्तिम शब्द उन महात्माके मुखों थे कि इतनेमें एक भारी गर्जना हुई, जिसको सुनते ही द्विजपुत्र चौंक उठा. उसे धीरज देकर योगीराजने कहा-"वत्स! भय न करो, यह कोई भयका आगमन नहीं. यहां भय कैसा? यह गर्जना हमको आवश्यक सूचना है. यह आवाज इस अरण्यवासी सिंहकी है जो हमको सूचित करती है कि और कार्य वंद करो. अब संध्या करनेका समय होगया. नित्य कार्यको करो. हे वत्स ! यह सिंह अपनी स्वाभाविक ऋरता और हिंसाको छोड़ कर सब प्राणियोंके मित्रके समान भग-वदीय वना हुआ है और वह अपने आपही आकर इस आश्रमकी रक्षा करता है. वह अपनी गुहामें जानेका समय होनेसे वहां जानेको तैयार हुआ होगा. इतनेमें पूंछ हिलाता और धीरे २ टहलता हुआ वह मृगराज पर्णशालाके आगे आया और नीचा मुख किये खड़ा रहा. उसे देख योगीराज वोले " वत्स ! तेरा आहार करनेका समय हुआ है, जा यह द्विजपुत्र आजसे तेरा सहवासी हुआ है. इसके साथ आतृभावसे वर्तना.'' यह सुन तुरंत वह स्गपति पर्णाशालाकी प्रदक्षिणा करके हिज्युत्रकी और प्रेमहिष्ट फेंक वहांसे चलता हुआ और महात्मा योगीराज भी हिजपुत्रको साथ ले पर्णकुटीके वाहर निक्छा आश्रमकी विचित्र रस्य वृक्षछताओं में फिरता फिरता सरो-

वरपर गया. वहां द्विजपुत्रने संध्यावंदन किया. योगीराजभी परमात्मा- स्वरूपके ध्यानरूप संध्या करने वैठा.

द्विजपुत्र संध्यावंदन कर अपने गुरुचरणोमें प्रणाम करने गया, तो उसने जाकर देखा कि गुरु तो काप्त वा पापाणकी प्रतिमावत स्थिर हैं. वह समझ गया कि वे ध्यानस्थ हैं ! इससे उनके जात्रत होनेकी वाट देखता वहीं बैठा. क्षण हुआ, घड़ी हुई, प्रहर हुआ, ठीक आधी रात हो गयी. तो भी गुरु ज्योंके त्योंही रहे. शिप्य भी सारी रात उनके सामने ही बैठा रहा. प्रातःकाल हुआ तव देहकृत्यसे शुद्ध होकर फिर वहीं आ वैठा और उनके किये हुए उपदेशका मनन करने छगा. गुरुका यह दिन भी समाधिहींमें गया. दूसरी रात भी इसी प्रकार वीत गयी. तो भी शिष्य हाथ जोडे उनके सन्मुख ही वैठा रहा था. उतने समयतक उसने कुछ भी आहार नहीं किया क्योंकि अब वह अपनेको सेवकधर्मका अधिकारी समझता था. अपने सेन्य गुरुदेवकी आज्ञा विना और उनको निवेदन किये विना में कुछ कार्य नहीं कर सकता, यह उसका निश्चय था. पर उस समयमें वह पर्णकुटीमेंसे, आगेके चौगानमेंसे, आश्रमके मार्गोमेंसे और सरोवरके तट परसे सायं प्रातः दोनों समय कूडा करकट साफ कर देता था और वुलसी, मोगरा, गुलाव इत्यादि पौदोंको जल सींचना और पक्षियोंके गिरानेसे वा अधिक पक जानेसे नीचे गिरेहए फलोंको वीन इकट्रा करना आदि परिचर्या कर-नेमें न चूकता था. जैसा इसने शिष्यवत धारण किया था, उसी प्रकार उस सिंहकी भी स्थिति थी. जनतक योगीराज समाधिसे मुक्त नहीं हुए तवतक वह भी आश्रमके फाटक परसे न हटा और थोड़ी २ देरमें आकर गुरुजीके दर्शन कर जाया करता था.

तीसरे दिन योगीराजकी समाधि खतरी. तीन दिनसे अपने दोनों शिष्योंको भूखे और सेवामें तत्पर देख बहुत प्रसन्न हो उसने तत्काल दोनोंको यथेच्छ फलाहार करनेकी आज्ञा की. द्विजपुत्रने अपने पहचाने हुए फल लाकर गुरुजीको निवेदन किये. सिंह भी वंदना करके चला गया. शिष्यके लायेहुए फल देख योगिराज वोले—" पुत्र! अब सो तू इन फलोंको भक्षण कर. परन्तु अवकाश मिलनेपर में तुझे आश्रमके और अरण्यके पर्वतोंमेंसे ऐसे फल मूल पहचनवाऊंगा कि जिनके अक्षण करनेसे दिन

दिन क्या महीनोतक कुछ भी आहार विना किये तृप्ति रहती है, यही नहीं विक शरीरमें वल तेज कुछ भी कम नहीं होता, ज्योंका त्यों वना रहता है. स्यरूपायलंबन

शिष्य फलाहार कर तम होकर फिर गुरुजीके समीप आकर हाथ जोड़ कर वैठा और प्रणामपूर्वक पूछने छगा कि; "हे नाय! आपने मुझे आज्ञा करी कि मायाके प्रपंचमें फसे हुए प्राणीको मायाके पतिका आश्रय करना चाहिये, पर मैं उसको पूरा २ समझ न सका. ऋपानिधान ! मुझे सम-झाइये कि माया क्या? और मायाका प्रपंच क्या ? और मायापित कौन?" महात्मा वोले-"वत्स ! ये वस्तुएं जानने योग्य हैं. तेरे नेत्रोंके सामने यह सर्व जगत् जिसमें पृथ्वी, आकाश, ग्रह, नक्षत्र, देव, मनुष्य, राक्षस, पशु, पक्षी और अन्य सत्र प्राणी तथा पदार्थोंका समावेश होता है, यह सब मायाका प्रपंच है. प्रपंच इस लिये है कि वास्तविक नहीं, असत्य है और नाशवंत होने पर भी सत्यवत् भासता है और मायासे उत्पन्न होनेके कारण यह मायाका प्रपंच कहळाता है. संपूर्ण असत्य, नाशवंत पदार्थ उत्पन्न करनेकी और उनको सत्य स्वरूपवान् मनानेकी अटल अद्भुत शक्ति जिसमें है वह माया है. इस मायाको विश्वपति विष्णुकी मोहिनी मूर्ति भी कहते हैं. इस मूर्तिके दर्शनसे संसारी जीव जिसकी मोहिनीमें पड़ कर सुख दुःखु अहंता ममता आदिका अनुभव करते हैं अर्थात् माया अपना रूप वता क्षिक याभावमय दिखा कर अनित्यमें नित्यता और अज्ञा-नमें ज्ञानका भास रीराकर जीवको मुलाती है. केवल भक्त योगीजन ही मायाकी मोहिनीमें नहीं मोहते, कारण कि उन्होंने चित्तवृत्तिको वश किया है. मायाका स्वरूप अज्ञान है अर्थात् माया अज्ञानरूप है, यह जानना. मायाके अज्ञानपनेमें छौकिक अनुभव प्रमाण है. मंत्र तंत्र इन्द्रजाल आदिमें जो कुछ चमत्कार देखनेमें आता है और उसके देखनेसे जो मोह उत्पन्न होता है उसीको माया कहते हैं. अज्ञान और माया ये दोनों पर्यायी शब्द ही हैं, परंतु जहां अज्ञान न घट सके वहां माया जानना माया और अज्ञान ये वस्तुतः एक ही हैं. जो माया परव्रहाके स्वरूपका आवरण करके ज्ञानकी विरोधी होती है उस मायाको अज्ञान कहते हैं. यह माया सत्य और असत्य दोनोंसे विछ-क्षण है इससे उसे अनिर्वचनीय कहते हैं. यह माया ज्ञानसे निवृत्त होती

है इस लिये चित्त शुद्ध कर वासनाओंसे दूर रह कर परमात्माके स्वरूपको जाननेका प्रयत्न करना चाहिये. यह जो जीवकी मुक्तिकी इच्छा है सो उसका धर्म है. परमात्मा आप मायापित है. सब उसके आधीन है. उसकी आज्ञा विना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता. उस परमात्माको परश्रद्ध, भगवान, प्रभु, ईश्वर जगत्पित वा परमात्माके नामसे पहचानते हैं. उसके वशमें यह माया है. इसीकी सहायतासे माया अपना यह सब प्रपंच खड़ा करती है इसी लिये वह मायाका पित है. हे श्रद्धापुत्र! विचार कर कि यह मायाका प्रपंच कैसे मिथ्या है और माया आप कैसे जड़ है-परतंत्र है. सर्व सत्ताधीश तो केवल चेतन्यरूप मायापित ही है. इस मायाको तर मायापितके शरण हो यही प्राणीके मनुष्यजन्मका श्रेष्ठ कर्तव्य है.

शिष्य वोला—" हे गुरुवर्य! वह मायापित कैसा है, कहां है, उसकी शरण किस प्रकार होना चाहिये?" महात्मा वोले—"तात! इसे जैसा किएत करो वैसा ही है, वह संपूर्ण जगतरूप है, सारा जगत् मायाफे साथ उस समर्थ मायापितका एकांश मिलते ही प्रकाशित हुआ है, इससे वह समप्र रूपसे जगतरूप है, चैतत्त्र्यरूप है. यद्यपि वह अत्यंत अलक्ष्य (लक्ष्मों भी न आ सके ऐसा) है, तो भी वह अनंत शिक्तमान् होनेसे उसके शरणागत वा सेवक भक्तजन उसे जैसा माने वैसा ही वह प्रतीत होता है. तुमने पृल्ला कि वह कहां है, सो ऐसा अणुमात्र भी स्थान नहीं जहां वह न हो. वह सर्वत्र है. "जले विष्णु: स्थले विष्णु: विष्णु: पर्वतमस्तके आ श शास्त्रमें कहा है. सव स्थल भूमि, आकाश, पाताल और सारे ब्रह्मां शक्ति वह समान रूपसे व्याप्त है. इतना वड़ा होने पर भी तू उसकी अद्भुत शिक्तको देख कि वह किसीकी भी दृष्टिमें नहीं पड़ता. अहा! उस परम कृपालुके अचिन्त्य कितव्यको कीन वर्णन कर सकता है?" ये अन्तिम शब्द वोलते ही उस योगीश्वरके नेत्र प्रेमाश्रुसे भर आये, कंठ गद् गद होगया.

कितनी ही देर पीछे अपने प्रेमावेशको रोक कर वह महात्मा बोले-" विप्र ! अब इसकी शरण होना सुन. मनसे, बचनसे, कायासे सब तरह उसके आधीन हो. यह मेरा रक्षक, यही मेरा तारक, यही पिता, यही प्रभु, यही पूज्य और आरंभमें में उसका सेवक हूं फिर वह में हूं, फिर मैं और वह एक ही, ऐसी दृढ़ भावना करके रहना यह उसकी शरण होना है. यह पवित्र भावना सदा सर्वदा जामत् रहे, भूछ न जाय, शिथिछ न हो, इस लिये बहुत ही प्रयत्नसे नित्य उसका मनन होना चाहिये, पर पुत्र ! यह मनन निराधार नहीं हो सकता इसके लिये छ्छ आलंबन चाहिये कि जिसके आधारसे मनन दृढ़ हो."

इस प्रकार वातचीत करते २ संध्यासमय होगया. सरोवरपर संध्यावंदन कर गुरु शिष्य पंणेक्कटीमें आये. रात होते ही सर्वत्र शान्तिका राज्य स्थापित हुआ. गुरु देवने उस सच्छिप्यके प्रति फिर कहा-" प्रिय पुत्र ! वह क़ुशासन यहां लाओ और उसपर मेरे सन्भुख वैठो. उस कमंडलु-मेंसे आचमन कर फिर श<del>त</del>यनुसार प्राणायामसे चितको स्थिर कर." शिज्यने वैसा ही किया. फिर योगीश्वर वोले-"वत्स! नित्य गायत्रीजपके समय तू जैसे सूर्यविम्यका तेजोमय ध्यान करता है, वैसा अतुल स्वच्छ तेज ही सर्वत्र ज्याप रहा है और कुछ भी वस्तु नहीं. इस प्रकार दोनों नेत्र मींच कर अपने मनसे जो सूर्यविवका तेज है वह प्रमुकी शरण चाहनेवाले साधकको उदाहरणरूप है. संसारके सव तेज, अप्नि, विद्युत्, तारागण, चन्द्र इत्यादि सर्व तेजस्वी पदार्थीके तेजसे सूर्येविवका तेज उत्ऋष्ट है. इससे अधिक तेजवाला दूसरा तेज संसारमें दृष्टिगोचर नहीं होता. अन्य सव तेजोंकी तरह यह तेज भी सवके प्रभु मायापतिहीका दिया हुआ होनेसे वास्तवमें मायापतिहीका है इस लिये मायापतिके अगोचर अलक्ष्य स्वरू-पको पहचाननेवाले जिज्ञासुओंको प्रथम इस अतुल तेजहीका ध्यान धरना चाहिये. इस लिये हे द्विज ! प्रथम अपना चित्त स्थिर होनेके लिये बहुत देरतक उसीका ध्यान धर. यह मेरे प्रमुका मेरे स्वामीका अकल अचिन्तनीय स्वरूप है यह जान उसको मनोमय पदार्थ अपेण कर और हाथ जोड़ सेवककी तरह नम्र होकर प्रणाम कर छुद्ध भावसे प्रार्थना कर कि मैं आपका हूं, मुझपर छुपा करो अंत:करणको स्वरूपमें एकाग्र करके अखंड वैभववाले आत्माको देख. वंधनको काट डाल और संसारकी दुर्गिधिका त्याग कर, सर्वे डपाधिसे रहित वन सचिदानंदरूप वन जा. इस अधम आत्माको शुद्ध वना हुआ देख. इस प्रकार देखनेसे तुझे फिर संसार नहीं भोगना पड़ेगा."

इतना कह वडी देरतक मौन धारण कर वह मुनि फिर वोले-"भाई! ऐसी भावना केवल ऊपरसे ही हो तो किसी कामकी नहीं, कुछ फल नहीं. प्रमुका आश्रय तो और सब आश्रय छोड कर अनन्यरूपसे करना चाहिये. अपने बलका, अपने भाग्यका, धनका, विद्याका, सिद्धि आदिक ऐश्वर्यका, तपका, पुण्यका, स्वजनादि किसीका भी आश्रय हो, तवतक भगवदाश्रय दृढ़ नहीं होता, अंत:करण पूरा २ प्रभुमें छीन नहीं होता, इस छिये और सव आश्रय छोड कर तू कृपालुके शरण हो. ऐसा करनेसे तेरा अधिकार वढेगा अर्थात् में तुझे उस अनंतरूप ब्रह्मके अति मनोहर प्रेमसागर छंछित स्वरूपका अवलंबन कराऊंगा कि जिससे उस छपालु मूर्तिमें तुझे प्रेमलक्षणा भक्ति उत्पन्न होगी, सत्य स्वरूप प्रत्यक्ष होगा और फिर तेरे ऊपर उसका अनुप्रह होनेमें विलंब न लगेगा. हे द्विजन्मा ! रूपरहित त्रह्म मायापतिके अनेक रूप अनंतरूप कल्पित करके उपासना हो सकती है. जिसको जिसमें रुचि हो वह वेसा ही रूप कल्पित करे. ब्रह्मके साक्षात्कारके लिये अनेक मार्ग हैं. उनमें कोई सुगम होकर कालान्तरमें फल देनेवाले हैं और कोई कठिन दुष्कर होकर थोड़े समयमें फल देनेवाले हैं. तेरे लिये मैंने यह सरल मार्ग वतलाया है. उसका तू नित्य अभ्यास कर." फिर अनेक वार तक पर-ब्रह्मका स्वरूप विचार अपने शिष्यको उसके आसनपर जानेकी आज्ञा दी और आप समाधिमें बैठे.

#### जटामेंका मणि

दूसरे दिन प्रातःकाल गुरुवर्यको ध्यानस्थही देखा. तव शिष्यभी स्नान संध्यासे निवृत्त हो पणेकुटीके वाहर बैठ कर गुरुजीके उपदेशानुसार ध्यान योगका अभ्यास करनेल्या. एक दिन हुआ, दो हुए, तीसराभी गया, चौथे दिन मध्याह होने आया तव गुरुकी समाधि उतरी. शिष्यभी आहार निद्रा छोड़ कर उनके सामने ही तेजोमय ज्योतिका ध्यान घरे बैठा है यह देख महात्माने उसे फलाहार करनेकी आज्ञा करी. शिष्य फलाहार करके किर गुरुजीके सन्मुख आ बैठा, तव गुरुने कहा—"पुत्र! आज तो चल, में तुझे अपने-लिये परम प्रमुके भर रखेहुए आहार मंडार दिखाऊं, कारण इस प्रकार वारंवार तुझे छुषा वाधित करती है सो योग्य नहीं. योगाभ्यासीको निद्रा, जागरण, आहार, विहार तथा अन्य सब क्रियाएं करने सब काल नियमित

रहना चाहिये. अनियमित रहनेवालेको योग प्राप्त नहीं होता." यह कह कर योगीन्द्र प्रमु खड़े हुए और शिष्यको साथ ले आश्रमसे वाहर आये, वहां पहले सिंह बैठा था. उसने खड़े हो कर तत्काल उनको बंदना किया. उसको आशीर्वाद देकर आश्रमकी एक तरफ होकर उसके पीछे पर्वतकी कंदराओं की और चले. वहांकी बृक्षघटा, अलके झरने, उनकी बहुत गहरेमें पड़ती हुई धाराएं अनेक कुंज गुहा आदि देख कर शिष्य चिकत होगया. जलके झरनोंसे जो अनेक वडी करारें गिर पड़ी थीं उनसे निकले हुए कितने ही कंद दिखला कर महात्माने कहा-" इस कंदको अग्निपर सेककर भक्षण करनेसे एक मास तक क्षुधा नहीं छगती. फिर और दूसरे कंद दिखाकर कहा-" इसका भक्षण करनेसे दो मास तृप्ति रहती है. यह कंद ३ मास तक तृप्ति देता है. इस दिन्य कंदका मक्षण करनेसे योगीको ६ मास पर्यंत दूसरे किसी आहारकी अपेक्षा नहीं रहती. यह छाछ रंगका कंद अपूर्व पुष्टि देनेवाळा है. यह श्वेतमूळ वहुत ही स्वादिप्ट और शान्तिप्रद है. ऐसे जुदे २ कंद मूळ बता कर और उनमेंसे कितने ही कंद मूळ खुदना कर फिर आश्रमकी ओर चले. मार्गके एक झरनेपर उन्हें धुलवा कर एक सुंदर स्फटिक शिलापर आकर बैठे, फिर कहने लगे कि ''हे दानदक्ष ! इस प्रकारके स्वादिष्ट भोजन जिनको प्रमुने अनेक दिये हैं वह दूसरे छौकिक भोजनोंकी क्यों इच्छा करें?'' यह सुन दानदक्ष वहुत हर्पित हुआ, साष्टांग दंडवत् किया. यहां एक चमत्कार हुआ. जन यह दंडके समान झुका तो उसके केशकी धुंडी छूट गयी. उसमेंसे एक काष्टकी डिज्नी निकल पडी, यह देख महात्माने कहा-"यह क्या है ?" शिष्यने कहा-"कृपानाथ ! इसमें एक मणि है." महात्माने कहा तेरे पास मणि कहांसे आयी? ला, देखूं तो कैसी है?" दान-वीरने वह डिब्बी उसको देवी. खोल कर देखते ही, अति सुंदर तेजस्वी मणि उसमेंसे निकाली. उसे देखकर महात्माने कहा-"अरे क्या ऐसे चमकते हुए एक पत्थरके टुकड़ेको प्रेमसे जीवकी तरह मस्तकमें छुपा रखा है ! भगवत्प्रा-ं प्रिके योगकी लालसा रखनेवाले मनुष्यको इस क्षुद्रवस्तुमें क्यों प्रीति रखनी चाहिये ? ऐसे चमकीले पत्थर तो सामनेकी कंदरामें बहुत पड़े हैं पर चनसे क्या स्वार्थ ? यह कहकर उस कंदरामें मानों कंकर फेंक कर बतलाया हो ऐसे उस मणिको महात्माने उस तरफ फेंक दिया ! जो असंख्य दृक्ष तथा गड्डोंके द्वरीम स्थानमें न जाने कहां जा पड़ा सो माख्य भी नहीं

हुआ. अपना सबसे प्यारा बड़े कप्ट भोग कर प्राप्त सर्वस्व धनरूप अमूल्य मणि सहजमें फेंका हुआ देख द्विजपुत्र मूर्छी खाकर गिर पड़ा, क्योंकि उसे अभीतक पूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं हुआ था

अर्थीको अर्थभंगसे, कामीको कामनाशसे और आशावद्धको आशा-भंगसे जो दु:ख स्वाभाविक होना चाहिये वह सव दु:ख ये योगीराज जानते थे, योडी देरतक उसकी आकस्मिक स्थिति देखते ज्ञान्तिपूर्वक वेठे रहे, फिर यह अधिक असावधान न होजावे इसल्यि पासके झरनेमेंसे जल लाकर उसके नेत्रोंपर छिड़का, और हाथ फेर फेर कर उसे उठाके बैठाया, थोडी देरमें वह होशमें आया तव वह रोने छगा. उसे आश्वासन देकर मुनि बोले-"पुत्र ! मैं जानता था कि तू सर्वस्व त्याग कर संसारसे विरक्त हो वडा अधिकारी वन कर यहां आया है और परव्रह्मकी झरण चाहता है, पर तेरी तो अभी सब संसारवासना ज्योंकी त्यों उन्न है, आन्तिके समय जो किसी असत्य पदार्थपर प्रेम छगा हो ऐसा प्रेम विवेक ज्ञान प्राप्त होनेंके वाद नहीं होता, पर तुझे वैसा प्रेम होता है इससे जानता हूं कि अभी तू आन्तिमें ही है. एक छोटेसे पत्थरके दुकडेके लिये गतप्राणवत् होगया, तो परमात्मा अथवा गुरुके लिये शरीरापेण कैसे कर सकेगा? क्या तेरी बाह्य भावना जो दीखती हैं ऊपर ही की है ? ऋपिपुत्र वहुत संकुचित हो वोळा—"ऋपानाथ ! जैसा आप कहते हैं वैसा वह साधारण पर्त्यरका दुकड़ा नहीं था, वह तो वड़ा अमूल्य और अपार धनरूप अट्ट द्रव्यके महानिधिरूप स्पर्शमणि था। यह मणि शंकर भगवानने प्रसन्न होकर मुझे दिया था. इसमें ऐसा अद्भुत गुण था, कि तांवा छोहा आदि कुल्सित धातुको भी स्पर्श करते ही वह सुवर्ण कर देता था. इसीके योगसे में आजपर्यंत अपार सुवर्ण उत्पन्न करके अनेक धर्मकार्य करता था और भगवत्प्रीत्यर्थ द्रव्य खर्च करता था. ऐसा मणि संसारमें सर्वत्र नहीं मिलता, कचित् किसी महापुण्यवान् राजाके भंडा-रमें वा आप सरीखे महान् योगीश्वरके पास हो, यह सुनने हीमें आता है इस लिये इसे खोया हुआ देख मुझे अपार खेद होता है. यह सुन योगी-राजने पूछा-"तुझे यह मणि शंकरके पाससे किस प्रकार भिला था?" दांन-दक्षने हाथ जोड़कर कहा-"प्रभो ! निर्धनतासे दु:खित में अपना घर गृहि-णीको सौंप कर अरण्यमें गया. वहां में अपने उपास्य देव शंकरको प्रसन्न

'करनेके लिये तप करने लगा. छ: मासके अस्खलित पर्णाशन (वृक्षके पके हुए नीचे गिरे पत्ते खाकर ) व्रतसे आशुतोप भगवान् शंकर प्रसन्न हुए. एक दिन एक अति वाल वयके जटिलने मेरे आगे आकर अकस्मात मेरा नाम लेकर कहा-' हे द्विजपुत्र! तेरा नाम सुविचारशर्मा होने पर भी तू विना विचारे कायाको क्यों कष्ट देता है?' मैंने कहा-'महाराज ! निर्धनताके द्ध:खसे पीडित में अंट्रट द्रव्यकी इच्छासे भगवान् शंकरकी उपासना करता हूं.' जटिलने कहा-'अचिन्स्य तत्त्वरूप शंकरकी खपासना क्षद्र और नाशवंत ह्रव्यके लिये कोई नहीं करता, इनकी उपासना तो निष्काम केवल मोक्षकी इच्छासे ही करना योग्य है.' मैंने कहा-'महाराज! संसारकी अनेक प्रवल कामनाएं पूरी अथवा निर्मेल हुए विना निष्कामपन किस तरह प्राप्त हो ? मैं ऐसा मानता हूं कि जो सदाशिव अकाम हैं वे ही पूर्णकाम भी हैं इस छिये वे कृपालु मेरी अकाम और सकाम सव कामनाओंको पूर्ण करेंगे.' यह सुन उस वदकरूप जटिलने मेरे हाथमें एक मणि देकर कहा-िल, अटूट धनके भंडाररूप यह स्वर्शमणि है. यह स्पर्शमात्रसे छोहादिक धातुको भी सुवर्णक्रप कर देती है. इससे अपनी सर्व कामनाएं व सकाम वासनाओंको पूर्ण कर. निष्कामपन तो मोक्षका साधन होनेसे सद्गुरुके सेवनसे प्राप्त होता है, इस लिये किसी महाक्षेत्रमें तुझे किसी तत्त्ववित् महात्माका समागम होगा. उसकी सेवा करके तू संपादन करना.' गुरुवर्च ! इतना कह कर वह वाल-ब्रह्मचारी वहीं अंतर्धान हो गया. और मैं उस मणिको लेकर धर्मकार्य करता हुआ तीर्थाटन करने छगा. इस जिज्ञासासे कि किसी क्षेत्रमें सुझे सदरार-देवके दर्शन हों, जिनका छुपाप्रसाद लेकर में निश्चिन्त होकर घर जाऊं."

इतना कह कर फिर वह वोळा—''ऋपानाथ! इस प्रकार प्राप्त हुआ अमूल्य मिण खो जानेसे मुझे खेद हुआ है. मेरी संसार वासनाके लिये आप कहते हैं, सो ठीक है, पर इस मिण के द्रव्यमेंसे मैंने अपने शरीर- सुखके लिये यितंकचित भी उपयोग नहीं किया. इससे अवतक धर्मार्थ कर्म ही किया करता हूं. यह मिण जो केवल सद्धर्मका साधनरूप था, उसके जानेसे मुझ जैसे श्रुद्र विचारवाले जीवको क्यों संताप न हो?" यह कहकर वह फिर रोने लगा. अति द्यालु उन महात्माने देखा कि इस जीवकी मनोष्टित केवल लौकिक वा विपयी तो नहीं है, किन्तु वह पूर्ण

धार्मिक वृत्तिकी है. यह मुमुश्च है इस लिये इसका संताप दूर करना चाहिये. यह विचार तत्काल वह खड़ा हुआ और दानवीरका हाथ पकड़ कर खड़ा करके वोला-" प्रिय पुत्र ! चिन्ता न कर, चल उस मणिको देखें."

## मणिशोधन चिट्गुहा

गुरु शिष्य दोनों हिमालयकी घटावाली फंदरामें चले. बहुत ऊंचे नीचे मार्गसे वहां पहुँचे. आगे एक वड़ा खड्डा आया. वड़ी सावधानीसे इसमें उतरना था. उसमें उतरने लगे तो उत्तरोत्तर अंधेरा बढ़ने लगा. बहुत . नीचे उतर जानेपर एक टेढ़ा दरवाजा मिला. वह बहुत तंग था इस कारण **उसमें उतरना कठिन था. महात्मा मुनिवर तो देखते र उतर गये पर शिप्य** अपने शरीरको बहुत संकुचित करने पर भी न उतर सका. तब महात्माने उसे नेत्र वंद कर मार्यापतिका ध्यान धरनेकी आज्ञा दी. ऐसा करते ही वह सह-जमें प्रवेश अंदर कर सका. अंदर तो फोई अलोफिक नवीन ही स्रष्टिके समान व्यानंद जान पड़ता था. यह स्थान एक वड़ी गुप्त गुहा थी. इसमें आगे जाते ही संदर प्रकाश आया. अनेक दिन्य जातिके वृक्ष तथा चारों ओरकी शिलाओंमेंसे झरने इकट्ठे होकर निर्मल जलसमृहकी शोभा वहुत आनंद देती थी. चारों ओरसे अनेक छोटे छोटे झरने झम २ करते वह कर नीचे वहते थे. वहांसे एक सरोवरमें इकट्टे हो, एक वड़े प्रवाहरूप पर्वतके कोटरमें छप्त हो जाते थे. सर्व भूमि पापाणमय ही थी, परंतु इस गुहाके पापाण कुछ विलक्षण मौर तेजोमय थे. एक सुंदर वृक्षके नीचे वेठ कर गुरु महाराज वोले-"पुत्र ! इस झरनेमें उतर कर नीचेसे एक अंजलि भर कंकड़ ले आ" शिष्य जलेंमें उतरा. जलमें सर्वत्र वड़े वड़े कंकड़ ही थे, इससे तुरंत खुव अंजिल भर कर वह वाहर निकला, और अंजिलिमें कंकड़ोंको देखते ही आश्चर्यें छीन होगया. वे कंकड़ साधारण झरना और नदीके कंकड़ोंके समान न थे. वड़े तेजस्वी थे. जिनके सामने इसका स्पर्शमणि भी मलिन था. वे छेकर गुरुके समीप रखे. तव उसने कहा-"पुत्र ! इसेंमेंसे अपना स्पर्शमणि पहचान कर उठाले और शेप कंकड़ झरनेमें डाल दे." शिष्य एक एक कंकड़को बार २ हाथमें लेकर देखने लगा, तो वे सब स्पर्शमणि ही थे. एकसे एक वढ़कर तेजस्त्री थे. विस्मयको प्राप्त हुआ वह हिजयुन

कुछ बोछ न सका. फिर महात्माने उसे दूसरे झरनेमेंसे अंजिछ, भरकर कंकड़ छानेको कहा. उसके कंकड़ इससे भी अधिक तेजस्वी थे और वे सब भी स्पर्शमणि थे. तीसरे झरनेसे भी एक अंजिल मॅगाया. इसके कंकड़ तो आश्चर्यमय ही थे. इसके अद्भुत तेजके सन्मुख तो विलक्कल देख भी नहीं ,सकते. ये तीनों ढेर दिखा कर वह महात्मा वोले-''हे दानदक्ष ! हे सुविचार-शर्मा ! पूर्ण विचार करके तेरा अथवा तेरे समान ही जो मणि हो वह तू इतनेमेंसे उठा हे.'' आर्ख्यमग्र हुआ शिष्य चिकत हो कुछ उत्तर न दे सका और न मणि छे सका. तब महात्माने कहा-" भाई ! ये सब स्पर्शमणि हैं पर इनकी जाति पृथक् २ है. तू पहले जो स्पर्शमणि लाया है यह स्पर्श मात्रसे छोहेको सुवर्ण करती है, दूसरे ढेरके मणिमेंसे स्वाभाविक सुवर्ण उत्पन्न होता है, तीसरे ढेरके मणि सन मणियोंका मूल हैं क्योंकि इनका स्पर्श होनेसे साधारण पापाण भी मणि हो जाता है. ऐसे असंख्य मणि-योंका भंडाररूप यह चिद् गुहा है. पर इन नाशवंत कंकड़ोंके संग्रहसे ्रकोई परमार्थ साधन नहीं कर सकता. उसके लिये तो ये महाविव्ररूप हैं. ऐसे कंकड़ोंपर कौन छुट्य हो ? ये क्या काम देंगे ! ये मणि किस भयसे वचावेंगे ? सदसद् वस्तुका विचार करनेवाछे विनयसंपन्न प्राणी सत्को छोड़ असत् पर प्रेम, किस कल्याणके लिये इस मणिका संप्रह करें ? विचार कर, जिस समय तू पहले विकट जंगलमें भूल रहा था, तेरे प्राण भी खटाईमें पडे थे, तब तेरा स्पर्शमणि तेरे पासही था. उसने क्या सहायता की थी ? इस देहान्त संकटसे बचानेका उसने कुछ उपाय सूचित किया था ? संकटसे छुड़ाना तो दूर रहा वस्कि यह तो संकटमें डालनेवाला पदार्थ है, मायाके मूळ तत्त्वोंमेंसे यह मुख्य है, वैसेही रजोगुणी पदार्थीमें िभी अन्नगण्य है. रजोगुणका स्वभाव माया-प्रपंचकी वृद्धि करता है. तू तो केवल सात्विक प्रकृतिका मनुष्य है, इसी लिये इस मणिके द्रव्यसे केवल धर्मकार्य करता था और इस पुण्यके प्रतापसे ही तुझे उत्तम ज्ञान संपादन करनेकी जिज्ञासा हुई है, यह निश्चय जान, परंतु राजसी प्रकृतिवाले मनुष्यके हाथमें जो यह मणि आया होता तो वह उसका उपयोग असंख्य द्रव्य उत्पन्न कर उससे अनेक प्रकारके विषयोपभोग भोगनेहीमें महत्व मान कर धनेक दुष्छतोंके पहाड़ खड़े कर देता अथवा विपयोपभोगोहीमें

रच पच रहता और आयुष्य पूरा कर सत्कर्महीन वन कर यमालयको जाता. और तमोगुणी मनुष्यका क्या होता ? ऐसा अमूल्य मणि मिछनेसे तत्का-छही नरकमें पड़ता, कारण कि अपनी अज्ञानताके योगसे उछटे ही आचरण करता, फिर दुराचरणोंका फल नरकवास है अर्थात् तेरी भी यदि रजोगुणी बा तमोगुणी वृत्ति होती तो तू भी इसी दशाको प्राप्त होता. पूर्व जन्मके संस्कारवज्ञ तेरी प्रकृति सात्विक है. वह भी अधिक काळतक राजसी पदा-श्रोंके सेवनसे रजोगुणी होती, परिणाममें तमोगुणी भी होती, क्योंकि मायासे उत्पन्न प्रापंचिक पदार्थोंका साथ उस प्राणीको उत्तरोत्तर उसकी **उत्तम स्थितिको अधोगतिहीमें उतारनेवाला है. ऐसे अनर्थ मूळक**े होनेपर ये पदार्थ मायिक होनेसे मायाके प्रपंचहीकी तरह नाशवंत हैं, अनित्य हैं, चपल हैं, सुदृढ़ वंधनरूप हैं, वल्कि अञ्चान्त, भयरूप, मायापतिका आश्रय होनेमें रुकावट डालनेवाले वासनाओंकी वृद्धि करनेवाले और परिणाममें महादु:खदायक भी यही है, इस लिये हे पुत्र ! अतित्य, नाशवंत, जड़ और अनर्थमूलक ऐसे क्षुद्र मायिक मणिका महातमा ज्ञानी जन जो मायाके प्रपंचसे छूटनेका यत्न करनेवाले होनेसे यति कहे जाते हैं वे कभी भी आश्रय नहीं करते. अहो ! परम अभयप्रद, शरण्य, अविनाशी, परम तत्त्व-रूप आनंदमय और सर्वार्थपूर्ण ऐसे साक्षात् चैतन्यमणि सर्वेश्वर भगवंत मायापतिका सदाश्रय छोड़ इस छुद्र जड़ मणिका कौन आश्रय करे ? कौन ज्ञानी जीव परम आनंद रसके अमृतको छोड संसारी पदार्थीमें रमण करे. अत्यंत सुख देनेवाला प्रत्यक्ष चन्द्रपकाश छोड कर चित्रमें चित्रित चंद्र-माको देखनेसे कौन मढ आनंद पावे ? मिथ्या पदार्थीके भोगसे तृप्ति नहीं, होती और न दु:खकी निवृत्ति होती है. जैसे श्रीमती भगवत्पादोदकमयी भागीरथीके किनारे पर खडा कोई प्यासा मनुष्य जल पीनेके लिये किनारे कुआ खोदने वा तलाश करनेका प्रयत्न करे उसी प्रकार सब बातें अनुकुल मिलनेपर परम कल्याणकारक चिन्मणि प्राप्त करनेका प्रयत्न छोड् कर क्या भाग्यहीन दुर्भति मनुष्य ऐसे जड मणिकी तरफ दृष्टि भी करे? सारा-सार विचारहीन मंद्रमतिके दर्शन भी महा पापरूप हैं. उसका तो जैसे वने वैसे शीघ साथ छोड़ना, यह सन्मतिका प्रथम कर्तव्य है. और हे शिष्य ! चैतन्यमणि तो सर्व अर्थ, सर्व काम, सर्व आशा, सर्व विद्या, सर्व शक्ति,

सर्व चमत्कार, सर्व सुख, सर्वोत्तम ज्ञान, समय शान्ति, सर्व पुक्तपार्थ और सर्व श्री संपत्तियोंका इकट्टा समुद्र महासमुद्र है. यह सकळ चमत्कृति-वाळी और अघटित घटना चातुर्यवाळी महामायाका पित है, मोक्षका स्वामी है, भक्तिका भूप है, भवका भंजन है, शरणागतका त्राता है, दुष्टोंको दुःखद है, संतोंको सुखद है, अगणित गुणाकार है, आनंदसागर है, घट घट बासी है, सदा अविनाशी है, सत्य है, नित्य है, सारोंका सार है, अकल्प है, अपार है, अचिन्त्य है और परम द्यावंत है, अगम्य है, अगोचर है, अकथ्य है तिसपर भी कठिनसे कठिन अनिवार्य भय दुःखमेंसे शरणागतका अवश्य रक्षा करनेवाला भी यही है. फिर सवका साक्षी है, भयको भी भयरूप तथा अभयका दाता है, सदान्यायी और सर्वमें समान है. अधिक क्या कहूं ? इसका पूर्ण वर्णन कोई कर नहीं सकता. सव प्रकार इसीकी प्राप्तिका प्रयत्त करना, मनुष्यका आवश्यक धर्म है. इसको छोड़ और सब मिथ्या और दुःखरूप है.

यह सब सद्वोध एकामतासे सुननेवाला द्विजपुत्र, संशयसे निर्मुक्त होनेके लिये बहुत झानंद पाकर उस महात्माके चरणोंमें प्रणाम कर बोला"हे प्रभो ! हे गुरुवर्थ ! हे चैतत्त्यतिथे ! हे द्यासिंथो ! आपकी कृपांसे अब में समझा मेरा अज्ञानपटल हट गया और सार क्या तथा असार क्या यह मैंने देखा. आपके अतुल प्रभावको मैंने जाना फिर गुरुवर्थने प्रेमपूर्वक उसे हृदयसे लगाया और अनेक आशीर्वाद देकर आप खड़े हुए. अत्यंत संतुष्ट हुआ वह द्विजपुत्र उन तीनों मणियों के समूहोंको जहांसे लाया या वहीं फिर डाल आया तब प्रसन्न हुए गुरुदेव उसे साथ ले बहांसे निकल क्याअमकी ओर चले.

चिन्मणिद्र्यन

आश्रममें आते आते संध्या समय होगया. तुरंत ही उन्होंने संध्यो-पासन किया. किर गुरु शिष्य दोनों जन स्वस्थ चित्तसे पर्णशालामें आकर बैठे. बड़ी राततक शिष्यने पूज्यपादकी सेवा करी. जब सर्वत्र शान्ति होगयी, तब वह कृपाल महात्मा बोले-" हे द्विजपुत्र ! अब तू हस्तपाद प्रक्षालन करके उस कुशासनपर बैठ जा, आचमन प्राणायाम कर चित्तको स्थिर कर और मैं कहूं सो सुन"—

शिष्य उस प्रकार स्थिर हो बैठा तब महात्मा बोले-''हे तात! मैंने तुझसे प्रथमही कहा है कि मायापतिका स्वरूप हम जेला करिपत कर छं वैसा ही है. इस परम पुरुपका नास्तविक रूप कोई नहीं जान सकता, न कल्पना कर सकता है. ऐसा अकल और अचिन्त्य है, इसलिये वह किसी आधारके विना केसे लक्ष्यमें आसके ? किस प्रकार उसमें मन स्थिर होसके ? इसके लिये उसका अग्रुक प्रकारका स्वरूप कल्पना करना पडता है और जो ो जो कल्पना हम कर सकते हैं वे उस सर्वव्यापक और सकल सत्ताधीशकी सत्तासे वाहर नहीं हो सकती. उसीकी सत्तामें अपना मन और अपनी कल्पना भी है. तो फिर उसका जो हम स्वरूप कल्पना करें वैसा होनेकी भी उसकी सत्ता है, इसीछिये में तुझसे ऐसा कहा है कि 'हम जैसी करपना करें वैसाही उसका स्वरूप है, पर जैसा मनमें आवे वैसी कल्पना करनेकी अपेक्षा कुळ आधारपूर्वक कल्पना हो तो वह सर्वोत्तम हैं. इस जगतमें जब जब अधर्म और अधर्मी वढ़ जाते हैं और धर्मपर प्रहार करने लगते हैं तब तब धर्म जो भगवानको प्राप्त करनेका साधन है, भगवान् मायापतिको अतिप्रिय है उसकी रक्षा करनेके लिये वह कृपालु आपही जगतमें प्रकट होता है और धर्मका संरक्षण कर अधर्म तथा अधर्मियोंका उच्छेद करता है ऐसा अनेक वार होता है और उन २ समयोंमें उनका जैसा स्वरूप होता है, वेसा ही स्वरूपको उसकी उपासनाके छिये साधक अपने अंत:करणमें दृढ कर हेते हैं. मायाके साथ रह कर यह मायापति जगत रूप हुआ है. इसमें रंकसे राय, कीडीसे कुंजर, परमाणुसे मेरु मीर सूक्ष्म जन्तुसे ब्रह्मदेव पर्यंत सर्व रूप वह आपही है-अर्थात् जगत् रूप होनेके साथ इस जगत्का नियंता रूप भी वही हुआ है, इस लिये समस्त जगत रूपसे, विश्वरूपसे जो उसे न भज सके तो जगतके नियंता रूपसे भजना. अनेक साधक इस नियंतृ स्वरूपकी भी उपासना करते हैं. "

इतना कह कर वह महात्मा फिर बोले—" हे द्विजपुत्र ! मैंने तुझे जो तेज:पुंजका ध्यान करना बताया है वह भी उपर कहे हुए दोनों स्वरूपोंसे विलक्षण है, वह तो अशरीरी हैं उसमें अद्धापूर्वक मन स्थिर होजाय तो अति श्रेष्ठ ! परम कल्याण ! पर शरीरधारीको अशरीरी स्थितिका अव-लोकन बहुत कठिन हो पडता है, इस खिये जिसपर मन तत्काल स्थिर

होजाय और परम भक्तिसे जिसका सदा स्मरण कर सकें, ऐसा उस माया-पतिका शरीरी स्वरूप आज में तुझे वताऊंगा. नेत्र वंद कर अपनी कल्पना दृष्टिसे जो सर्वत्र महातेजोभास तू देखता है, उस आभासके विषे खूव स्थिर होकर देख, कि उसके मध्यभागमें एक वहुत विस्तृत और सपाट भूमि उत्पन्न हुई है. वह भूमि नवीन और नीछे रंगके तृणांकुरोंसे छाई हुई होनेसे हरे रंगकी दिखाई देती है. उसमें थोड़े अंतरसे अनेक जातिके सुपुष्पोंके स्तवक आये हुए हैं, उनके वीचमें एक सुंदर नवपहनित कदम्य वृक्ष वहुत गोल घटादार और सुपुष्पित लगा हुआ है. उसकी छायामें बहुत श्वेतरंगकी युवा और हृष्ट पुष्ट तथा सुवर्णके झांझ और घंटा आदिसे शुंगारित सवत्स घेनुओंका वडा समूह खडा है. वह कोमछ तृणांकुर चरता है. उसके वीचमें अति दिन्य वस्तालंकारसे सुसज्जित नवयौवनसंपन्न वालाएं तथा किशोर वयके सुंदर चपल वालक हाथमें नन्ही नन्ही छड़ियां, गेंद और वांसुरियां लेकर खड़े हुए हैं. इन सबके वीच कदंवतरुके मूलके समीप एक अति सुलिलत मेघके समान श्याम कांतिवाला कामदेवको भी लिलत करनेवाला सौन्दर्यवान् वालक महातेजस्वी खडा है, इसकी अवस्था ६ और ८ वर्षके बीच होनेपर भी इसकी छवि ऐसी मनोहर है कि पूर्वोक्त वालक वालिका और घेनु उसे छोड़ इधर उधर चलायमान नहीं होते, इसके चरणोंमें मणिजडित झांझ कमरमें पीताम्बरका कछोटा, उसपर सुवर्ण-किंकिणी और कंठमें अति दिव्य तेजोमय मणिमाणिक्यकी माला है. वांहमें मणिका तेजस्वी वाजूबंद है और पहुँचेमें दिन्यमणिकंकण हैं. सुवर्णकी किनारी युक्त पीतास्वरकी चहर कंघेपर पडी हुई है. उसके चन्द्र-सम सुप्रकाशित और कमलसम कोमल सुखारविंदकी अपार शोभा है, इसके प्रवाल सरीखे अधरोष्ठ, सुंदर गोल दोनों गंडस्थल, सुंदर शुकतुंडसम नासिका, कमलके समान विशाल मंजुल नेत्र, दोनों कानोंमें मणिजटित कुंडल, मस्तक परसे ललाटपर और चारों ओर झुकी हुई सुंदर श्याम अलकें, विशाल भालपर केसर कस्तूरीका तिलक इत्यादि सबसे उसका मुखारविंद लावण्यका प्रवाह मोतियोंकी मालाकी चमकके समान दीखता है. इसके मस्तकपर अति तेजस्वी, मणिमाणिकसे जड़ाहुआ सुवर्णका किरीट, उसपर धुंदर मयूरचन्द्रिकाओंका मनोहर मुकुट शोमायमान है. यह अपने दोनों

कोमल करकमलोंसे मनोहर स्वरवाली वंशीको अधरपर धारण कर उसमें श्वास भर रहा है और उसमेंसे निकलते महामधुर स्वरसे उसके आसपास खड़े सब तदाकार वन रहे हैं. ''

इतना कहकर योगिराज कितनी ही देरतक शान्त रहा. शिप्यको भी स्थिर हो गया देख फिर दोले-" यह वालक-महामनोहर अद्भुत वालक सामान्य प्राकृत वालक नहीं, यह समस्त व्यष्टि और समष्टि सकल ब्रह्माण्ड तथा ऐसे अनंत ब्रह्माण्डोंका स्वामी, सबका ईश्वर, प्रपंचसे पर 🗸 और माया तथा महामायाका पति है, यह महामायाका पति होनेसे उस मायासे वने हुए प्रापंचिक जगनुका और उसमें रहे हुए मेरा और तेरा भी पति स्वामी है ऐसा अब जान, तथापि तू उसको स्वामी रूप नहीं जानता, इस लिये आजसे तृ पहचान ले, कि यही तेग स्वामी है. इसीकी सेवकाईमें वर्तमानमें तुझे रहना है. अपना सब भाव तृ इसीको अर्पण कर, क्योंकि सब इन्हींकी कृपासे ही तुझे प्राप्त हुआ है. इन दृश्य पदार्थोमें तेरा अपना कुछ भी नहीं. तृ आप भी इन्हींसे हुआ है अर्थात् इसीका रूप है और यही है. पर प्रपंचमें फसा होनेसे वह वात तृ विलक्कल ही भूल गया है. इसके सदा सहवाससे पीछे अपना सत्य स्वरूप तू संपादन कर छे. यह माया और मायाका प्रपंच सब परिणाममें नाशवान् है, पर केवल तेरा यह स्वामी ही सदा सर्वदा अविनाशी है. इसके विना सव नाशवंत हैं, दु:खद है, अकल्याणकारी है. यही चेतन्यमणि ! यही तेरे हृदयरूप अंधेरी कोठरीमें उजाला करेगा. वह तेरा जटामेंका मणि ं अथवा नाशवंत गुहामेंका मणि किस कामका ? यही सचा चन्द्रकान्त् मणि ! इसके अंजनसे तेरे अविद्या अज्ञानपट नाशको प्राप्त होंगे. प्रवंचमें 🥆 पडकर पापाणरूप हुआ तू इस चैतन्यरूप चन्द्रकान्त मणिके स्पर्शसे साक्षात् स्पर्शमणि ही हो जायगा. यही तुझे शीतल करेगी, तेरे नेत्र र् खोलेगी, प्रकाश देगी, अंधकार दूर करेगी, इस लिये इन महाचैतन्यस्पर्श मणिरूप अपने स्वामीके चरणारचिंद्भें पूर्ण प्रेमसे प्रणामरूप स्पर्श कर और हाथ जोड़ कर उनकी परिचर्यामें खड़ा रहः अपनी सर्वे प्रिय वस्तु तथा सर्वे सुखोंके साधन तू इसी क्षणसे गुरुके पादारविंदमें अर्पण करके उनको प्रसादस्य अहण कर. इन्हीकी आज्ञामें रहना, इनकी आज्ञां

विना कुछ भी न करना मिथ्या नाशवंत स्पर्शमणिको कोई न जाने, इस प्रकार जव तू मस्तकमें रखता था तो चैतन्यरूप इस स्पर्शमणिको हृद्यमें रखना. जैसे उस जड़ पारसको छोहादि जड़ पदार्थीमें घिस कर तेजस्वी सुवर्ण कर देता था, उसी प्रकार इस चैतन्य पारसको अपने मन तथा मनोवृत्तिरूप मिलन जड़ धातुओंमें घिस कर तेजस्वी चैतन्यके समान करना है. इस जड पारस मणिको जब जब काम पडे तबही तू सम्हालता था, पर इस पारसको तो प्रतिदिन और क्षण २ सम्हाळते रहना, क्योंकि इस जङ पारसको तो कोई चोर छे अथवा हरण कर छे तव ही तेरे पाससे जानेवाछा था, पर चैतन्य पारस तो वारंवार सम्हाल कर रखना है और इसकी ओर अखंड दृष्टि रखनी है, नहीं तो यह ऐसा चंचल है कि अपने आप चला जाता है. पर हां ! जो अंतःकरणसे इसके साथ पूर्ण प्रीति वढ़े तो उसे छोड़ कर कहीं नहीं जा सकता, उलटे सदा सर्वदा यह तुम्हारी सम्हाल रखा करेगा और समग्र संकटसमृह और अज्ञानतिमिरसे दूर ही सुप्रकाशित रखेगा; उस जड़ पारसका तू स्वामी था और प्राणोंकी तरह उसकी रक्षा रखता था; पर यह चैतन्य पारस तेरा स्वामी है. तुझे निर्धित हो रहना चाहिणे क्योंकि उस अपने जड़ पारसकी रक्षा करनेके छिये तृ चिंता रखता था, पर यह तो उलटी तेरी रक्षा अपने सिरपर छेनेवाला है. यह तेरी, मेरी और सारी सृष्टिकी रक्षा करनेमें समर्थ है. हे दानदक्ष ! प्रथम जड़ पारस तेरे पास था, पर त् धनाढ्य नहीं था, सचा धनाढ्य तो अव हुआ है इस छिये इस चैतन्यधनकी भछी भांति सम्हाछ रखना और प्रीतिसे इसका सतत सेवन करना.

इस प्रकार चैतन्यधनका भंडार अपने सुपात्र शिष्यके आगे खुळा रख कर फिर वह सहुर अपने मनमें स्मरण करता शान्तपनसे बैठा और उस द्विजपुत्रको चैतन्यमणिके स्वरूपमें समाधि छग गयी.

स्वरूपानंदमें तलीन हुआ वह वड़ी देरतक वोला भी नहीं, फिर पीछे ''जय प्रभो ! जय जय गुरुदेव !'' ऐसे कहता हुआ एकाएक खड़ा हो अति आनंदमें मग्न हो गया, फिर सहुरुदेवने उसे अपने हृदयसे लगा लिया और कहा—" हे तात ! तेरा कल्याण हुआ, अव तू भाग्यशाली हुआ, अनाथसे सनाथ हुआ और उस पूर्णकाम, कोटिकामपरम, परमात्माकी कुपासे ही तुझे उसके ध्यानरूप चेतन्यमणि प्राप्त हुआ है. अव उसे तृ सदा सम्हाल कर रख और उसका संगा प्रयोग आरंभ कर, इसकी सम्हाल तो में पूर्व कह ही चुका हूं, उसी प्रकार इसपर पूर्ण और त्रियुद्ध प्रेम हुढ होनेसे कभी विस्मरण न हो इस छिये बहुत सावधान गहना चाहिये और इसपर अखंड दृष्टि रखनी चाहिये, ये दोनों वारी कभी न भूळनी चाहिये. इनमें बहुत सावधान रहना चाहिये. यह अखंड -दृष्टि कौनसे नेत्रोंसे रखनी है सो तृ समझा ? शिप्य विचारमें पड़ा और उसने अपना अज्ञान भी प्रदर्शित किया तयमहात्माने कहा "तृने जो अभी स्वरूप देखा वह किन नेत्रोंसे ? " द्विप्यने फहा-" कृपानाथ ! यह तो मनसे देखा, और अब में समझा कि इस पर अखंड दृष्टि भी मनसे ही रखनी चाहिये" सहरूने कहा-" जैसे दृष्टि मनोमय नेत्रांसे रखनी है वसे ही प्रेम भी मनहीसे रखना होता है. अब नृ भली भांति समझा होगा, कि उस सर्वेश्वर प्रभ मायापतिकी शरण होने और उसकी सेवा करनेका मुख्य साधन मन है, पर तृ जानता नहीं कि यह मन माथाके प्रपंचमें सरावीर होनेसे वडा हठीला, चपल, उन्मत्त और वडा जोरावर है, इस लिये प्रत्येक साधकको प्रथम इस नीच और जड मिलन मनको शुद्ध कर स्थिर और अपने अधीन करनेकी आवश्यकता है.'' यह सुन शिप्य बोला–''ऋपानाथ ! तो इसका क्या उपाय होगा ?" सहुरु वोले-" पुत्र ! इन सबका उपाय-रूप मेंने तुझे यह चैतन्यरूप स्पर्श मणि दिया है, जिसके उपयोगसे तू मनोवांछित कार्य कर सकेगा. उस चिट्गुहामें जो २ प्रकारके स्पर्शमणि तूने देखे थे, जनमेंसे प्रत्येकके गुण जुदे २ थे. जनमेंसे अन्तिम स्पर्शमणिपुंज ही ... सवसे अधिक तेजस्वी और सर्वोत्तम गुणवाला था. औरांको छोड़ कर इनमेंसे , केवल एकही कंकरको जो अधी प्रहण करे, तो उसके अन्य कंकरोंसे सिद्ध होनेवाले भी सब कार्य सिद्ध हों. कारण कि जैसे सर्वोत्तम स्पर्शमणि साधा-रण पत्थरको भी स्पर्शमात्रसे स्पर्शमणि पत्थर वना हेता है और अन्य स्पर्शमणि तो केवल धातुको ही सोना वना देते हैं, उसी प्रकारका यह चेतन्य स्पर्शमणि मैंने तुझे सबसे श्रेष्ठ दिया है कि जिससे तेरे सब कार्य सिद्ध होंगे. परब्रह्म परमात्मा मायापतिकी चैतन्यमय दिव्य मृतिरूप सर्वोत्तम स्पर्शमणिका

घर्षण होनेसे तू आप ही मिलनतारहित चैतन्यमय स्पर्शमणि हो जावेगा और तेरा मन जो कि जड पापाणवत् है वह भी वारंवार उस महामणिके साथ स्पर्श होनेसे स्पर्शमणिरूप होगा और फिर अति मिलनता तथा कठोरताको प्राप्त हुई छोह पित्तछादिक धातुरूप तेरी मनोवृत्तियां तथा मनोविकार सव उज्वछ और पवित्र वने हुए मनोमय स्पर्शमणिके साथ घिस घिस कर उज्वल निर्मल ् सुवर्णके समान होंगे. ऐसा होते ही अपना कार्य पूर्ण हुआ जान छेना. और कहा जायगा कि तूने दिन्य चैतन्यमणिका यथार्थ उपयोग किया तन ही तू पूरा भाग्यवान् और अखूट चैतन्यमणिके आगारका स्वामी होगा. फिर वह चैतन्यमणि कभी तेरे पाससे जुदा न होगा. तू और तेरा मन भी उसके पाससे न खसक सकेगा अर्थात् यह और तू दोनों एकरूप हो जायँगे. फिर सदा सर्वदा अखंड सुख, अखंड प्रीति, अखंड प्रेम, अखंडानंद और अखंड ज्ञानरूप अतुलित ऐश्वर्यका तू भोक्ता वनेगा. '' यह सुन शिष्य प्रार्थना करने लगा कि "हे कृपासिंधो ! अपने दिये हुए इस चैतन्यमणिका यथार्थ उपयोग करके मेरे मन तथा मनोवृत्ति आदिकको शुद्ध सुवर्णरूप करना वतलाकर सेवकको पूर्ण कृतार्थ कीजिये. " सहुरुने कहा—" तात ! हां, मैं यह रीति अवश्य वताऊंगा, पर वह घड़ी दो घड़ी या दो एक दिनमें तो जानी नहीं जायगी, इसके लिये तो अधिक लंबा समय चाहिये, अब रात्रि अधिक हो चुकी और तू श्रमित भी वहुत हुआ है इससे जरा विश्राम हे, अपने स्वामीकी सेवामें तत्पर हो, फिर निश्चितपनसे में तुझको सर्व प्रकार वताना आरंभ करूंगा-

#### एक नूतन शिष्य

दूसरे दिन द्विजपुत्र अपने प्रातराहिकके कमेसे निवृत्त हो, गुरु-चरणमें बंदन करने गया तब मुनीश्वरने उसे आशीर्वाद देकर कहा " पुत्र ! पहले जैसे कंद लाया था वैसा सफेद कंद लाकर पहले मक्षण कर, फिर स्वस्थ चित्तसे में कहूं और तू अवण कर. गुरुकी आज्ञा होते ही शिष्य वहांसे उठना चाहता था कि द्वारकी ओर किसीके पांवकी आहट सुन कर उसने उधर देखा तो जान पड़ा किकोई आअमकी ओर आता है, फिर उसने गुरुदेवसे कहा इतनेमें वह अद्भुत सुंदर किशोर मूर्ति वड़ी चपल चालसे

चलती हुई पर्णकुटीके द्वारपर आकर खड़ी हो गनी और "श्रीगुरुवर्याय नमो नमः " कह कर उन योगिराजके चरणोंमें बढ़े हर्पसे विनीत हुई. इस अद्भुत मूर्तिका खरूप अति मनोहर् था. उसके मस्तकपर सुन्दर जटा जूट होभित थे. सर्वांगमें भरम रमी थी और कंटसे पांवतक व्याद्यास्वरका जामा पहने था. एक हाथमें जलका कमंडल और दसरे हाथकी बगलमें कृष्णा-जिन था. थोड़े २ वादछमें ढके हुए शरचन्द्रके समान उसके भस्मसे ढके हुए मुखारविंदपर इमधुकेश भी नहीं जमे थे, इससे देखनेवालेंकी अनुमान होता था कि वह कोई १५।१६ वर्षका वालक है. उसे देखते ही योगिराज मानो उसे पहचानते ही हों वसे बोल उठ-" हे धर्मार्थप्रेपित! (धर्मार्थ नामक गुरुके भेजे हुए ) तू अमरगिरिसे आया है ? वहां मुनि धर्मार्थपूर्ण प्रसन्न हैं ? " यह सुन योगिराजके अन्तर्यामिपनेपर आश्चर्य मान उसने तत्काल " हां कृपानाथ ! मुनिवर धर्मार्थजी पूर्ण कुज़ल और सुप्रसन्न हैं और उन्होंने आपको वडे प्रेमसे प्रणाम कहा है." यह कह कर फिर दंडवत प्रणाम किया. गुरुवर्यने उसे उठा कर आज्ञीर्वाद देकर सामने विठा कर कहा-" हे छंदालिंग ! तेरा कल्याण हो, आगमन सफल हो, आजसे २ दिन पूर्व में तेरी बाट देखता था पर तुझे देर हुई. किंतु कोई चिन्ता नहीं. भगव-दिच्छा बछवती है पर महात्मा मुनि धर्मार्थपूर्णने तुझे क्या आज्ञा दी है सी मुझसे कह" गुरुदेवके ये वचन सुन छदाछिंग वोला-"प्रभो ! मेरी मनोवृत्ति यथार्थ जान कर उन महातमा मुनिवरने मुझपर कृपा कर मुझे आपके पास आनेकी आज्ञा दी और कहा कि तू जो ज्ञान चाहता है और जैसे ज्ञानका तुझे अधिकार है उसप्रकारका ज्ञान तुझे वहां जानेसे मिछेगा. क्योंकि वहां ऐसा ु उपदेश छेनेके छिये एक द्विजपुत्र उन पूज्यपाद मुनिवरके पास आया हुआंहै -और उसको अब जीब्रही उपदेश आरंभ करेंगे. वह महात्मा मेरे परम प्रेमी हैं , इसिंछिये मैं तुझे उनके पास भेजता हूं, यह आज्ञा कर उन्होंने मुझे एक दिव्य गुटिका दी और कहा कि इस गुटिकाको मस्तकमें रख कर जानेसे तू अगस्य स्थलमें भी निर्भयपनसे सत्वर ( शीव ) चला जायगा और जहां पहुँचना . है उस स्थानपर अपने आप जा पहुँचेगा. सो, हे देवेन्द्र! इसी प्रकार उनकी दीहुई गुटिकाके चमत्कारिक प्रभावसे मुझे आज आपके पुण्यरूप

१ यह उसका नाम था.

दर्शन हुए हैं. अब मैं पूर्ण क़तार्थ हुआ हूं और आपकी शरण हूं . जैसे इस ऋषिपुत्रको आपने अपत्यरूप मान कर इसपर वात्सल्य किया है वैसा ही मुझे भी गिन कर अपनी अमूल्य सेवाका लाम दीजिये. इन ऋषिपुत्रके आप पूज्य हो, और मेरे तो आप तथा आपके पट्ट शिष्य होनेसे यह ऋषिपुत्र भी पूज्य हैं इसिछिये अपनी समस्त सेवाका अधिकार कृपा कर मुझे ही दीजियेगा." ऐसी प्रार्थना कर फिर छद्मिल्म हाय जोड़ बोला-"कृपानाय! में तो केवल आपकी सेवासे ही कृतार्थ होऊंगा क्योंकि मेरा अधिकार केवल सेवा करनेहीका है, ज्ञानश्रवणका नहीं. ज्ञानश्रवण तो सुदुद्धि, सुविचार, सदाचरण, तप इत्यादिसे संपन्न जीवका ही कर्तव्य है पर इन सबसे हीन अज्ञात ऐसे मुझ सरीखे प्राणीको तो केवल सद्वुरुसेवन ही कर्तव्य है. वह लाभ आपके कृपालु चरणारविंदोंसे मुझे मिलेगा ऐसी पूर्ण आशा है." यह सव वातें सुनते हुए वे महत्मा योगीश्ववर यह छद्मिंछंग कौन है ? कहांसे आया है ? उसकी कैसी वृत्ति है ? कितना अधिकार है ? वह क्या चाहता है ? इत्यादि सव अपने योगवळसे जानते थे, इससे उसकी ऐसी नम्र प्रार्थना िंसुन बहुत प्रसन्न हुए और वोले कि " तेरा कल्याण हो. इस द्विजमें और तुझमें में कुछ भी अंतर नहीं मानता तेरा निर्मेछ और सत्वशील तपस्वी अंत:करण ही तेरे महद् भाग्योदयका मूल है. तेरा पवित्र धेर्य और तेरे शुद्ध मनोभावको धन्य है. अव तुम दोनों शिष्य मित्रभावसे रहो और अति उत्कृष्ट और अलभ्य ऐसे भगवत् परम पुरुष संबंधी ज्ञान संपादन करो. प्रथम तुमको वारंवार क्षुधा वाधा न करे इसिंछये (द्विजपुत्रकी ओर दृष्टि करके ) इस कंद्मूलका यथेच्छ भक्षण करो. "

√ यह आज्ञा होते ही द्विजपुत्र उठ कर कंद्र मूळ फळ गुरुके पास ले आया.

उन्होंने दोनोंको निर्विकार बुद्धि तथा अधिक समयतक तृप्ति करनेवाले कंद्

मूळ बांट दिये, जिन्हे लेकर भक्षण करनेके लिये वे दोनों शिष्य आश्रमके

सरोवरपर गये.

#### ज्ञानक्थन

दूसरे दिन महात्मा योगीश्वरने कृपा कर दोनों शिष्योंको अपने सम्मुख विठाया. फिर पूर्णानंद पूर्ण पुरुपोत्तम सर्वेश्वर न्यापक परब्रह्मका

ध्यान-स्मरणरूप मंगलाचरण कर उस पर ब्रह्मकी प्राप्ति होनेके लिये सर्वोत्तम प्रकारका कथन करना आरंभ किया. प्रथम प्रत्येक मनुष्य प्राणीको जन्मके साथ ही अत्यावश्यक कर्तन्य क्या है सो कहा, फिर मायाके सव पदार्थोंको मनसे त्याग करके मनको भगवंतके अनन्य शरणागत करना यह सिद्धान्त कह सुनाया. फिर यह मन अहर्य सर्वेन्यापी होने-पर भी गृह और सर्वशक्तिमान भगवन्तके शरण सदा सर्वदा अनन्य भावसे किस प्रकार रहे और मायाके पदार्थींसे विरक्त किस प्रकार वने यह वात सबसे कठिन होनेसे और समझमें विलंबसे आनेके योग्य है इस कारण विस्तारपूर्वक अपने शिष्योंसे अलग २ खोल कर कहना गारंभ किया. माया कौन, इसके विस्तार, इसके छल, जीव कौन, आत्मा क्या, इसकी कैसी सत्ता, परमात्मा कौन, इसे कैसे पहिचानना, इसके छिये क्या २ साधन करना, जीवकी सेना, जीवका स्वभाव, जीवका अमायिक वल, वलावलसे जीवकी पराधीनता, परमात्माका शोधन ज्ञान और उसका निर्लेपपना-शुद्धता, इसकी सामर्थ्य-साम्राज्य, तत्त्ववल, मनु-ष्यको मूर्खेता, संतोंका महत्व, चैतन्यप्राप्तिके लिये शरीर और हृदयकी रक्षा, मायिक निर्मायिक पदार्थ, परलोक, मृत्यु, जीवकी भखंडता, प्राणचेतना, चैतन्य कला, यममार्ग, मायाके वियोगसे होनेवाले मायिक जीवके दु:ख, अभिमानकी नीचता, मानसिक नरक, स्थूछ दु:ख इत्यादिका वर्णन करने रूप ज्ञानकी आवश्यकता समझा कर फिर मनुष्यका मन तथा मनोवृत्तियोंका भगवद्रुप मणिके स्पर्श तथा घर्षणसे किस प्रकार सुवर्णरूप कर देना इसकी रीति अतिरुपष्ट और दीर्घ ऐसे अनेक दृष्टांत देकर और सिद्धांतोंसे स्फुट कर करके उनको समझाया. बहुत दिनोंतक नित्य नियमपूर्वक 🕆 महात्मा सहुरुके पाससे श्रवण किये उत्तम ज्ञानद्वारा दोनों शिप्य निर्मल चन्द्रकान्त मणिरूप वन गये और पूर्ण कृतार्थतासे वारंवार गुर्क्न चरणोंमें प्रणाम करने छगे. ज्ञानोपदेशकी समाप्तिके आनंदमें हर्पसिंधुमें निमग्न हुए दोनों शिप्योंको अन्तिम मंगलाचरणरूप गुरुदेवने अपने उपदेश किये चैतन्यरूप स्पर्शमणिका स्पर्श करने अर्थात् उस भगवत्स्वरूप-का ध्यान करनेको कहा और आप भी उन छुपाछु प्रभुके मंगल स्वरूपके ध्यानमें समाधिस्थ वन गये.



# शिष्योंका वार्तालाप

अहिमिव जनयोगं सर्वदा वर्जयेद्यः कुणपमिव सुनारीं त्यक्तकामो विरागी। विपमिव विपयान्यो मन्यमानो हुरन्तान् जयति परमहंसो मुक्तिभावं समेति॥

जो वैराग्यशील पुरुप सदा सर्पकी तरह मनुष्यसंग करनेकी इच्छा नहीं करता, शव (मृतक) की भांति सुन्दर खीका त्याग करनेकी इच्छा रखता है तथा परिणाममें दु:ख देनेवाले विपयोंको विपसमान मानता है वह परम-हंस विजय तथा सुक्तिको प्राप्त होता है.

## स्क्ष्मविंदु १ ला-यथालाभसंतोष

महात्मा योगिराजकी यह समाधि कुछ साधारण समाधि नहीं थी, परम अधिकारी शिष्योंको परब्रह्मके स्वरूपका यथार्थ उपदेश करते २ उनका अंत:-करण पूर्ण समाधानको प्राप्त होगया था. इस अवस्थामें उनको पूर्वकी अपेक्षा कई दिन रात अधिक वीत गये, तो भी वे जाप्रत् नही हुए. इस अवसरमें वे दोनों शिष्य इन समर्थ गुरुवर्यद्वारा प्राप्त परम लाम सर्वोत्कृष्ट ज्ञानलाम प्राप्त कर कृतार्थ हो चुके थे. इस अवकाशके समयमें वे अपने संपादन किये हुए तत्त्वसंबंधी अनेक प्रश्नोत्तर करके ज्ञानविनोद करते थे. प्रसंग चलते ही छद्मलिंग हिजपुत्रने सुविचारशर्मासे पूछा—" सुहद्वर्थ ! हमारे (आपके ) गुरुमहाराजने उन ऋषिदेवका इतिहास कहते हुए सूचित किया था कि उन महात्माने अध्ययन करते हुए उन शिष्योंको अपने २ घर चले जाने और वहां जाकर धर्मयुक्त गृहस्थाश्रम चलानेकी अज्ञादी. वर्यात् वेदशास्त्रादिकका अध्ययन करते हुए द्विजपुत्रको ब्रह्मचर्यकी समा-प्तिके अंतर्म गुरुदेवकी आज्ञा छेकर अपने घर लाना और वहां समावर्तन संस्कार कर कुळीन और सहुणी कन्याके साथ विवाह करके गृहस्थाश्रमी वनना, फिर गुरुद्वारा अध्ययन किये हुए धर्मशास्त्रके अनुसार गृहसंसार चलाना, ऐसा सनावन धर्म कहा है. अपना भी यह ब्रह्मविद्यारूप अध्ययन

समाप्त हो गया है, तो क्या हमको भी अव गुरुवर्य अपने २ घर जानेकी साज्ञा देंगे ? "

सुविचारहार्मा वोला—" हे भ्रातः ! यह वात सत्य है कि गुरुजीसे अध्ययन कर ब्रह्मचारीको गुरुकी आझासे घर जाना मोर वहां विधिवत् गृहस्थाश्रम करनाः हमारा भी यह झानाध्ययन पूरा हुआ है, अब घर जानेकी आझा मिटेगी, यह संभव है तथापि अभी में नहीं समझता कि इतनेहीसे हमारा अध्ययन पूरा होगया, हमको जो छुळ वाचिक झान श्रवण झान गुरुदेवजीसे प्राप्त हुआ है उसका मनन और निद्ध्यासन अभी शेप है, उसके विना विज्ञान केसे प्राप्त हो ? विज्ञान अर्थात् अनुभव-जन्य झान " छद्माहिंगने कहा—" मनन, निद्ध्यासन तो घर जानेपर भी हो सकेगा, ऐसा विचार कर कदाचित् आपको घर जानेकी आज्ञा करें तो क्या करोंगे ?"

सुविचारशर्मा वोला- "गुरुदेवजीकी आज्ञा जो छुल भी होगी वह सर्वथा शिरोधार्थ होगी. इसमें क्या हानि है ? गुरुवर्थ ऐसी ही आज्ञा हेंगे जिसमें शिष्यका सदा हित ही पूरित होगा. तिसपर भी यदि किसी कारण वे स्वेच्छानुसार छुल विपरीत आज्ञा भी देवें तो भी उसको शिरसा वंदना करके मानना योग्य है, यही शिष्यका कर्तव्य है. वह आज्ञा चाहे जैसी विपरीत हो उसके अनुसार चलनेमें शिष्यका तो परिणाममें हित ही होता है. 'गुरोराज्ञा सदा कार्या मनोवाक्कायकर्मभिः ' अर्थात् मन, वाणी, शरीर और कर्मद्वारा शिष्यको सदा गुरुकी आज्ञा पालन करना, परन्तु यदि गुरुमहाराज घर जानेकी आज्ञा करें तो उसमें गुम्हे क्या अड्चन है ?"

छद्मिलंगने कहा—" अड़चन तो छुछ नहीं. पर ऐसे स्थानमेंसे अब मेरी घर जानेकी रुचि नहीं. घर ही संसार और संसार ही घर, घर केवल कार्या गार रूप है. उसमें फसनेकी मेरी इच्छा नहीं और अब में विवाह करनेवाला नहीं तो फिर ऐसे छुपाल गुरुचरणोंका वियेग क्यों किया जावे ? जिसको विवाह न करना हो ऐसा ब्रह्मचारी गुरुजीके पास पढ़नेके पश्चात् जन्मपर्यन्त नैष्टिक ब्रह्मचर्य पाल कर गुरुचरणोंकी सेवा करता हुआ सदा उनके पास ही रहे, ऐसा भी तो शासका नियम है." यह सुन द्विजपुत्र इमानदृश्च वोला-'ऐसी

धर्मशास्त्रकी आज्ञा अवश्य है, तथापि हमारे समान शिष्योंके संबंधमें ऐसा
नहीं, वह आज्ञा तो जो द्विजपुत्र यद्योपवीत संस्कार पाकर तुरंत ही
वेदाध्ययन करनेको गुरुके समीप रहता है उसके छिये हैं और हम तो
समावर्तनादि किये हुए गृहस्थाश्रमी हैं और प्रारंभिक अध्ययनके छिये
नहीं विल्क अन्तिम अध्ययन अर्थात् वेदान्तके अध्ययनके छिये ज्ञानप्राप्तिके छिये आये हैं. अब कहो, संसार यह परम दुःखरूप है, यह
भछीभांति अनुभव होनेपर भी फिर गृहस्थाश्रम करनेकी इच्छा क्यों की
जाय. संसारके तापसे तपे हुए पुरुपको शान्तिदायक शीतछ स्थान केवछ
ये अनुपम ज्ञानप्रद सहुरुदेवके चरणकमछ ही हैं. उनके प्राप्त हो जानेके
पश्चात् फिर दुःखरूप संसारकी वांछा स्वप्नमें भी करे वह मूर्ख ही है. "

छत्रालिंगने बढ़े आश्चर्यसे पूछा- '' अच्छा ! क्या आप गृहस्थाश्रमी हैं ? क्या गृहस्थाश्रमका असमय त्याग करके यहां भाये हो ? " युविचारशर्मा वोला-''हां भाई,में गृहस्थाश्रमी तो था, अवनहीं हूं. जब अच्छी तरह समझमें आया कि महात्मा जन कह गये हैं और कहते हैं कि गृहस्थाश्रम नरदेहधारीको छोहेकी वेडीके समान है, परम अकल्याणरूप अधोगतिके मार्गपर छे जाने-वाला है तबसे उससे उदास हो गया था और वह वेड़ी तोड़नेकी आतुरता होरही थी. भगवदिच्छासे मेरा पैर उसमेंसे निकल गया. कितने ही दिन वाद उस वेड़ीमें फिर मलीमांति जकड़ जानेका समय पास आया था, पर इतनेहीमें इन फ़पालु सहुरुदेवके समागमसे उससे सहजहीमें छूट गया हूं. अव में केवल निश्चिन्त और निराशासे आनंदमग्न हूं. फिर में संसारी जालमें क्यों फर्सू ?" सुविचारशमिक ऐसे वचन सुन कर छदािंछगने अपने मनको रोकनेका वहुत प्रयत्न किया, पर उसका मुखमंडल विलक्कल मिलन होगवा, नेत्रोंमें आंसू इलकने लगे. लम्बा २ श्वास चलने लगा पर इसका कारण कुळ समझमें नहीं आता था. पर हां यह जान पड़ता था कि वह अपने किसी दु:खकी खर्मगतथा उमड़ी हुई न्यथाको प्रकट होनेसे रोकता है. सुवि-चारशर्माने यह देख ऐसा अनुमान किया कि 'इसने ज्ञान सुननेके आवेशमें "विवाह न करना" यह प्रतिज्ञा मेरे आगे प्रसिद्ध करी, पर संसारसे उपरामको न प्राप्त ऐसा यह कोई उछछता जीव है और मेरी बात सुन कर यह विचार हुआ होगा कि अब मेरा केसे निर्वाह होगा, इस चिन्तासे इसकी परस्पर विरुद्ध स्वभाववाछी जो घृत्तियां अन्तरमें छड़ रही हैं उनका वह विहेर्जन है; अस्तु. यह चाहे जैसा हो ! थोड़ी देरमें स्वस्थ होकर छद्यछिंग वोछा—"आप यि निश्चिन्त और आनंदमग्न हैं तो बहुत अच्छी वात है पर आपकी गृहस्थाश्चमरूपी वेड़ी छूट गयी थी और फिर उसके जकड़नेका समय आया था इत्यादि गर्भित वातोंका रहस्य समझमें नहीं आया सो, छुपा कर मुझे स्पष्ट समझाइये कि इसका भावार्थ क्या है? आप मेरे वड़े गुरुभाई हो, मैं आपका किन्छ वंधु सेवक समान हूं और मेरी गृहस्थाश्चममें रहनेकी आन्तरिक इच्छा है, इससे में आपको आपके कथनके विरुद्ध नहीं विल्क न्यायके लिये पूछता हूं. गुरु महाराजने आजतक हमको जो ज्ञान मुनाया है उसमें तो अनेक दृशन्तों और सिद्धान्तोंसे यही सिद्ध कर दिया है कि गृहस्था-अममें रह कर ही ज्ञान संपादन करना प्रत्येक मनुष्यको मुखसाध्य और श्रेयस्कर है. गृहस्थाश्चम मनुष्योंके लिये अनेक श्रुओंसे बचानेवाछा दृढ़ दुर्ग है. उसे आप लोहेकी वेड़ीके समान कसे कहते हैं ?"

सुविचार शर्मा बोला– " प्रियवंधु ! तुम शुद्ध बुद्धिवाले हो इसकारण गुरु महाराजके बताये ज्ञानामृतके यथार्थ पात्र भी हो, इस कारण तुम्हारे प्रश्नका में बहुत प्रीतिपूर्वक सविस्तर उत्तर देऊंगा. गहस्थाश्रम ज्ञान-संपाद्नके लिये निर्भय साधनदुर्ग है अवस्य, पर वह यथ थे हो तब ही, जैसा तैसा ट्टा फूटा गृहस्थाश्रम अपने आपके रूपको ही शोभित और सफल करनेवाला नहीं होता, तो फिर ज्ञानसाधन कैसे करा सकता है. में गृहस्थाश्रमी था अवस्य, पर मेरा गृहस्थाश्रम जेसा चाहिये वैसा न था। मतएव ज्ञान संपादनके लिये साधनरूप होनेके वदले, अंतराय (विव्न) रूप था. गृहस्थाश्रमका मूल स्त्री है. वह जव सर्वगुणसम्पन्न हो तव ही गृहस्याश्रम यथार्थ फल देनेवाला माना जाता है. पर भाई ! सर्वगुण-संपन्न, अधिकतर स्त्रियां नहीं होतीं ? तथापि सेवापरायणता, आज्ञानु कूलता और यथालाभसंतोप इतने गुण तो गृहिणीमें अवस्य ही होने चाहिये. सेवापरायणता तथा आज्ञानुकूळता ये दो गुण तो मेरी स्त्रीमें भी इतने जाप्रत् थे कि अन्य श्वियोमें भाग्यसे ही होंगे. उसके प्रेसी स्वभावकी भी जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी है. ये गुण सामान्य गृहस्थि लिये तो बहुत ही शोभारूप थे, परंतु मुझे इतनेसे संतोप नहीं होता था.

मेरी वृत्तियां केवल गृहस्थाश्रमके नश्वर सुलकी अभिलापा वाली नहीं थीं वल्कि उत्तरोत्तर अविनाशी सुखकी अभिछापावाछी थीं. मुझे अपनी गृहिणीमें एक बड़े आवश्यक सहुणकी न्यूनता जान पड़ी. यह गुण यथा-लामसंतोप अर्थात् जो मिले उसीमें, जो हो उसीमें संतोप मान अपना निर्वाह करना, वल्कि सर्वे सुख संपन्नताके लिये वड़ा मन, वड़ी तृष्णा तथा न्याकुलता रख कर सदा असंतोपसे दु:खी न रहना. तुमको स्मरण होगा कि गुरु महाराजने हमसे जो संसारप्रवासकी वार्ता कही थी, उसमें स्पष्ट समझाया था कि संसारमें प्राणीका आना थोड़े दिनके प्रवास ( यात्रा ) के समान है. प्रवासमें निकला हुआ मनुष्य अपने मनमें अच्छी तरह निश्चयवाला होता है कि मुझे अमुक स्थलमें जाना है और जिस प्रकार हो सके वहां शीव्र पहुँच जाऊं. इसके लिये वह बहुत सावधान रहता है. मार्गमें समय व्यर्थ व्यतीत नहीं करता, कहीं रुकता नहीं और घरके समान सुखभी नहीं भोगता न उनकी आशा ही करता है. अपने पास जो कुछ तोसा होता है उसीसे निर्वाह कर छेता है, घूप लगती है तो घड़ी दो घडी ब्रक्षादिकके नीचे बैठ कर विश्राम है है और फिर आगे चल देता है और जब निश्चित मुकामपर पहुँच जाता है तब हीं अपनेको कृतार्थ मानता है. ऐसे समयमें मार्गके वृक्षकी छाया घरके समान सुखदायिनी होती है कि नहीं, भोजन संतोपकारक होता है कि नहीं इस वातपर वह ध्यान नहीं देता और न उसके मिछनेका मार्गमें प्रयत्न करता है. वह जानता है कि मुझे यहां सदाकाल तो वैठा रहना नहीं है, केवल विश्राम मात्रके लिये ठहरना है, बैठना है और निर्धारित मुकामपर पहुँच सकूं तव तक तोसा (भात) खाना है इसिटिये थोड़े समयतक जैसे वने वैसे चला छूँ, इसी प्रकार संसारकप प्रवासमें आये हुए प्राणीको भी ध्यानमें रखना चाहिये कि मुझे यहां सदा नहीं वैठा रहना है, विक अनिश्चित समयमें ( न जाने कब ) स्वर्ग छोक जाना है. वहां जानेपर मेरा क्या होगा, क्या कर्म कर्फ जिससे वहां जाकर सुखरूप स्थान पाऊं इस वातकी वितामें रह कर यहां मार्गमेंके क्षणिक सुखमोगके लिये फड़फड़ाना या मिथ्या तन्मय होना नहीं, वल्कि योग्य कार्यमें तत्पर रह कर और उसे पूर्ण कर, ऐसी सम्हाल करना कि मूलस्थानकी यात्रा विश्रहर न हो जो प्रवासी

निर्धारित सुकामपर जानेकी वात ध्यानेमें नहीं रखे और मार्गमें सुख प्राप्त करनेकी इच्छासे ठहर जावे तो इच्छित मुकामपर पहुँच नहीं सके और मार्गहीमें चौरादिकोंके उपद्रवसे नष्टप्राय हो जावे, या और कोई कष्ट माथे पढ़े. इसी प्रकार संसारप्रवासी प्राणी भी स्वर्लीकमें जानेकी वात भूल कर ऐहिक सुलकी ही लालसामें भटके तो अंतमें मरण शरण हो यम-सदनमें ही जावे और वहां अपार हेश भोगे. इसिटिये सुझ गृहस्थाश्रमी-को ऐहिक संख्की आज्ञा न रखनी और यथालाभसंतीप पाकर केवल पर-मार्थकी प्राप्तिमें ही प्रयत्न करना चाहिये. यथालाभसंतोप इस लिये रखना है कि इस लोकमें मनुष्यको जो कुछ सुख दु:ख प्राप्त होता है वह सव ज्सके प्रारव्धानुसार अपने आप ही प्राप्त होता है. यह नियम ऐसा अनिवार्य है कि चाहे कुछ भी करो प्रारव्ध भोगे विना कभी नहीं छटता, इसी लिये प्रारव्धके भोग संबंधमें हुए शोकादि करना व्यर्थ है तथा उसके बदलनेके लिये प्रयत्न करना भी व्यर्थ ही है. इस प्रारव्धभोगके संबंधमें गुरु महाराजने अपने आगे उपदेश दिया था और सविस्तार यह समझाया था कि चाहे जैसा हो इसे तो भोग कर ही छुटकारा होता है. सम्हाल इसी वातकी रखनी है कि ऐसे अनिष्ट देनेवाले प्रारव्धकी गठरी फिर न वॅंघे, प्रारब्ध संस्कारविपे अपने गुरुजीसे अनेक प्रकारके उपदेश विस्तार पूर्वक सुने हैं इसिछिये तुम्हारे आगे अव विशेष कहनेकी आवश्य-कता नहीं. इससे यह जानना है कि जो वस्त विना विचारे अनायास अपने आप ही सृष्टिकर्तांके नियमानुसार पूर्वकर्मोंके योगसे आ मिली है वा हो रही है वह यदि नष्ट हो जाय तो उसके छिये चिन्ता वा प्रयास करना क्या व्यर्थ नहीं है ? यथालाभसंतोप मान कर केवल भगवत्प्राप्त्यर्थ े ही दृढ़ प्रयत्नक्यों न करना चाहिये ? संसार मूळमें तो दु:खरूप ही है. उसं(-) वास्तविक सुख ही नहीं है. दु:खकी किंचित निवृत्तिको ही सुख मानते हैं तो फिर उस माने हुए सुखकी आशासे सदा संतप्त क्यों रहना ? "

इतना कह कर वह फिर वोला—" प्रियवंधु ! सदसद् वस्तुके जाननेवाले पुरुष ऐसी मिथ्या आशासे कभी संतप्त नहीं रहते. और यदि दूसरा कोई उन्हें ऐसी आशामें बांधनेका प्रयत्न करे तो यह उसको कितना भारी कष्टकप होगा, इसका तू ही विचार कर, मेरी भी यही दशा थी, मेरी जी इस वातमें दूसरी स्त्रियोंहीके समान थी. उसे संसारके प्रत्येक सुखकी तृष्णा रहती थी और उसे प्री करनेके छिये मुझसे वारवार विनय करती थी, पर में छुछ ध्यान नहीं देता. इससे दुःखित होकर वह कभी २ स्त्रीस्वभावके कारण छुछ भी करती थी. इसकारण परमार्थ साधनके विपयमें मेरा गृहस्थाश्रम अंतरायरूप हो रहा था. दिन प्रतिदिन मेरे अंतरमें संसारसे बहुत घृणा हो गयी, फिर हरिकी छुपासे मेरी वह वेड़ी सहज-हींमें छुट गयी. "

यह सुन छद्मिंछंग वोला-" मित्रवर्य ! आपकी वह वेड़ी सहजमें कैसे छूट गयी ? क्या आपकी प्रिय पत्नीका असमयमें देहावसान होगया ? " सुविचारने कहा-" नहीं. उसका देहावसान तो नहीं हुआ, पर उसका और मेरा चिरकालके लिये वियोग होगया. " छद्रार्लिंग वोला-" क्या उस वेचारी अज्ञात अवलाका आपने त्याग कर दिया ?" सुविचारने कहा-" नहीं नहीं. जिस वेचारीका सारा जीवन मेरे अर्पित हुआ ऐसी . अवलाका त्याग करना, इस वातको में योग्य नहीं समझता. पर हमारे वियोगके लिये जो स्वाभाविक कारण वना सो सुनो वह वार वार संसारसुर्खोकी छालसासे असंतुष्ट रहती और उद्विप्न होजाती थी. एक दिन मुझे ऐसी छहर आयी कि यह स्त्री संसारमुखमें ही सार्थकता और कृतकु-त्यता मानती है और मनाती है. संसारी सुख यद्यपि मिथ्या और परि-णाममें दुःखका कारणरूप है तथापि यह वात उसके अनुभव विना मानी नहीं जाती. इस लिये एक वार इसे अनुभव कराऊं तो ठीक है अर्थात् संसारसुख भोग कर वह अपने आप ही उसे मिथ्या और अपायरूप , समझे तो ठीक. पर यह वात द्रव्यके विना वननी कठिन है इस लिये प्रथम मैंने पुष्कल द्रव्य प्राप्त करनेका निश्चय किया. दूसरे दिन मैंने उससे कहा कि आज में तेरे लिये अखंड अपार द्रव्य लेने जाता हूं, यह कह कर मैंने सदाके लिये घरका त्याग कर दिया. "

इतना समाचार कह सुविचार मौन हो गया तब छद्मने फिर पूछा-"कुपासिन्धु ! फिर ?" सुविचार वोछा-"फिर क्या ? द्रव्य कहीं मार्गमें तो पड़ा ही नहीं था कि गठड़ी बांध कर घर हे आता और न कोई सह- जमें किसीको देता है, तो फिर वह मुझे कहांसे मिछती कि मैं उसे घर छे जाकर स्त्रीको संतुष्ट करता ? " तव छद्मिंहंग घोछा—" अच्छा ! तव तो आप उसे समझानेरूप क्या छठनेरूप वहाना करके ही घरसे निकठ चछे. फिर सीधे चठ कर यहां एकान्तमें आकर निवास किया है. वाह ! क्या यह यथार्थमें सदाचारी भठे आदमियोंको शोभा देता है ? " " नहीं नहीं, प्रियवन्धु ! ऐसा नहीं. मैंने ऐसा नहीं किया और न ऐसा करना योग्य ही है. घरसे निकठ कर मैंने क्या किया सो यदि तुझे अवकाश मिछेगा तो कठ कहूंगा, आज तो अब आश्रमपरिचर्याका समय होगया है फिर उसके वाद शीध ही संध्याका समय होगा. अर्थात् अब आज वातें करनेको समय नहीं मिछेगा. चछो, जय श्रीहरि ! जय सिबदानन्द ! गुरु महाराजको वन्दना कर अपना २ कार्य कीजिये. " यह कह कर दोनों शिष्य पर्णशालामें गुरुवर्यके दर्शनार्थ गये. योगीश्वर समाधिस्थ थे. उन्होंने भावयुक्त उनको प्रणाम किया और फिर अपना २ कार्य करने छगे.

## श्चिवाराधन-अर्थसिद्धि.

दूसरे दिन अपना नित्यकृत्य कर छेनेके पश्चात् वे दोनों शिष्य गुरुदेवको समाधिमें देख उनकी वंदना कर आश्रमके एक सुन्दर पुष्पित वृक्षके नीचे आ बैठे.

छदालिंगने प्रणाम करके पूछा—" घरसे निकल कर फिर आपने क्या किया सो कहिये. " सुविचारशर्माने अपना वृत्तान्त कहना आरम्भ कियाः—

" घरसे निकल कर मैं अपने प्रामके एक शिवालयमें गया; वहां उन आदिदेवका पूर्ण प्रेमसे विधिवत् पूजन करके नित्यकी भांति घरको न लौट कर मंदिरके आगेके मंडपमें उन देवाधिदेवका ध्यान करने वैटा. इसी स्थानपर बैठ कर मैं नित्य पहले भी ध्यान किया करता था और उस समय उन प्रमुके पूर्णानंदमय स्वरूपका मेरे हृदयमें साक्षात्कार होता था. पर उसदिन नहीं हुआ और दिन तो मेरा हृदय निष्काम रहता था, मुझे कुछ आशा वा कामना न होती थी, केवल भक्तिभावके लिये ही मैं सदा शिवका ध्यान घरता था, पर इस दिन तो मेरे हृदयमें दृज्य तथा उसीकी

वासना वसी हुई थी. शिव प्रभुका ध्यान करके भी मनोमय रीतिसे उनसे द्रव्यलाभ ही चाहताथा. इस कारणनेत्र मूंद कर ध्यान धरते ही तुरंत शंकरके कर्पूरगौर स्वरूपके बद्छे अनेक प्रकारका द्रव्य और उसको प्राप्त करके स्त्रीको संतुष्ट करना, अच्छा घर,अनेक सुखसाधन, अच्छे भोजन इत्यादि वस्तुएं ही मेरी मनोमय दृष्टिके आगे रमण भ्रमण करने लगीं. सकाम भगवद्भक्ति करने में और निष्काम करनेमें कितना अंतर है इसका मुझे उस समय पूरा २ अनु-भव हुआ था. मैं अपने मनको अनेक प्रकारसे वेर २ ठिकानेपर छाता था कि प्रमुके चरणोंमें लगाऊं, पर क्षणभरके पीछे ध्यान भूल कर द्रव्य ही दौडा दौड करे, अंतमें में थक गया, पर वड़े प्रयत्न करके जैसे तैसे एकवार प्रमुका ध्यान हुआ, इसीसे संतोप मान शान्तिपूर्वक वैठा. अब मुझे क्या करना चाहिये और किस उपायसे पुष्कल द्रव्य मिलेगा इन विचारोंमें **छीन होगया: अपने मनमें मैंने अनेक प्रकार और उपाय विचार देखे परंत्** कोई प्रकार मेरी मनोवृत्तिके अनुकूछ न जान पड़ा. कृषिकर्म, व्यापार, राज-सेवा, विद्याविकय तथा भिक्षा आदि सव ढंग मुझे वडे दूपित जान पडे. और उनमें किसी एकके द्वारा चाहे जितना द्रव्य शीव प्राप्त कर सक्रं यह भी दुष्कर और असंभव जान पड़ा. जिसका मन जैसे संस्कारोंसे वना हुआ है उसकी वृत्ति वैसी ही वढ जाती है. वही दशा मेरी हुई. मेरा पिता-श्री केवल अयाचक वृत्तिवाले होकर यहच्छालामसे संतोष मानते और ब्राह्मणपनका तन मन धनसे पालन करते थे—अर्थात् नित्यकर्मानुष्टानरूप तपश्चर्या और ईश्वराराधनमें ही उनका कालयापन होता था. उसी प्रकार मैं भी तप्रश्चर्या, ईश्वराराधन और परम तत्त्वके सेवनको ही अपना निजंका मुख्य धर्म मानता था. इस कारण मेरी वृत्ति भी इसी मार्गकी ओर दौड़ी. मैंने तुरंत निश्चय किया कि मैं कोई कठिन तप करके भगवान् शंकरको प्रसन्न करूं कि जो मेरे मनोरथ पूर्ण करें. पर उसके लिये कोई पवित्र सौर एकान्त स्थान चाहिये इस कारण में तुरंत उस शिवालयके देवताको प्रणाम करके वहांसे चल दिया. थोड़े दिनोंमें उत्तर दिशाके एक अरण्यमें जा पहुँचा. यह निर्जन होनेपर भी रम्य अरण्यकी भूमि अनेक पर्वतगुहा, जलप्रवाह और सुबक्षोंसे न्याप्त होनेके कारण मनको स्वासाविक रीतिसे प्रसन्न करनेवाली थी. वहां एक सुंदर प्रवाहके समीपकी गुहामें मैंने निवास

किया. दूसरे दिन पवित्र जलमें स्नानादि प्रातराहिक कृत्य करके सूर्यके सम्मुख वैठ कर संकल्प किया कि अपने भक्तोंपर शीव प्रसन्न होनेवाले भगवान् शिवजी प्रसन्न हो मेरा अदूट धन प्राप्तिरूप मनोरथ पूर्ण करेंगे तव ही मैं अन्न प्राशन करूंगा. फिर पार्वती सहित शंकरका सर्वेदा ध्यान और उन्हींके मंगलनामरूप मंत्रका एकायचित्तसे जप करता हुआ मैं एक मास पर्यन्त वनफलोंका नित्यप्रति एक बार आहार करके रहा. दूसरे महीने केवल शुंब्कपत्ते खा कर रहा. इस प्रकार पांच महीने वीत गये. ८ मैंने विचार किया कि इससे दुछ काम न होगा " अर्थ साध्येद्वा देहं पातयेत्" इस निश्चयसे छठे महीनेमें पर्णाशनको भी त्याग कर केवल अन-शन वर करने लगा. भगवान् शंकरको भक्तजनोंने आशुतोष कहा है सो किस प्रकार यथार्थ है अब उसका मुझे ठीक २ ज्ञान हुआ। अनशन व्रतसे मेरा शरीर विल्कुल सूख गया और प्राण रहनेमें भी शंका हुई, मेरे नेत्रादि सव इन्द्रियोंसे अपना २ कार्य करनेकी दैवी शक्ति जाती रही, जिह्नासे मंत्रका जप भी ठीक २ न हो सके, अब केवल अंतःकरण हीमें मनोमय रीतिसे होने लगा, और यह भी निश्चय हुआ कि यह स्मृति भी अधिक न दिन तक न रहेगी. "

यह अन्तिम वाक्य सुन छद्रार्लिंग अपने श्रीरको कंपायमान करके वोळा:—"अहा ! जिस खीकी द्रव्यलालसाके लिये उसके पितकी ऐसी द्यार्द्र मृत्युसमान अवस्था हुई, उसके समान दुष्ट घातकी पितद्रोहिणी खी और कौन होगी ? हर हर ! थिकार है उस कठोर हृदयवाली कृत्याको, कि जिसने क्षुद्र सुखके लिये अपने इस लोक और परलोकके साथीरूप, अपने परमेश्वररूप, अपने सत्य सौभाग्यरूप, अपने सर्वस्वरूप पितका क्या होगा, इसका कुछ भी विचार न किया ? पर आप सरीखे द्यालु और सद-सिंद्रवेकी पुरुष ऐसी अवलाओंकी स्वामाविक जड़ताके कारण हुए अपरा-धोंको नहीं गितते, इस लिये आपको परमभमपूर्वक प्रणाम " ऐसा कहते कहते उसकी आंखोंमें आंसू भर आये, तव सुविचारशर्माने कहा—" प्रिय सखे ! मेरा चृतान्त मात्र सुन कर ही जब आपको इननी करणा हुई, तव जिनकी प्रसन्नताके लिये मैंने उम्र तप आरम्भ किया था, उन द्याक

१ ह्वाका घका रुगतेते अपने आप दृक्षसे हृट कर गिरनेवार्छ सूखे पत्ते.

भंडाररूप शंकरको अपने भक्तपर कैसे दया उपजे विना रहे ? उनको अत्यन्त करुणा उपजी. थोड़ेसे उपवासोंके (अनशनके) अन्तमें एक सुन्दर वालयोगीके वेपमें वे मेरे प्रत्यक्ष हुए और मेरा इच्छित मनोरथ पूर्ण कर क्षणभरमें मेरी दृष्टिसन्मुखसे मुझे आनन्दाश्चर्यमें मग्न कर अदृश्य हो गये." यहांतक वृत्तान्त कह कर सुविचारशर्माने मौन धारण कर लिया, तब छद्यालिंगने पृद्धा— " कृपावन्धु ! शंकर प्रभुने आपका मनोरथ किस प्रकार पूर्ण किया ?" सुविचारशर्मा बोला— " अब समय हो गया है इस कारण अवकाश मिलेगा तो शेप वृत्तान्त कल कहूंगा," ऐसा कह वे दोनों समाधिस्थ गुरुदेवको प्रणाम तथा चरणोंको बंदना करके अपना २ नित्य करनेको चल दिये.

## त्यागनिर्णय

गुरुजीकी दी हुई आज्ञानुसार जप-स्मरण-ध्यानादि क्रियाके नित्य-कर्मसे निवृत्त हो तीसरे दिन चौथे पहर, वे दोनों एक रम्य वृक्षके नीचे . इकट्ठे हुए, तव छदाके पूछनेसे सुविचार अपना पूर्व वृत्त किर कहने छगा-वह बोला- " मित्र ! बालजटिलक्ष्पधारी शिवजीने मेरे हाथमें एक तेजस्वी पत्यरका टुकड़ा देकर कहा कि हे त्राह्मणपुत्र ! छे यह पत्थर ! तेरा मनोरथ पूर्ण करनेको तुझे देता हूं, यह असंख्य सुवर्णका भंडार है. तू जिस समय जितना सुवर्ण चाहेगा, उतना इसमेंसे प्राप्त होसकेगा, इसका नाम स्पर्शमणि है, इससे ताम्र, छोह आदि धातुको स्पर्शमात्रसे सुवर्णरूप कर देनेका इसमें अमूल्य गुण है, इस द्रव्यका तू सदा सद्व्यय करना इसके योगसे तुझे किसी समय महात्मा सद्गुरुका दर्शन होगा, जिनकी ं सेवा करके तुझे आत्मज्ञानरूप अलभ्य लाभ मिलेगा ' मित्र ! शंकर भगवान्के वचनसे चेतना पाकर में सदा सद्गुरुकी शोध करता था, ज्सीसे मुझे इन महात्मा सद्गुरुवर्यके चरण.प्राप्त हुए हैं. इस स्पर्शमणिके योगसे मैंने अनेक प्रख्यात और गुप्त तीर्थ देखे, अनेक सन्त महात्माओंके दुर्शन किये और उनके दुर्शनोंकी लालसासे स्थल स्थलपर, कोई न कर सके ऐसी रीतिसे बढ़े २ ब्रह्मभोज मेळे किये कराये, कई एक धर्मकार्य चलाये कि जिनके कारण महात्मा लोग स्वामाविक इन स्थानोंपर आये और अनेक आशीर्वाद दिये और मेरे समागम हुए. ' इन समस्त पुण्योंका

उद्यरूप अन्तमें सूर्यप्रहणके मेलेमें कुरुक्षेत्रके विपे मुझे अपने फुपालु गुरुदेवके दर्शन हुए. जिनकी कृपासे अव में कृतार्थ हुआ हूं. " यह सुन छचािंहिंगने पूछा—" तुम कुरुक्षेत्रमें फिसलिये गये, वहां तुमने क्या प्रयत्न किया, गुरुदेवके दर्शन किसप्रकार हुए और वहांसे तुमको गुरुजी सायही ले आये अथवा कैसे तुम यहां आये और तुम्हारा वह स्पर्शमणि कहां है, मुझे वह दिखाओगे?" इत्यादि प्रश्न करनेसे सुविचारने अपना सर्वे वृत्तान्त इत्थंभूत कह सुनाया और कहा कि " स्पर्शमणि गुरुमहाराजने फेंक दिया, तथा उसके लिये मुझे खेद होनेपर उसके वदलेमें दूसरे असंख्य मणि दिखाये, यह कथा भी अथसे इति तक कह दी. " तब छदाको ऐसा आनन्द हुआ कि मानो उसकी कोई धारण की हुई धारणा पूरी हो गयी हो, अत एव उत्साही मुखसे वोला-'' अच्छा अव तो, हे मेरे प्राणमित्र ! जो कि तुमको वहुत प्रयास करना पड़ा, तो भी तुम्हारी अन्तर्भावना ज्ञानप्रा-प्तिरूप भगवत्कृपासे सिद्ध हुई और अब आप सर्वथा कृतकृत्य हुए हो, अव आपको कुछ करना अथवा मिलना वाकी नहीं रहा, तो भी विनयपूर्वक आज्ञा हेता हूं कि पूर्व आप अपने घरमें ही स्त्रीजाति यानी ' मेरे स्वामि-नाथ आज आवें, कल आवें, ऐसी वाट देखती अवलाको-कहो कि अपराधिनी अवलाको—कितने लम्बे समयसे तज दिया है, उसकी क्या दशा ह़ई होगी 'इसका भी कभी स्मरण होता है, दयाके कारण भी कभी **उसके पतिवियोगरूप अपार पीड़ाका विचार आपको आता है** ? आप उसके सम्वन्धमें क्या करना चाहते हो <sup>१</sup> '' सुविचार वोला- " सखे ! जहांतक में गुरु विहीन अकेला ही विदेशमें फिरता और स्पर्शमणिकी सहा-यतासे जिसमें अपार द्रव्यका व्यय हो ऐसे अनेक धर्मकार्य करता, उसमें 🕥 कभी २ उस द्रव्यठालसावालीका मुझे स्मरण हो आता था कि यदि इस समय वह मेरे साथ होती तो अपने हाथसे असंख्य द्रव्यका यथेच्छ **अपयोग करके** अंपार आनन्द पाती, प्रसंगोपात्त उसकी पतिवियो-गपीड़ासम्बन्धी विचार भी मुझे आता, परन्तु उससे क्या, इस लिये कहीं में अपराधी होता, मेंने अकारणसे वा उसके छेशसे उसका त्याग किया नहीं था, उसकी द्रव्येच्छामात्र पूर्ण करनेके लिये ही उसको अकेली छोड़ कर मैं चल निकला था, इसलिये उसके सन्तापका फल उसे मिला. उसमें

मेरा क्या अपराध ?" " अस्तु: पर अव ? " छद्मने पूछा. " अव क्या ? अव तो जो छुछ होना चाहिये था वह अपने आप ही हो चुका है;" सुवि-चार वोला-" मुक्तिमार्गमें विन्न डालनेवाला जो (त्याग करनेयोग्य) पदार्थ-कनक और कान्ता, वह अपने आप ही अलग हो गये हैं, वहुत समय वीत गया, इससे स्त्रीके लिये भी जो होना होगा सो होगया होगा, या तो मर गयी होगी वा मन मारे घरमें वैठी होगी और मणि भी खो गया, इससे अव तो निश्चिन्त हो भगवद्ध्यान करते गुरुमहाराजके चरणोंमें ही निवास करना विचारा है," पर मित्र ! अब तुम्हारा गृहस्थाश्रम सम्बन्धी क्या विचार है ? " वह वीला कि मैंने तो अपना विचार पूर्व ही आपसे कह दिया कि मैं तो विवाह करूंगा ही नहीं." छन्मने कहा-" पर जिसका विवाह होगया हो उसको स्त्रीका जीते हुए त्याग करना, यह शास्त्र और लोक दोनों रीतिसे निन्दा ही है, ऐसा होनेपर आप उसके लिये क्यों उलटे निश्चय पर आये हैं ? क्या स्त्रीका त्याग करनेवाला ही त्यागी गिना जाता है ? मेरी समझसे तो ऐसे त्यागी पुरुषको त्यागका फल भी यथार्थ ं नहीं मिलता, स्त्रीका त्याग करके विधिरहित आपने परम धर्मेरूप सारे गृहस्थाश्रमका त्याग किया है! और यह तुम्हारा त्याग यथार्थ नहीं, विन्क राजसी त्याग है, इसके छिये आप पूर्णावतार श्रीकृष्णचन्द्रजीके सर्वमान्य वचनरत्नोंको क्या भूल गये हैं ? उन्होंने त्यागका जो लक्षण कहा है, उसमें स्पष्ट कहा है:--

' दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्छेशभयात्त्यजेत् । स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफ्छं छमेत् ॥ गीता्१८।८

जो कर्मको दु:ख समझ कर शरीरक्षेशके भयसे त्यागता है, सो रजो/ गुणी त्यागको करके त्यागके फलको निश्चय नहीं प्राप्त होता है. तात्पर्य
रजोगुणी पुरुप मेळ अन्तःकरणवाला होनेसे खान दानादि कर्मोंको दु:खरूप जानता है, यह नहीं जानता कि इन कर्मोंको करनेसे मेरा अन्तःकरण
शुद्ध होकर मुझको ज्ञान प्राप्त होगा, जिससे सब दु:खोंकी निवृत्ति और
परमानन्दकी प्राप्ति होती है. विना अन्तःकरण शुद्ध हुए त्यागका फल ज्ञान
निष्टा प्राप्त नहीं होती ' और दिजों ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों ) का गृहस्थाअम वेदोक्त कर्मरूप ही है, तो खीको त्यागकर तुमने अविधिसे गृहस्थाअमका त्याग किया और गृहस्थाअम छोड़ा, इससे स्वाभाविक सर्व वेदोक्त

कमोंका त्याग किया जानो और इन कमोंका त्याग भी राजस त्याग हुआ इससे उनका फल तुमको वैसा ही मिलेगा. श्रेय:प्राप्तिका श्रम व्यर्थ जायगा. सबसे पहले यही विचार करना है कि आवश्यक कमें तो त्रिकालमें भी त्याग करनेयोग्य नहीं. वे अनेक दोपवाले भी हों तो भी क्या हुआ है अवश्य "सहजं कमें कोंतेय सदोपमिप न त्यजेत् "ऐसा होनेपर आपको त्यागी होनेके ऊपर ही अधिक प्रीति-श्रद्धा हो तो उसका त्याग भी पुरुपोत्तमने अर्जुनप्रति कहा है कि 'यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते "समूल कर्मका त्याग करनेवाला त्यागी नहीं, विलक्ष जो विधिपूर्वक कर्म करता हुआ, उस कर्मके फलका त्याग करता है वही त्यागी है, क्योंकि अपने कर्तव्यकर्मका त्याग नहीं ही करना चाहिये. यह मोहसे कोई उसका त्याग करे तो वह तामसी त्याग गिना जाता है. अत: राजसी त्यागसे भी छोटे दर्जेका त्याग है. गीतामें कहा है—

' नियतस्य तु संन्यासः कर्मणा नोपपद्यते । मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः॥ '

तुम्हारी गृहिणी कि जिससे ही तुम्हारा गृहस्थाश्रम था, उसका त्याग करोगे तो तुमको शास्त्रविधि छोप करनेक दोपसे छिप्त होना पड़ेगा और जो मतुप्य शास्त्रकी आज्ञाको न मान कर अपनी इच्छानुसार वर्तते हैं, उनको कर्मयोगकी सिद्धि प्राप्त नहीं होती, यही नहीं, यिक उनको इस छोकमें भी सुख नहीं मिछता और परमगति (मोक्ष्) भी नहीं मिछती, इसिछये आप उन पुरुपोत्तम श्रीकृष्णजीके अद्वितीय वाक्यको भूछे जाते हो ? उन्होंने स्पष्ट कहा है—

भ्यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः । न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् ॥ ?

पत्नी जीती हो तो उसकी प्रसन्नतापूर्वक अनुमति लिये विना जो मनुष्य गृहस्थाश्रमका त्याग करता है, वह महापापभागी होता है, इसमें संज्ञय नहीं, यह वात आप जानते ही हैं. " यह युन ऋषिपुत्र युविचारहार्मा वोला—" मित्र ! तुम कहते हो सो सत्र प्रकार ठीक है, धर्मयुक्त है, स्त्रीकी अनुमति विना गृहस्थाश्रमका त्याग करनेवाला दूषित है, वेसे ही कमोंको दुःखरूप समझनेवाला तथा आवश्यक कमोंका त्याग करनेवाला भी

दोपभागी है. पर वह उदाहरण मेरे सम्बन्धमें वनता नहीं, त्याग नहीं करने योग्य तथा अत्यावश्यक कर्म-यज्ञ, दान, तप, स्वाध्यायादि इनका त्याग मैंने नहीं किया और स्त्रीका भी त्याग करनेके हेत्रुसे मैं घरसे नहीं निकला था पर सौभाग्यवश घरसे निकलनेके पीछे आजतक सारे संयोग ही ऐसे मिलते गये, कि जिनसे मेरे कर्मोंकी पीडा अपने आप ही निकल गयी है: भ्रातः ! तुमने गृहस्थाश्रम सम्वन्धी और कर्मादिककी . आवश्यकता सम्बन्धी जो विवेककह कर वतलाया, उसे मैं पहलेसे ही भली-भांति जानता हूं, परन्तु उसके साथ यह अवश्य ध्यानमें रखना है कि, धर्मादिकका गर्भित हेतु ज्ञानप्राप्तिके लिये चित्तशुद्धि करना है कि इस लोक पर लोकके सुलकी प्राप्ति होता है यह तो कहिये. जो पदार्थ चित्तकी शुद्धि और चित्तकी प्रसन्नता होनेमें प्रतिकूल हो, ऐसे गृहस्थाश्रमका क्यों आचरण किया जाय ? ऐसा कर्म किसल्लिये करूं ? में पहले ही कह चुका हूं कि मेरा गृहस्थाश्रम मेरे चित्तको शुद्ध यानी प्रसन्न करनेके बढ़ले ्रु एलटा महामलिन और परम अस्थिर विक्षिप्त कर डाले ऐसा था, प्रस-न्नताके वद्छेमें मेरे चित्तमें सदा उद्देग ही रहा करता था और मनकी शुद्धिके वद्लेमें द्रव्य कैसे मिले, स्त्रीका मन कैसे मनाऊं, इत्यादि विचार ही रमते रहते, पर अव तो गुरुवर्यकी कृपासे वह सब दु:खमूल लीन हो गये हैं. आज मैं निर्द्धन्द्व हूं. इस जगतमें मनुष्यजीवनका साफल्य आत्म-कल्याण होना ही है, इस आत्मकल्याणके अर्थ ही समय सत्कर्मोंकी आव-श्यकता ज्ञास्त्रोंमें वर्णन की है. धर्मज्ञास्त्रमें समग्र गृहस्थाश्रमादिक धर्मीका ही प्रतिपादन किया है. उसमें स्पष्ट कहा है कि-

' इज्याचारदमाहिंसादानस्वाध्यायकर्मणाम् । अयं तु परमो धर्मो यद्योगेनात्मदर्शनम् ॥ ' (याज० )

अर्थ—यज्ञ करना, सदाचार पालना, इन्द्रियोंका दमन करना, किसी प्राणीको पीडा न देकर अर्हिसा धर्म पालना, दान देना, वेदपाठ करना, इत्यादि सब कमोका परम ( यथार्थ ) धर्म ( हेतु-फल ) यही है कि इनसे आत्मदर्शन हो सके और इनका नाम ही आत्मकल्याण गिनाया है।

इस संसारमें जन्म लेकर जो कुछ किया जावे वह आत्मकल्याणके अर्थ ही करना है. आत्मकल्याण जिससे हो वही धम और वही आवरण कर- नेयोग्य हैं और जो कुछ धर्म भी कहे जाते हों तो भी वे त्याग करने योग्य हैं और इस न्यायसे आत्मकल्याणमें हानि करनेवाले सव कार्य त्याग कर-नेयोग्य हैं. शिष्ट जनोंने कहा भी हैं—-

> <sup>4</sup> त्यजेदेकं कुलस्यार्थे त्रामस्यार्थे त्यजेत्कुलम् । ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथिवीं त्यजेत् ॥ <sup>7</sup>

अर्थ—एक आदमीका त्याग करनेसे कुछ वचता हो तो उस एक न आदमीको भछे ही त्याग देना, वैसे ही एक छुछका त्याग करनेसे प्रामकी रक्षा (भछाई) होती हो तो उस छुछको त्याग देना और एक ग्राम छोड़-नेसे देश वचता हो या उसका कल्याण होता हो तो उस प्रामको छोड़ देना अच्छा और आत्माके (अपने) कल्याणके लिये सारी पृथिवी छोड़ देनी. हे मित्र! हे धर्महा मित्र! तुम्हारे कहनेके अनुसार में खीमात्रके ही प्रसन्न करनेके लिये अपने ऐसे छुढंगे गृहस्थाश्रममें लवलीन रहता तो फिर अन्तमें मेरी आत्माको परिणाममें क्या फछ होता, इसका तु ही विचार कर अब तो प्रणाम उस घरको, गृहस्थाश्रमको और गृहस्थाश्रमके मूळहप उस छेशकारिणी, सन्तोपहारिणी खीको भी अन्तिम प्रणाम! प्रणाम!!"

यह "अन्तिम" शब्द वोलनेक बीच ही छन्नाल्ंग वोल उठा— " हां, हां, हां, हुपानाथ ! आप सुझ होके ' स्त्रीको प्रणाम ' यह शब्द कैसे वोलते हो ? अपने स्वामीके इस प्रकार कहनेसे पतित्रत पालनेवाली की अपनेको अत्यन्त पापिनी और नरकगामिनी गिनती है और अपनेको बढ़ा भारी दंड प्राप्त हुआ समझती है. वह प्रत्यक्ष नहीं, इससे ऐसा वोलनेमें क्या अड़चन है, यदि आप ऐसा मानते हो तो परोक्षमें भी किसी मनुष्यके साथ अयोग्याचरण उसको दूपित करता है, अस्तु. सुझेपु कि बहुना ! मेरी प्रार्थना इतनी ही है कि को छुळ हुआ सो हुआ, उसने आपके साथ अपराध ही किया, पर आपका तो उससे कल्याण ही हुआ है, और उसके दु:खका तो पार ही नहीं. ' सहदय पुरुपोंको ऐसा शोभा नहीं देता, कि जो आदमी अपनी भूलसे गहरे जलमें जा पहुँचा हो, हूबा जाता हो ऐसे गोते खाते हुए दीन मनुष्यको उस दु:खसे उद्धार करनेके वदले एक भारी धका देकर इन्ना देना. "

यह सुन कर सुविचार वोला-''प्रियसखा ! अव बहुत हो गया. वार २ इसकी वात क्यों छेड़ते हो ? कजराई हुई अथवा बुझी हुई अग्निको फिरसे प्रदीप्त करनेका कुछ प्रयोजन नहीं. जो कुछ होना था वह अपने आप ही हो गया है. 'वह कहां और हम कहां ?' उसके सम्बन्धका अब सुझे कुछ भी विचार नहीं. यह तो ईश्वरने अकस्मात् कृपा की है और सव ज्ञाधियोंसे मुझे मुक्त किया है, तो फिर वे प्रयोजन उस वातकी याद करना यह तो मुझे रुचता नहीं. अव तो गुरुसेवा यही अपना कर्तव्य है. " तव छद्मिलाने कहा-" कृपानाथ ! मैं नहीं मान सकता कि गुरु-महाराजको तुम्हारा विचार मान्य हो, मैं समझता हूं कि उनको यह वात माछ्म ही न होगी कि तुम ऐसा अनर्थ करके यहां आये हो. नहीं तो वे कभी तुमको आदर न देते, वे कदाचित् अन्तर्यामी होनेसे जानते भी होंगे, तो तुम्हारा ज्ञानप्राप्तिका कार्य पूर्ण होनेतक ही तुमको यह उपदेश नहीं देते पर कार्य पूरा होते ही, मेरी समझमें तो तत्काल तुमको घर जानेकी आज्ञा देंगे. विलक इस विपयमें मेरी एक प्रार्थना है कि कदा-चित् गुरुमहाराज आपको घर जानेकी आज्ञा करें तथा आप गृहस्था-अमी हो या कैसे, ऐसा प्रश्न पूछें, तो तुम अपने त्यागीपनकी छहरोंके भँव-रमें पड़ कर उन महा पुरुषसे छल नहीं करना. क्योंकि ऐसे महापुरुषोंकी वंचना करनेवालेको इस अपराधके कारण पीछे वड़ा पश्चात्ताप करना पड़ता है, इसका एक सचा इतिहास मुझे याद है." यह सुन कर सुविचारने कहा- " प्यारे ! सद्गुरुकी वंचना करनेके समान दूसरा पाप ही नहीं, यह मैं भलीभांति जानता हूं. उन पूज्यपादकी पवित्र आज्ञासे एक तिल-🕴 मात्र भी उलटा आचरण करना, इसे में वड़ा भारी अपराध समझता हूं. क्योंकि सद्गुक्की पवित्र आज्ञा पाछनेमें ही शिष्यका कल्याण वसता है, तो फिर में ऐसा प्रतिकृळ आचरण क्यों करूं ? पर ऐसे सद्गुरुकी वंचना करनेवालेका इतिहास क्या है, उसके सुननेकी मेरी इच्छा है " ऐसे कह कर उसने सूर्यकी और देख कर विशेषरूपसे कहा- " प्यारे छदा! आपकी वातचीत यदि समय मिलेगा तो कल सुनेंगे, आज तो समय हो गया, अब इमको आश्रमपरिचयिक लिये उठना चाहिये.



ॐ नमोऽन्तर्यामिणे

## सृक्ष्म बिन्दु २ सरा-संन्यासाख्यान

केनाप्यनर्थरुचिना कपटं प्रयुक्त-मेतत्सुहत्तनयवन्धुमयं विचित्रम् ।
कस्यात्र कः परिजनः स्वजनो जनो वा
स्वप्नेन्द्रजाळसदशः खळु जीवळोकः ॥ १ ॥

अर्थ—अनर्थ करनेकी रुचिवाले किसीने यह मित्र, पुत्र और बर्धुओं-वाला विचित्र कपट (जाल) रचा है, इस संसारमें कौन किसका चाकर ! कौन किसका मित्र ! कौन किसका कुटुंबी ! सचमुच यह जीवलोक स्वप्नमें देखे हुए \_\_ इन्द्रजालकी तरह है.

## ₹<del>112</del> ₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩

अश्वास्त्र भी गुरुजी समाधिमेंसे जाग्रत् नहीं हुए, इस कारण अपने नित्य क्षिण अपने नित्य क्षिण अपने नित्य क्षिण अपने नित्य क्ष्यानपर वृक्षके नीचे आ बैठे और प्रस्तुत विषयपर प्रश्नोत्तर करने छगे. सुविचारद्यामीने छद्यिलगसे पूछा—" प्रियसखा ! तुम्हारी बुद्धि बहुत सूक्ष्म और अन्तःकरण स्वच्छ दूर्पणके समान शुद्ध माल्यम होता है,क्योंकि सनातन धर्मके सिद्धान्त तुम्हारे अन्तःकरणपर बहुत अच्छी तरह समझ पूर्वक अटित हुए हैं. तेरे आरंभका दैहिक और मानसिक संस्कार कहां और किसके द्वारा हुआ है, सुझे तेरा पूर्ववृत्त जाननेकी इच्छा हुई है, पर आतः! पहुंछे तू चस संन्यासीका वृत्तान्त कह सुना. " छद्म बोछा— " छपानाथ! मेरे पिताश्रीको आप पीछे जानेंगे, पर मेरे गुरुवर्थ, कि जिनकी अखंडित पवित्र सेवा यही मेरा सदाका कर्तव्य था, वे तो विल्कुळ आपहीके समान कान्तिनान और परम धार्मिक वृत्तिके थे, आपको देखते ही मुझे प्रतिक्षण

उनकी याद आ जाती है, आप उनकी प्रत्यक्ष मूर्ति ही हो, ऐसी भावना वारंबार होआनेसे, मेरा उनके वियोगका दु:ख भूल जाता है, इसीसे जैसी उनके चरणोंमें गिरनेकी मेरी टेव थी, वैसे ही आपके चरणोंमें भी प्रेमावेशसे में गिर जाता हूं, जिसे आप अत्याचार समझ कर मुझे प्रेम—प्रागल कहते हो. भले कहो, उससे मेरी कुछ हानि नहीं पर मुझसे ऐसा किये 🧯 विना रहा नहीं जाता. मुझे मेरे गुरुका वियोग है, असहा वियोग है, जो सहन नहीं होता, पर क्या करूं ? मैं परम हत्तभाग्य, अपराधी, कि भेरे अपने ही अपराधके कारण, में अधिक समयसे उनकी पवित्र सेवासे विमुख हुया हूं. अस्तु. निराशासे भरतखण्डमें चारों ओर भटकते भट-कते, आपके समान सत्सखा और इन योगीश्वरके सदश सद्गुरुवर्षके दर्शनोंका यहां लाभ हुआ है, यह कुछ थोड़ा लाभ नहीं. परिणाममें प्रसु हमारा कल्याण ही करेंगे. अपने पूज्य गुरुजनोंकी मनोवृत्त्यतुसार जो नहीं चलता, अथवा अपने मनकी लहरीके वश हो, उनकी पवित्र आज्ञा-्रका उछंघन करता है, अथवा उनकी वंचना (छछ) करता है, उसको जो फल मिलता है वह तो आपके अनुभवमें आ ही गया है, तो भी आपकी मनोवृत्तियां जो गृहस्थाश्रम और उस वेंचारी अवळाका त्याग करनेसे उच्छृंखळ हो रही हैं उनका भविष्यमें क्या फल होगा इसके विषयमें में एक इतिहास कहता हूं सो सुनी."

इतना कह कर छद्मिलंग बोला-"प्राणसखा! पूर्व पुण्यरूप जलप्रवाह करनेवाली गंगाजीके तट पर एक भव्य शिवालय वना हुआ था. उस मिन्दरके समीप ही पत्थरका एक सुन्दर बाट वना हुआ था. उस शिवम-न्दिरके समीप ही पत्थरका एक सुन्दर बाट वना हुआ था. उस शिवम-न्दिरके सदा अखण्ड पूजन हुआ करता था. पूजनेको आये हुए स्त्री पुरुप्तिके जय जय शम्मो ! हर हर ! महादेव पार्वतीपते ! इत्यादि हर्षनाद तथा बढ़े २ घण्टोंका शब्द दूरसे सुन कर ही लोगोंके मनमें भक्तिमाव उत्पन्न कर देता था. घाट पर ही शिवालयके पास तीर्थवासी और आने-वाले प्राणियोंके ठहरनेके लिये एक सुन्दर धमेशाला वनी हुई थी. कि समीप ही एक सुन्दर नवपहन सधन अश्वत्य (पीपल) का वृक्ष था. घाटपर तथा उसके सामनेके किनारेपर दूसरे अनेक जातिके वृक्षोंसे वन सुशोभित हो रहा था. 'अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां विमूतिरीश्वरस्य वै अश्वत्थः

(पीपल) वृक्ष यह सव वृक्षोमें उत्तम तथा ईश्वरकी विभूतिरूप होनेसे, उसमें जल सिंचन करना, उसका पूजन करना इत्यादि, यह अभीष्ट कर्म-फल देनेवाला है, ऐसा जान कर पासके गांवकी उच्च वर्णकी अनेक खियां उस अश्वत्थका पूजन करने आती थीं. "

"एक वार सब खियां शिवजीका तथा अश्वत्थका पूजन अर्चन करके अपने २ स्थानको चलीं गयीं, पर एक नवयौवना सुन्दरी, 'मानो कोई अपनी वहु कठिन कामना पूर्ण होना इच्छती हो ' वैसे दृढ़मनसे अकेली ही उस अश्वत्थका पूजन करके उसकी प्रदक्षिणा करती हुई दृष्टिगोचर हुई. जब ठीक दो पहर होनेको हुआ तब प्रदक्षिणा कार्य समाप्त करके पर चलनेको तयार हुई. इतनेमं पासकी धर्मशालामं एक महाप्रचण्ड तेजस्वी यतीश्वर ठहरे हुए उसे दिखाई पड़े, जिनके दर्शनमात्रसे ही सनेक पापोंका नाश हो जाय. उसने विचार किया कि ऐसे महात्माके दर्शन अवस्य करने चाहिये, ऐसा निश्चय कर वह युवती उनके सन्मुख गयी और "नमो नारायण " कह कर उनके चरणोंको वंदना की. तव उन यतीश्वरने भी ' अखण्डसोभाग्यवती सत्पुत्रवती भव ' ऐसा आशीर्वाद दिया. यह सुन कर उस सुन्दरीको कुछ हँसी आयी. पुन: वन्दन करके जानेके छिये खड़ी हुई, तब महातमा बोले " बाई ! तुझे हँसी क्यों आई ? क्या किसी प्रकारका मुझमें कोई दृपण तुझे माॡम हुआ ? " युवती वोली- " ना, क्रपानाथ ! सो तो कुछ भी नहीं, विलक आप साक्षात् ईश्वर समान प्रतापी और तेजस्वी माछ्म होते हैं, पर भापका आशीर्वाद मेरे सम्बन्धमें मिथ्या है, ऐसा जान कर मुझे हँसी, आयी. " यतीश्वरने पूछा; " क्यों पुत्री ! मिथ्या कैसे ? तू तो सीआर्यवती है न ? " युवती वोली- " प्रभो ! मेरा सौभाग्य तो नाममात्र ही है, क्योंकि मेरे स्वामी तो आज लगभग वारह मास हुए काशीपुरीमें संन्यासी होगये हैं. कहिये छुपानाथ ! अब मेरा सौमाग्य असण्ड कैसा ? और मेरे सत्पुत्र होना भी कैसे सम्भव ? " यित्रोला-''वेटी! मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि तुझसरीखी तरुण स्नीको निरीधार छोड़ जो पुरुष संन्यासी हुआ होगा वह कैसा निर्देय होगा ! **उस क्रपणको संन्यास देनेवाला गुरु भी कैसा धर्मविहीन होगा! हर हर!** हरि ! हरि ! उन गुरु और शिष्य दोनोंको शास्त्रके अनुसार दण्ड मिल्ना

चाहिये. पर वाई! उस संन्यासीका नाम धाम कुछ तुझे मालूम है कि जिन्होंने तेरे स्वामीको संन्यास दिया है ? " वह तरुण स्त्री वोछी-" महाराज ! पूरा २ निश्चय तो मुझे माळ्म नहीं, पर साधारण रीतिसे इतना जानती हूं, कि श्रीमती भागीरथीके दशाश्वमेघ घाटपर ही उन संन्यासी महाराजका मठ वना हुआ है और वह मेरे स्वामीका गुरु आपके समान वयोवृद्ध तथा समर्थ विद्वान् है ! " यतीश्वर वोळा- " ठीक ! तुम्हारे स्वामीकी उम्र क्या है ? उसका नाम क्या है ? उसकी हुलिया ( शरीरकी स्थिति ) क्या है ? " युवती वोळी- " मेरे नाथका शरीर गौरवर्ण, शरीरपर रोमादिक सामान्य, शरीरका संगठन सुन्दर, नाजुक और मुखमुद्रा बहु तेजस्वी तथा शान्त है, उनकी आयु इस समय पूरे ३५ वर्षकी है. उनका नाम बि-" इस प्रकार उसके नामका प्रथमाक्षर मात्र ही वोल कर नीचेकी ओर देखने लगी. पूरा नाम संकोचवश नहीं लिया था, कि यतीश्वर वीचमें ही वोल उठा-क्या"विश्वान्तर्वर्ती?" यह सुन कर युव-तीने अपना शिर नीचेको झुका लिया. तव यतीश्वरने कहा- "ठीक, ठीक, तुम्हारे स्वामीको मैंने कई अंशोंमें पहचाना, पर उसका पूर्ण विश्वास होनेके लिये मुझे कितनी वातें और जाननेकी इच्छा है, वेटा ! तू एक काम कर, तेरे घरमें कोई वृद्ध मनुष्य हो तो उसको साथ छेकर मेरे पास आना. तेरे आनेतक में यहीं हूं. " युवती वोळी- " पिताजी ! में यहीं अपने पिताके यहां रहती हूं. मेरे वृद्ध माता पिता दोनों जीवित हैं. मेरा स्वामी यहींसे मुझे छोड़ कर चला गया है, इस लिये मैं अपने तीर्थरूप पिताको साथ छेकर आपके पास आऊंगी. " ऐसे कह यतीश्वरके चरणोंमें प्रणाम करके वह युवती अपने घर चली गयी.

उस स्त्रीके जानेके पीछे वह महात्मा यतीश्वर वहे गंभीर श्वास छेकर, अपने मनमें कहने छगा "हर हर! यह तो वहा भारी अनर्थ करने-का आरोप विल्कुछ अपने ही शिरपर आया! अहो! उस विश्वान्तर्नतीं-को ही मैंने शिष्य कर संन्यस्त दीक्षा दी है, उसकी शरीराकृति आदि इस युवतीके कथनानुसार ही है, वय भी उतना ही है, समय भी मेरे पास आये उसको इतना ही हुआ और स्थान भी इसने वत्तछाया वह हमारा ही है, अब अधिक क्या जानना है ? पर अरे ! उस दुष्टने तो मुझसे वंचना करी. जब मैंने पूछा था तब उसने स्पष्ट कहा था कि मेरे की वा पुत्र कोई नहीं है, हाँ, उसका वैराग्य, उसका शील, उसकी ज्ञाननिष्ठा सब तो सरा-हनीय है, परन्तु उसने अपने गृहस्थाअममें ऐसी दावानल सुलगती छोड़ कर उसका त्याग किया ? इसके समान दूसरा कोई अनर्थ नहीं. हा देव ! हे परमात्मन ! अब मैं क्या करूं ? उसने तो महा अनर्थ किया ही है, पर उसके अनर्थमें मेरा भी कर्तव्य संबद्ध होनेके कारण यह सारा अपराध मेरे शिरपर आता है, चलो, अब तो यहांसे मैं काशीपुरी हीको छौट कर जाऊं और उस दुष्टको शिक्षा करूं, पर अरे ! मैंने काशीसे सेतुवंध रासेश्वर चलनेका संकल्प किया था, उसका अब क्या विचार कर्क ! "

ऐसे अनेक प्रकारकी कल्पना यतीश्वर अपने मनमें करता है, इत-नेमें वह स्त्री अपने पिताके साथ वहीं आ पहुँची बुड्डेने आते ही 'नमो नारायण ' कह कर यतीश्वरको वंदन किया. मध्याह समय हो गया था इस कारण और सब बात छोड़ कर उसने भिक्षाके लिये अपने घर पंधार-नेकी प्रार्थना की महात्मा बोल-" द्विजनर्थ ! भिक्षाका समय अवस्य हो गया है, परन्तु तुम्हारी पुत्रीका असह्य दु:ख जबसे मैंने सुना है तबसे मेरी भूख प्यास सब भूळ गयी है, बल्कि उल्टी मेरे अन्तः करणमें ऐसी भारी खेदाग्नि प्रकट हुई है, कि उसे हर तरह दवाता हूं पर वह ठिकानेपर नहीं आती, मैं काशीपुरीसे श्रीरामेश्वरजीकी यात्रा करने निकला हूं, पर अव यह यात्रा इस समय मुझसे पूरी होती दिखाई नहीं पड़ती, क्यों कि हुम्हारी पुत्रीका दुःखानल सुलगानेमें अधिकतर मेरा भी भाग है ऐसा माल्यम होता है " ऐसा कह कर वह महात्मा बहुत खिन्न होता हुआ, पुनः बोछा- " क्या आपके जमाईका नाम विश्वान्तर्वर्ती है ? इसी नामका तरुण और विद्वान् नैष्टिक ब्राह्मण छगभग बारह मास हुए, उसने हमारे पाससे सन्यास दीक्षा प्रहण की है, अन्य सब चिह्न आपकी पुत्रीके मुखसे सुन कर मुझे निश्चय होता है कि वही तुस्हारा जमाई है, संन्यस्त-दशामें उसका क्या नाम है यह आपको माल्यम है? बृद्धने कहा " हां, गुरु-देव ! संन्यस्तपनका उसका नाम चैतन्याश्रम पड़ा है ऐसा मैंने काशीपुरी जानेबाले एतदेशीय सज्जन यात्रियोंसे सुना है. " यतीश्वर बीला- " वही मनुष्य वही तुम्हारा जामाता ! पर वह उन्न वैराग्यशील दिखाई पड़ता है,

मेरे सामने उसने यह सची प्रतिज्ञा की थी कि मेरे स्त्री वा संतान थाढ़ि कोई भी नहीं है, और में संसाराग्निसे अत्यन्त संतान होकर आपकी अरण आया हूं इस लिये मुझे कृतार्थ करो. मैंने उसकी निष्टा वैराग्यादि देख कर कहा हुआ सत्य माना और विधिवत् विरज्ञाहोम करा कर दीक्षा देदी है, अरे! उस कुटिलने मुझे फसाया ? "

यह सुन कर खीका पिता वोला:- " कृपानाथ ! उसकी निप्रामें तो कुछ न्यूनता नहीं थी और मैंने भी उसका सदाचरण और पवित्र वृत्ति देख कर ही अपनी कन्या उसको प्रदान की थी. उसने ब्रह्मचर्यावस्थामें वखनी अध्ययन करके अनेक तीर्योंमें अटन किया है. उसका अन्त:-करण विश्रद्ध, निर्विकारी, भक्तिनिष्ट वृत्ति, उदार तथा संतोपी, स्वभाव दयाल और मायाल होने पर निर्लंपके समान और परम वैराग्यवान है, इस कारण उसने वेराग्य उत्पन्न होते ही संसारकी सारी पीड़ा झट टछ जानेके लिये कई बार मेरी पुत्रीसे भी कहा था कि तु मुझसे ं हां ' कह दे तो मैं अभी चला जाऊं और त्याग धारण करूं, मुझे संसा-रमें पड़ा रहना अच्छा नहीं लगता. वह नित्य इस प्रकार कहता, कि तू मुझे हां कहे तो मैं निर्गमन करूं. इस कन्याने मुग्यपनेले हँसते हँसते हां कह दी. उसी दिन आधी रातके समय उसको शय्या पर सोता छोड़ वह चला गया है. कितने ही महीने पीछे यह समाचार मिला कि उसने तो काशीपुरीमें त्याग धारण किया है. यह सुनकर में तो केवल निराश होगया और यह पुत्री तथा इंसकी माता तो अतिशय विलाप करने लगी और मेरे अन्त:करणमें तो वजकीसी चोट लगी, क्यों कि मैं अपूत्र हूं, ' अकेली यह लड़की है, इसका भी जन्म व्यर्थ होगया अब में अपना जीवन कैसे पूरा कहं इस चिन्तामें पड़ा. हम वृद्ध दंपती, इस सुशील पुत्री और योग्य विद्वान् जामाताको देख कर उसको पुत्ररूप ही गिन संतोप पाते थे और अवसानकी मार्गप्रतीक्षा करते थे, इतनेमें यह दु:खरूप वजका प्रहार हमारे ऊपर होनेसे केवल निराधार वन गये हैं. हमारे मनमें "वलीयसी केवलमीइवरेच्छा " सब वातोंसे केवल ईश्वरेच्छा वलवती है ऐसा समझ कर मनको धैर्थ दिया. स्त्री और पुत्रीको भी अनेक भांति समझाया और अंतमें पुत्रीके संतोपार्थ तथा कालक्रमणार्थ (समय सरखतासे वीते इस खिये)

मैंने उसको अरवर्त्थैपूजन प्रति दिन करनेका प्रयोग वतलाया. मैंने कहा कि वेटा ! तू प्रति दिन नियमसे अश्वत्थसेवन कर, इससे प्रभु सव कल्याण करेंगे, स्त्रियोंके संबंधमें अश्वत्थसेवा बहुत सीभाग्य देनेवाली है, इससे उसने यह प्रयोग आरंभ किया है जो आज पर्यन्त अस्खिल रूपसे साघती आयी है, अब श्रीमगवान् जो करेंगे सो ठीक. " यतीश्वर बोला-" प्रभु करेगा सो ही ठीक, पर इसके संबंधमें अब क्या करूं, यह कुछ विचारमें नहीं आता, यह तो परम धर्मसंकट आपडा ! " ऐसा कह कितनी देरतक वड़ा उद्विम होकर यति वैठा रहा. फिर गंभीर स्वास लेकर उसने कहा- " होगा चलो; हरिहर ! अपनी यात्रा मैं यहां ही पूर्ण करता हूं, तुम माता पिता और पुत्री तीनों जन मेरे साथ चलने-को तैयार हो जाओ और कल ही प्रात:काल काशीपुरीका मार्ग छें. " बुहुने कहा- " कुपानाथ ! आप श्रीरामेश्वरकी यात्राका . संकल्प करके निकले हैं. इस कारण आपका वह संकल्प भंग होनेसे हमको वहुत भय लगता है, आप अच्छी तरहसे एकवार यात्रा पूर्ण कीजिये, वहांसे छौट कर यहां अवश्य पधारियेगा, तब हम आपके साथ काशीपरी चलेंगे. " यतीश्वर वोला- " दिजवर ! ऐसा करना ठीक नहीं. तम जानते हो कि यह शरीर तो अनित्य है, क्षणभर पीछे क्या होगा इसका कुछ निश्चय नहीं, तो पीछे आकर इस भारी अपराधसे कैसे छुटुंगा ? सैकड़ों मन रुईके वडे भारी ढेर रूप मेरी यात्राके पुण्यपुञ्ज-उस पुण्यके ढेरको, तुम्हारी पुत्रीके पतिवियोगका दुःखरूप महाप्रज्वित अग्नि क्षणभरमें भस्म करनेको समर्थ है, इस कारण अव तो इस शरीरका प्रारव्ध होगा तो रामेश्वरयात्राको फिर आऊंगा, पर अव तो पीछे ही छौटता हूं."

दूसरे दिन प्रातःकाल काशीपुरी प्रति चारों जनोंने प्रयाण करनेका । निश्चय किया. पिता पुत्रीके साथ यतीश्वर उनके घर पधारे, वहां भिक्षा

१ अवनत्य:—अ नहीं, इवः आगामी कल, स्थ रहनेवाला, अर्थात् जिसकी स्थिति दूसरे दिन नहीं ऐसा अववत्यका अर्थ है. इसका दूसरा लाक्षणिक अर्थ देह अथवा संसार होता है, कारण कि उसकी स्थिति नित्य विकारको पाती रहती है, मगवदगीताके १५ हवें अध्यायमें ईश्वरकी विभूतिरूप जगतको अवव्यवस्य दर्शाया है. यहां अववत्यका अर्थ पीपल होता है तथा इसका पूजन इस लिये करना कि इसमें सब देवताओं का निवास है.

करके फिर धर्मशालामें गये. बुह्हेने सबेरे चलने की तैयारी करना आरंभ किया. घर वार संबंधी न्यवस्था करके प्रातःकाल होते वे तीनों जन घरसे चल कर यतीश्वरके पास आये. यतीश्वर उनकी बाट ही देख रहे थे. वे तुरंत दंड कमंड्लु लेकर नारायणका स्मरण करते र खड़े हो गये और जिस मार्गसे आये थे उसी मार्ग पर आरल्ड़ हो गये. प्रति दिन मार्गमें चलते तथा प्रभुचिरत्र,धर्मकथाओं और भक्ति झान वराग्यादिके दृष्टान्त सिद्धान्तोंका कथन महात्मा यतीश्वरके मुखसे श्रवण करते करते और अपनेको इस सत्स-मागमसे कृतार्थ मानते हुए तीनों जने, तन मन धनसे इन महात्माकी परिचर्या करते लगाग एक डेड़ महीने पीछे काशीपुरी जा पहुँचे.

यतीश्वर इन तीनों आदमियोंको श्रीगंगाजीमें स्नानादि कराकर घाटपर वने हुए एक शिवालयमें विठा कर और में बुलाऊं तव आजाना, ऐसा कह आप अकेले ही किसीको कुछ खबर दिये विना एकाएक अपने मठमें जा पहुँचे.

छद्म वोछा-पुज्य सखा ! कमसे कम चार पांच महीनेतक जिनका ं दुर्शन होना सम्भव ही नहीं था, उनको थोड़े ही समयमें आ पहुँचे देख कर, तथा जिनकी मुखमुद्रा सदा परम ज्ञान्त और प्रसन्न ही रहती थी, उसे अत्यन्त कृर और अत्यन्त कोपावेशसे आरक्त नेत्रवाली देख, यति चैत-न्याश्रम तो, वहुत विस्मित होनेके साथ ही अत्यन्त भयभीत होगया, तो भी चित्तको दृढं कर ज्यों त्यों उनके चरणारविन्दको वन्द्रना करने गया. जाते ही उसको छलकार कर वे यतीश्वर वोले-" मृह! अलग हट! अरे अपवित्र ! मुझे मुह मत दिखा ! पापी ! तूने मुझे ठगा ! कपट कर ्र मुझसे छल किया ? मेरे आगे असत्य कहांतक निवहे ? तेरे पापने ही तेरा असत्य प्रकट किया है और मुझे शीव जावत किया है. आरंभमें ही जिस कार्यकी जड़ असत्य या कपटसे जमाई हो, उसका परिणाम पुण्यरूप केसे होगा ? जिसके पापसे कल्याणप्राप्तिकी इच्छा हो उन गुरू-. जनोंसे ही छल करनेवाले मनुष्यके समान दूसरा पापी कौन ? ऐसे दुष्टको तो निश्चितरूपसे नरककी ही शिक्षा होती है. " इस तरह कहते थे इतनेहीमें उनके किये हुए संकेतके अनुसार उसके वृद्ध माता पिता अपनी पुत्री सहित वहां आ पहुँचे. उनकी ओर उंगछी कर, यतीश्वर

वोले-" मूढ़ ! तू कहता था कि, मेरे न स्त्री है न क्टर्डव, जरा अपने चर्म-चक्ष खोळ कर देख, ये सब कौन हैं ? " चैतन्याश्रम तो पूर्व ही अपने गुरुको देख कर आश्चर्य तथा भयसे स्तन्ध वन गया था, उसपर भी यह सदाके लिये त्याग की हुई मंडली अकरमात् अपनी दृष्टिके सामने आयी खड़ी देख अत्यन्त विस्मित और लिजत हो गया अपने श्वसुर, सास तथा सहधमेचारिणी पत्नी! जिनके आगे मैं सदा वस्त्र उपवस्त और उपनीत अलंकारादिक युक्त पूर्ण कर्मनिष्ठ ब्राह्मणोत्तमरूप रहता था इनके आगे केवल वस्त्रविहीन कपाय (भगवी) लंगोटी मात्र ही धारण . किये तथा शिखा सूत्र (यझोपबीत) आदिको त्याग अवधूत वेप दिखाना उसको मरणसे भी अधिक दु:खप्रद और छज्ञास्पद हो गया. ऐसा नग्न वेप उनको दिखानेकी अपेक्षा भूदेवी जो मार्ग देवे तो उसमें समा जाऊं तो अच्छा, ऐसा मनमें विचार हुआ वह अपने गुरुवर्यके चरणोंमें प्रणाम कर पृथ्वीमें सुंह छिपा कर पृथ्वी ही पर गिर पड़ा. उनके किये हुए तिरस्कारके उत्तरमें एक अक्षर भी नहीं बोल सका. इसकी ऐसी. स्थिति और वेष देख वह नृतन मंडली भी अति आञ्चर्य तथा खेद पाकर अनिवार्य अञ्चपात करने छगी !

यह कप्टमय प्रसंग, देखनेवालोंको भी तत्काल करणासे द्रवीभृत कर देनेवाला था कितनी ही देर तक शान्त रह कर, गुरु यतीश्वर पीछे वोले—" क्यों रे चैतन्य ! चैतन्य हो कर अड़की तरह केसे पड़ा है ? युग्रुश्चके समान आचरणवाला होते हुए भी तू क्या इतना भी नहीं जानता कि गुरुके साथ छल करनेवाला तथा असत्य बोलनेवाला मनुष्य घोर नरककी शिक्षाका पात्र है ? एक सामान्य वातके छलके लिये ऐसी शिक्षा है, परन्तु तूने तो ऐसा भारी छल किया है कि जिस छलके कारणा गुझे भी कठिन यात्रना भोगनी पड़ेगी, ऐसा तरा कम घोर पापरूप है ये विचारे सत्वशील निर्दोप मनुष्य भी केवल दु:हाके समुद्रमें डूवे हैं, उनको तथा इनमेंसे विशेष करके इस तरुण खीका पराकाष्टाका दु:ख देख गुझसे सहन न होनेसे में अपना रामेश्वरकी यात्राका संकल्प भी मिथ्या करके यहां आया हूं और तेरे अपराध की भी तुझे अब संपूर्ण शिक्षा करना चाहता हूं." यह सुन कर पृथ्वीपा पड़ा हुआ यित

चैतन्याश्रम कि जो अवतक आयी हुई मंडलीके कारण अश्रुपात ही करता था, वह गहगढ़ कंठसे बोला—'' क्षम्यताम्! क्षम्यताम्! कृपा- सिंघो, ममापराधं क्षम्यताम्! अवद्यमेन यह शरीर महा अपराधी है, आप जैसी करना चाहते हैं, वेसी ही महती शिक्षाका पात्र है. इतना ही नहीं, विल्क वह अपराध क्षमा न होकर भी उसके योग्य शिक्षा हो यही श्रेयस्कर हैं, पुण्य देनेवाला है. इतनेपर भी क्षमा इस लिये मांगता हूं कि जिस सदुदेशसे यह चतुर्याश्रम आपके द्वारा श्रहण करनेमें आया है, वह उद्देश आपकी शिक्षासे निल्कल और श्रष्ट न हो जाय. अर्थात् मेरे मोक्षसाधनमें वित्र न आवे, इतनी कृपा कीजिये. ''

गुरु यतीश्वर वोले-"यह सव वात तो ठीक है पर तू न जानता हो तो तुझे अवश्य जानना चाहिये कि शिष्यका कर्तव्य क्या है और उसका कल्याण किस कार्यमें है ? गुरुकी आज्ञाका उहंचन करनेमें या गुरुके भागे असत्य बोल कर उनकी वंचना करनेमें शिष्यका कल्याण नहीं, उसी प्रकार सिर्फ वेदान्त वाक्योंको तोतेकी तरह श्रवण वा पठन करनेमें भी कल्याण नहीं वल्कि उन वाक्योंके अनुसार यथार्थ आचरण करनेमें, गुरुसेवामें तथा वैसे ही गुरु-आज्ञा-पालन विपे तत्पर रहनेमें ही शिष्यका कल्याण होता है. "शिष्यस्तु को यो गुरुमक्त एव" अच्छा शिष्य कौन है ? जो गुरुका भक्त हो, तेरा कल्याण अव तेरे अपराघके योग्य शिक्षा होनेके लिये जो आज्ञा मैं तुझे देता हूं उसके पालनमें ही समाया हुआ है. चल, वैठ जा और मैं कहूं उस प्रकार कर. " इतना कह कर उन्होंने एक वस्त्र लाकर उसके शरीरपर डाला और हाथ पकड़ कर उसे वैठाया उसने कटि आदि अंगोंको उस वस्त्रसे आच्छादित कर लिया और दोनों हाथ जोड़ गुरुचरणोंकी वंदना कर कहा-" हे कृपानाथ! इस अपार तथा केवल दु:खरूप अगाध जलसे भरे हुए भवसागरमें डूवते और धके खाते ऐसे मुझको निर्भय हो कर पार उतारनेवाळी दृढ़ नौकारूप आप सद्गुरु ही हो. में मछीमांति समझा हूं कि आपके श्रीमुखसे निकले हुए वचनोंका थथार्थ परिपालन करना, इस देहका मुख्य कर्तव्य है. प्रथम तो मैंने जान

बूझ कर जो आपकी वंचनारूप वड़ा अपराध किया, इसके क़्र फलसे, आपके शापसे मुक्त हो जानेके विचारमें हूं. वह अलभ्य लाम भी आपकी **आज्ञा मात्रके परिपालनरूप मेरी गुरुभक्तिपर ही निर्मर है (आधार** रखता है ). अहो देव ! देवोंके भी देव ! कृपा करके इस दुष्ट शरी-रको, अपराधीको, गुरुवंचकको-मुझको इन सब अपराधोंसे मुक्त कीजिये. " इस प्रकार कह, चैतन्य यतिके गद्गद कंठ गुरुवर्यके चरणोंमें पडते ही गुरु यतीश्वर वोले-" वत्स ! जो कि मेरी आज्ञा प्रथम तो तुझे तथा अन्य जनोंको भी वहुत छुढंगी, दु:खद, अपवादरूप और अत्यन्त शास्त्रविरुद्ध छगेगी, पर तुम्हारा कल्याण तो उन सब वार्तोको गूंगे वहरेकी तरह सहन कर छेनेमें ही गर्भित है. जो तुम्हारा अन्तः करण जैसा निर्मल है, वैसा ही सदा उदित रहेगा, तो लोकापवादको तू क्रुछ भी नहीं विचारेगा. हे शिष्य ! तू अपने शुद्ध अन्तः करणसे, आत्मकल्याण मात्रके करनेवाले हेतुओंके पूर्ण करनेको ही अन-न्यभावसे मेरे शरण हुआ है, शास्त्रविधिपूर्वक त्यागदीक्षा छे मुझम गुरुत्व धारण किया है, इस कारण मेरी आज्ञा ही तेरे लिये शास्त्रकी आज्ञारूप है. इस कारण जैसी आज्ञा पहले किसी यतीने अपने शिष्यको नहीं की ऐसी आज्ञा में तुझे देता हूं वह सुन ! शिखा, सूत्र और ब्रह्मसूत्रका त्याग कर कापाय (भगवा ) वस्त्र धारण कर भिक्षान्न भोजन करना इसीका नाम संन्यास नहीं, विल्क अपने अन्तःकरणको सव कामना-ओंसे-सव व्यवहार कमोंसे-संसारके सब नाशवान् पदार्थोंसे-विरक्त तथा असंग रखना, जगतमें संसारीकी भांति विचरते हुए भी उससे विल्कुछ अलिप्त रहना, संसारहीमें रहते हुए भी हर समय उस परम पुरुष पुरुषोत्तममें दिन रात एकनिष्ठ हो रहना, अन्यका चिन्तन नहीं, सेवन नहीं, प्रेम नहीं, विक 'पदापत्रमिवांभसा ' जैसे जलमें कमल रहता है और तो भी जलसे अलिप्त रहता है, ऐसे संसारमें रहना, इसका नाम ही सचा संन्यास है. एक सत्पुरुपका वचन है कि जो वैराग्य दिखानेको किया जाता है वह तो मनके उपहास ( खिलवाड़-हँसी ) के लिये होता है, इस लिये तम अब इस वेषरूप संन्यासको छोड दो और बिग्रुद्ध आन्तरिक तीव्रतर संस्थास धारण करो!"

ऐसी आज्ञा गुरुवर्यके मुखसे होते ही चैतन्य यित तो अचैतन्यसा हो गया. मानो, इसके प्राण-पखेरू ही उड़ गये. मुख सूख गया, रोम खड़े हो गये, स्तन्धकी भांति इसके उत्तरमें कुछ भी नहीं बोछ सका. पुन: गुरु वोछे कि, "धर्मशास्त्रकी वचनमर्यादाका छोप न हो, इसिछये में उत्तम विद्वान् धर्मशास्त्रज्ञ त्राह्मणोंको एकत्र करता हूं, उनके द्वारा तू प्रायक्षित्त करके पुन: संस्कारपूर्वक त्रहात्व धारण कर और इस अपनी पूर्वाश्रमकी सह-धर्मचारिणीके निःश्वासानिको शान्त कर महत्यापसे मुक्त हो!" यह आज्ञा! इस विछक्षण आज्ञासे मानो चैतन्यके ऊपर त्रह्माण्ड ट्ट पड़ा हो ऐसा माल्य हुआ, पर अब उपाय ही क्या ?

तत्काल गुरुवर्यने विद्वान् ब्राह्मणोंको बुला कर उनके द्वारा शास्त्रविधिप्रमाण चेतन्यको प्रायश्चित्तपृर्वक गृहस्थाश्रम ग्रहण कराया. जो चेतन्याश्रम केवल निर्मल अन्तःकरणवाला संसारसे उपरित पाया हुआ महान्
विरागी तथा मुक्तिद्वारमें पेठ जानेकी संधि देख रहा था, चीरवेपधारी मात्र
नहीं चल्कि वह सचे गुणोंवाला संन्यासी था, वह आज फिर एक
सत्पात्र सदाचारी ब्राह्मण होके गुरुवर्यके चरणोंपर गिर गया ! यह
देख प्रसन्न हो गुरुवर्यने कहा—"अव तुम्हारा कल्याण हो ! तुम्हारा गृहस्थाश्रम संन्यासरूप ही हो ! तुम्हारी पितत्रता स्त्री तुम्हारे योग्य है ! देवी
अन्त्युयाकी भांति ईश्वरांशरूप सत्शुत्र उत्पन्न हों."

्रिसे विलक्षण वनावसे, वहुतेरोंको आश्चर्य हुआ. शास्त्रविरुद्ध कह कर वहुतेरे विद्वज्जनोंने शंकाएँ की, तथापि गुरु यतीश्वरकी महान् विद्वत्ता और ब्रह्मनिष्टा सर्श्वत्र वहुत प्रसिद्ध थी. उन महानुभावने जो कुल किया होगा, वह योग्य ही होगा और उसका परिणाम शास्त्रविरुद्ध नहीं ही होगा, ऐसे निश्चयसे सवको सानन्द हुआ!

उस पतित्रताको अद्यत्थ भगवानके पूजनसे पूर्ण फल मिला माता पिता सिहत उन तीनों जनोंका सदाके लिये जलता रहनेवाला अन्तः करण परम शान्ति सिहत हर्पको प्राप्त हुआ कितने ही दिनतक वे वहां रह कर, विविपूर्वक काशीपुरीकी पवित्र यात्रा करके, फिर गुरु यतीश्वरसे, आज्ञा लेकर अपने देशकी ओर सिधारे. घर जानेपर चैतन्य यति संन्य-

स्ताश्रममेंसे गृहस्थाश्रममें धाये. स्थान स्थानपर उनकी हँसी और परा-काष्टाकी निन्दा होने लगी. वहुतेरे छोटी बुद्धिके कुटिल जन तो, इस लंङ-नके लिये यहां तक तंग करने लगे कि जिससे "इस दु:खमय जीवनकी अपेक्षा मृत्युवश होना उनको योग्य लगने लगा "पर नहीं, सत्युरुप चाहे जैसे प्राणान्त संकटमें भी अपने कर्तव्य तथा प्रतिज्ञासे श्रष्ट नहीं होते, उन्होंने तो निश्चय ही कर लिया था कि गुरुवर्यकी पवित्र आज्ञाका यथार्थ पालन करना, यही भेरा धर्म है, तो फिर प्राणान्तमें भी वह अपने निश्चयसे कैंसे डिगते ? हे कृपानाथ सखा ! धन्य है इनको तथा इनकी गुरुभक्तिको, कि जिन्होंने अपनेको विलकुल अरुचिकर हो जानेवाला संसार, जिसको एक वार अन्त:करण पूर्वेक त्याग दिया था, वही दु:खमय संसार, अपनी रुचि न होते पर भी, महान् अपकीर्ति और अपार छोकिनिदाका विपम भार सहन करके. एक मात्र गुरुकी आज्ञाका ही अवलंबन कर फिर प्रहण किया ! संन्यासमेंसे गृहस्थाश्रममें आनेके समान निदित कर्म एक भी नहीं, परन्तु उसका उन्होंने प्रेमसे सेवन किया, इस कारण उनकी जातिके ब्राह्मणोंने उनको वहिष्कृत किया (विरादरीसे अलग कर दिया ). ऐसा होनेपर भी वह किचित् भी डरे और डिगे भी नहीं. निन्दा भी इतनी अधिक वढ़ी कि **उससे त्रास पाकर वे ग्रामसे निकल नदीके किनारे एकान्तमें निवास करने** छगे. इतनेपर भी उनकी अपनी आन्तरिक ब्रह्मनिष्ठा किंचित् भी शिथिल नहीं हुई. यह ब्रह्मनिष्टाका माहात्म्य तो आपके गुरु महाराजने कहा ही है:-"यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते" इस निष्ठामें स्थित अन्तः करणवाला मनुष्य चाहे जैसे असहा दु:खसे भी चलायमान नहीं होता ! !

इस प्रकार कितने ही वर्ष पर्युन्त उनका पवित्र गृहस्थाश्रम चला और उसके फलरूप उनके चार संतान हुए. पूर्व कहे हुए गुरुवर्यके आशीर्वादके अनुसार सच मुच ईश्वरासक हुए वे दोनों पति पत्नी इन वालकोंको लघु वयमें छोड़ कर ही परम पदको प्राप्त हुए, पर उन ब्रह्मरूप संतानोंने भी अनेक ईश्वरी चमत्कार संसारमें दिखा कर और अज्ञात मनुष्योंको ब्रह्मन्त्वोपदेश करके संसारमयसे मुक्त किया था यह बांत जगत्प्रसिद्ध है.

१ यह कथा ह्यानदेव (ह्यानेश्वर) जीकी है—हन महाराजका जन्म शके ११८७ (संवत् १३३२) में हुआ. इनके पिता विद्रस्त्रपत (विश्वान्तर्वर्ती) अत्यन्त वैराग्यशील थे। उन्होंने अनेक वार अपनी पत्नीसे संन्यासदीक्षा स्नेनेकी आहा

यह इतिहास सन कर छद्मिल्याने कहा-" कही कृपानाथ ! गुरु-वंचनका फल क्या है सो जाना ? गुरुकी पवित्र आज्ञा पालन करनेरूप शिष्यधर्मकी महत्ता कितनी और निरंपराधिनी अवलाको अपनी ज्ञाननिद्रांसे स्याग करनेका परिणाम कैसा, यह सब आपने अब यथार्थरूपसे जाना है. मांगी, पर उनके उस समयतक कोई पुत्र न था, इस कारण उन्होंने आज्ञा नहीं दी। एक समय जब उनकी स्त्री दुश्चित्त थी तब उन्होंने कहा कि मैं गंगास्नानको जाता हूं । स्त्रीके मुखसे 'बाइये ' शब्द निकल गया । उसको आज्ञा समझ कर विद्वलपंत ठेठ काशीको चले गये और वहां संन्यासदीक्षा ले श्रीरामानन्द स्वामीके शिष्य हो रहे। श्रीरामानन्द स्वामी काशीमें विख्यात थे। संत कवीर इन्हीके शिष्य समझे जाते हैं । अखु । एकवार श्री रामानन्द स्वामीने रामेश्वरको जाते हुए आलंदीमें मुकाम किया । वहां और स्नियोंके समान विहल-पंतकी स्त्रीने भी उन्हें नमस्कार किया और स्वामीजीने उसे " पुत्रवती भव " ऐसा आशीर्वाद दिया । यह सुन कर विदृल्पन्तकी स्त्री हॅंसी । स्वामीजीने कारण पूछा तब उसने अपनी कया कही। उसका वर्णन सुन कर स्वामीजीने निश्चय किया कि इसका पित विद्रलपन्त है। भ्री रहते हुए पुत्र सन्तान न होत हुए और भ्रीकी संमति न रहते हुए संन्यास लेना योग्य नहीं है इस प्रकार समझ कर स्वामीजीने विद्वलपतको फिर गृहस्याश्रम लेनेकी आज्ञा दी। गुरुकी आज्ञा मान उन्होंने गृहस्या-थम स्वीकार किया । अनन्तर उन्हें चार संतान हुए। प्रथम निवृत्तिनाय (शक ११८५) फिर **हानेश्वर महाराज (११८७) फिर सोपानदेव और** अन्तर्मे सुक्तावाई नामक एक कन्या हुई । ये सब बालक अपनी वाल्यावस्थासे ही ज्ञानयोग और भक्तिके निवास ही जान पड़ते थे । एक बार रास्ता मूल कर निवृत्तिनाथ मटकते हुए अंजनी पर्वतपर एक गुहांमें चले गये । वहां श्रीगैनीनाय तप करते हुए वैठे थे । निवृत्ति-नाथ उनके चरणोंपर गिर पड़े और श्रीगैनीनाथको भी उस कोमल बालकको देख आनंद हुआ । अधिकारी देख उन्होंने उसे ब्रह्मोपदेश किया । तदनन्तर निवृत्तिनायने वही शान शानेश्वर, सोपानदेव और मुक्ताबाईको दे उन्हें झतार्थ किया। इस प्रकार उन बालकोंको इस छोटीसी अवस्थामें संप्रदायदीखा भी प्राप्त होगयी। विडल्पंत संन्यासीसे गृहस्य हुए थे, यह शास्त्रविहित कर्म न था इस कारण इन बालकोंकी उपनयनविधिके लिये ब्राह्मण अनुकूल न हों। विहल्पन्तने जो चाहे सो प्रायश्चित लेना स्वीहत किया. पर बाहाणोंने निर्णय किया कि इस दोपके लिये कोई प्रायश्चित ही नहीं, केवल देहान्त प्राय-श्चित्त है । यह सुन कर विष्ठलपन्तने प्रयागको जा त्रिवेणीमें अपना देह अर्पण कर ग्रहस्था।

आप अव समझे होंगे कि, पहले निराधार छोड़ी हुई आपकी चरणदासीको अकाल त्याग करनेका जो आपका निश्चय, वह सचा धर्मेरूप नहीं, वलिक एक मात्र निर्वल वैराग्यका आवेशरूप ही है. चैतन्याश्रमकी निरपराधिनी

श्रम हेनेके समय जैसी गुरुकी आज्ञा शिरसे मान्य की यी वैसी ही ब्राह्मणोंके प्रति भी अपनी पूज्यता व्यक्त की । उस समय निवृत्तिनाथ केवल दस वर्षके थे । प्रयागसे लीटे तो उनके भाईवंदोंने उन्हें अपने घर न आने दिया और उनकी संपत्तिका भी हिस्सा उनको न दिया । एवम् उन्हें भिक्षावृत्ति स्वीकारना पड़ी । उपनयनके विषयमें भी निवृत्तिनाथ अधिक उत्सुक न थे । वे विरक्त थे, केवल ब्रह्मरूप थे । परंतु शने-श्वर महाराजकी संमित यह थी कि वर्णाश्रमधर्मकी रक्षा होनी चाहिये । ब्राह्मणको उपनयन अनस्य है, अतएव शाम्रानुसार उपनयनविधि करनी चाहिये। इसल्यि चारों भाई वहिन 'पैठन । गये, पर ब्राह्मणोंने यह निर्णय किया कि संन्यासीके छडकोंका उपनयन शाखानुक्ल नहीं है। परंतु तदनंतर ज्ञानेश्वर महाराजने योगसिद्धिके कई चम-त्कार दिखाये, तब ब्राह्मणोंने उनका लोकोत्तर सामर्थ्य देखकर उन्हें एक शुद्धिपत्र लिख दिया कि ये चारों बालक अवतारी पुरुष हैं, इन्हें प्रायक्षितकी आवश्यकता नहीं है। श्रीशनेश्वरके पैठनके चमत्कारोंमेंसे भैंसेके मुख्ये वेदोचार करवाना और श्राद्धके छिये 1 मूर्तिमान् पितरोंको बुल्वाना अत्यंत प्रसिद्ध है । तदनंतर चारों माई बहिन आलंदी गये । वहां भी कई चमत्कार हुए । वहां उनका काल निरन्तर वेदान्तचर्चा, कीर्तन, पुराण, मजन इत्यादि सत्कर्मोंमें जाता था। वे भागवत, योगवासिष्ठ, गीता इत्यादि अध्यातम अन्योंका निरूपण करते और संसारको परमार्थमार्गका उपदेश करते थे। इसी कालमें शक १२१२ में उन्होंने गीतापर माध्य निरूपण किया | महाराजकी अवस्था केवल १५ वर्षकी थी। अन्य सब चमत्कार छोड़ दीजिये, केवल इसी एक बातका विचार कीजिये कि जिस अवस्थामें प्रायः अत्यन्त बुद्धिमान् लडका किसी साधारण विपयपर भी ठीक २ विचार नहीं कर सकता, उस अवस्थामें अध्यात्मविषयपर ऐसा श्रन्य लिखना कि जो आज छसी वर्षोंके बाद भी शिरोधार्य है, कितना चमत्कार है।

एक वार चांगदेवनासक योगी उनसे मिलनेके लिये बाधपर सवार हो आ रहे ये। महाराज उनको देखेनेके लिये अपने माई बहिन सहित्दुदीवारपर जा बैठे और चांगदेवका गर्व हरनेके उद्देशसे उस दीवारको चलनेकी आज्ञा की। दीवार चलने लगी। (सादेव यह देख कर लिखत हो गया। ऐसे उनके कई चमत्कार प्रसिद्ध हैं, अस्तु। शके वैराग्यशोल श्रीज्ञानेक्वर समाधिस्य हुए। यह टिप्पणी श्रीज्ञानेश्वरी गीताकी भूमिकामें है। स्रीकी वहार जैसे उसके छपाछ गुरुवर्यने की थी, वैसा ही में जानता हूं कि तुम्हारी स्त्रीकी वहार (इच्छापूर्ति ) भी को तुम पहलेसे अपना कर्तव्य नहीं समझो तो व्यापके ये अन्तर्यामी गुरु ही करेंगे, पर कदाचित् तुम किसी अनिच्छित कोधका कारण न हो जाओ इसका मुझे भय लगता है. आप परम ज्ञानी हो, मेरे पूज्यस्थान हो इस विचारसे में अधिक क्या कहूं ? आपको रुचे सो ठीक. "

यह सुन सुविचार वोला—" प्रिय सखा ! प्यारे छदा ! अव वहुत हुआ. तुम्हारे कहे हुए इतिहासने मुझे वहुत शिक्षा दी है, मेरे हृद्यकी वक्र मन्यि तोड़ डाली है और मुझको ज्ञानमार्गका अच्छा प्रकाश दिखाया है. आज तो अब समय हो गया, यदि अवकाश मिला तो कल इस सम्बन्धमें फिर वातचीत करेंगे."

दूसरे दिन अपने २ नित्यनियमसे निवृत्त हो दोनों शिष्य गुरुव-र्यको समाधिस्य देख फिर एक घृक्षके नीचे वैठे. क्षणभर दोनों ईश्वरी छीछा देखते रहे, आकाशकी ओर दृष्टि लगाये हुए, आकाशके नये नये रंग देखते थे. वायु मन्द मन्द वह रहा था. 'धन्य प्रमु ' ऐसा कह सुविचार जाप्रत हुआ हो वेसे वोळा-" प्रिय छचा ! तेरी कही हुई कथासे तो मेरा मन वडे चक्करमें पड गया. विचार करनेसे मुझे निश्चय होता है कि 'चाहे जो कुछ हो ' पर चैतन्य यतिके वरावर अपराधी तो मैं नहीं हूं. गुरुदेवकी वंचना मेंने नहीं की और न उसकी तरह पत्नीको छलसे सोती छोड़ कर में भाग आया, में तो उलटा उसका प्रिय करनेके लिये चल निकला था और ऐसा करनेसे प्रमुक्रपासे सदगुरु समागम हो गया तथा अब चित्तवृत्ति ् शान्त हो गयी है ! मेरे मनकी सब छहरें शान्त हो गयी हैं अतः घर द्वार सब मैंने श्रीगुरुदेवके चरणोंमें ही माना है तथा गुरुदेव भी अब मुझे घर जानेकी साज्ञा करें ऐसा सम्भव नहीं. मुझे घरसे निकले वहुत दिन हो गये हैं. अब तक द्रव्यकी अतिशय लालसावाली वह स्त्री द्रव्यका और पतिका दोनोंका इकट्टा वियोग सहन न कर सकी होगी. मेरे विचारमें तो उस क्षेत्रिनीका शरीर पंचत्वको प्राप्त हो गया होगा.'' छद्म बोला- "कृपानाथ ! ऐसा हो तो भी तुम अभी भारी वन्धनमें हो, क्यों कि तुम्हारे पुत्र न होनेसे उसकी अवसानक्रिया वैसे ही शास्त्रोक्त उत्तरकार्य करके उसकी

प्रेतत्वसे मुक्त कर अर्ध्व गति प्राप्त कराना इत्यादि सारा बोझ तुम्हारे ही ऊपर है, इस कारण भी दयालु अन्तर्यामी गुरुदेव उसके शोधके लिये तमको घर जानेकी आज्ञा करें तो इसमें भी मुझे छुछ आश्चर्य नहीं मालम होता. पर इतना विचार किस लिये ? क्योंकि तम जैसा कहते हो उस प्रकार मृत्यको प्राप्त होना भी सम्भव नहीं. कारण चाहे जैसी द्रव्यकी इच्छा होनेपर भी पतित्रता तो थी ही कि नहीं ? पतित्रताकी द्रव्येच्छा कहांतक टहर सकती है ? पतिके समागम होनेतक ही ! पतिका वियोग होते ही द्रव्या-दिक सब सुखेच्छाएँ नष्ट हो करके वह पतिके संयोग मात्रके छिये ही सदा आतर और प्रयत्नवान हो जाती है. यहां तक कि पतिके छिये आत्मार्पण, अर्थात् देहान्तसंकट झेलनेमें भी नहीं चूकती, इससे हे ब्रह्मपुत्र ! वह तुम्हारी अर्धीगिनी भी तम्हारे दर्शनमात्रके लिये ही जीवन धारण कर रही होगी, तुम्हारी प्राप्तिके अर्थ ही अहो रात्रि प्रयत्न कर रही होगी, सर्वत्र तुमको ही खोजती होगी, भजती होगी, निहारती होगी, हृदयके मानसिक नेत्रोंसे तुमको ही जोती होगी, तुमको ही सुमिरती होगी और स्वप्नमें भी तुम्हारी ही सेवा करती होगी ऐसा भेरा मनोदेव कहता है. क्यों कि उसका सर्वस्व तुम्हीं हो. आज तो तुम्हारे आगे की हुई ट्रन्यलालसाके लिये वह वा वार बहुत पछताती होगी और अब प्रसुक्रपासे तुन्हारा संयोग फिर हो तो वैसा कोई प्राफ़त भाव अथवा ठालसाका किंचित् भी उद्भव न होने देनेके लिये उसने दृढ़ संकल्प भी किया होगा. ऐसा होनेपर आप कुछ भी खेद न करते हुए उलटा निश्चय करते हैं कि जिसको देख कर मुझे खेद होता है. आपमें वेराग्य और निर्दयता साथ वसती है. वेराग्यरूप महासत्ताधीशके पास द्यारूप द्रव्यका भण्डार भरा होता है, ऐसा मैंने आपसरीखे महा-त्माके पाससे सुना है. "

यह सुन द्विजपुत्र सुनिचारशर्मा वोला—" प्यारे छदा ! यह क्या तू सच कहता है ? क्या वह अव तक जीती होगी ? और इतनी वड़ी एका-प्रतामें आगयी होगी ? ऐसा हो तो उसका त्यांग करना, यह ईश्वरका अप-राध करना है, पर अव उसका समागम होना दुर्लभ है, क्योंकि गुरुदेवकी आज्ञा होते ही में घर जाऊं, पर वह तो मुझे हुंद्रने (तलाश करने) के लिये तुम्हारे कथनातुसार न जाने कहां फिरती होगी ?" छदाने कहा—मित्रवर्थ ! अधिक

क्या कहूं, जैसी उसके मनमें आपकी चिन्ता होगी, वैसी एकात्रता जो उसके लिये आपकी हो तो ईश्वरकी सत्ता ऐसी वलवती है कि तुम्हारे यहांसे उसे तलाश करने जानेकी भी जरूरत न पड़े, वह यहां ही दुमसे आ मिलेगी! किसी महात्माके मुखसे मैंने सुना है कि जो मनकी एकावता समान कक्षामें हो तो जैसे छोहको चुम्बक अपने पास घसीट छाता है, बैसे ही एक चैतन्य दूसरे जीवको भी खींच छेता है. चैतन्य इतना वछवान् है कि वह अपनी शक्तिसे ही जड़ पदार्थको भी खींच सकता है तो चैतन्यको क्यों न खींच सके ? " सुविचार बोला-" ना, ना, यह वात तो अशक्य है. यदि ऐसा ही हो तो वह स्त्री अवला ही काहेकी ! इस अति दूरके दुर्गम स्थानमें उसका आगमन होना तो दुर्लभ ही है ! मैं आप ही यहां कितने वड़े कप्ट तथा परिणाममें श्रीगुरु महाराजकी पूर्ण कृपा हुई, तव ही आ सका हूं, तो उसका क्या आसरा ( भरोसा ). " छद्मिलंगने कहा- " यह वात ठीक, पर क्या आप पतिव्रताओंके पातिव्रत्यवलका महत्प्रभाव नहीं जानते ? पहले समयमें पतिव्रताओंने अपने पातिव्रत्यवलसे वढे २ अद-भुत कार्य किये हैं और उसीके वलसे उन्होंने परमात्माको भी प्रसन्न किया है. उसी प्रकार आपकी अनुगामिनी पतिव्रता भी तुमको यहीं आ मिले, इसमें मुझे तो कुछ भी आश्चर्य नहीं छगता. " सुविचार चुप हो रहा. फिर कहा-" कदाचित् यहीं आ पहुँची तो भी पहलेकी अपेक्षा विल्कुल वदल गया हुआ मेरा यह जटावल्कलघारी तपस्वी वेप देख कर वह क्या मुझे पहचान संकेगी ? " छद्मिलिंगने उत्तर दिया कि " मुझे आपकी वातें सुन कर हँसी आती है. अरे ! आप तो इस समय प्रत्यक्ष तथा चिरंजीव हो, पर पतिव्रता स्त्रियें तो अपने स्वामीका एक केश भी कहीं छूट पड़ा हो तो उसे भी अच्छी तरह पहचान सकती हैं! पर कृपानाथ ! मुझे तो ऐसी उलटी शंका आप ही पर होती है कि कदाचित् वह आवे और आपके **आ**गे खड़ी रहे तो क्या आप उसे पहचान सको <sup>१</sup> में समझता हूं कि आप नहीं पहचान सको, अधिक तो क्या, विक मुझे लगता है कि कई वार आपके सामने होकर प्रणाम भी किया होगा और आपके साथ कवित वार्तालाप भी किया होगा, तिस पर भी आप उसको नहीं पहचान सके हो ! क्यों कि आपके मेरे आगे कह कर वताये हुए उसके स्वभावानुसार

तो वह अवस्य क्षण क्षण आस पास ही होगी!" तब सुविचारने कुछ ससका कर कहा-" प्यारे छदा ! त जो कहता है वह सब वातें क्या मानने योग्य हैं ? मेरी अर्धांगिनी कि जिसके बराबर किसी दूसरेका सह-वास नहीं रहा, उसे प्रत्यक्ष देखता हुआ भी मैं न पहचान सके यह केवल हँसीकीसी बात है . प्रथम तो इस विकट भूमिमें आया हुआ यह अत्यन्त गुप्त और दुर्गम स्थान कि जहां मनुष्य तो क्या, बल्कि बनवासी पशु पक्षी आदिक भी सरल रीतिसे (आरामसे) नहीं आ सकते, वहां कोमल भंगवाली और घरमेंसे निकल कर कभी वाहर न जानेवाली ऐसी अवला अकेली कैसे आ सकती है. यह वात कभी वनने योग्य नहीं. अब वहुत क्या कहूं. इस बातको छोड दे. अपने अवकाशका समय ब्रह्मवार्ता छोड कर तमने केवल सांसारिक वातोंमें ही नित्य खो देना नियत कर लिया है, यह ठीक नहीं. " छदा नम्र होकर हाथ जोड कर बोला-"कृपा-नाथ ! मुझे क्षमा करोगे. पर क्या ब्रह्म, ब्रह्म मात्र किया करना (कहा करना ) इसका नाम ही ब्रह्मवार्ता कही जाती है क्या ? तथा ब्रह्मप्राप्तिमें साधनभूत बातें, वैसे ही अन्तराय डालनेके लिये ब्रह्मप्राप्ति विन्न करनेवाली बातें समक्षको क्या नहीं जाननी चाहिये ? इन वातोंसे अज्ञानी मनुष्य ( अजान ) ऐसे वित्रोंसे किस रीतिसे बचे और साधन किस रीतिसे करें? मित्रवर्थ, ! यह वार्ता-आपके गृहत्यागकी वार्ता-आप सरीखे <u>सुसुक्ष</u>को ब्रह्म-प्राप्तिमें वड़ा अन्तराय डालनेवाली मुझे मालम होती है. क्यों कि आपके गुरुदेवने आपसे कहा था कि संसारके सब अपराध, सब अन्याय, सारी दुष्टताएँ, सर्व पाप, सर्व दुर्गुण और सर्व दुर्वासनाओंसे ट्रर रहनेवाला मनुष्य ही, मुमुक्षुपनेका अधिकारी होता है, दूसरा नहीं. "कुशला ब्रह्म-वार्तायां चुत्तिहीनाः सुरागिणः । तेऽप्यज्ञानतया नृनं पुनरायान्ति यान्ति च ॥ " ब्रह्मसम्बन्धी वार्तामें कुराछ होनेपर भी वैसी करनी न करनेवाला रागी मनुष्य अपनी अज्ञानतासे वारंवार जन्म मरणको प्राप्त होता रहता है। इसिटिये यह सांसारिक वार्ता नहीं पर ब्रह्मवार्ता ही है और उस चैतन्य यतीके चरित्रपरसे आपको भी अनुभव हुआ ही है, इस लिये हे कृपानाथ ! मैं केवल समय खोने मात्र किंवा चित्तविनोदार्थ ही आपसे नहीं कहता पर उस पतिवियोगिनी अवलाकी दयाके लिये और आपके ऊपर उसकी

अतुल्य प्रीति तथा पूज्यताके लिये ही यह न्यायनार्ता-त्रह्मवार्ता, मैंने आपसे निवेदन की है, आपको मेरा कहना उपहासवत् लगता है, पर वैसा नहीं है. कदाचित वह सत्य हो जाय और ईश्वरक्रपासे आपकी अनुयायिनी पत्नीं ऐसे अगम्य स्थानमें आपके चरणोंके समीप आ पहुँचे, तो आप मुझे क्या ऋहंगे ? क्या आप मुझे क्चन देते हैं कि ऐसा हो तो आप उसपर छपा करेंगे और उसे अंगीकार करेंगे? " यह सुन, मुविचार प्रसन्न होके वोला,—"प्रिय-सखा! इतना में तुम्हारी अद्भुत वार्तासे प्रसन्न नहीं हुआ, जितनी प्रसन्तता तुम्हारी वाक्चातुरी पर मुझे हुई है, वारंवार और प्रसंग प्रसंगमें उठती हुई मेरी सब छहरोंको तुमने अपनी मंजुल और न्याययुक्त वाणीसे शान्त कर दिया है. तुम्हारी वाणी धमेयुक्त और शास्त्रसंमत है, इसिंखे प्रसन्नतापूर्वक में कहता हूं कि तुम्हारे कहनेके अनुसार हो तो अवश्य में उसकी धमे पूर्वक अंगीकार करूंगा."

यह पिछले शब्द सुनते ही, छद्म बहुत हर्षित होगया. वह बोला—"कृपान्नाथ! यह चमत्कार तो आप आज ही प्रत्यक्ष देखिये! आप भेरा कहना मानते नहीं थे, पर वह अवला आपके इस एकान्त अरण्य में ही है और नित्यप्रति आपके दर्शन बंदन करती है, पर आप उसे पहचान नहीं सकते?" यह सुन सुविचारने विस्मित हो कर कहा—" अहा! छद्म! तू ऐसा कोमल और वाल्यवय होनेपर, ऐसा चमत्कार जानता है और ऐसी अट्मुत वातें करता है, इससे मेरी समझमें तू कोई योगी है! ठीक! वह अवला कहां है? मुझे वतादे" छद्मने कहा—" अच्छा, चलो, आश्रमके वाहर उस अरण्यमें है वहां जाते ही वह सम्मुल होकर आपके चरणोंमें पड़ेगी, फिर देखंगा कि भला आप उसे पहचान सकेंगे कि नहीं ?"

इतना सुनते ही सुविचार खड़ा हुआ. दोनों जने आश्रमकी पूर्व ओर आकर अति रमणीय वृक्षघटामें गये. वहां फिरते फिरते, एक सुन्दर नवपह्न आमके नीचे खड़े होते ही चतुर छच्चिंका अकस्मात सुविचार-शर्मांके चरणोंमें जा पड़ा और प्रेमाश्चओंसे चरणोंको भिगोता हुआ, अति गर्गद कंठसे बोला—'हे प्रभो! हे स्वामिन्! हे मम प्राणाधार! आपको ही अपना सर्वस्व मानती, ऐसी आपको यह चरणदासी कि जिसको आपने चिरकालसे छोड़ दिया है, वह आपके त्याग देनेपर वियोगमें भी भगवत्छ- पासे आपकी सेवामें ही तत्पर रही है, वही यह, में चिरकालके वियोगान्तमें श्याज इस निर्जन वनमें आपके चरणारविंदकी शरणमें आ पड़ी हूं, उसको यदि पहचानते हो तो पहचानो और दयाई वाणीसे अपनी तरह छताये करो. " ब्रह्मचारी-विद्यार्थीकी दशामें रहे हुए छद्मिलंगको चरणों पर पड़ा और इस प्रकार वोलता हुआ देख, सुविचारशर्मा आश्चर्यसे भ्रमित सरीखा होगया, कुछ भी उसको नहीं सुझा फिर उसका हाथ पकड़, अरे रे छद्म ! छद्म ! मुझे भ्रमित करनेके लिये तू यह क्या करता है? चल उठ, खड़ा हो, गुरुदेव जान लेंगे तो बड़ी आफत पड़ेगी, ऐसे कह कर उसको वैठाया तब फिर वह कंठ पकड़ कर वोला—"प्राणप्रिय ! क्यों? पहचान लिया? अव समा करो, यह तो "छद्मालिङ्ग" (छद्म=छुपाया हुआ, लिंग चिह्न=अर्थात अपना सचा जातिचिह्न छिपा कर दूसरे वेपसे रहनेवाला इससे छद्माला ) नहीं, पर आपकी अनन्यदासी आपकी अपराधिनी अवला प्रकटप्रज्ञा ( शुद्धबुद्धि—आत्मबुद्धि उसकी स्त्रीका नाम है ) है, आपने नहीं पहचानी हो तो अव पहचान लेना."

इतना कह कर उसने अपने माथेपर वंधा हुआ जटाओंका जूरा खोळ डाळा, तो उसमेंसे एक दिव्य गुटिका निकळ कर पृथ्वीपर गिर पड़ी, गिरते ही उसका कंठस्वर, जो पुरुपके सहश था वह वदळ कर अति मधुर और नव युवतीके समान होगया! सुविचारने तुरन्त पहचान ळिया कि यह अत्यन्त परिचित अपनी पत्नीका शब्द है! तत्काळ उसने अपने सुख परसे भस्म पोंछ डाळी, कंठमेंसे कद्राक्षका कंठा निकाळ डाळा और शरीर-परसे छंबी उनकी कंथा (गुदड़ी) उतारते ही सुविचारने मळी मांति पहचान छिया कि यह मेरी अर्थोगिनी ही है फिर आश्चर्यसे चिकत हुआ वह बोळा—"अहा! प्रिया प्रकटपज्ञा! क्या तुम मुझसे ठीक यहीं आ मिळी!" वह बोळी—" हां प्राणवछम! हां मेरे सुखसागर! में आपकी वियोगिनी प्रेमसिरता, आपकी ओर वहती हुई अमोध प्रेमप्रवाहका वेग सहन न करनेसे आपके विषे आ मिळी हूं और आपमें ही छीन होना चाहती हूं." फिर तो बाकी ही क्या रहा श्वोनों पति पत्नी बड़े आनंदावेशसे परस्पर भुजा भर कर लिपट गये और प्रेमाश्वसे एक दूसरेके अंगको भिगोने छगे. संयोग- सुखसे प्रेमसागरमें हुवे हुए वे होनों एती गद्गदित अवस्थामें बड़ी हैर

तक एक दूसरेसे छुछ भी न कह सके तथा दोनोंकी इकटक दृष्टि हो रही. "इकटक छोचन टर्राहें न टारे"!

प्रियवाचक ! उस समय इस दंपतीका हृदय कैसी स्थितिमें होगा उसका यथार्थ वर्णन करना मेरी शिक्तिसे वाहर है. जो कुछ लिखा है वह केवल दिग्दर्शन करने मात्र है. उर:स्थित कृपालु प्रमु मुझे जैसी प्रेरणा करते हैं वैसा ही में आपसे कहता हूं. इस वातक रहस्य विवेकशूत्य, दंभी, क्रूर, स्वार्थों, कपटी, पेटार्थ्, अभिमानी, हेपी, हुए और पापी हृद्यके मनुष्य स्वप्रमें भी नहीं जान सकते, जान सकनेवाले नहीं, जान भी नहीं सकेंगे; ऐसा मान्य कहां जो जान सकें! निष्पाप तथा सरल शुद्ध अन्त करणके मनुष्य कि जिनमें भगवत्क्ष्मासे प्रेमरसका अंश भी हो, ऐसे रिसक ही (ब्रह्मवेत्ता ही) इस रसका मर्म समझते हैं! प्रेम ही सर्वरस—सर्व ब्रह्म जाननेका, पूर्ण ब्रह्मके जाननेका साधन है. आपमें भी वैसी किंचित रिसकता होगी तो आप भी समझनेमें बहुत आनंद पावोगे. रिसकता ही मोक्षका साधन है, क्यों कि अन्तःकरण शुद्ध सरल हुए विना रिसकता उपजती नहीं रिसकता विना प्रेम नहीं, प्रेम निना भक्ति नहीं, भिक्त विना ज्ञान नहीं और ज्ञान विना मोक्ष नहीं, मोक्ष विना जन्म मरणका चक्र ज्योंका त्यों चलता रहता है, इस कारण रिसक जनोंकी वलिहारी है.

प्रेममें ही ब्रह्म है, प्रेममें सव रहता है, यह अद्वेत है, ऐक्यका तत्त्व है. ऐक्यमें सुख और जुदेपनमें दु:ख है, इसी लिये सर्वत्र जुदापन छोड़ कर एकता करनेका प्रयत्न किया जाता है. वैसी अप्रतिम एकता बहुत समय और बहुत परिश्रमके अन्तमें पाये हुए उन पित पत्नीका शरीर वास्तविक जुदा होनेपर भी बड़ी देरतक एकरूप हो रहा और उनको अपनेपनका भान भी नहीं रहा. जान पड़ता है कि उनका मन भी बहुधा एक ही होगया था. जब मन एक होगया तब आत्मा एक होते क्या देर १ कुछ भी नहीं. वीचमें थोड़ा अन्तर रह जाता था. चमेदेहकी चाहे जैसी एकता हो पर अन्तर रहे ही ! एकता कहनेमें आती है पर यह एकता छोकिक और मायिक है. पर वही एकता बदल कर अलोकिकपनसे मायापितके साथ जोड़ी जाय तो इसका आनंद पराकाष्ट्राको प्राप्त होजाय. आत्मा परमात्मा एकही अखंडांद्रेत सिबदानन्द्यन ! हो जाय. अस्तु, पर यह छोकिक

एकता भी कोई सामान्य वस्तु नहीं, इसीसे अलौकिक एकताकी पात्रता आती है, छौकिकसे ही अछौकिककी प्राप्ति है, इस छिये वेशी स्तुत्य एक-तामें गया हुआ , वह रसीला जोड़ा वड़ी देरतक निःसंज्ञ ही था. " जनक समान अपान विसारे " और यह भी नहीं कह सकते कि उनको कितनी देरमें अपने आप संज्ञा (चैतन्य) आती, पर इतनेमें वहां समीप ही एक भारी सिंहगर्जनाने उन्हे चैतन्य कर दिया. उनका परिचित सिंहका शब्द कानपर टकराते ही वह दोनों चोंक कर जाग्रत हो गये और अहा ! चहो चलो, समय होगया और कदाचित गुरु महाराजकी समाधि भी उतरी होगी इसी लिये यह अपना आश्रमरक्षक सिंह हमको यह सचना करता है." ऐसे कहते कहते, वे दोनों शीवतासे आश्रमकी और चले. चलते समय उस द्विज-पत्नीने अपना मंजुलपन, तपश्चर्यांके कारण कुछेक पीले पड गये, सुन्दर केश पीछे जटारूपसे वांध छिये और उनमेंसे निकाली हुई मांत्रिक गुटिका फिर उनमें स्थापित करते ही उसका स्वर पुरुपवत् जैसा पहले था फिर हो गया ! भस्म रुद्राक्ष तथा कंवल कंवादि भी शरीरपर धारण कर लिया. तब तो वह पहला त्रहाचारी छन्नलिंग ही वन गया. इस सब वनाव ( सजावट ) से आश्चर्यसमुद्रमें ह्वा हुआ सुविचारशर्मा उसे फिर एकवार गाढ प्रेमा-लिंगन करके फिर शीव्रतासे आश्रममें जा पहुंचा, पर वहां कुछ चिन्ताकी वात नहीं थी. श्रीगुरुदेवकी अभी समाधि नहीं उत्तरी थी पर साश्रमपरि-चर्याका समय होजानेपर उन दोनोंमेंसे एक जनको भी आश्रममें देखा नहीं और अपनेको भी वाहर जाना था इससे उस सिंहने सुचनारूप शब्द किय था. तत्काल दोनों शिष्य चल दिये और अपने २ नित्यकार्यमें प्रवृत्त होगये





---

### स्रक्ष्म बिन्दु ३ सरा-वह बालयोगी कौन?

साध्वी शीलवती द्यावसुमती दाक्षिण्यलजावती, तन्त्री पापपराङ्मुखी स्मितवती मुग्धा प्रियालापिनी। देवब्राह्मणवन्धुसज्जनरता यस्यास्ति भार्या गृहे, तस्यार्थागमकाममोक्षफलदाः कुर्वन्ति पुण्यप्रियाः॥१॥ पतिर्हि देवो नारीणां पतिर्थन्धुः पतिर्गतिः। पत्युर्गतिसमा नास्ति दैवतं वा यथा पतिः॥२॥

जिस पुरुषके घरमें झी पतिव्रता, शीलवती, दयारूप धनवाली, शुमगुणयुक्त, लजा-वाली, नाजुक, पापसे दूर रहनेवाली, प्रसन्नमुखवाली, देखनेमें मुंदर, प्रिय बोलनेवाली, देव बाह्मण कुटुमिन्नयों तथा सजन पुरुषोंपर प्रीति रखनेवाली होती है उस पुरुषके धर्म अर्थ काम तथा मोझ पुण्यपर प्रीति रखनेवाला देव सफल करता है॥ १॥ पति ही झियोंका देव व बन्धु तथा उत्तम गति माना जाता है. स्नियोंको पतिके समान दूसरे किसी देवताका आश्रय नहीं, उनकी गति पति ही तक है॥ २॥

#### -- 2333333465666

विवसके समागमसे उन दोनोंके मन जायत् हो गये थे, इस कारण विवसके समागमसे उन दोनोंके मन जायत् हो गये थे, इस कारण विवसके समागमसे उन दोनोंके मन जायत् हो गये थे, इस कारण विवसके समागमसे उन दोनोंके मन नहीं पड़ता था; सारी रात्रिभर निद्रा भी नहीं आयी थी. प्रात:काल होनेपर स्नानसन्ध्यादि नित्य कर्ममें भी चित्त बराबर स्थिर नहीं रहता था. छद्मने तो प्रमुक्तपासे अपना मनोरथ सिद्ध किया था इस लिये उसके तो आनन्द हुए उपरान्त यह पृथक् प्रवास मिट कर सहवास कब प्राप्त हो, इसकी लहरें उठ रही थीं. पर सुविचारके मनमें दूसरा ही विचार था. उसने ज्यों त्यों करके अपने प्रेमसे आविष्ट हो जानेवाले मनको कुछ मार्गकी ओर झुकाया पर यह स्त्री जाति होनेपर यहां कैसे किस प्रकार आयी होगी, उसने आज पर्यन्त क्या २ किया

होगा,कहां २ रही होगी और इस छन्नावस्थामें किस प्रकार रहा गया होगा. यह सब आइचर्य जाननेकी ओर उसकी मनोवृत्ति बहुत आतुर हो गयी. आज भी गुरुवर्यकी समाधि नहीं उतरी थी, इससे समय मिलते ही वे दोनों नित्यके वार्तास्थानपर जा बेठे. छद्मके वंदना करते ही, सविचार कुछ हँसकर बोला-" प्यारे छच ! तेरे कार्य तथा तेरी ब्रुद्धिने तो मुझे बड़े आश्चर्यमें डाल दिया है ? जन्म पर्यन्तके सहवासमें भी तेरी इतनी प्राज्ञा मेंने कभी नहीं देखी थी. द्रव्य संबंधी तेरी लालसा तथा अपने गृहस्थाश्रममें आवश्यक धनकी खींचतानके लिये तेरे चित्तका असंतोप देख, में तुझसे ऊव ( उकता ) गया था और तू कोई प्राकृत पामर स्त्री है ऐसा जान कर मेरा मन तुझसे विल्कुल विरक्त हो गया था, पर अब तेरी इस अद्भत प्रज्ञाके लिये तुझे धन्यवाद दिये विना सुझसे रहा नहीं जाता. उसी प्रकार तेरे सुदुद्धिमान् पिता, कि जिन्होंने तेरा नामकरण संस्कार करते समय तेरे भविष्यके अनुसार जान कर तेरा नाम प्रकटप्रज्ञा रखा था, उनको भी पूरा धन्यवाद है, पर अव यह वताओ कि जब मैं घरसे चला आया तबसे आजतक तुमने क्या २ फिया ? यह जाननेकी मुझे वडी उत्कंठा हुई है, इस लिये अपना उससे पीछेका सवि-स्तर वृत्तान्त सुझे सुनादे. " यह सुन कर छन्मने अपना इतिवृत्त कहना आरंभ किया. वह बोला-" कृपानाय ! पति ही स्त्रीका सर्वस्व है. उसका वियोग होना और वह भी अकारण और अकस्मात् होना, साध्वी स्त्रीको कितना संकटपद होता है, उसका यथार्थ वर्णन में कर ही नहीं सकती. आप मुझसे हॅसते हॅसते ऐसा कह कर आये थे कि 'में तेरे लिये अट्ट द्रव्य होने जाता हूं. ' उस समय तो मुझे कुछ संदेह नहीं हुआ था, पर उत्तरोत्तर ज्यों ज्यों आपके आनेमें विलंब होता गया त्यों त्यों मेरे मनमें खटका होता गया, कि हो न हो मेरे स्वामीनाथ मुझसे दु:खित होकर मेरा त्याग कर गये ! मैं तो बैठी २ आपकी बाट ही देखती रही पर जब सांझतक आप नहीं आये, तव दूसरे दिन सर्वत्र आपकी तलाश करायी. जब आपके दरीन हों तब हीं भोजन करना, इस निश्चयसे उपवास किया भीर वहत शोध करने पर भी आपका पता न चला, तव फलाहार मात्र पर ही देहका निर्वाह करना निर्धारण कर मैंने अपने आप ही सर्वत्र देशा-

टन कर, आपकी शोध करनेका निश्चय किया, पर उस वातमें मुझे एक भारी अड़चन माऌम हुई, कि एक तो मैं स्त्री अवला, तिसपर भी अकेली. विना मस्तककी पगड़ीके समान हो रही हूं. इस कारण मुझसे देशा-टन कैसे हो सके ? मेरा शीछ ( सदाचार ) किस प्रकार रक्षित रहे ? मेंनें पहले ही कहा है कि, जनान ( युनती ) स्त्रीका शरीर तो रॅंघे हुए ( भोजन दाल भात ) के समान है, कि यदि उसकी संभाल (रक्षा ) न की जाय तो उसे छूत होते और (विगड़ते ) देर नहीं छतती, इसलिये कृपाल प्रमुसे प्रार्थना करके तथा क्षमा मांग कर मैंने अपना स्त्रीरूप गुप्त रखनेका निश्चय किया. पुरुषवेपमें भी कदाचित् मुझे कोई पहचान हे, इस डरसे,. किसीसे भी न पहचाना जाय, ऐसा यह छद्मवेप योगिवेप धारण कर-नेका सामान साथ लेकर मैं घरमेंसे निकली घरमेंसे निकलते समय सव श्रामके होगोंके देखते समय में स्त्रीवेप हीमें थी, पर पीछे एकान्तमें. आकर मैंने यह वेप धारण कर लिया कि जिससे सारे शरीरका हृदयादिकका. कोई भी अवयवं स्पष्ट रूपसे दिखाई न दे, इस लिये यह मोटा कंवल तथा. गेरूसे रंगी गुड़डी पहन छी, केशोंपर भस्म छगा कर उन्हें जटारूपमें वांध छिया, गुद्दीके अंदर कमरमें कच्छ [ धोती छंगोट ] बांधा, हायके कंकन, कंठका मंगलसूत्र और मस्तकका केशभूषण आदि सौभाग्यचिहांके वर्हे सब स्थानोंमें रुद्राक्ष घारण किया, कुंकुमके बद्दे रुटाटादि सब स्थानोंपर भस्म चर्च छी, जलके साधनके लिये यह श्रीफलपात्र ( नारियल ) जिसे प्रायः संन्यासी रखते हैं और आसनके लिये मगचर्म बगलमें ले लिया. आपके दर्शन हों, इस लिये ही यह वेष बनाया खीर आपके दर्शन न हों तो इसी वेषमें शरीर त्याग कर देना, उस समय यह दृढ़ प्रतिज्ञा की इस रीतिसे में आपको शोघनेके लिये, एक गृहस्य ब्राह्मणीसे अरण्यवासिनी-योगिनीः हुई. वाहरसे देखनेवाले मनुष्य तो मुझे एक वाल ब्रह्मचारी वालयोगी रूप ही देखते थे. इतना होनेपर भी मेंने जिस प्रकार होताथा उस प्रकार मनुष्योंसे वातचीत करना तथा सहवास बहुत ही कम रक्खा था. अन्नका भी मैंने त्याग किया था, इस कारण भिक्षा (भोजन ) के लिये भी मुझे गांव अथवा शहरेंमें नहीं जाना पड़ता था. केवल वनके फल तथा जलसे ही में संतोष मानती. समय पर अरण्यसे दूर आये हुए किसी तीर्थ अथवा शहरमें आपके

शोधके लिये जाना होता तो वहां फलादिक न भिलनेके कारण कई वार **उपवास भी करना पड़ता था. इस प्रकार घर**से निकल कर मैंने भरत-खंडके प्रत्येक तीर्थ, क्षेत्र, महात्माओंके स्थान, ऋषि मुनियोंके आश्रम और पर्वतोंमें आये हुए अरण्य तथा गुहाओंमें फिर कर बहुत ही सृक्ष्म-पनेसे आपका शोध किया. किसी २ नगर तथा तीर्थभे पर्वके अवसरपर जहां २ मनुष्योंका समूह एकत्र हो वहां २ में अवश्य जाती और सर्वत्र धम फिर कर में आपको शोधती, पर जब वहां आपका दरीन नहीं होता त्व में अत्यन्त निराश होजाती, वारंवार हृदय भर आता और एकान्तमें जाकर पुष्कल रुदन करती. ऐसे अवसर पर किसीकी दृष्टि मुझपर न पडे (कोई रोते हुए मुझे न देखे ) इस भयसे हृदयको अनेक प्रकारसे दावने ( रोकने ) का प्रयत्न करती, पर उसमें निष्पल हो जाती. लोग मुझे इसका कारण पृष्ठते, तव उनके समाधानके लिये यह कह देती कि भेरे गुरुवर्य मुझे छोड़ कर चले गये हैं, वे अब कहीं भिलते नहीं, इस लिये मुझे दु:ख होता है. ऐसा कहनेमें में कुछ झूठ नहीं समझती थी, क्योंकि "पितरेन गुरु: स्त्रीणां पतिरेव गति: शुभा ' पति ही स्त्रीका गुरु और पति ही स्त्री-की उत्तम गति है इस शास्त्रोक्त वचनके अनुसार आप मेरे गुरु तथा पूज्य हैं ही. इस प्रकार ठीर ठीर अपनी युक्तिपूर्वक असत्यको वचाना पड़ता था जनसमूहमें फिरते २ जहां कहीं पतिपत्नीको जोड़ीसे आनन्दपूर्वक टहलते फिरते देखती, वहां २ आपके विरहसे मेरी बहुत ही दुर्दशा हो जाती. एक बार काशी क्षेत्रमें भेरी ऐसी दुर्दशा हुई थी कि, वहां भागीरथीके घाटपर भेरे ही समान एक दुखिया पतिवियोगिनीका मुझे समागम हो गया था. ठौर ठौर छोग अद्भत योगिवेप देख कर उसे देखनेको बहुत इकट्रे हो जाते थे उस समय आपका शोध करना मुझे स्वाभाविक मिलता था, यह तो महात्मा कोई अद्भुत बालयोगी है ऐसा जान कर, वह पतिवियोगिनी स्त्री अपने पतिके लिये प्रश्न करने आयी. उस समय अपने समान दु:खवाली उस स्त्रीको देख मुझे धापका अत्यन्त निरह हो आया, इस कारण मेरे मनकी जो दु:खद अवस्था हो पड़ी वह मैं कह नहीं सकती. मेरी यह दशा देख उसने मुझसे इसका कारण पूछा, तब उसके तथा अपने मनके समाधानके लिये मैंने अपना

और आपका वियोगरूप कारण कह सुनाया. उसमें भी असत्यसे वचनेके लिये मुझे अनेक युक्तियां रचनी पड़ी थीं. मेरा एक प्राणवह मित्र कि जिसकों में गुरुरूप मानता हूं, वह अपनी छीको, एक सामान्य अपराधके लिये त्याग करके चला गया है और उसके शोधनेके अर्थ में योग धारण करके निकला हूं, ऐसा मैंने उस स्त्रीसे कहा था, कारण कि आप मेरे प्राणवहम मित्र हैं तथा गुरु भी हैं.

इस वातचीतसे जिज्ञासुओंकी समझमें आया ही होगा, कि काशी-पुरीमें भागीरथीके मणिकणिका—घाटपर देखा हुआ पहला वाल्योगी वह कौन था १ वह योगी नहीं था, विल्क महासाध्वी योगिनी प्रकटप्रज्ञा थी. उसका वाक्चातुर्य अद्भुत होनेपर भी कैसा सत्यमय था, यह सबकी समझमें आया ही होगा गुप्त वेप धारण करके उस स्त्रीने असंख्य प्रसंगोंमें बोलते हुए भी अपनी वाणीको असत्यका स्पर्श भी होने दिया नहीं, अर्थात् अपने पुरुपवेपमें होनेपर किसीसे कुछ भी वातचीत करनेमें अपना स्त्रीरूप मालूम नहीं होने दिया, उसी प्रकार उसकी वातचीतसे किसीको स्त्री होनेका भी संदेह नहीं हुआ! अस्तुः इसके पीछे फिर क्या हुआ १ वह भी उसीके मुखसे आप सुनिये!

फिर छद्मिंग वोला—" क्रपानाय! बहुत शोध करने पर भी किसी जगह आपका दर्शन नहीं हुआ, तब तो में निराश हो गयी, अति दु:खित होनेपर, एक ही स्थानपर बैठ कर आपका स्मरण करते २ शरीर त्यागनेका निश्चय किया, फिर गंगाजीके उत्तर तटपर फिरते २ एक एकान्त स्थल आया, वहां में गंगास्नान कर बैठी तथा आपकी प्राप्तिके लिये, प्रमुका एकात्र मनसे ध्यान करने लगी, पर वहां भी मेरा मन थोड़ी थोड़ी देर पीछे ऐसा बिह्नल तथा शोकाबिष्ट हो जाता, कि मुझसे मुक्तकण्ठसे रदन किये बिना रहा नहीं गया, ऐसी दशामें हो तीन दिन येन केन प्रकारेण व्यतीत किये (काटे). यह स्थान बिल्कुल उजाड़ तथा शून्य जंगल होनेपर भी मुझे, अंधेरी रात्रिमें भी वाघ, शेर आदिका भय नहीं लगता था. और आपके वियोगसे तो मेरी भूख, प्यास, तृष्णा, निद्रा, शांति, भीति और सब पदार्थोंके उपरकी

प्रीति सब मुझको त्याग कर चले गये थे. अंतमें मुझे दुःख हुआ कि ऐसा निरर्थक और दु:खमय जीवन कहांतक धारण कर रक्लूं? इसलिये अव फलाहार भी करना नहीं, वैसे ही यहांसे उठना भी नहीं तथा श्रीभागीरथीका पवित्र तट छोड़ना भी नहीं, वृथा जीवन गॅवानेकी अपेक्षा श्रीगंगाजीके तटपर प्राण गॅवाना यह श्रेयस्कर है, ऐसे निश्चयसे मैंने ३ दिन काटे और चौथे दिवस पवित्र पर्वे था, इससे उपःकाल होते ही असंख्य महात्मा जन आसपासके अरण्योमेंसे इस एकान्त तथा पुण्यरूप तटपर स्नान करने आये. " जय, जय, गंगे, हर हर, गंगे, पापहारिणि अधमोद्धारिणि," इत्यादि शब्दकी गर्जनाएं सुन कर सुझे भी उमंग हुई. छगातार तीन उपवास होनेसे मुझमें उस समय शक्ति तो रही न थी, तो मी श्रद्धासे धीरे धीरे डठ कर मैंने प्रवाहमें गंगास्नान किया, और पतितपावनीसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना की कि " हे माता ! आपका ऐसा विरद् है कि ' सव प्राणियोंके पाप हरण करनेवाली हो, तब मैं जो कि एक अपराधिनी अवला हूं, वाला हूं और अत्यन्त पश्चात्ताप करनेवाली हूं और अपने पापसे ही इस महादुःसका अनुभव कर रही हूं तिस पर भी पतितपाविनी मेरे दुःखका अंत क्यों नहीं आता ? में तुम्हारे शरण हूं ! तुम जगज्जननी हो, तो इस दीन दुखियाकी रक्षा करो. "

इतना कह कर छद्मिलंग फिर घोला—"कृपानाथ! मेरी यह प्रार्थना देवी भागीरथीने सफल करी. में ज्यों ही स्नान करके किनारेपर आयी और उदासचित्त अपने आसनपर बैठी, उसी समय उत्तर दिशाकी ओर-के बनमेंसे एक अत्यन्त वृद्ध वयके महात्माको मेंने किनारेकी ओर आते देखा. उनकी आकृति, प्रभाव, श्री तथा तेज देख कर, मुझे निश्चय हुआ कि यह कोई ईश्वरी पुरुष है. मेंने उठ कर उनके चरणोंमें बंदना कर मस्तक नवाया वह मुझे अपनी दिज्य दृष्टिसे पहचान कर बोले-'बाले! तेरा कल्याण हो! पुत्रि! तू स्त्रीजाति होनेपर इस एकान्त और घनघोर अरण्यमें अकेली क्यों आयी है? स्वामिनाथ! आजपर्यंत मुझे किसीने भी पहचाना नहीं था, इससे इन महात्माका अन्तर्यामित्व तथा ईश्वरी आव देख, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ.

ज्यों ही इन्होंने मुझे पुत्री कहा, त्यों ही मुझे भी उनके विषे पितृभाव उत्पन्न हुआ। उनका प्रश्न सुनते ही, महादुखिया छड़कीकी अपने प्रेमालु पितासे मिलने पर जैसी दृशा हो, वैसी ही दृशा मेरी होगयी, मेरा हृदय भर आया, मुंह सूख गया, फिर नेत्रोंके उष्ण जलसे उनके दोनों चरणोंका प्रक्षालन किया; उनके पूछे हुए विषयमें मुझसे कुछ भी उत्तर नहीं दिया गया। थोड़ी देरमें वे आप ही अपने योगवलसे सब हाल जान कर वोले—'पुत्रि ! चिन्ता मत कर, भगवत्कुपासे तेरा संकट मेंने जान लिया है. परमात्मा उसे टालनेमें समर्थ है, अभी तू यहीं स्वस्थिचत्त हो बैठ, इस पर्वका पुण्यकाल बीता जाता है, इससे पहले मुझे गंगास्नान कर लेने है.'

स्वामिनाथ ! ये दयालु महातमा स्नान करके पीछे छौटते समय मुझे अपने साथ एक अति गुप्त तथा दिञ्य स्थानके प्रति छिवा छे गये. वहांकी भूमि, तृणाङ्कर, वृक्ष, छता, वेछियां, जलाशय और पक्षी मादिक सव सद्भुत और दिन्य थे. अपने आश्रमपर लिवा जानेके पीछे महात्माने मुझे अपने सन्मुख विठा कर कहा-' पुत्रि ! तुम्हारा पति वहुत सुपात्र और मुमुझु है, उसको इस संसारके सुखमोगोंकी छालसासे तुमने त्रास दिया था, यह तुमने अच्छा नहीं किया, इसीसे उसने तेरा त्याग किया है. उससे मिळाप होना तेरी मानुषी शक्तिसे वाहर है. संसारसे थिकत हो और विशेष कर तेरे छेशसे त्रास पाया वह अपने एक महासमर्थ गुरुकी शरणमें जा पड़ा है. ऐसा दुर्गम है, कि वहां योगीके विना दूसरा कोई जा नहीं सकता, पर तेरी शुद्धवृत्ति, तेरा पातित्रत्य तथा पति-प्राप्त्यर्थ सहा हुआ अपार कप्ट देख कर मुझे बहुत करुणा हुई है, इस लिये में तुझे वहां जानेका एक साधन देता हूं, पर वहां जाकर कोई ऐसा कार्य नहीं करना जिससे तेरे स्वामीके मोक्षमार्गमें अन्तर पड़े. 'फिर उन्होंने यह गुटिका जो मेरे जूड़े (जटाजूट ) में है, देकर कहा- छे, यह एक दिव्य वस्तु मैं तुझको देता हूं. इसे तू यल्लपूर्वक रखना, दिन रात गुप्तरीतिसे अपने शिरमें रखना. इसमें अनेक अमृल्य सिद्धियां हैं। इससे तू जहां इच्छा करेगी उसी दुर्गम :स्थानपर भी विना प्रयास जा सकेगी. तुझमें कुछ अपवित्रताका प्रवेश

नहीं होगा, तुझे कोई पहचान नहीं सकेगा, तेरा फंठस्वर वदल जायगा तथा तेरी बुद्धि बहु निर्मल तथा भगवत्परायण रहेगी. इस गुटिकाको जब तृ अपने पाससे अ**लग रख सकेगी, तब ही तेरा मूलक्**प प्रकट ही सकेगा. इसे हेकर तू अपने स्वामीके पास जा. वहां एक पवित्र आश्रममें वह अपने गुरुवर्वकी सेवामें रहता है और मोक्षप्रद ऐसे ज्ञानयोगका श्रवण करता है. पर वहां जाकर अपने स्त्रीस्वभावका अनुसरण नहीं करना, अपनी और उसकी पहचान करके उसके आत्मसाधनमें विव्न नहीं करना, किन्तु उन महात्मा गुरुका शिष्यरूप होकर शुद्धचित्त अपने स्वामीके साथ, इस ज्ञानयोगका श्रवण करना. वह महात्मा गुरु तो तुझे देखते ही पहचान लेगा, पर तुम्हारा ज्ञानयोग पूरा होने तक कभी अपना संबंध प्रकट नहीं करना. जा उन महात्माको बड़े प्रेमसे मेरा प्रणाम कहना.' इस प्रकार कह कर वे आश्रमके वाहर तक मेरे साथ आये और मुझे मार्गस्य करके, ' इसी मार्गसे तू सीधी अपने स्वामीके पास जा पहुँचेगी ' ऐसे कह कर पीछे छीट गये. उसी दिन में चमत्कारसे भरी हुई, शीव्रतासे मार्गमेंके अनेक चमत्कार देखती हुई, शोभा निरखती हुई आपके चर-णोंमें आ पहुँची और आपकी तथा समर्थ गुरुदेवकी सेवा करके भाग्यवती हुई हूं" ऐसा कह कर वह स्त्री उनके चरणोंमें गिर पड़ी.

यह सव चृत्तान्त सुन, अति विस्मित तथा प्रसन्न हुआ द्विजपुत्र सुविचारशर्मा उसकी दहता, पितभक्ति और अप्रतिम प्रेम देख, उसकी वहुत धन्यवाद देने लगा. उसका एक २ कर्तव्य याद करके मनही मन आश्चर्यमें और प्रेममें मग्न होने लगा. थोड़ी देर पीछे शान्तिपूर्वक विचार करके वोला—"अच्छा, सित! तेरे अद्भुत कार्यको देख मेरा मन जैसा विस्मय पाता है, वैसे ही मुझे एक वात पूलनी है कि जोतुझे और मुझे बहुत विचार करने योग्य है. ओ साध्यी! तेरे इतने वहे परिश्रमके अन्तमें तुझे अब यथार्थ अनुभव हुआ है ही कि मनुष्य जिस संसारके लिये सदा तलफता व मरता रहता है उसमें कितना सुख है ?" छद्मने कहा—" छपानाथ! सुख कैसा ? संसारमें मुख तो कहीं दृष्टिगोचर होता नहीं, सब वातोंमें चलटा दु:ख, दु:ख तथा दु:ख ही दु:ख हिए पड़ता है. इस लोकका जीव, दुिसमन, पंडित, चतुर तथा अत्यन्त सूक्ष्म विषयका जाननेवाला होकर

तथा अनेक प्रकारसे समझदार होने पर भी जहांतक संसारी विषयमें धिरा हुआ होता है, वहांतक सत्य समझ सकता नहीं, पर श्रान्तिसे मानी हुई न वातको सत्य गिनता है तथा उसके गुणोंसे लिपटा रहता है, यह वड़ी और प्रबल आनरणशक्ति दु:खकी-तमोगुणकी है, पर यह दु:ख, सुखाशारूप आवरणसे ढका हुआ है. अज्ञ जन उसे प्राप्त करनेके लिये मिथ्या प्रयास करते रहते हैं. यह अपने गृह महाराजने जैसा कहा था, यह सब उस समर्थ माया-पतिकी मायाका खेल है." सुविचार वोला-"ऐसा ही है. तेरे मनमें भी यह विचार योग्य रीतिसे स्थिर हुआ है, इससे अव कुछ विशेष कहनेकी आवश्य-कता नहीं. पुन: कहना इतना ही है कि तेरा परिश्रम सफल हुआ. मेरी भ्रांति मिटी, हम दोनोंका वियोग दूर हुआ और मैंने तुझे अंगीकृत भी किया, विक तने और मैंने इस विविक्त स्थानमें साथ ही रह कर परम तत्त्वज्ञान, एक ही गुरुवर्यके द्वारा अवण किया तथा उस अवणके अनुसार यथार्थ अनुभव भी हम दोनोंको गुरुकी छुपासे प्राप्त होकर विज्ञान भी हुआ, यह वडा अलभ्य लामहमको मिला है, कि जिसकी प्राप्तिसे वडा संसारमें कोई लाभ नहीं तो ं फिर हम किस आशासे ऐसा पुण्यह्नप स्थान तथा परमेश्वरतुल्य गुरुदेवके चरणारविंदकी पवित्र सेवा छोड कर, संसारमें वा स्वर्गमें भी जानेकी इच्छा क्यों करे ?" छदाने कहा-"कृपानाथ ! अव आशा क्या और तष्णा क्या ? आपको तो आशा पहलेहीसे नहीं थी और आपकी तथा गुरुदेवकी सेवासे मेरी आशा भी, मुझे त्याग कर सदाके लिये विदा होगयी है. मेरी इच्छा भी इस स्थानको छोड अन्यत्र जानेकी नहीं तथा यहां आपके चरणोंमें रह कर विषयभोग करनेकी भी नहीं. मेरी सब मन:-- कामना पूर्ण होगयी है. मैं केवल शुद्ध निर्दोष प्रेममात्रसे सदा आपके चरणोंकी पुण्यत्वप सेवा करके ही कृतार्थ होना चाहती हूं. अरे ! ऐसे परमानन्द्घन ब्रह्मसुखको छोड, तुच्छ-नाशवन्त-परिणाममें दु:खप्रद ऐसे ं विपयसुखकी कौन छाछसा करें ? पर कहे विना वनता नहीं, कि इस नीच जीवको यह ब्रह्मसुख प्राप्त करानेवाछी तो मेरी यह विषयसुखकी े छाळसा ही है. " सुविचार वोळा,-" विषयसुलकी छाळसा ब्रह्म-सुखको प्राप्त करावे, यह तो कहने योग्य नहीं, पर तुम्हारे संबंधमें

यह वात अपवादरूप है, तुम्हारी विषयछालसा अन्य संबंधमें नहीं, पर अपने पतिके संबंध में थी और पतिके साथ मिल कर पती, अपने सुखकी लालसा करे यह धर्मविकद्ध नहीं और न अपराध है. जो विषयसुखकी ही इच्छा हो और वह धर्मानुसार करनेमें आवे तो उसका परिणाम भी कल्याणकारक ही होता है, इसी लिये विषयमेंसे मनुष्योंकी कामना दूर करने और परिणाम कल्याणरूप वितानेके लिये भगव-त्प्रेरणासे ज्ञानयोग रचा गथा है. ईश्वरी आज्ञा है कि मनुष्य अवश्य धर्म-शासकी आज्ञानुसार आचरण करे, जो धर्मशासकी आज्ञाको उल्लंघन कर अपनी इच्छानुसार वर्तते हैं, उनको इस लोक तथा परलोकमें सुख नहीं मिलता और सद्गति भी नहीं मिलती. वे इस प्रकार वातचीत कर रहे थे इतनेमें पर्णशालमेंसे 'नारायण, नारायण,' ऐसा ज्ञान्त और गम्भीर शब्द सुनाई दिया. "वहो !क्या गुरुदेवकी समाधि उतरी ?" इस प्रकार कहते हुए आनन्दपूर्चक, तत्काल दोनों शिष्य दोड़ कर उनके पास गये और वंदन करके उनकी सेवाम तत्पर हो गये.

दूसरे दिन वे महातमा थोगीश्वर दोनों शिष्योंको पास विठा कर सुविचार प्रति वोले—" पुत्र ! तुम्हारी दोनोंकी स्थित प्रमाण जो ज्ञान सुमसे कहना चाहिये, वह भले प्रकार तुमसे कह चुका हूं, तुमको यहां आये हुए भी बहुत दिन हो गये हैं, अब तुम दोनों जने सुखसे अपने आश्रमको जाओ, तुम्हारी सेवासे में बहुत प्रसन्न हुआ हूं और आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा कल्याण हो. इस छद्यालिंगकी सहनशीलता, धेर्य और पराकाधाका प्रेमनिष्ठापन देख कर तो मुझे परम आनन्द हुआ है. क्यों सुविचार, तू इसे पहचानका है कि यह कीन हें ? " सुविचारशर्मा इसका उत्तर देने जा रहा था कि इतनेमें गुरुवर्यने छद्यको आज्ञा दी कि " पुत्र ! अब तेरे लिये छूट है, अधिक कालके अपने भीपण छद्यवतको समाप्त करके आज तू अपना मूल रूप प्रकट कर ! " आज्ञा होते ही इसने अपनी जटाओंका बंधन छोड़ डाला, उसमेंसे गुटिका लेकर गुरुजीके चरणारविदों- पर रख दी और उसके साथ ही वह छद्य मिट कर सुन्दरी बन गयी, फिर मंजुल सुस्वर कंठसे " पिताजी ! एताजी ! " करती उनके चर-

णारविंद्में जा पड़ी. उसकी आश्वासनपूर्वक अनेक आशीर्वाद देकर गुरू-देव वोले-'' पुत्रि ! तेरा अद्भुत प्रेम तथा तेरे दृढ़ पातिव्रत्यके लिये तुझे धन्यवाद है, अवश्य धन्यवाद ही है. सीता, दमयन्ती, तारा, अहन्यती और अहल्याके जैसी ही (सदश) तू भी सती है! तेरे विचित्र कार्यके लिये तो वडा आश्चर्य होता है, कि अवला जाति होकर अपने स्त्रामीके अर्थ अपार कप्ट सहन करके, उसके मिछनेके छिये तूने असंख्य प्रयत्न किये हैं. यह तेरी शुद्ध पवित्र निष्ठाका श्रेष्ठ फल तुझे कृपालु प्रभुने दिया है. तुझ सरीखी प्रतित्रताओंका संसारमें दर्शन दुर्लभ है. पुत्रि ! पातित्रत्यका वल तो खियोंको सबसे श्रेष्ट है. पतित्रत यही खियोंको मोक्षका साधन है. आप ही को क्या अपने स्त्रामीको भी पतित्रताएं अपने त्रतके प्रभावसे उत्तम गतिको छे गयी हैं और छे जाती हैं. भक्त जनोंको जैसे भगवद्रकि है वेसे ही पतित्रताओंके लिये पतिभक्ति है. तूने जो कुछ किया है वह सब छोकमें अनुकरणीय है. पतिकी पूर्ण भक्ति करनेवाछी ऐसी जो तू उसपर भक्तोंके पति भगवान् प्रसन्न हुए हैं और उन्होंने तुझे तेरे स्वामी सहित भवदुःखसे सदाके लिये मुक्त किया है. प्रियपुत्र सुविचारशर्मा ! भगव-त्क्रपासे में पूर्व ही जानता था कि तू सदाके लिये अपनी स्त्रीका त्याग करनेवाला है. पर अब तू समझ गया होगा कि पतिव्रताओं में शिरोमणि ऐसी धर्मपत्नीका मुर्खतासे त्याग करनेवाला पुरुष घोर नरकमेंसे किसी प्रकार निकल नहीं सकता ! इस लिये पुत्र ! तुम्हारी यह पवित्र जोड़ी अखिण्डत रहे और तुम पुण्यरूप गृहस्थाश्रमका श्रेष्ट सुख भोग, धर्मवर्ती, निष्काम, अकाम, वासनारहित, शुद्ध वने रह कर परमपदको ं प्राप्त हो !"

गुरुवर्थके ये वचन सुन, सुविचार हाथ जोड़ कर वोडा—" क्रपा-नाथ! आपके शरण आकर अब फिर तुच्छ गृहस्थाअममें जाऊं? क्या कोई अमृतका ससुद्र छोड़ कर मेडकी छाछको पसंद करता है? अथवा पारस पत्थरको छोड़ कर काचके दुकड़ेको कोई पसंद करता है? अगवन ! क्रपा कर अब तो अपने पवित्र चरणोंमंसे हमे अलग न कीजिये. आप इस स्रीके वियोगपरिहारके लिये सुझे गृहस्थाअमकी आज्ञा करते होंगे, पर उसे भी अब आपकी क्रपाके प्रसादसे संसारसुख़की किंचित्मात्र भी कामना रही नहीं. आपकी शरण छोड़ कर जाना या इस स्थानको छोड़ कर जाना, अव जसको भी इन्द्रासन छोड़ कर घूरेकी खोर जानेके समान माळूम पड़ता है." इतनेमें हाथ जोड़ कर प्रकटप्रज्ञाने भी ऐसी ही प्रार्थना की; कि "भगवर! आप तो अन्तर्यामी हैं, इस कारण आपसे कुछ कह कर वतछानेकी आव-र्यकता नहीं, पर यहांसे जानेकी आज्ञा जो आपने की वह मुझे भी रुचि-कर नहीं, इस छिये प्रणामपूर्वक प्रार्थना है कि अब हमे—अपने शरणागत बाछकोंको यहांसे हटायें नहीं. हम अब संसारमुखसे सर्वथा भयभीत हुए हैं. मुझमें पहछे जो प्राक्तत भाव था वह मेरे न्यून पुण्यके कारण था, वह भछी भांति घिस जानेसे और आपके पवित्र दर्शनसे समूछ नष्ट हो गया है, अब हमको यहां रह कर अपने भवसागर तरणाहप पवित्र चरणारविंदकी अखंड सेवा ही करने दीजिये."

दोनों पति पत्नीका ऐसा शुद्ध अंत:करण, शुद्ध गुरुभक्ति तथा संसा-रसे शुद्ध नैराग्य देख ने कुपालु महात्मा बहुत प्रसन्न हो करके नोले-" मेरे प्रिय प्रत्रो ! संवानो ! संसारसे विरक्त होकर असंग रहनेकी इच्छासे ही मैं यहां इस एकांत स्थानमें आ पड़ा हूं. यहां भी आपके प्रेमी जोडेका संग मुझे लिपट गया है; पर यह संग पवित्र प्रेममय होनेसे, मुझे खेद हुआं हो, अथवा मेरे मोक्षमार्गका रोध करे ऐसा नहीं, अर्थात तुम गृहस्थाश्रम न करते हुए यहां रही तो तमको अथवा मुझको कुछ हानि नहीं, तो भी आग्रहपूर्वक तुमको संसारमें जाकर गृहस्थाश्रम करनेकी में आज्ञा देता हुं, उसका हेतु यह है कि गृहस्थाश्रम शेष तीन आश्रमोंकी रक्षा करता है, अन्नदान तथा ज्ञानदानका आधार गृहस्थके ऊपर है, इसी छियें शास्त्रमें कहा है कि, " ज्येष्टाश्रमो गृही " गृहस्थाश्रम सबसे श्रेष्ठ है; प्रत्येक प्राणीको उससे जितना हो सके उतना सामध्यतिसार कुछ भी परोपकार करना चाहिये. परमात्माको परोपकारके समान दसरा कुछ प्रिय नहीं. प्राणीके प्राणोंकी रक्षा करना यह सब परीपकारोंसे उत्तम है, अर्थोत् प्राणीका नाश न होने देना, यह बहुत बड़ा उपकार है और देहका नाश होनेसे कोई प्राणी नष्ट तो होता नहीं और आत्माका नाश किसीसे हो नहीं सकता, तो फिर उसका वचाना क्या? पर ऐसा नहीं, आत्मा

सत्कर्म कर, भक्तिप्रपूरित तथा ज्ञानी होनेसे आपमें और परब्रह्में भेद्र नहीं ऐसा समझ तथा अनुभन करके उर्ध्व गित—मोक्षको पाता है, इसीका नाम सच्चा जीवन तथा अमर होना है. कुकर्म करके उत्तरोत्तर अघोगित— नरकमें पड़ना कि जहांसे फिर उद्धार होनेका समय ही न आवे, उसका नाम नाश है. ज्ञानद्वारा ऐसे नाशसे प्राणीको चचाना, यह सबसे वड़ा परो-पकार है. अनिधकारी आसुरी प्राणी तो अपने आप ही नाश पाते हैं, इससे उनको चचानेवाला अंतमें थक कर निष्फल होता है. परंतु, देवी अधि-कारी जीवको उर्ध्व गित जानेका सन्मार्ग वता कर नाश पानेसे रोका जा सकता है. ऐसे परोपकारसे पूर्ण परमात्मा बहुत प्रसन्न होता है; इस लिये पूर्व उन्होंने स्वयं श्रीमुखसे कहा है कि "जो मनुष्य मेरे ज्ञानकप परम तत्त्वको जान कर मुझमें ग्रीतिवाले अधिकारी मनुष्योंको जनाते हैं, वे मेरी परा भक्तिको पाकर निश्चय मुझमें ही आ मिलते हैं तथा उस परोपकारी मनुष्यकी अपेक्षा इस लोकमें मेरा प्रिय दूसरा कोई नहीं, वैसे ही उसकी अपेक्षा अधिक प्रिय मुझे दूसरा कोई होनेवाला भी नहीं.\* "

> \* य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति । भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैण्यत्यसंशयः ॥ न च तस्मान्मनुज्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः। भविता न च मे तस्माद्न्यः प्रियतरो भुवि॥

गाता.
जो इस परम गुप्त गीताको मेरे मक्तोंसे कहेगा अर्थात् गीताका अर्थ मले
प्रकारसे प्रेमपूर्वक विना लोम जो मगवद्मक्तोंको समझावेगा सो मुझमें परा मिक्त
करके मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें संशय नहीं ॥ इस गीताको मक्तोंमें
प्रसिद्ध करनेवालेसे अधिक मेरा प्रियकारक पृथ्वीमें दूसरा मनुष्य कोई भी नहीं
है और न उसके वरावर और कोई मुझे प्रिय होगा॥ मनुष्याधिकारत्वाच्छाञ्चस्य मुवि मनुष्येष्वित्युक्तम् । दिवि देवेषु च नास्त्येव तत्प्रसिक्तिरित्यर्थः ।
एवं च काल्जयवर्तिनिखिल्मक्तजनातिशायिप्रियाय तस्मै मक्तमात्रसाधारणं मत्प्राप्तिरूपं मोश्चं दिश्चहं तदीयनिरितशायित्वानुगुणं फलं दातुमपस्यक्षमर्ण एव विस्थे
मनामि इति मगवतोऽभिप्रायः ॥ अर्थात् पृथ्वी पर शास्त्राधिकार मनुष्योंको ही है
इससे श्लोकमें "मनुष्येषु" ऐसा कहा है सार्यंश यह कि स्वर्गस्य देवोंमें तो शास्त्रका

प्रियवत्सो ! तुमको मेरा दिया हुआ ज्ञान, तुम्हारे अकेलेहीका कल्याणकारक नहीं किंतु संसारमेंके सर्व अधिकारी जीवोंके कल्या-णार्थ हैं. इससे गृहस्थाश्रमके निमित्तसे संसारमें जाकर तुम्हे इस ज्ञानका सर्वत्र प्रकाश करना हैं. संसारमें रह कर आत्मकल्याण कैसे हो सकता है और इसके लिये प्रत्येक मनुष्यको केसा पुरुपार्थ अथवा केसा आचरण करना चाहिये, यह सब तुमको करके दिखाना है. केवल ज्ञान अथवा सदाच-रणका उपदेश ही करनेसे मनुष्य ज्ञानी अथवा सदाचारी नहीं होता, वल्कि उसके अनुसार यथार्थ आचरण कर दिखानेसे, जीव सन्मार्गी हो जाता है. इसी लिये उस परमात्माने पूर्व अपने एक प्रियतम सेवकसे कहा भी है कि हे तात, तू यद्यपि केवल निराश तथा निष्कर्म हुआ है तो भी लोगोंको अच्छे मार्गपर हे जानेके हिये भी तुझ सत्कर्म करना चाहिये, " होक-संप्रहमेवापि संपर्यन् कर्तुमहिसि "! इसी लिये में तुम्हें मुक्तिके द्वार पर जा पहुँचनेपर भी फिर संसारमें गृहस्थाश्रम भोगनेको कहता हूं. ऐसा करनेसे अनेक मनुष्योंका कल्याण होगा. तुम जाओ, सुस्ती होओ, फूछो, फलो और वृद्धि पाओ, समर्थ प्रभु तुमको अपने समीपमें ही बुला हेवें, चिन्ता मत करो, अपनी अवर्ण्य गुरुभक्तिके लिये जब २ तमको मेरे दर्शनोंकी इच्छा हो, तब तब महात्मा धर्मार्थपर्णकी दी हुई इस गुटिकाके प्रभावसे तम यहीं आ सकोगे."

यह कह कर उन्होंने वह गुटिका तथा एक दिन्य मणि देकर सुविचारसे कहा—" पुत्र यह तेरा पहला शिवजीका दिया हुआ स्पर्शमणि है, इसको भी तु अपने साथ ही लेता जा! इसके द्वारा तुम अनेक सत्कर्म तथा परोपकार कर सकोगे, गृहस्थाश्रममें यह तुमको बहुत सहायभूत होगी. चैतन्यरूप स्पर्शमणि कि जो तुम्हारी चिद्गुहामें गुप्त था, वह तो पूथे ही तुमको स्पष्ट रूपसे दिखा दिया है, इसके स्पर्शन पर्णादिककी रीति भी आजपर्यन्त मेंने अनेक प्रकारसे तुमको बताई है, इसलिये

प्रसंग ही नहीं है. इस प्रकार त्रैकालिक समस्त मक्तजनाधिकप्रिय उस मक्तको सर्व साधारण मक्त मात्र सुलम आत्मप्रांतिरूप मोक्षको देता हुआ मैं उसके निरित्राय-त्वातुक्ल फलको न दे कर उसका ऋणी रहता हूं, यह भगवानका अभिप्राय है.

इससे भी तुम संसारके अनेक प्राणियोंके काई (जंग) [मोर्चा] छगे हुए छोहरूपी अन्त:करणको घिस २ कर सुवर्णमय कर सकोगे. तुमको संसारसे डर नहीं, जिन २ वस्तुओंसे संसारमें तुमको डर था उन सबसे भयको दूर कर, सब तरहसे निर्भय रहनेका साधन तुमने प्राप्त किया है. संसारमें सबसे वड़ा भय मायाका है. वह चाहे जिसको चाहे जिस प्रकारसे भी मला कर अपने फंदेमें फसा होती है, उसके आगे किसीका भी वह नहीं चलता, तथापि वह स्वतंत्र नहीं, वह अपने कृपालु प्रभुकी दासी है, इस कारण वह प्रमुके शरणागतोंसे कुछ उपद्रव नहीं कर सकती. परम पुरुपने पूर्व ही अपने श्रीमुखसे कहा है कि जो मेरी शरण रहता है वह मेरी प्रवल मायाको पार कर जाता है. " माभेत्र ये प्रपचन्ते मायामेतां तरन्ति ते" इससे तुम दोनों जो कि अपने महाराज सर्वसमर्थ मायापतिके शरण ही हो, इसलिये वह तुमको कुछ पीडा नहीं कर सकती. प्रियपुत्र सुविचार ! जैसा तुझको महात्मा धर्मार्थपूर्णवाली गुटिकाका साधन मिला है, वैसा ही किंवा उससे अधिक चमत्कृतिवाला एक दूसरा अद्भुत साधन में तुझे देता हूं, वह इस वनमें तेरे ऊपर उढ़ाया हुआ वाघम्वर है. इसको भी तुम अवस्य अपने साथ हे जाओ !"

इतना कह कर थोड़ी देर शान्त हो कर गुरुवर्ष किर वोले—"प्रिय-वत्सो ! चलो, तत्पर हो जाओ, मैं तुमको शीघ भूमिपर उतर जानेका एक गुप्त मार्ग वताता हूं. यह सुन गद्गद कंट हो गये हुए वे दोनों पित पत्नी अपने २ नेत्रोंसे आंसुओंकी धारा वहाने लगे. और वे जड तथा गूंगोंकी तरह, प्रेमसे वँघे हुए मूटकी तरह हो गये. क्षणभर पीछे हाथ जोड़ नम्रतापूर्वक खड़े रहे वे और कुछ भी बोल न सके. गुरुवर्यने जान लिया कि मेरा वियोग इनको दु:खरूप है, उसे ये सहन नहीं कर सकते, क्यों कि इनके अन्त:करण गुद्ध हैं, चल कर इनको समझाऊं, यह मनमें विचार उनको समझाते हुए कहा कि "अपने हृदयके अपार प्रेमके लिये तुम कहीं भी चले जाओ, पर मुझसे दूर ही नहीं हो सकते. मैं सदा तुम्हारे पास और तुम सदा मेरे पास ही हो. दूरता तो केवल अज्ञानियोंमें है. हम छोग तो जिन्मणि ऐसे समर्थ मायाप्रतिके चरणोंमें हैं और माया- पति सर्वत्र न्यापक है, तो हम भी सर्वत्र उसके चरणोमें ही हैं, फिर हमारा वियोग कहां ? जहां भेद हो, द्वेत हो, 'मुझको मारूं, तुझको तारूं' हो वहां वियोग है, पर जहां अभेदात्माका अनुभव किया जाता है, समान वृत्तिसे योगका सेवन है, मैं नहीं, और तू भी नहीं, अहैत ही है, वहां वियोग ही नहीं. सर्वत्र अनुसंधान है. यह तुम दोनों जानते हो, इससे खेद छोड़ कर तुम घरको जाओ." यह सुन सुविचार कुछ कहना चाहताथा कि इतनेमें गुरु उसके मनका भाव जान, फिर बोले-"पुत्र ! मैंने समझ लिया कि तू ी मुझसे गुरुद्क्षिणा छेनेके विषयमें कहना चाहता है, पर में तो इतनी ही दक्षिणा चाहता हूं कि मैंने तुमको जो परमात्मतत्त्वसंबंधी अनमोल चद्रकान्त मणि दिया है, उसका संसारमें सर्वत्र प्रचार करनेके लिये अहर्निश तन-मन-धनसे तुम प्रयत्न किया करना, में इससे ही सदा सुप्रसन्न रहूंगा." यह कह हाथ पकड़ कर दोनोंको खड़ा किया और हृद्यसे लगा कर मस्तक सृंघ अनेक आशीर्वचन कह कर अपने साथ छे चले. आश्रमरक्षक सिंह भी उदासमुख उनके साथ २ चला. आश्रमसे थोड़ी दूर आनेपर, कभी नहीं देखा ऐसा सुन्दर मार्ग उनको दिखा कर सुखपूर्वक तुम गुरुदेव बोले-" प्रियवत्सी ! इस मार्गसे आश्रमस्थान पर जा पहुँचोगे; जाओ ! प्रमुका स्मरण करते हुए निश्चितपनेसे चले जाओ."

अपार प्रेमसे उनके चरणारिवन्दमें प्रणाम कर दोनों शिष्य पादा-रिवन्दमें पड़े, प्रेमाश्चसे दोनों चरण प्रक्षालित कर अचेतके समान होगये. फिर गुरुवर्यने बहुत आश्वासन दे कर उनको हृदयसे लगाया और शुभाशिप-पूर्वक मार्गस्य करके पीछे छोटे. उनको तथा वन्धु समान वर्ताववाले उस -सिंहको भी, नमस्कार करके वे पित पत्नी धीरे २ चल पड़े, थोड़े ही समयमें विना परिश्रमके हिमगिरि परसे नीचे उत्तर कर अपने प्राममें जा पहुँचे. वहां इन दंपतीको चिरकाल पीछे घर आया देख गांववालोंको बड़ा आनंद हुआ, और वे उनके मिले हुए गुरुप्रसादका बड़े प्रेमसे लाभ लेने लगे. गृहस्थाश्रममें आनेके पीछे उन्होंने कई एक दुःखी जनोंका दुःख तथा अज्ञानियोंका अज्ञान दूर किया. युविचारने सर्वत्र युविचार सारासार- विचारका विस्तार कर दिया. प्रकटप्रज्ञाने सर्वत्र प्रज्ञा—तत्त्वप्रज्ञाको प्रकट कर दिया. अहर्निशि वे गुरुमहाराजका स्मरण करते तथा विरह व्यापता तो गुरुजीके स्थानपर दर्शन करने चले जाते थे. इस प्रकारसे अपना पुण्यरूप जीवन पूरा होनेतक अर्थात् जीवन पर्यंत असंख्य आत्माओंका उद्धार करके परिणाममें परम पदाख्द हो गये और पीछे अपने ही समान अपना एक पुत्र वे छोड़ गये. उसने भी अपने 'निजवोध 'नामके अनुसार सर्वत्र आत्मतत्त्वका ही प्रकाश किया है.

श्रद्धावाँह्यमते ज्ञानं ततपरः संयतेन्द्रियः । ज्ञानं स्टब्चा परां शान्तिमचिरणाधिगच्छति ॥ गीता४-३८ समत्वं योग उच्यते ॥

श्रद्धावान, तत्पर तथा इन्द्रियोंका संयमन करनेवाला ज्ञानको पाता है, ज्ञानको पाकर थोड़े ही समयमें परा शान्ति अर्थात् मोक्षको प्राप्त कर लेता है. समान वृत्तिको ही योग कहते हैं.

इति श्रीनन्दनन्दनपादारिवन्दमिछिन्देन देशाई-कुछोत्पक्षेन सूर्यरामसुतेन इच्छारामेण गुर्जरभाषया विरिचतस्य चन्द्रकान्तस्य हिंदी-भाषानुवादे पर्णकुटीरहस्ये नान्नि चतुर्थप्रवाहे गुरुणा शिप्यत्य स्ववर्णाश्रमधर्मे योजनं नाम वृतीयभागस्य प्रथमः खण्डः॥





# तऱ्वानुसंधान



सर्ववेदान्तिसद्धान्तगोचरं तमगोचरम् । गोविन्दं परमानन्दं सहुरुं प्रणतोऽस्म्यदम् ॥ १ ॥

පඅමු අවු**ගි**ණ අම මණ අම මණ අම මුණ අ**ව** 

अर्थ-सामान्य रीतिसे जो जाना नहीं जाता, परन्तु वेदान्तके सर्व सिद्धांतोंसे जानने योग्य, वेद वाणीकी रक्षा करनेवाले, परम आनन्दमूर्ति, ऐसे सहुस्को भें प्रमाण करता हूं॥ १॥

මලිපලෙන අත්ව මෑ ප්රමණය මත ප්රතිරෝජන මත ප්රතිරෝජන මත ප්රතිරෝජන වන අත්ව මා ප්රතිරෝජන මත ප්රතිරෝජන මත

श्चतिमपरे स्पृतिमपरे भारतमपरे भजन्तु भवभीताः । अइमिइ नन्दं वन्दे यस्पाछिन्दे परं त्रह्म॥ २॥

अर्थ—संसारसे भवभीत पुरुप चाहे छोई वेदको, चाहे कोई धर्मज्ञास्त्रको तथा महाभारतको भजे (अवण करे) परन्तु में तो एक नन्दरायको नमस्कार करता हूं, जिनकी पीर (दहलीज-मकान) पर परम्रस विराजते हूं॥ २॥

पितासि छोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च ग्रहगंरीयान् । न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कृतोऽन्यो छोकन्नयेऽप्यप्रतिमप्रभावः॥३॥

अर्थ—हे उपमासे रहित प्रभाववाले ! तू इस चराचररूप सर्व लोकका पिता है तथा पूच्य है तथा गुरुरूप है तथा गुरुतर है, तीनों लोकोंमें तेरे समान भी कोई नहीं है तो अधिक कैसे हो सकता है ॥३॥ आयुः क्लोळ्टोळं कतिपयदिवसस्यायिनी यौवनश्री-रथाः संकल्पकरपा घनसमयतिहिद्विभमा भोगपूराः॥ कण्ठाश्टेपोपग्रढं तदपि च न चिरं यित्रयाभिः प्रणीतं ब्रह्मण्यासक्तिचिता भवत भवभयाम्भोषिपारं तरीक्षम्॥ ४॥

अर्थ-आयुट्य जलतरंगती चंचल है, योवन अवस्थाकी शोभा अल्प बाल रहनेवाली है, धन मनके संकल्पसे भी क्षणिक है, भोगके समृह वर्णाकालके मेघकी विजलीसे भी चंचल हैं और प्यारी स्त्रीको गलेसे लगाना बहुत दिन स्थिर नहीं रहता, इसलिये संसारके भयहपी समुद्रसे पार हुआ चाहो तो ब्रह्ममें चित्त लीन करो॥ ४॥

> अयेव इसितं गीतं पठितं येः शरीरिभिः। अयेव ते न दृश्यन्ते कधं काळस्य चेष्टितम्॥ ५॥

अर्थ-जो देहवारी आज अपने साथ इंसते हैं, गीत गाते हैं, पढ़ते हैं, वातचीत करते हैं वे आज ही मरण पाते हैं, दिखाई भी नहीं देते, काछका चरित्र सचमुच दुःखदायक है॥ ५॥

हितमिदश्चपदेशमाद्रियन्तां विहितनिरस्तसमस्तिचित्तदोपाः। भवस्रखविहताः प्रशांतचित्ताः श्चतिरसिका यतयो स्रश्नवो ये ॥ ६ ॥

अर्थ-जिन्होंने शास्त्रोक्त कभेसे चित्तके सारे दोप दूर किये हों, संसारखसे विराम वृत्तिवाले हों, प्रशान्त चित्त हों, श्रृंतिके ऊपर प्रेमवाले हों, सुमुख्य हों तथा इन्द्रियोंका संयम करनेवाले हों, वह इन हितकारी उपदेशों-पर घ्यान वरें—प्रेम करें ॥ ६ ॥ जन्मायस्य यतोऽन्वयादितरशाधेव्यभिमः स्वराट् तेने प्राप्त हदा य आदिकवये सम्यन्ति यत्सहरयः। तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गोऽमृषा धान्ना स्वेन सदा निरस्तक्ष्दकं सत्यं परं धीमदि॥ ७॥

अर्थ-जिस परमेश्वरसे जगत्की उत्पत्ति, स्थिति तथा छत्र होती है, जो परमेश्वर घड़ेमें उपादानकारणरूप जैसे मिटी व्यास रहती है तथा कड़ा कुंडल भादिमें कारणस्य जैसे मुत्रणं व्याप्त रहता है वैसे ही कार्यहर इस प्रपंचमें कारणस्पसे न्याप्त हो रहा है, जो मिश्या कार्यसे जुदा है, जो परमेश्वर ज्ञानहर तथा स्वयंप्रकाश है तया वड़े बड़े विद्वान् भी जिस वेदका रहस्य जाननेमें मुग्य हो जाते हैं उसी वेदको परमात्मा आदिकवि ब्रह्माके मनमें अन्तर्यामीपनमे विस्तार करते हैं, बल्कि सूर्यकी किरणोंसे जैसे मध्स्थलमें जलकी श्रान्ति होती है वह मिथ्या होनेपर भी सुर्यकी किरणोंकी सत्तासे सत्य जान पड़ती है. स्थिर जलमें भ्रान्तिसे जैसे यह काच है ऐसा भान होता है. वह भिष्या होनेपर भी जलकी सत्तासे सत्य मालम होता है तथा काचेमें जैसे आन्तिसे जल जान पड़े, ऐसा मान होता है वह मिथ्या होनेपर भी कावकी सत्तासे सत्य जान पड़ता है वैसे ही अधिष्टानरूप परमारमामें तमोगुणके कार्यहर पंचमहाभूतकी छष्टि, रजोगुणके कार्यहर इन्दियोंकी सृष्टि तथा सत्वगुणके कार्यरूप देवताओं की सृष्टि भी कल्पित तथा असत्य है, तथापि परमारमाको सत्तासे सत्यसी जान पड़ती है, यल्कि जिस परमारमाने अपने ज्ञानस्पी प्रकाशसे मायाका नाश किया है, जो भूत, भविष्यतं तथा वर्तमान कःलभे विद्यमान है ऐसे सर्वश्रेष्ठ परमात्माका हम घ्यान करते हैं ॥ ७ ॥

### तत्त्वानुसंघान

#### पीठिका

संसारदावपावकसंतप्तः सकल्रसाधनोपेतः । .स्वात्मनिरूपणनिपुणर्वाक्यैः क्रिप्यः प्रचोयते गुरुणा ॥

अर्थ—संताररूपी दावानलसे संतप्त, सर्वसाधनों सहित अधिकारी शिष्यको ब्रह्मनिष्ठ श्रीसद्गुरुद्वारा आत्मनिरूपण विषे श्रेष्ठ वाक्यों अर्थात् जीवब्रह्मकी एक-ताके प्रतिपादन करनेवाले उपनिषद् वाक्योंसे उपदेश किया जाता है।

> ~\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$# -

प्रिय वाचक । यहांसे आगे इस दंपतीका पवित्र इतिहास पूरा होता है. िजाना ] है, तथापि गुरुवर्यके पाससे इनको जो अनमोल मणि-वह स्पर्शमात्रसे सुवर्ण कर देनेवाला स्पर्शमणि-चन्द्रकान्तमणि प्राप्त हुआ था, उसका चमत्कार तो तमको देखना अभी वाकी ही है. यह चैतन्यरूप चन्द्रकान्त मणि वताकर उसका गुणवर्णन करनेके साथ, उसका कव ुऔर किस रीतिसे उपयोग करना, यह सव वातें गुरुमहाराजने **उनको वतायी थीं. उसका स्पर्श तया घर्षण होनेसे वह जिस** प्रकार सन्मुखस्थ पदार्थको सुवर्णरूप कर देता है, इन सव वार्तोका पूर्ण अनुभव भी कराया था. उसके वारंबार स्पर्श करनेसे ही. ं वे सुवर्णक्ष तो क्या विक स्पर्शमणिक्ष हो गये थे. वाचक ! चलो, ं सावधान हो, हम लोग भी उस समर्थ तथा उदार गुरुवर्यका स्मरण करें और उनके द्वारा आप सबके कल्याणार्थ प्रकट किये हुए उस चैतन्य चिन्तामणिसे कि जो आपकी चिट्गुहामें ही अति एकान्त विराजमान है, लाम उठायें इन कृपालु गुरुवर्यने अपने उन दोनों शिष्योंको जिस २ प्रसंग पर जैसे और जितनी वार, उस माणिका स्पर्श घर्षणादि करना बतार्या है, उसीके अनुसार [मैं भी] आपसे कहता जाऊंगा. प्रथम तो हम लोग उस चिन्मणिरूप सर्वसमर्थ सर्वेश्वर मायापतिका वहे प्रेमसे जय

बोलें. बोलो मायापति भगवानकी जय, सर्वेदवर भगवानकी जय, मंगल-मय भगवानकी जय !!!

हिमगिरिकी एकांत गुहामें विराजे हुए महात्माकी शरणमें चले. आरंभमें श्रीमान् प्रमु माथापतिके मंगलमय चग्णारविदका स्मरण वंदन कर, यथार्थ अधिकारी ऐसे अपने दोनों दिप्योंको सावधान करते हुए वह थोगीरवर वोल-"वनो ! तुम्हार हृदयरूप जो तुमने उस चतन्यरूप महामणिका द्दीन किया वह प्राणीको प्रत्यक्ष पाप्त होसके और फिर कभी खोवे नहीं, इसका उपाय तुम सुनो." ऐसा कहकर फिर उनमेंसे जो मुख्य मुविचारशर्मा उसे संबोधन कर मणिका वृतान्त कहना आरंभ किया. वे बोले—" प्रिय पुत्र सुविचार ! हमको जिस वस्तुके प्राप्त करनेकी इच्छा हो उसे प्रथम तो अच्छी तरह जानना चाहिये, कि वह वस्तु ऐसी, इतनी बड़ी तथा इस गुणवाली हैं, फिर इसकी यथार्थ पहचानना चाहिये, कि अमुक २ प्रकारकी हमने सुनी थी, वह वस्तु यह है तथा इस प्रकार निश्चय पहचान कर तव उसके प्राप्त करनेका प्रयास किया जाय तो सफल हो, उसी तरह पर्मचतन्य मणिरूप सर्वेश्वर सर्वान्तर्यामी भगवानकी प्राप्ति भी क्रमपूर्वक उसी प्रकारसे प्रयत्न करनेसे ही होती है. भगवान् कौन, कैसा, कितना वड़ा, कहां है, संसारमें है वा और कहीं है, यह यथार्थ जानना तथा उस प्रकार जानकर फिर वह जहां जहां और ज़ेसा जैसा हो वहां २ से उसकी यथार्थ रीतिसे पहचानना, कि यही भगवान् परमात्मा प्रभु-परब्रह्म-सञ्चिदानंद हैं. ऐसा पहचाननेके वाद उसको प्राप्त करनेका प्रयत्न सफल होता है. संसारमें जन्म लेकर मनुष्यका जीवनसाफल्य भगवान्की प्राप्ति मात्रमें ही है. इसी --पहचानके लिये सब शास्त्र तथा विद्याएं प्रकट की गयीं हैं अर्थात् उसकी 🔎 प्राप्ति कैसे कर सके, इसी छिये सर्व शास्त्रोंका यत्न है, और वे शास्त्र ऊपर वताये हुए तीन प्रकारोंमें वटे हुए हैं. कितनेही भगवान् केसा है, क्या है, इत्यादि जाननेमें-उसका गुण प्रकट करनेमें, कितनेही उसे यथार्थ रीतिसे पहचान करनेमें तथा कितनेही उसे प्राप्त करा देनेमें साधनभूत हैं. मैं भी तुमसे वैसे ही अनुक्रमसे भगवत्संबंधी तत्त्व कहता हूं, उसे चित्त देकर सुनो."



## प्रथम विन्दु-में कौन हूं?



महता पुण्यपण्येन कीतेयं कायनौरत्वया। पारं दुःखोद्धेर्गन्तुं तर यावन्न भिद्यते॥ नोत्पद्यते विना ज्ञानं विचारेणान्यसाधनेः। यथा पदार्थज्ञानं हि प्रकाशेन विना क्रचित्॥

महाषुण्यरूपी धनके वद्ष्येमं तृते यह काया रूपी नाव, दुःखरूपी भवसागरसे पार होनेके छिये खरीदी है, यह जवतक हुटे नहीं तत्रतक इसके द्वारा पार उत्तर जा॥ १॥ विचार विना अन्य किसी साधनसे जान इत्पन नहीं होता है, जैसे प्रकाशके विना कभी भी पदार्थज्ञान नहीं होता॥ २॥

--®भ्यन्य-व्यक्त-भगवद्गुण-वेचित्र्यः

मूणल गुरुवर्य वोले—" वत्स सुविचार! पहले समयमें किसी नगरका मूणल गुरुवर्य वोले—" वत्स सुविचार! पहले समयमें किसी नगरका समीप ही आराम (वाग)में हंवा खाने वा टहलने गया था. वहां अनेक प्रकारके पुष्पित तथा फलित वृक्ष और उनपर वेठे हुए तथा मधुर शब्द करते हुए विविध जातिके पक्षी, वागमेंके सुन्दर तथा स्वच्छ जलवाले छोटे २ सरोवर तथा अति विचित्र रीतिसे रचे हुए पुष्पस्तवक तथा उसमें टहलने—चलनेके लिये बनाये हुए सुन्दर मार्गोको देखते २ वे पिता पुत्र एक नवीन क्यारीके समीप जा पहुँचे. उस क्यारीको देखते ही राजपुत्रने कहा—" पिताजी, यह क्या आश्चर्य है कि दो तीन दिवस पूर्व श्रीमती माताजीके साथ में यहां आया था तव इस क्यारीमें कुछ भी नहीं था, सपाट जमीन थी! आज उसमें यह लाल लाल फुनगे तथा अंकुर कहांसे आये? और किसने वनाये होंगे?" राजाने

कहा—"तुम ही बताओ ये किसने बनाये होंगे ? '' राजपुत्र-" में समझता हूं कि ये अपने माठीने ही बनाये होंगे, क्योंकि वह उस दिन इस क्यारीमें कुछ खोदता और दवाता था. " राजा-"कुंवरजी ! ऐसा नहीं, इसका वनानेवाला तो दूसरा ही है, माली विचारा तो जभीन खोद जाने, वीज वीना जाने और बहुतसा पानी देना जाने, इससे अधिक और क्या कर सकता है ? " राजपुत्र—" तब ये सुंदर अंकुर तथा फ़ुनगे कीन बना गया होगा ? " राजा-" इसके बनानेवालेको तुम पहचान नहीं सकते. यह फुनगे तो क्या, यह सारी वाड़ी और उसमें जो सारे वृक्ष छगे हुए हैं वह सव उसीने बनाये हैं. '' राज9ुत्र–'' आपके दरवारमें प्रधानसे छेकर सव अहलकारों और नौकर चाकरोंको मैं पहचानता हूं, तो फिर इस बनानेवालेको क्यों नहीं पहचान सकूंगा ? क्या वह आपके द्रवारमें सब अहलकारोंकी तरह आपको नमस्कार [बंदना]करने सांझ संबेरे नहीं आता?" राजा किचित् हँसा और फिर कुँवरसे वोला-" पुत्र ! यह पुरुषोत्तम हमारे दरवारमें ही है, पर सांझ सबेरे, दोपहर उल्टा में ही उसकी नमस्कार प्रणाम करता हूं. यह हमारा नौकर नहीं, चाकर नहीं, प्रधान नहीं और वजीर नहीं, विक्क हम सब उसके नौकर चाकर और वाल वचे हैं." राजपुत्र बोला- " यह क्या हमारे दादाजी हैं ? हमारे दादाजी तो स्वर्ग-वासी होगये हें." राजा-"व दादाजी स्वर्गवासी होगये, पर ये दादाजी तो अमर हैं, अजर हैं, विश्वव्यापी अनन्त अपार हैं. हमारे सबके मर जाने-पर भी वह कभी मरनेवाले नहीं." पुत्र आश्चर्य पाकर बोला:—"पिताजी, तब क्या वह आपके दरवारमें है ? चलो, तब तो मुझे दिखाओ. '' राजा भाई ! में तुम्हें कैसे दिखाऊं ? उसे तो कोई देखता नहीं, क्यों कि वह बहुत गुप्त रहता है. " राजपुत्र-" चाहे जो कुछ हो, पर वह ये फुनगे बनाने तो आता है कि नहीं ? वह यहां किस समय आता है ? उस समय भली भांति उसे देखूंगा " राजा वह कहीं आता भी नहीं और जाता मी नहीं, वह सर्वत्र है, उसके विना कोई स्थान खाळीं नहीं वह परिपूर्ण है, विश्वन्यापी है, देखनेवाळे उसे देखते हैं, नहीं देखनेवाळे नहीं जानते." राजपुत्र—'' आपही कहते हैं कि वह अपने दरवारमें है और कहीं आता जाता नहीं, तव यहां भाये विना ये फ़ुनगे किस प्रकार उसने बनाये ?" राजा-" इस बागमें भी

वह है तब उसे आना जाना क्यों पड़े ? " राजपुत्र–" अहो ! यदि यहीं है तो मुझे जिस प्रकार हो सके अभी दिखाओ ! चछो हम उसके पास चलें." राजा-' पर भाई, क्या तू भूल गया १ मैंने तुझसे पहले ही कहा है कि, यह किसीसे देखा जाता नहीं. "राजपुत्र-"तव आप उसे प्रणाम कैसे करते हैं ? क्या आपको भी वह नहीं दिखाई देता ? " राजा-" ना; इन बाहरकी आंखोंसे तो वह दिखाता नहीं, पर हृदयमें रहनेवाली दूसरी वांखोंसे मैं उसको देख सकता हूं और प्रेमसे उसको प्रणाम करता हूं. " राज-पुत्र-" क्या इस हृदयमें भी दूसरी आंखें हें ? उन हियेकी आंखोंसे वाहर-को आप कैसे देख सकते हैं १ '' राजा-'' वेटा, इन हृद्यकी आंखोंसे वाहर-का भी देखा जा सकता हैं, पर इन फुनगों और वागका बनानेवाला दादाजी तो मुझे वाहर दिखाई नहीं पड़ता, यह तो मुझको अपनेमें ही दिखाई पड़ता है." राजपुत्र-" केसी आश्चर्यकी वात ? घड़ी भरमें तो आप कहते हैं कि वह दरवारमें हैं, घड़ी भरमें कहते हो वागमें है और अब कहते हो कि वह हमारे हृदयहीं में दिखाई देता है. वह एक ही जन अनेक स्थानपर कैसे हो सकता है ? हम तुम जब इस समय वागमें हैं तो दरवारमें कहांसे होंगे ? हे पिताजी ! यह तो आप मुझसे छल करते हैं, भुलाते हैं ! " राजा-"वेटा, ऐसा नहीं; में तुझसे सच कहता हूं, यह महात्मा-पुरुषोत्तम दरवारमें भी है, वागमें भी है, मुझमें भी है और यहां तक कहता हूं कि तुझमें भी है." राजपुत्र-" क्या मेरे हृदयमें भी है ? तो में उसको क्यों नहीं देख सकता ? मुझे तो खबर भी नहीं, कि कोई मेरे हृद्यमें है. तो आपकी तरह मेरे हृदयमें दूसरी आंखें क्यों नहीं ? " राजा—" तुम्हारे भी वैक्षी आंखें तो हैं परवे मिची हुई हैं, जब वे खुठेंगी तब तुम देख सकोगे कि तुम्हारेमें भी तुम्हारा और सबका दावाजी विराजमान है." राजपुत्र-"पिताजी, आज तो आप मुझसे कुछ अपूर्व [अजनवी] वात कहते हैं. दादाजी कौन और वह भी एकही समयमें दरवारमें, वागमें और मुझमें और आपमें सबमें हो सके यह तो में कुछ समझ नहीं सकता. आप कृपा कर मुझसे कहिये कि ऐसा वह कौन है ?" राजा—"पुत्र, हम नित्य स्नान करके प्रात:काल और सार्यकाल संध्यावंदन कर हाथ जोड़ जिसकी प्रसु, भगवान, ईश्वर, सविता देव, परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्म इत्यादि नामोंसे

प्रार्थना करते हैं, दोनों समय अग्निकुंडमें होम करके जिसकी प्रार्थना तथा जिसको प्रणाम करते हैं, वहीं यह आपका द्वा सबका दादाजी है. यह कोई मनुष्य नहीं, हमारी तरह नहीं परंतु वह अवकेंद्री तथा निरवयंवी है, घटघट व्यापी है, सर्वत्र उसका विस्तार है. इसका सत्य उत्तरूप क्या है यह तो कोई नहीं जानता, पर यह ऐसा है कि एकही समयमें दें स्वार्म, वागमें, मुझमें, तुझमें, फुनगेमें, पीट्में, झाड़में, पक्षीमें, सरीवरके जलमें, उसमेंके कमलमें, कमलके परागमें तथा इसी प्रकार संसारके जो जो पदार्थ तुमने देखे सुने हैं उन सबमें है. वंटा ! यह फ़ुनगं तो आज तुमने नवीन देखे हैं इसीसे आज आश्चर्य सहित प्रश्न किया है कि यह किसने बनाया होगा, पर जिस वागको तुम नित्य देखते हो, इसमेंके अनेक दृक्ष छताओंसे भरा हुआ सारा वाग, तुम, में तथा दसरे जो सब दीखते हैं मनुष्य, पशु पश्ची, यह सामने दिखाई देता है वह पहाड़, जिनके प्रकाशमें तम सब कुछ देखते हो यह सूर्यदेव, रातमें दिखाई देनेवाला चन्द्रमा तथा असंख्य चमकते हुए तारे, आप जिसपर रहते सहते हैं, चलते फिरते हैं वह पृथ्वी, आपको पीने और सानादिके लिये मिलनेवाला जल, कुंडमें जिसमें हवन करते हैं तथा जिसके सहारेसे भोजन तयार होते हैं वह अग्नि, आप जिससे सांस रेते हैं तथा शरीरको जो स्पर्श करता है वह वायु, यह ऊपर तथा आसपास सर्वत्र खुला दिखाई देनेवाला जून्य आकाश यह सब इस फ़ुनगी बनानेवाले हीने वनाये हैं. इसी कारण वह सबका पिता, पितामह तथा ढाड़ा, परदादा और प्रिवतमह कहा जाता है और इन सबको रचकर इनका पोपण भी वह आपही करता है इससे सबकी माता भी वही है ! "

इतना कहकर गुरुवर्थ वोछे-" सुविचार! राजाका अपने पुत्रसे यह कहना यथार्थ है. यद्यपि इसके वाक्य तो वालक समझ सके, ऐसे साधारण हैं तथापि इनके सिद्धांत बड़े २ सुमुख्य जनोंको भी उपयोगी हैं. प्रमुने आप अपने प्रियतमसे कहा है कि; "पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः" गीता। 'इस जगतका पिता, माता, धाता कि वे पोपण-हारा और पितामह (दादा) भी में ही हूं."

पिताके ये वचन सुन राजकुमारने पुन: पूछा कि, "पिताजी, बहो ! इस सबको इन नामाभिधानवाले प्रभुने ही क्या अकेले बनाया है- उत्पन्न किया है ? हम सन्न लोग तो एक एक कामको एक जन कर सकते हैं, आपके दरवारमें भी प्रत्येक अहलकार नौकर चाकरके छिये एक २ काम ही नियत है, पर आंप कहते हैं कि ये सब काम अकेले परमेश्वरने ही किये, यह बात तो वड़ी आश्चर्यकारक लगती है. अही! यह उसने किस प्रकार किया होगा ? " राजाने कहा-" पुत्र ! यह उसने केंसे वनाया, इसके कह सकते तथा जान सकते योग्य विचारशक्ति हम छोगोंमें नहीं. यह उसकी अद्भुत शक्ति है. प्रथम तो हम सबको यही खबर नहीं है कि हम कब और किस प्रकार उत्पन्न हुए हैं. जब हम छोगोंको यही माळ्म नहीं तो फिर दूसरी बात हम छोग क्या जानें ? और हम छोग कैसे वढते हैं, खाया, पिया अन्न जल कैसे पचाते हैं और भूख प्यास कैसे लगती है, यह भी उसके अद्भुत कार्यका चत्कार है-इसी प्रकार यह फुनगा प्रतिदिन वड़ा होगा, उसमें पत्ते आवेंगे, डालियां आवेंगी, कलियां आवेंगी, फूल खिलेंगे और फल भी आवेंगे, यह सब उस कृपालु प्रमुकी विचित्र शक्तिसे ही वनता है. इसी प्रकार सारा संसार जो जो हम देखते हैं, सुनते हैं वह सब उस कृपाछ प्रभुकी विचित्र शक्तिसे ही उत्पन्न हुआ है, उसीसे पछता है. उसके सब कार्योंमें वड़ी विचित्रता भरी हुई है. हम छोग जो जो पदार्थ नित्य देखते हैं वा अनुभव करते हैं, उनमें हमको यद्यपि कुछ आश्चर्य नहीं छगता, तथापि उन स्वमें इतना आश्चर्य भरा है कि जिसको में वर्णन कर नहीं सकता. अधिक तो,क्या, पर हमारे शरीरका एक रोम [ बाल ] देखकर ही हमे आश्चर्यका पार न रहेगा. अहा ! वह क्या है, किसका है, कैसे वना है, कैसे वढ़ता है और कैसे नष्ट होता है, इसमें कुछ भी हम छोग वास्तविक रीतिसे न जान सकते हैं, न कह सकते हैं तो फिर दूसरी वस्तुओंका क्या ही पूछना ? हे पुत्र ! ऐसा हम सबका समर्थ पिता, कि जिसके प्रत्येक गुण विचित्रतासे परिपूर्ण हैं, वह सदा सर्वदा तुमपर प्रसन्न रहे, इसके लिये तुमको प्रयत्न करना चाहिये, क्यों कि हम सब तो इसीके अन्तर्गत हैं, इसीसें उत्पन्न हुए हैं, इसीसे जीवित हैं; इसकी प्रसन्नतासे ही सुखी रहते हैं और इसकी प्रसन्नतासे ही सर्वत्र निर्भयतासे विचर सकते हैं.

अपने पिताके द्वारा ऐसे अद्भुत परमात्माके गुणवर्णन सुन राजपुत्र वहुत आश्चर्य पाकर बोळा:—"अहो पिताजी, 'दादाजी, दादाजी, 'कहकर आपने जिसका वर्णन किया, वह प्रभु क्या सवमें एक साथ रहनेवाला और सबका उत्पन्न करनेवाला है ? अहा तब वह केसा होगा, कितना बड़ा होगा, कि जिससे सबमें रह सकता होगा ? मुझे तो आप अब किती प्रकार दर्शन कराइये. अद्भुत और अप्रतिम प्रभुको, वह जहां हो तहांसे किस रीतिसे पहचान कर देख सकूं, सो मुझपर कृपा कर किहये ! इसके लिये अब तो मेरे मनमें ऐसी भारी उत्कण्ठा है, कि उस कृपालुको में कब देखूं और उसके इस विचित्र रूपका अनुभव कब कर्क ! आप अपने दरवारमें कभी २ प्रधानजीसे जब कोई बात करते हैं जिसे में समझ नहीं सकता, तो फिर जो आपसे पृछता हूं तो आप कहते हैं, 'भाई, तू जब पढ़ गुनकर बड़ा होगा तब सब बातें समझमें आवेंगी. अब तो यहां आपकी वह बात काम न देगी. आप इस बातको टालिये नहीं. आप जो आझा करेंगे उसका वरावर पालन करके में अपने प्रभुके दर्शन कर्लगा."

राजकुमारके ऐसे वचन सुन, राजा बहुत प्रसन्न होकर वोला—" अहो ! प्रियपुत्र, घन्य है तुझको और तेरे साथ मुझको भी. जिस प्राणीको प्रमुके दर्शनकी किंचिन्मात्र भी इच्छा होती है वह वड़े देवताओंसे भी भाग्यवान् तथा उत्तमोत्तम छोकोंमें जाकर वसनेका अधिकारी होता है. ऐसी पुण्यात्मा जिसको सन्तान हो उसके भाग्यका तो कहना ही क्या ? ऐसा प्राणी तो जिस छुटुंबमें हो वह सारा छुटुंब और जिस शाम तथा देशमें हो वह शाम तथा देश भी महाभाग्यशाछी समझना. पुत्र ! तुझे भगवद्दीनकी ऐसी उप्र कामना हुई है, यह देख कर में अत्यन्त ही प्रसन्न हूं. अब तुझे तेरे अधिकारके अनुसार उस छुपाछुका अरे ! उस छुपासागरका—उस प्रेमरूप यञ्चपित सर्वात्मा सर्वेश्वरका सहज रीतिसे दर्शन होनेका मार्ग वतांउना. "यह सुन राज-कुँवर पुनः बोला—" अहा ! पिताजी, इन प्रमुको आपने छुपाछु कहकर फिर छुपासागर कहा तथा इसी प्रकार और भी अनेक नाम कहे, वह किस प्रकारसे ?" राजा—" पुत्र ! यह प्रमु कुपाछु है, पर इतने ही से

मुझे संतोप नहीं हुआ, क्यों कि उसकी छपाका पार नहीं तथा उसके समान छपा करनेवाला दूसरा कोई है भी नहीं इससे छपासागर कहा. सागर जैसे अपार है, वेसे ही उस छपालुकी छपा भी अपार है. इसका यह अवर्णनीय, अद्वितीय गुण याद करते ही मेरे मनमें अत्यन्त प्रेम उत्पन्न हुआ, इससे मुझे उस छपालुका अपने हृद्यचक्षुसे द्र्शन भी हुआ. उस आनंदके आवेशमें उसको प्रेमरूप कहा, प्र हम लोग जो प्रभुके उद्देशसे नित्य यज्ञसेवा अग्निहोम करते हैं उसका स्वामी भी यंही है; इस कारण इसको यञ्चपित, सबका आतमा होनेसे सर्वातमां और सर्वचराचर जगतका ईश्वर-प्रभु होनेसे सर्वेद्दर कहकर वर्णन किया. चलो, समय होगया है. तुमको भूख भी लगी होगी, इस लिये शेष वात फिर करेंगे. इतनेही में संकेत पाकर सूत (सारथी)ने घोड़ जुड़ा हुआ रथ उसके आगे खड़ा कर दिया. दोनों पिता पुत्र उसपर सवार होकर नगरको चले गये.

#### प्रभुको पहचाननेकी कुंजी.

दूसरे दिन संध्यावन्द्रनसे निवृत्त हो राजकुमार अपने पिताके पास गया. विधिवत् दण्डवत् प्रणाम करके प्रार्थना करने लगा कि—" पिताजी, अव मुझे कल कहते थे उस प्रकार कृपालु प्रमुके दर्शन कराइये." राजाने थोड़ी देर विचार कर कहा-"ठीक; पर बेटा, आज पर्व (त्योहार) दिवस होनेके कारण उस कृपालु प्रभुका हमको आनंदोत्सव करना चाहिये और उसके निमित्त अपने महल्में, यज्ञशालामें, दरवारमें और अन्य देवालयादिकोंमें उत्तम प्रकारकी शोभा करनेमें आती है, वैसे ही तुमको भी उत्तमोत्तम विद्यालंकार धारण करने चाहिये. प्रभुके उत्सवमें जिसको उमंग नहीं होती, वह मतुष्य पापी है, इस लिये तुम अपने मंडारमेंसे उत्सवका शृंगार पहन लो." यह सुन राजपुत्रने कहा—"पिताजी, में तो अभी भंडारके आगे होकर आया हूं, वह तो वंद है और उसके दरवाजेम बड़ासा नाला लगा है. " राजा बोला—" इससे क्या हुआ ? खोल कर ले आओ." राजपुत्रने कहा—"पर पिताजी, यह मुझसे किस प्रकार खुले इसकी ताली मेरे पास कहा है ?" राजाने तुरन्त पास

खड़े हुए एक सेवककी ओर देखा. वह कुँवरको टिवाकर मंडार खोळकर जो जो वक्षाळंकार चाहिये उनको छेकर कुँवरके साथ राजाके पास आया. फिर पूजन अर्चन कर दोनों पिता पुत्र यहाशिष्टात्रक्ष्प\* अमृतका (यहासे शेष बचा अन्न पवित्र होता है इससे अमृत कहा, क्यों कि वह पापरहित है) मोजन करने, बैठे. आरंभमें आपोशन किया के छिये राजा हाथमें जल ले मन्त्र वोला:—

#### " ॐ अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा "

फिर आपोशन किया कर पंचप्राणाहुति दी. उसे देख राजपुत्रने पूछा—" पिताजी! आप प्रतिदिन भोजनके समय यह आपोशन मंत्र बोछते हैं, उसमें क्या हेतु हैं ?" यह सुन राजाने कहा—" पुत्र! इसमें बहुत गहन हेतु है, अधिकार होनेपर तुम इसे जानोगे, परंतु जब तुम पूछते हो तो तुमको जानना चाहिये कि जिस सर्वेश्वर परमात्माके विषयमें तुम कछ बात करते थे, उस अनंत शक्तिमान प्रभुका सर्वत्र व्यापकपना इस मंत्रमें दिखाया है. इसमें यह कहा है कि, जो पवित्र अन्न हमारे आगे भोजनार्थ तथा देहपोषणार्थ प्राप्त हुआ है वह तथा जीमनेवाला यह सब ब्रह्मरूप है. परमात्माके विषे सृष्टिके आरंभमें रज, सत्व और तम यह तीन गुणमय तीन स्वरूप उत्पन्न हुए हैं—रजोगुणमय ब्रह्मा, सत्व गुणमय विष्णु और तमोगुणमय शिव. रजोगुणका उत्पत्ति करनेका स्वभाव है, सत्व गुणका पोषण कर वृद्धि करनेका स्वभाव है,

<sup>\*</sup> प्रत्येक घरमें गृहस्थाश्रमी महत्यको अपने लिये नहीं, पर यक्षके उद्देशसे अल बनवाना चाहिये. उस अलमेंसे पंचमहायज्ञरूप वैद्वदेव कम द्वारा देवादिकोंका यह करके किर वाकी बचा हुआ अल, पवित्र अर्थात जीमने योग्य होता है. ऐसा पवित्र यज्ञशिष्टात्र नित्य जीमनेवाला महत्य परमगतिको पाता है. गीतामें शीमगवानने कहा है. "यज्ञशिष्टास्त्रसूजो यान्ति ल्रहा सनातनम् "पर जो अपने ही लिये भोजन बनाता है; अर्थात् भगवत्क्रपासे प्राप्त हुए अलसे जो प्रमुकी प्रसन्नताके अर्थ यज्ञादिक आवंद्यक कर्म नहीं करता, केवल अपने उद्दक्त ही पोषण करता है वह पापी केवल पापका ही भोजन करता है; " मुक्ते ते त्वर्थ पापा ये पचन्त्यात्मकारणाह् "

इस प्रमाणसे रजोगुणरूप यह अन्न है, वह न्रह्मरूप है. इसमें मिले हुए मधुर, क्षार, तिक्त तथा जल आदिक रस यह विष्णुरूप तथा मोजन करनेवाला इस अन्नके मक्षणरूप संहारक होनेसे शिवरूप है. इसी प्रकार सव परन्नह्ममय है. यह सदा स्मरण रहनेसे वह परमात्मा कभी विस्मृत नहीं होता और उसका सर्वन्यापीपन सदा अनुभवमें आया करे इसके , लिये ऐसे मंत्र हमारे प्रत्येक कमोंके अंगोंमें शास्त्रकारोंने लिखे हैं!"

यह सुनकर बहुत प्रसन्न होता हुआ राजपुत्र बोला—" प्रिय पिताजी ! क्या वह परमात्मा ऐसा सर्वन्यापक है ! आप मुझे उसकी पहचान कत्र करांबेंगे ?'' राजाने कहा—" बत्स ! सर्वव्यापी प्रमु जैसा सर्वत्र है वेसाही तुम्हारे में भी है तथा इसको पहचानने के छिये कहीं अन्यत्र जाना नहीं पड़ेगा, यह मैंने तुझसे कछड़ी कहा था. " राजपुत्र वोळा-" वह मैं समझा, वह मेरे अपने ही में है, पर मुझे दिखाता नहीं, तव उसको में किस रीतिसे देखं या पहचानं, हे तात ! वह मुझपर कृपा कर कहो. " राजा-" वेटा! यह ऐसे तो नहीं दिखाई देता क्योंकि वह े तुम्हारे हृदयरूप भंडार की गहरी गुहामें गुप्तसे गुप्त स्थानमें एकान्तमें विराजता है. उसके देखनेको कुंजी चाहिये. पर ठहरो. वतलाओं कि कल मेरे कहनेके अनुसार अपने हाथके रखे हुए अलंकार तुम भंडारमेंसे क्यों नहीं छा सके थे ?'' राजपुत्र–'' उस भंडारमें तो वड़ा ताला लगा था और **उसकी ताली मेरे** पास नहीं थी, तो उसे मैं केसे खोल सकता ? सेवक ताली ले आया तो तुरन्त ही खोलकर आवश्यक भूषण वस्त्र हे आया ! " राजा-" ठीक, इसी तरह इस तेरे हृदयरूप भंडारकी भी जो ताली तुझे मिल जाने, तो तुरन्त र्वे उसमेंसे तू सर्वेक्वर ऐसे परमात्माको देख सके !" राजपुत्रने कहा-" ऐसा है! तो वह कुंजी मुझे कव दीजियेगा ?" राजा कुछ मुसक्या कर वोल्ले-" प्रियपुत्र ! यह ताली कुळ छोहकी सथवा सुवर्णकी नहीं और न इसे छेनेको कहीं जाना पड़ता है. यह तो तुम्हारे पासही है. तुम अच्छी तरह ध्यान दो कि अपने आपको पहिचानना, यही परमात्माके पहचाननेकी क़ंजी है. "

यह सुन वहुत आश्चर्यचिकत हो अति जिज्ञासुपनसे वह गजपुत्र फिर बोळा-" पिताजी ! यह क्या ? अपने आपको पहचानना इसका क्या मतलब ? अपने आपको तो सब कोई पहचानता है, पर इस प्रकार प्रमको भी सब फिसीको पहचानना चाहिये. में स्वयम् अपनेको तो भली भांति पहचानता हूं, इतने पर भी प्रभुको अभी में क्यों नहीं पहचानता १ यह तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है. क्या ऐसा भी कोई होगा, कि जो अपने को न पहचानता हो ? " पुत्रके इस वालभाषणपर राजाने कुछ हैंस कर कहा-" संसारमें ऐसे वहतेरे पड़े हैं. असंख्य जीव ऐसे हैं कि जो अपने आपको नहीं पहचानते. सत्य कहता हूं कि तुम भी अपनेको नहीं पहचा-नते. अपने भापको भछी भांति पहचाननेवाछे पुरुष तो इस संसारमें विरले ही हैं. वे महातमा हैं. और वे सब वंदनीय है. ऐसे महापुरुपेंक दर्शन भी बड़े भाग्यसे ही होते है !" यह वचन सुनकर तो राजपुत्र मूर्तिवत् स्तन्ध होगया और गंभीर विचार भंवरमें पड़ गया तथा वातके समाधानके लिये, अपने पिताजीसे कुछ प्रश्न करना चाहता था, कि इससे पूर्व ही राजा बोळा-''प्रियपुत्र ! अव बहुत होगया. तुम्हारे मनमें जो शंका हुई है उसे में समझ गया हूं. पर यह कोई छोटी और ऐसी वेसी साधारण वात नहीं, कि जिसे झट समझ सको. संक्षिप्तमें ही निश्चयपूर्वक समझो, कि तुम अपने आपको पहचानते नहीं. अव प्राणाहुति देनेको वहुत विलम्ब होगया, इस लिये एकायवासे भोजन करो ! भोजनके समय प्रसंगानुरूप कुछ २ वार्ताविनोद करना, यह सुखप्रद है, पर अति वार्तालाप, अति हास्य, क्रोध, भय, चिन्ता इत्यादि बहु हानिकारक है.'' फिर दोनों जन मौनपूर्वक भोजन करने छगे.

# में कौन हूं ?

इस राजाका नाम आत्मसिंह था. वह सदा आत्मिविचारमें छीन रहता था. वह आत्मदर्शनमें मग्न-मस्त था. दूसरे दिन आत्मिसिंहको राज्य-संवंधी कुछ काम था पड़ा. उस कामसे कितने ही दिन तक उसे अवकाश न मिला. इतने दिन तक राजपुत्रका अन्त:करण तो आश्चर्य और विचा-रके चक्रमें पड़ा हुआ ही रहा. उसे तो रात दिन प्रतिक्षण यही विचार

आने लगा और वारम्वार यही प्रश्न होने लगा, कि क्या मैं अपने आपको नहीं पहचानता ? कें: यह उन्होंने क्यों कहा ? मैं अपनेको तो स्वप्नमें भी कभी नहीं भूल सकता ? नहीं, नहीं, यह कोई मानने योग्य वात नहीं, पर इस वातका निर्णय मैं किससे पूछूं ? विताजी तो उस दिनके वाद मुझे मिले भी नहीं. भोजनके समय भी साथ वैठनेका प्रसंग नहीं माता, तो किससे पूछूं ? क्या अपनी प्यारी मातासे पूछूं ? वह कदाचित् इस वातको जानती हों, ऐसा विचार कर वह अंतःपुरमें गया. उसकी माता सैकड़ों दासियोंके वीच वैठी थी. उसको वंदना कर हाथ जोड़ कुँवर सम्मुख खड़ा रहा. रानीने उसे प्रेमपूर्वक अपनी गोदमें विठाकर हृदयसे लगाया और कहा—" क़ुमार ! तुम केसे आये ? तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं ? तुम घवराये हुएसे क्यों लगते हो ?" राजपुत्र वोला—" मातुश्री! मेरे पिताजी तो मुझे कई दिनसे भिले भी नहीं, वे तो राजदरवारमें विराजते होंगे. मैं गुरुजीके पाससे पाठ पढ़कर सीधा चला आया हूं." ा माताजीने पूछा कि क्या गुरुजीने तुम्हें धमकाया है १ अथना तुम्हारे किसी सहपाठीसे कुछ खटपट होगयी है? " कुँवर वोला—" नहीं, मातुश्री ! यह तो कुछ नहीं हुआ, वल्कि आजसे कई दिन पहले पिताजीने मुझसे एक आश्चर्यजनक वात कही है. मैं उससे अमेम पड़ गया हूं. इसीसे मुझे चैन नहीं पड़ता. और इसीसे मैं तुमको घवराया हुआ माळ्म पड़ता हूं. इस वातका निर्णय में अपने गुरुजीके आगे तो कैसे पूछ सकता और यदि साथियोंसे पूछता तो वे सब मुझे पागल ही समझते. इस वातके विचारसे ही मैं वेचेनीही की दशामें तुम्हारे पास आया हूं. "रानीने पूछा—" पुत्र! ें ऐसी वह क्या वात है कि जिससे तू ऐसा घवरा गया है? "-राजपुत्र हाथ जोड़कर वोला-" मातुश्री! मनुष्य क्या अपने आपको नहीं पहचान सकता ? मेरे पिताजीने कहा कि तू आपको अभी पहचान नहीं सका है, यह कहकर मुझे शंकामें डाल दिया है. मैं बहुत २ विचार करते २ थक गया पर मेरा यह संदेह मिटा नहीं. क्यों आपको यह वात सची माछ्म होती है कि कोई अपनेको मूल जाय और न पहचान सके ?'' यह सुनकर वह राजपत्नी कि जो वड़े धार्मिक तथा यशस्वी छलकी वेटी थी और

१०

जिसके माता पिता महान् योगीश्वरकी कृपासे आत्मतत्त्वका अनुभव कर कैवल्यदको प्राप्त हुए थे, उसने विचार किया कि इसके पिताने जो कुछ कहा है वह विना कारण तो होगा ही नहीं. पर यह वालक है इससे इसकी कुछ अनुभव नहीं, इससे अपनी वालवृद्धिके अनुसार यह अपने आत्म-तत्त्वके शोधन करनेका यत्र कर सके, इस छिये स्वामीजीने इसे यह आत्मतत्त्वभेदके भंडारकी छंजी कह कर वतलादी है. फिर उसे प्रेमपूर्वक चुमकारकर तथा " प्रियपुत्र ! तुझे उस कृपाळुकी कृपासे परम तत्त्व प्राप्त हो !" यह आशीर्वाद देकर कहा—" तुम्हारे पिताजीने जो कहा है, सो सब बिल्कुछ ठीक है. मुझे बता है कि है कुँवर! क्या तू अपनेको पहचानता है ? " राजपुत्र वोला-''हां ! क्यों नहीं ? मैं तो मैं ही हूं. मैं आपही यह तुम्हारी गोदमें बैठा हूं, वही मैं हूं ! क्या में अपने आपको न पहचानूं, यह हो सकता है ? " रानी वोली;-" नहीं, भाई नहीं, तू अपनेको नहीं पहचानता, यह मैं सत्य कहती हूं. जो पहचानता हो तो सुझे वता कि तू कीन है ? " तब कुँवर अति उत्साहपूर्वक वोला—" माता, क्या में अव इतना छोटा हुं कि मुझे कुछ खबर ही नहीं, कि मैं कौन हूं, अधिक तो क्या, पर जबसे मेरा गुरुद्वारा यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है और संध्योपासन सीखा है, तबसे प्रतिदिन सांझ, सबेरे तथा दोपहरकी संध्या समाप्तिके समयमें मैं तुमको वंदना करने आता हूं, तब मैं अपनी पूरी पूरी पहचान दे कर ही प्रणाम करता हूं, वह क्या तुमको याद नहीं! भारतवर्णान्तर्गत सप्तसंग\* देशस्य चैतन्य कुछका वंशन आत्मसिंह राजर्पिका औरस पुत्र हूं. जीवन-सिंह मेरा नाम है!" यह सुन कर रानी वोली-" पुत्र, यह तो ठीक है, पर तुम्हारी यह पहचान भी जैसी चाहिये वैसी नहीं. अच्छा ! तुम मुझे वताओ कि यह जीवनसिंह कौनसा ?" राजपुत्र अपने हाथसे छाती ठोंक कर बोला-" क्यों ? यह मैं आप जीवनसिंह नहीं ?" जीवनसिंहकी

<sup>\*</sup> सत्तरंग देशस्थ अर्थात् सत्तरंग देशमं रहनेवाला. सत्तरंग अर्थात् सातं वस्तुओंका इकहा मिला हुआ समूह; पंचवानेन्द्रिय, छठा मन, सातवां जीवात्माः इन सातोंके मिलनेसे बना हुआ जो सूक्ष्म शरीर उसे सत्तरंग नामक देशका रूपक दिया है. इससे नैतन्य कुछ, आत्मिंबह राजविं और जीवनिर्देह आदि सव नामोंक। अर्थ समझ लीजिये.

छातीकी ओर उंगली करके रानी वोली-" पुत्र ठीक, तो इसीका नाम . जीवनसिंह हैं ?" फिर रानीने पुत्रका वह हाथ ( जिससे छाती ठोंकी थी ) पकड़ कर पूछा कि "अच्छा बेटा ! तो यह क्या है ? " राजपुत्र वोछा-"मा, यह तो मेरा हाथ है!'" रानीने फिर दूसरा हाथ पकड़ कर पृछा:-"भाई तो यह क्या है?" पुत्रने कहा-" यह मेरा दूसरा हाथ है. '' इसी प्रकार रानीने कमसे एकके पीछे एक उसके शरीरका कान, नाक, मुख, कंठ, वाहु, उदर आदिक प्रत्येक अवयव दिखाकर उसीके मुखसे अलग २ सवका नाम कहलवाया. फिर कुछ हँसकर वह वोली—" वत्स! इस सारे शरीरमें जीवनसिंह तो मुझे कहीं भी दिखाई नहीं पड़ा ! इनमें कौनसा जीवनसिंह है मुझे बता ?" फिर भी छातीपर हाथ रखकर राजपुत्र वोळा-"में यह हूं स्वयं जीवनसिंह! तुम्हारे सामने खड़ा हूं!" राणी बोळी-" पुत्र, यह तो तेरा हृदय है, ये तेरे दोनों हाथ है, यह तेरा मुख है, यह तेरा मस्तक है, यह तेरे नेत्र हैं, ये तेरे दोनों कान हैं, यह तेरा पेट है, यह तेरी कटि है, यह तेरा वांसा, यह तेरे घुटने ! यह तेरे पग ! और इसमें भी जैसा २ तुम शोधते जाओगे, वैसे २ एक र अंगमें दूसरे अनेक अंगोंकी तुझे प्रतीति होगी. पर इनमेंसे जीवनसिंह नामक कोई वस्तु तो मुझे दिखाती ही नहीं है, इस लिये इनमें जीवनसिंह कौनसा है यह मुझे साफ २ दिखा. "

राजपुत्र कुछ विचारमें पड़ गया, फिर थोड़ी देर पीछे वोल उठा—
"माता, यह सारा शरीर मेरा है कि नहीं ? इस लिये इस सबके मिले
हुएका नाम है "जीवनिसंह !" रानी हँसकर वोली—" यह भी ठीक
कहा. पर यह कैसे हो ? यह सब मिलकर तुम्हारा है यह बात तो ठीक,
पर यह सब मिलकर तू कैसे वन सकता है ? जो जिसकी वस्तु होती
है वह उससे जुदा होती है, उसी प्रकार तुझे भी तेरी वस्तुसे जुदा होना
चाहिये. जो कि तू मेरा पुत्र है, देख इसीसे तू गुझसे जुदा है, जो
तू है वही मैं हूं यह कहा नहीं जाता, वैसेही मैं तेरी माता हूं, इस लिये
मैं अपनेको तू कभी नहीं कह सकती, उसी तरह तेरे सिरपर जो गुकुट है,
यह तेरा है, पर इस किरीटको कभी तेरे नामसे नहीं बुलाया जाता,

अर्थात् यह किरीट कुछ जीवनसिंह नहीं, इसी प्रकार यह तेरा जामा, कटि-वस्त, दुपट्टा, कटिमेखला, सुवर्णका तोड़ा, मोतीकी माला, कुण्डल, हाथका कंकण, कवच इत्यादि सव बस्नालंकार तेरे हैं, पर ये सव अलग एकत्र करके रख दिये जायँ तो क्या वह क़ुँवर थोड़े ही हो जायँगे, न उन्हें कोई राजकुमार कहेगा, इसी तरह यह तेरा सारा शरीर जिसको तू अपना फहता है, वह तू ख़ुद नहीं, इससे विचार कर कि इसमें तू कीनसा और कहां है ? '' यह वचन सुनकर कुँवर थोड़ी देरतक स्तव्य वनकर चुप-चाप बैठा रहा, कुछ उत्तर न दे सका." तव रानी बोली-" क्या विचार करता है ? तेरे मनको निश्चय हुआ कि तृ अपनेको पहचा-नता नहीं ? वृत्स ! अपने आपको पहचानना बहुत कठिन है. अपने आपको पहचानना, जानना, इसका नाम आत्मज्ञान कहा जाता है तथा वह आत्मज्ञान परमक्रपाछ परमात्माकी ऋपासे प्राप्त होता है. परमात्माकी कृपा सर्वेश्वर विषे अनन्य भक्ति होनेसे होती है. परपात्माकी अनन्य भक्ति, महात्मा सदृरुके समागम तथा सेवनद्वारा होती है, इस छिये हे पुत्र ! ऐसा सूक्ष्मसे सूक्ष्म जो आत्मज्ञान-अपनी यथार्थ पहचान, वह तुझ वालकको एकाएक कैसे प्राप्त हो ! पर अब तुझे उसके प्राप्त करनेकी अभिलापा-जिज्ञासा हुई है. इतनाहीं नहीं यतिक अति प्रवल जिज्ञासा थोडी ही अवस्थामें हुई है. इस कारण तू उस अमूल्य तथा अलभ्य वस्तुका अधिकारी हो चुका है. आत्मज्ञान-परमतत्त्वज्ञान-परमात्माकी पहिचानमें जिज्ञासा हुई, यह असंख्य जन्मोंके सुकृतका फल उदय हुआ है. जब देह-धारीके सैंकड़ों जन्मोंके सुक्रतका फल बदय होता है, सैंकड़ों जन्मोंके किये पुण्यका उदय होता है, तब उसको आत्मज्ञान-संप्राप्तिकी जिज्ञासा वत्पन्न होती है, तू वैसाही पुण्यवान् होनेसे तुझे ऐसी जिज्ञासा हुई है. तू शुद्ध, संस्कारी और अधिकारी है. अधिकारीको वस्तु मिलनेमें विलंब नहीं होता है. प्रियपुत्र ! अब तेरा अन्त:करण शुद्ध होते ही जैसे अंधेरे घरमें दीपकका प्रकाश होता हैं और झकझकाहट हो जाती है, उसी प्रकार हृदयाकाशमें पवित्र ज्ञानका पादुर्भाव होगा. तू जिस २ से अपनी शंकाका समाधान पूछता था वह तुझे पागल बनाता पर अव तो तेरी भी

समझमें आया होगा कि तृही नहीं विक्त अपने आपको पहचाननेका दावा रखनेवाले तेरे समान अनेक आन्त पुरुष इस जगतमें हैं. वे भी अपने आपको नहीं पहचानते! तथा अज्ञानसे अपने शरीर को ही 'मैं आप' करके मानते हैं. इसी अज्ञानके । कारण कर्मानुसार आवर्जन विसर्जन हुआ करता है. पर जिन्होंने अपने आपको और परमात्माको जाना है वह जीव किसी शुभाशुभ कर्मके वंधनमें नहीं पड़ते, इस लिये उस शुभाशुभ कर्मोंसे छुड़ानेवाले आत्मज्ञानकी तुझे जो शुभ जिज्ञासा हुई है, वह परम छपालु परमात्माकी छुपासे पूर्ण हो! यह सब सुनकर राजकुँवर किर कुछ कहना चाहता था, इतनेमें पाठशाला जानेका समय होगा, राजसेवक लेने आगया और मातुश्रीको वन्दना करके कुँतर वहांसे चल दिया.

पर " में कोन ?" यह प्रश्न उसके हृद्यमें स्वाभाविक रीतिसे ही उत्कट आवेश पूर्वक उछलने लगा. उसके मनन में ही उसका अन्तःकरण परिपूर्ण ज्याप्त हो गया. पाठशालामें जाकर वह दिङ्मूढ सदृश वैठा रहा. पढ़े क्या और विचारे क्या ? परन्तु इस समय उसके हृदयमें हर्प विपाद दोनों ही न्याप्त थे. हर्प इस कारण कि "अपने आपको पहचानना है। ?" यह प्रश्न और विद्यार्थी सुनकर इसको पागल गिनते थे, क्योंकि वे अभी विल्कुल अज्ञानी हैं-पागल हैं, इस प्रकार अपने मनको स्पष्ट समझाया तथा विपाद इस कारण, कि " मैं कोन हूं ?" इस प्रश्नका उत्तर उसे कुछ नहीं मिल सका. पाठशालामें सब लड़के पढ़ रहे थे और यह उस समय अपने मनोगत प्रश्नमें निमन्न होनेसे स्तव्यकी तरह वैठा रहा. वड़ी देर तक इसकी ऐसी ही स्थिति देख, उसके गुरु जो ऋषिधर्म पालनेवाले पवित्र ब्राह्मण थे, उन्होंने उसे अपने पास बुठाकर पूछा-"प्रियपुत्र जीवनसिंह !तू आज क्यों ख्दासीनकी तरह वैठ रहा है ? क्या आज तेरे शरीरमें कुछ पीडा है ? अथवा किसी विद्यार्थी अथवा दूसरेने कुछ अपमान किया है ? आजकी तरह उदास मन तेरा मैंने कभी नहीं देखा. " यह सुन राजपुत्र खड़ा र हाथ जोड़कर वोला—" छुपानाथ ! ऐसा तो छुछ नहीं, विक

मेरे उदासीन होनेका कुछ दूसरा ही कारण है, उसे संकोचवश आपसे कह नहीं सकता." यह सुनकर गुरु वोले-" विद्यार्थीको गुरुकी छजा दुराचरणमें, अविनयमें, अयोग्य वाणी उचारण करने आदिमें करनी उचित है, परन्तु जो बात अपने हितकी हो, विवेकयुक्त हो, उसके लिये कुछ भी ग्लानि करनेकी आवश्यकता नहीं." इसपर राजपुत्र वोला-" प्रभो ! ग्लानि इस कारण कि सब कोई जिस बातको सामान्य रीतिसे जानता हो और ऐसी वातको कोई आदमी उससे उलटी रीतिसे अपने मनमें समझ रहा हो और दूसरोंसे पूछे तो कोई उसे मूर्ख कहे, ऐसे भयसे में कुछ कह नहीं सकता, परन्तु अव आपके आशीर्वादसे ग्छानिका कोई कारण माळूम नहीं होता, क्योंकि सुझे बहुत कुछ निश्चय हुआ कि जो बात सब कोई सामान्य रीतिसे जानते हैं, उसमें उनकी अंधपरंपरा ही है, वे भूछे हैं, ठगे-भ्रममें पड़े हुए हैं. उनसे उलटा विचार करनेमें में कुछ उगाता नहीं. अभीतक में भी सबकी तरह सामान्य विचारवाला ही था, पर एक दिन अपने पिताजीके साथ वार्तालाप करते समय मुझे अपना सामान्य विचार वद्छनेका समय आया, अपनी भूछ जाननेम वायी तथा मैंने उनसे पूछा कि ' मुझे सबके पिता तथा प्रमु ऐसे परमा-त्माको दिखाइये. ' उन्होंने समझाया कि ' पहले तू अपने आपको देख, पहचान, तव उस प्रभुके पहचाननेका मार्ग सरल हो. ' इस प्रसंगतक तो सुंसे कुछ शंका ही न थी कि मैं अपने आपको नहीं पहचानता. परन्त पीछे मेरी माताजीने मुझे उदाहरण सहित स्पष्ट करके समझाया कि अभी तू अपने आपको नहीं पहचानता तथा दूसरे बहुतसे मनुष्य भी ऐसे हैं जो अपने आपको नहीं पहचानते और अपनेको वड़ा विचारवान मानते हैं. हे छपाछ ! इतना तो मैंने भछी भांति जाना कि मैं अपने आपको नहीं पहचानता, पर इस कारण मेरे मनको संदेह होता है कि "मैं कौन ? " इस लिये मेरा मन वड़े चक्करमें पड़ा है, पर मुझे कुछ समझ नहीं पड़ता और उसीके विचारमें में उदास हो गया हूं. " गुरुजी प्रसन्न होकर बोले-" प्रियशिष्य ! तुझे धन्य है ! इस थोड़ीसी अवस्थामें तुझे ऐसी जिज्ञासा हुई, यह बढ़े आश्चर्यकी तथा बढ़े भाग्यकी वात है. इतनी अवस्थामें तो वालकोंको ज्यवहारका भी पूरा ज्ञान नहीं होता, उसके

बद्छे तुझे आत्मदर्शनकी शुभ इच्छा हुई है, यह कुछ सहज बात नहीं तथा एक रीतिसे यह कुछ बड़े आश्चर्यकी बात नहीं, क्योंकि रत्नकी खानिमेंसे रत्न ही उपजता है. तेरे माता पिता जैसे धर्मात्मा हैं वैसी ही धार्मिक सन्तान होनी ही चाहिये!"

गुरु शिष्यकी यह वातचीत सुनकर पाठशालाके अन्य विद्यार्थी शान्त वन गये. उनके सुनते २ गुरुजी फिर वोले-''अरे प्रिय जीवन! तूने तो इस संसारका सचा २ जीवन सचमुच ढूंढ़ निकालनेका प्रयत्न किया है (तलाज्ञ करनेका उद्योग किया है) और वह तुझे भगवत्क्वपासे प्राप्त होगा. जीवन ! सारे जगतका, प्रत्युत ऐसे असंख्य जगतोंका जीवन तुझे ढूंढ निकालना है.अहो! वह तो तेरे शरीरहीमें है. इसको शोधनेके लिये कहीं वाहर दौड लगानेकी आवश्यकता नहीं. कुमार तेरे पिताने तुझसे कहा कि, ' समय विश्वका जीवन जो भगवान् परमात्मा, उसे पहचाननेकी कुंजी अपने आपको पहचानना, यही है.<sup>?</sup> इसका कारण यह है कि वह परमात्मा, प्राणी-मात्रके शरीरमें ही है, प्राणीके साथ ही विराजमान है, उसे अच्छी तरह देखो ! परन्तु यह जगतका जीवन देहधारी जीवके समान नहीं है वल्कि वह बहुत गृढ़ रीतिसे बसता है, इस कारण वह दूसरोंको तो क्या विलक स्वयम् उस जीवके भी देखने अथवा जाननेमें नहीं आता हैं; परन्तु जव वहुत परिश्रमसे वह प्राणी अपनेको पहचानता है तव फिर अपने समीपमें रहनेवाले न्यापक परमात्माको पहचाननेमें उसे देर नहीं छगती, पर भाई ! प्रथम तो अपने आपको पहचानना इसके समान महान् दुष्कर कोई दूसरा एक भी कार्य नहीं."

### एक ऋषिपुत्रकी कथा.

प्रियशिष्य ! तुम्हारी ही भांति पहले एक भाग्यवान् ऋषिपुत्रको वहुत कालतक तप करनेके अन्तमें जब उसके अनेक जन्मोंके पाप भस्म होगये तब अपने निर्मल अन्तःकरणमें स्वाभाविक रीतिसे चार प्रश्न उपने थे:-"में कौन हूं" "कहांसे आया हूं ?" "किस २ स्थानपर जाना है ?" "यहां आनेका कारण क्या ?" इन प्रश्नोंका यथावत् समाधान उसको अपने आप नहीं हुआ, इससे

वह उदासचित्त तथा विचाररूपी भैंवरोंमें गोते खाता फिरता था. इतनेमं भगवद्दीन प्राप्त एक महात्माने उसे देखा. तपश्चर्यासे उसका मुख देदीप्यमान था-फिर भी उसपर भारी उदासीनताका आवरण छा गया था. यह देख उस महात्माने परीक्षा कर ली कि यह कोई सचा जिज्ञास पात्र हैं. यह पात्र मंज धुल कर शुद्ध हो गया है, पर इसमें वस्तुका अलाभ होनेसे खाली पड़ा है. इसमें योग्य वस्तुं धरनेकी आवश्यकता है. जो ऐसा न करके वहत दिनोंतक यह पात्र खाली पडा रहेगा तो समय वीतनेपर यह अवश्य मिलन तथा भ्रष्ट हो जायगा, किंवा कोई अयोग्य वस्तु इसमें आ जायगी और परिणाममें इसका नाश कर डालेगी. यह विचार कर उस परोपकारी महात्माने उसे समीप व्रुळाकर उसकी उदासीनताका कारण पूछा, तव उस ब्राह्मणवुत्रने प्रेमपूर्वक बंदना करके अपना इत्थंमूत वृत्तान्त महात्मासे निवेदन किया. " कृपानाथ ! मेरे अपने समग्र जीवन-का संपूर्ण तत्त्व वे चार प्रश्न हैं, जो मेरे मनमें उदय हुए हैं, ऐसा मैं मानता हं. इन प्रश्नोंका यथार्थ समाधान होनेकी आशासे में आपके समान समर्थ गुरुदेवकी तलाश करता था, इतनेही में आप द्यालु मुझे मिल गये. मेरा भाग्योदय हुआ. अव इस सेवकको शरणमें रखिये, कल्याणके लिये सेवा वताइये. आपकी करुणा और परोपकारीपन देख मुझे निश्चय हुआ है कि मेरा कल्याण आपके चरणारविंदकी सेवामें ही है. " यह . सुन आशीर्वाद देकर वह सन्त जन उसे गंगातीरमें वने हुए अपने आश्रम प्रति **ले गये और वहां फल, मूल, जल आदिकसे** उसकी क्षुघा तृपा शान्त करके उन्होने उसे अपने पास रक्ता !

एक दिन वह महातमा अपने आश्रममें एक वृक्षके नीचे बैठे थे, उस समय पासके अरण्यमें विचरनेकी इच्छासे वह ऋषिपुत्र प्रति बोले—' प्रिय असुमनशर्मा! हमारी पर्णकुटीके छण्परमें नीचेकी ओर मेरा पलाशदंड खुसा हुआ है उसे लेखाओ, तब मैं तुझे नित्य लानेके लिये पुष्प, समिधा, छुश तथा फलमूलादिका समूह दिखाऊंगा, जिससे तुझे सदा सुगमता होगी, जा और शीघही लौट आ, क्योंकि विलंब करेंगे तो दिन

<sup>\*</sup> यह इस म्हाविधुनका नाम है.

अस्त होना चाहता है इससे हमको मार्गके ऋषियोंके आश्रमोंमें होकर आते २ सायंहोम (अग्निहोत्र)का समय व्यतीत हो जायगा. गुरुकी आज्ञा होते ही सुमनशर्मा एकदम दौड़ा और उतावलीसे पर्णशालामें जा छप्परमेंसे दण्ड खींचने लगा. दण्ड ऐसी रीतिसे रखा गया था कि घीरे २ सम्हाल कर खींचा जाय तो ही निकले. सुमनको तो वड़ी शीघता थी. उसने , दृष्टि पड़ते ही झड़पसे पकड़ झटका देकर ऐसा खींचा कि वड़े जोरसे झटका देनेके साथ ही सारी पर्णकुटी जो बहुत पुरानी हो गयी थी वह एकदम पृथ्वीपर गिर पड़ी. सुमन भयभीत हो शीव्रतासे वाहर निकल आया. उसका दिल धड़कने लगा और एकदम गुरु महाराजके समीप जा दण्ड उनके सुपुर्द कर हाथ जोड़, चुपचाप खड़ा रहा और वह कुछ बोछ न सका. यह देख महात्मा बोले:-"प्रिय सुमन ! वड़े भयभीतकी तरह तू घवरायासा क्यों माळ्म पड़ता है ? " सुमनने उदास सुखसे कहा कि " फ़ुपानाथ ! दंड खींचनेके झटकेसे पर्णकुटी गिर पड़ी ? यह मुझसे अपराध हुआ है. " महात्माने कहा:- " क्या पर्णकुटी गिर गयी ? चलो चलकर देखें क्या हुआ ? " यह कहकर उसे साथ लेकर वे पंर्णकृटीकी ओर गये, तो वहांपर लकड़ी, पत्तेका, घास इत्यादिका वड़ा ढेर पड़ा हुआ देखा. यह देख घे बोले-" क्यों भाई सुमन ! पर्णकुटीका क्या हो गया ? सरे ! पर्णकुटी नाम कहां है ? " सुमनने कहा-" पिताजी यह आपके सामने पड़ा हुआ ढेर ही पर्णकुटीका है. " गुरुजी वोले:-" इसमें पर्णकुटी कहां है. ये तो कुछ लकड़ी पड़ी हैं, कुछ फूस पड़ा है, इसको ही तू पणेकुटी कहता है ? वाह ! क्या पत्तोंके ढेरका या इस तृणसमूहका नाम पर्णकुटी है ? अथना इसमें जो मूंज और दामकी रस्सी दिखायी पड़ती हैं उनका नाम पणेडुटी है ?" सुमन वोला-" नहीं, कृपानाथ! इन सबसे मिलकर जो झोपड़ी बनी थी ं वह पणेकुटी थी ! " गुरुजी बोले-"ठीक कहा, पर इसमें कुटी यह वस्तु कहां दिखायी पड़ती है ? " तव सुमनने नमस्कार कर कहा:-" नहीं कृपानाथ!" गुरुजी बोले-" अव तू समझ गया होगा, कि जो अनेक वस्तुओंका संघात हुआ हो उसको अमुक पदार्थ वा वस्तुरूप नाम देकर पहचाननेमें आता है, पर सृक्ष्म दृष्टिसे देखो तो वह वस्तु ही नहीं हैं,

विलक वह अनेक वस्तुओंका समूह है. पर्णकुटी यह एक किएत नाम ही है और उसमें अनेक वस्तुएं इकट्टी करके उनका अगुक प्रकारका आकार करूपनेमें आया था, उसी प्रकार हे ग्रुमन ! तुझे समझाना है कि जैसे यह पत्ते, फूस आदिकी बनायी छुटी पर्णकुटी वैसे ही यह ( उसके शरीरकी ओर हाथ करके कहा ) मुख्य पांच वस्तुएं इकट्टी करके बनायी हुई जो छुटी वह पंचकुटी है. हे सुमन ! जिसको तू अपना शरीर कहता है वह सेरे सदा सर्वदा वसनेकी एक छुटी अथवा कोठरी है. जैसे इस पर्णकुटीमें पत्तोंका अधिक भाग होनेसे इसका नाम पर्णकुटी है, वैसे ही इस शरीर-रूप छुटीमें भी मुख्य पांच वस्तु विशेष होनेसे इसका नाम पंचकुटी करिपत किया है. वैसे तो इसमें इन वस्तुओंके अतिरिक्त और भी अनेक हैं! "

यह सुनकर सुमन वोला:-" प्रभो ! क्या यह शरीर जुदी २ पांच वस्तुओंसे बना हुआ है ? वे पांच वस्तुएं कहां हैं ?" गुरुजी वोले-" माई, इसमें पृथ्वी, जल, तेज, वायु जीर आकाश ये पांच मुख्य बस्तुएं हैं, ये सब इसमें मिली हैं. " सुमनने पूछा-" पिताजी ! इन पांचके सिवाय और कौन २ वस्तुएं इसमें मिली हैं ? '' गुरुजीने उत्तर दिया-" प्रिय वत्स ! ये पांच वस्तुएं तो स्थूल हैं, दिखायी पड़ती हैं, पर इनके अतिरिक्त जो दूसरी तीन चीजें और हैं वह बड़ी चमत्कारिक हैं और वह देखनेमें नहीं आती हैं; उनका नाम मन, बुद्धि और अहंकार है। मनमेंसे एक दूसरी वस्तु चित्त नामक उत्पन्न होती है. उस समेत ये चार वस्तुएं मानी जाती हैं. ये चार तथा पहले गिनायी हुई पांच मिलकर नौ वस्तुओंसे मिलकर बनी हुई और भी अनेक वस्तुए हैं. उन सबसे मिलकर यह शरीररूपी पंचकुटी बनी है. " सुमन बोळा-" कृपानाथ ! इन नौ वस्तुओंमें मेरी गिनती तो आयी ही नहीं, क्या में उन सवसे अलग कोई पदार्थ हूं ? " गुरुजीने कहा-" हां पुत्र ! तू उनसे विल्कुल ही अलग है, क्योंकि, यह पर्णकुटी जब सावित थी, तब उसमें हम रहते थे तथा 'यह हमारी पर्णकुटी हैं' ऐसा अभिमान करते थे; पर भङी भांति देखिये तो उससे हम अलग ही थे, क्योंकि वह सूटकर छिन्नभिन्न होगयी, पर हम लोग दूटे फूटे

या भग्न नहीं हुए. इसी प्रकार यह शरीररूपी पर्णकुटी भी भग्न हो, दृटे वा नाशको प्राप्त हो, तो भी उसके अंदर वसने वालेको कुछ वाधा नहीं होती और न उसका नाश होता है. तू वह शरीर नहीं, विलक्त उसमें वसनेवाला होनेसे उससे विल्कुल निराला है. हे पुत्र ! ये नौ वस्तुएं यद्यपि वड़ी चमत्कारिक हैं तथापि वे स्नात्मवलवाली नहीं, वे जड़ हैं, परप्रकाशसे प्रकाशित होनेवाली हैं. वे चन्द्ररूपिणी हैं. जैसे चन्द्रमा सूर्यके प्रकाशसे प्रकाशित है वैसे ही ये जड पदार्थ भी आत्माकी चैतन्यसत्तासे प्रकाशित हैं. ये सब एकत्र मिलकर यह शरीररूपी पंचकुटी तथार होतीं है. परन्तु, वह चैतन्यरहित होनेसे हिल चल नहीं सकती, घट वढ़ नहीं सकती. जो जड हो वह क्या कर सके ? जड़ अर्थात् जीवन-तत्त्व-चैतन्यके विनाका. जव उसमें चैतन्य आ मिलता है, तब वह सजीवन अर्थात् जीवत होती है. हे सुमन ! यह चैतन्य ही तू है, ऐसा समझ. "

संत महात्माने इस प्रकार पंचकुटीका वर्णन कह समझाया, तब ्र सुमनशर्मा वड़ी देरतक विचारमें ही खड़ा रहा ! उसका मन अव चारों नीरसे एकत्र होकर अंदर ही अंदर अपने पहचाननेका प्रयत्न करने छगा. उसने जाना कि अपना आपमें ही है, पर कहां है, कैसा है, यह वह नहीं जान सका, वड़ी शोध करते २ भी उसका संदेह नहीं मिटा, तब हाथ जोड़कर गुरुजीसे बोला-" कृपानाथ! आपने इस पंचकुटीमें पृथ्वी, जल आदि वस्तुओंका संघात वतलाया, पर ये सव वस्तुएं उसमें रूपान्तरको प्राप्त होनेके कारण पहचानी नहीं जातीं. " महात्माने कहा-" भाई ! यह सत्य है. रूपान्तर होनेके वाद वस्तुका पहचानना कठिन हो जाता है, ं पर तुम सरीलेको समझना विशेष कठिन नहीं. सुन, इस शरीरमें अस्थि, मांस, चर्म, रोम, नख ये वस्तुएं पृथ्वीका भाग हैं. रुधिर, लाल, थूक, कफ इत्यादि जलका भाग हैं. जठराग्निरूप आहार पचानेकी शक्ति, आंखों-में देखनेकी शक्ति इत्यादि तेज ( अग्नि )का भाग है; श्वासीच्छ्वास, अन्न-पानादिकको यथास्थान पहुँचाना, मलमूत्रादिका त्याग करना इत्यादि क्रियारूप सर्वव्यापी वायुका कार्य है (भाग है); हृदयसे लेकर समस्त शरीरमें जितना भाग पोला है वह आकाशका भाग है. ये पांच तत्त्व तथा उनके

भाग जो स्थूल हैं वह तो आंखोंसे दिखायी देते हैं. इनके सिवाय मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये वस्तुएं हृदयकी पोलमें कहीं रहती जरूर हैं पर दृष्टिगोचर होने योग्य नहीं, अति सृक्ष्म हैं. इन सव जड वस्तुओंके समृह्में यह चैतन्यरूप पदार्थ वसता है. इसीका नाम जीव है. ''

# जीव कैसा है ?

यह सुन कर सुमनशर्मा वोला—" कृपानाथ ! यह जीव कैसा है ?" इसके उत्तरमें महातमा गुरुने कहा-"वत्स ! इस जगतमें सबसे मुख्य वस्तु दो है, एक जड, दूसरा चेतन्य. तेरा मेरा तथा सव प्राणियोंका देह तथा दूसरा भी जो कुछ दिखायी देता है तथा जो अदृश्य है वह सब जगत् जड़ पदार्थमेंसे ही हुआ है और इस सबको जीवन देनेवाला चैतन्य परमात्मा है. जड पदार्थ विकारवाला तथा परिणामी और नाशवंत है, पर चैतन्य अविकारी तथा अविनाशी है. जड पदार्थीमें अनेक आकार, अवस्था तथा अनेक रूपान्तर होते हैं पर अविकारी चैतन्यका कुछ आकार, कोई अवस्था वा कोई रूपांतर नहीं होता. यह अग्निसे जलता नहीं, पानीसे सड़ता नहीं, वायुसे सूखता नहीं, शस्त्रसे कटता नहीं, काळान्तरमें भी क्षय-छयको प्राप्त होता नहीं, घटता बढ़ता नहीं. यह सबके विषे जीवनरूप होनेसे इसका नाम जीव है. यही परब्रह्म, परमात्मा, परमेश्वर है. प्रभु-परब्रह्म परमब्रह्मका अंश होनेसे उसे पहचाना कि परमात्माके पहचाननेका द्वार खुळा होता है. इसका यथार्थ रूप क्या है, इसके लिये कितने ही जिज्ञासुओंने पहले एक महापुरुपसे पूछा, तब उन्होंने केवल यही संक्षेपसे कहा कि यह अखंडानंद परमात्माकी सत्ता मात्र है. तुम सबके ऊपर व्याप्त तुम्हारे राज्यकर्ताकी सत्ता कि जिसके अनुसार तुम सब सन्मार्गमें वर्तते हो वह सत्ता क्या तुम्हारे देखनेमें भाती है ? उसका स्वरूप कैसा है ! यह तुम कह सकोगे ? यह सत्ता क्या काली, धौली, लम्बी, छोटी, ऊंबी, नीची इत्यादि किसी प्रकारकी कर, सकोगे र नहीं साहब इसी प्रकार जिसका स्वरूप कहा या कल्पना कि नहीं जा सकता, ऐसी ईश्वरकी सत्ता ही जीव है, वह शुद्ध है, सनार है, अखंड है, अलेप है और ज्यापक है. इसका यथार्थ रूप जानना और

देखना बहुत दुर्छभ है और इस चर्मचक्रुसे दिखायी नहीं देता. इसी प्रकार शिव परम्रहा—परात्पर—परमात्माका स्वरूप भी चर्मचक्रुसे दृश्यमान हो ऐसा नहीं तथा सहजमें अनुमित किया जा सके ऐसा नहीं. यह तो दुिंद्ध रूपनेत्रोंसे देखने योग्य है. वाणीसे इसका यथार्थ वर्णन नहीं हो सकता. इसका यथार्थ रूप जाननेके न्यि वड़े प्रवल पुरुपार्थकी आवश्यकता है. पर जिज्ञासु—मुमुक्षु—जव विधिपूर्वक दृद्ध अभ्यासरूप पुरुपार्थ करता है योर वह पुरुपार्थ परिपक्ष होता है तब भगवानकी कृशसे अपने आपही इस स्वरूपका ज्ञान उसके हृद्यमें प्रकट होता है तथा ज्ञान प्रकट होनेके वाद नित्यके अभ्याससे इस परम पुरुपका साक्षात्कार होता है तथा वब यह जीव निर्वध—मुक्त होता है. इसी ल्यि परमात्माने अपने प्रियतम सेवकोंसे कहा भी है कि मनुष्य जब प्रेम तथा भक्तिपूर्वक मेरे मार्गमें मन लगाकर अभ्यास करता है, तब उसके हृद्यमें ज्ञानरूप दीपक द्वारा में प्रकाश करणा हं ज्ञानसे वह आपही अपने स्वरूपको जान लेता है. "

भी परमात्माने कहा है कि चित्त तथा प्राणको भी मुझ विषे छगा कर जो परस्पर मेरा वोघ करते हैं, तित्य मेरा कथन करते हैं और इंदोमें संदुष्ट हो रमण करते हैं, एवं सतत अभ्याससे मुझे प्रीतिपूर्वक भजते हैं उनके में ऐसा बुद्धियोग देता हूं कि जिसके द्वारा वे मुझे प्राप्त होते हैं. उन पर अनुकर्मा—दया करके में उनके मनके अंधेरेको ज्ञानरूप दीपकके प्रकाशद्वारा दूर कर देता हूं. "हे बत्स ! इस छिये जो पुरुप भक्तिरहित हो इस प्रकार प्रयत्न करनेवाला न हो उसके छिये यह आत्मस्वरूपका ज्ञान कहने योग्य भी नहीं, क्यों कि वह अपात्र होनेसे उसको समझ नहीं सकेगा और वह उपदेश व्यर्थ जायगा ऐसे अभक्त तथा पुरुपार्थ रहित मनुष्यका जीव स्वतंत्र नहीं. वह प्रकृतिके वश हो गया है और यह प्रकृति स्वभावसे ही जड तथा अधोमार्गको उत्तर ले जानेवाली होती है. जो उसके वश हो जानेवाला प्राणी उत्तम आचरण किस प्रकार कर अधीत् जिस जड समुदायके अन्दर जीव रहा है उन समुदाय उसस्तुओंको भलीभांति पहचानना तथा वश करना चाहिये. "

### जीवकी सेना.

यह सुन कर सुमन बोला--" कृपानाथ ! यह प्रकृति क्या है ? और किस प्रकार उसे वशमें करना चाहिये ? " महातमा गुहने कहा-" प्रिय सुमन ! फूलमें सुगंध फैलानेका प्रश्न जो तू पूछता है, उससे में संतुष्ट हूं. सुन, ध्यान दे. जिसे फोई एक राज्यका राजा है, वह सारे राज्यका मालिक है और अनके ऊपर उसकी सत्ता है, तथापि राज्यका सारा काम वह अपने हाथसे नहीं कर सकता, इस लिये उस राज्यका कारवार संभालनेके लिये उसे अनेक कर्म-चारियोंकी आवश्यकता पड़ती है और उनके द्वारः काम करना पड़ता है. **उनमें** जो वे कारवारी नीच स्वभावके, छटिछ, वाचाल तथा स्वार्यी हों तो वह अपने स्वभावानुसार राजाको भी अनेक 'लटी वातें समझाकर छल कपटसे अपने नश कर छेते हैं और अपने एक खिलानेके समान परतंत्र करके चाहे जैसे नीच मार्गको प्राप्त करा हेट्टें है उसी प्रकार इस जीवको भी एक राजारूप देखिये, तो उसर्फ कारवारी नी वैसे ही कुटिल, स्वार्थी तथा नीच स्वभावके हैं. वे छलबल करके उसे अपने वशमें कर नीच मार्गमें छे जानेमें कुछ भी विलंब नहीं करते. 📢 कारण इनके वश परतंत्र जीवको इस छोक तथा परलोकः |सुसर्का थाज्ञा नहीं रहती, तो फिर भलासर्व सुखका मूळ ऐसा के अपना स्वरूप पहचानना उसकी आशा कैसे हो सकती है ? इस कारण म्हुज्होंना प्रथम जीवकी सेनाको भली भांति पहचानकर उसे अपने अधान फरनेकी आवश्यकता है."

इतना कहकर महात्मा मुनि फिर वोले—" हम लोग इस प्रकार समझें कि जीव यह समर्थ राजा है और यह हारीर उसकी राजधाने हैं. इसमें इसकी सेना भिन्न २ स्थानोंमें वसती हैं. इस देहराज्यका यथ्ये वर्णन तो बड़े विस्तारवाला है पर समझनेके लिये संक्षिम क्या करता हूं. हारीररूप जो जीवका राजनगर है उसमें बुद्धि, राजाका था है, काम अर्थात् सब प्रकारकी मोगाभिलापा रूप जो माया वह प्रघान कोय सेनापति है, बक्षु तथा ओजादिक ज्ञानेन्द्रियां उसके कारवागीर

और हस्तपादादिक कर्मेन्द्रियां उसके अनुचर हैं. मली बुरी वासनाएं तथा अनेक प्रकारकी मनोवृत्तियां रूप उसकी प्रजा हैं. काम जो उसका प्रधान है वह बड़ा झूठा, पाखंडी तथा सब अधमताका मूळ है. कोध सेनापति, कि जो कोतनालका काम भी करता है, वह महा-फूर तथा तीक्ष्ण है. वह सर्वदा जीवका घात ही चाहता है. काम रूप प्रधान यह चाहता है कि राजाका सब बैभव में ही भोगूं और उसका द्रव्य खर्च कर डालूं. इसी कारण बुद्धिरूप मंत्रीसे एकता तथा एक विचार नहीं रखता, केवल स्वेच्छाचारी वन जाता है. इन कारणोंसे जीवराजका नगर बहुत दु:खी रहता है. इतना होनेपर भी जो सावधान और दृढ रहकर जीवराज अपने चतुर मंत्री बुद्धिके साथ एक मत हो शान्तिपूर्वक एकान्तमें विचार करे और उन्मत्त हुए प्रधानरूप कामकी सत्ता निर्वेल कर उसे अपने वज्ञमें करके अच्छे मंत्रीकी सलाहके कुछ भी विरुद्ध न करनेका नियम कर रखे तो फिर कोयरूप कोतवाल अपने आपही उसके अधीन हो जाता है और फिर वह जीवराजके राज्यमें कुछ भी उपद्रव नहीं कर सकता. ऐसा होनेसे जीवका राज्य उसके अधीन हो परम सुखरूप होता है. काम और क्रोध ये वड़े नटखट अवश्य हैं पर वे भी शरीरकी रक्षाहीके लिये हैं, न कि शरीरके नाशके लिये. परन्तु जो जीव उनके वश हो दुराचारी वन जाय, तो उसके सारे राज्यका नाश हो जावे. काम क्रोधादिक प्रधान मन्त्री भी इन्द्रियादिक कारवारी तथा सेवकवर्ग द्वारा अपना २ काम करते हैं. इन इन्द्रियोंको भी जो स्वच्छन्दतासे अपने इच्छित मार्गमें चलने दिया जाय तो उससे भी वडा अनर्थ होगा. इस लिये उस इन्द्रियादिक सेवक वर्गको बुद्धिरूप मंत्री द्वारा जीवराज अपने वशहीमें रखे, सबको अपनी २ इच्छातुसार चलने न दे तो ही जीवराजका राज्य सुखपूर्वक चलता है. परंतु यह भी याद रखो कि काम, क्रोध, इन्द्रिया-दिके विता भी काम नहीं चल सकता, देहरूपी राज्यका निर्वाह होना भी कठिण होजाता है, उसी प्रकार यहि वे प्रवल और उन्मत्त हो जावें तो उससे अनर्थ भी बहुत होता है, इस लिये प्रत्येक समय बुद्धिरूप मन्त्रीकी

सलाहसे उनको प्रवल न होने देकर उनको द्वाये ही रखना चाहिये. वे भी अपने वश रहें और जीवराज भी सदा सावधान रहे तो अपने आपको नहीं भूलता तथा अपने महाराजाधिराज परमात्माको कि जिसका दिया हुआ राज भोगता है, उससे विमुख न होकर उसकी कृपाका पात्र वन जाता है. महाराजाधिराजकी कृपा संपादन करना यही उसका मुख्य कर्तव्य है. क्यों कि उस कृपालुका स्वयम अंश होनेपर भी उससे बहुत दूर पड गया है. वह उनकी कृपाके विना उनका दर्शन नहीं पाता किर उससे मिलनेकी आशाही कैसे कर सकता है ? इस प्रकार वातचीत करते २ समय वीत गया. सायंकालके अग्निहोत्र करनेका समय हो गया. वह महात्मा गुरुदेव तत्काल गंगाजीमें स्नान करने पधारे. सुमनशर्मी स्नानसे शुद्ध हो यहासेवामें सहायभूत हो गया.

इतनी कथा सुनकर राजपुत्र जीवनसिंह अपने गुरुदेव प्रति प्रणाम कर बोला-' कृपानाथ! अव तो में क्या, यह वात ये सब विद्यार्थी भी समझ गये होंगे कि अपना पहचानना यह कितना कठिन है. अच्छा, कृपानाथ! इस तरहके कुटिल कर्मचारी तथा नीच सेवकोंके समूहके बीच रहनेवाले जीवका स्वभाव कैसा है ? '

#### जीवका स्त्रभाव.

यह प्रश्न सुन कर उसके विद्याध्यापक गुरुजी इस प्रकार कहने लगे—' प्रिय जीवन! मूल स्वरूप जीव साक्षात परम्रहा परमात्माका अंश होनेसे केवल शुद्ध, सनातन तथा सत्वमय है, परम चैतन्यरूप है, महापवित्र तथा निलंप है, अविनाशी है, अप्रमेय है, अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, अद्वेत है, सवसे प्रथम है, अन्यय तथा अधिकारी है, अचिन्त्य और अचल है, सर्वगत तथा अन्यक्त है, इतने पर भी स्वभावसे ही जड़, विकारी तथा परिणामवाली प्रकृति (माया)का संगी होनेसे उसमें अनेक प्रकारके विलक्षण स्वभावोंका, कुतर्क-असत्ताका प्रवेश हुआ हेखा जाता है. ऐसे उसके अनेक विलक्षण स्वभाव हैं, तथापि उनकी जुदे जुदे चार (स्वभाव) प्रकारोंमें विभाग किया जाय तो वह समझनेमें सहज हो जावे. एक तो पशुवत स्वभाव, दूसरा राक्षसी स्वभाव, वीसरा प्रतादिक स्वभाव, चौथा देवी स्वभाव, इनमें देवी संपतका जो जीवको

साथ हो तो उससे वह उत्तम अवस्थाको प्राप्त होता है और आसुरी संपत्तिका साथ हो तो नाशको प्राप्त होता है."

यह सन कर जीवनसिंह बोला-" कृपानाथ! आपने प्रथम तो कहा कि जीव अविनाशी है, वह किसीके द्वारा किसी साधनसे भी नाशको प्राप्त नहीं होता; और अब कहते हो कि अग्रुभ कर्म करनेसे अर्थात आसुरी संपत्तिका साथ होनेसे जीव नाशको प्राप्त हो जाता है, यह तो विरोधवाळी वात हुई! '' महात्मा अध्यापक उसको धन्यवाद देकर वोला-"प्रिय जीवनसिंह ! तेरा प्रश्न अति उत्तम है. मैंने जो पूर्व कहा है कि जीवात्मा अजर, अमर तथा अविनाशी है, यही बात यथार्थ है. वह श्रद्धात्मा है, तो भी आसुरी संपदाके वश पड़नेसे वह नाशको प्राप्त होता है, ऐसा कहनेका हेतु यह है कि योनिमें जन्म छेनेके समयसे जीवकी अज्ञानरूपी अंधकारमें ही पड़ा रहना पड़ता है और प्रकृतिके संगसे असंख्य दु:ख ही भोगने पड़ते हैं तथा उत्तरोत्तर कर्मानुसार विशेष अधमा-धम योनियोंमें अवतार लेकर सदाके लिये फसना पंडता है तथा उसमेंसे उद्धार होनेका प्रसंग वहुत ही अलभ्य हो कर दूर जाता रहता है. इसीका नाम आत्माका नाश कहा जाता है. इस संसारमें वारंवार जन्म छेना और मरना, एक गड्डेमेंसे दूसरेमें पडना यही आंत्माका नाश माना है. आत्मा स्वयं तो अजन्मा है, तो भी प्रकृतिके साथसे उसे वारम्वार अनेक प्रकारका शरीर छेना तथा छोड़ना पड़ता है तथा वारम्बार जन्म छेने और मरनेका जो अपार कप्ट है वह उसको देहरूपसे निरुपाय भोगना पड़ता है. पुरुष जो जीव वह प्रकृतिके साथ रह कर प्रकृतिसे उत्पन्न हुए गुणोंको भोगता है तथा ऊंची नीची योनियोंमें उसे जन्म छेना पड़ता है. इसका कारण इतना ही है कि वह प्रकृतिके गुणोंका संगी है. प्रकृतिके गुणोंमें छवछीन होनेसे जब अपने आपको विल्कुल ही भूल जाता है, तब में कौन और क्या बस्तु हूं इसका उसे पूर्ण विस्मरण हो जाता है. इस प्रकार अपने आपको भूछे हुए प्राणीको सत् असत् वस्तुका एवम् आचरणका तथा देवी आसुरी संपत्के सुख दु:खका भान कहांसे रहे ? मेरी पहले कही हुई चार प्रकारकी संपत्तियां उसमें प्रविष्ट हो जाती हैं. पशु, राक्षस, प्रेत और देव इन चारमेंसे किसी संपत्तिके वश हुआ जीव वैसा ही कर्म करता है और

धन्तर्म उस कर्मानुसार वैसा ही उत्तम वा अधम फल भोगनेके लिये मनुष्य-तासे अष्ट होकर, अधमाधम योनियोंमें अवतार लेता है. "

इतना कह जीवनसिंहका विद्यागुरु घोला—" प्रियजीवन ! तू कदा-चित् कहेगा कि, मनुष्यमें पशुवत् स्वभाव क्यों कर प्रविष्ट हो सकता है ? इसके समाधानमें समझना है कि मनुष्यमें जो नाना प्रकारके भोग भोगनेकी अभिलापा तथा तृष्णा, क्षुघा, भय, निद्रादिक गुण हैं वे पशुओंके है. पशुओं में ये गुण तो स्वाभाविक ही होते हैं और इन्हों में उनका कृत-कृत्यपन भी है. पशुओं में जो गुण हैं वे मनुष्यों में भी होते ही हैं तथा इन गुणोंसे अधिक उत्तम गुण जिसमें न हों उस मनुष्यको पशुसंपत्तिका स्वामी जानना. दूसरा जो क्रोधमय स्वभाव है कि जिसमें पराई ईर्पा, कठोर वचन, निर्देयता तथा हिंसकपना इत्यादि दुर्गुण उपजते हैं, वह राक्षसोंका स्वभाव है. राक्षसोंमें अनेक प्रकारके छल कपट करना, दंश करना, दाव पेच खेळना, मिथ्या उपाधि पैदा करना, जिसका फळ अन्तमें पाप अथवा द्व:खके विना कुछ नहीं मिलता ऐसे कर्म करना, धर्म तथा परलोकका त्याग करना, गुणमें भी दोषारोप करना, यह सब आसुरी स्वभाव है. तीसरा प्रेत स्वभाव है. भूत तथा प्रेत अहरूय रह कर अनेक छल कपट करके मनुष्योंको भय दिखाते हैं, दुःख देते हैं और उससे उनको कुछ भी फल नहीं होता, जलटा परिश्रम तथा दु:ख ही इन कमोंके करनेमें होता है. ऐसे स्वभा-वका मतुष्य प्रेत स्वमावकी गिनतीमें है. इन तीन गुणवालोंको श्रीकृष्णजीने आसुरी सम्पत्तिमें गिनाया है.चौथा स्वभाव देवताका है. इसका नाम देवी संपत् है. देवता जैसे सव प्रकारसे पवित्र रह कर अनेक प्रकारकी संजीवनी आदिक दिन्य विद्याओंका आश्रय करते हैं, परोपकार करते हैं, सत्व गुणके अनुसार अनेक सत्कार्य तथा पुण्यरूप कर्म करते हैं, सद् वस्तुका ग्रहण तथा असद् वस्तुसे विराग धारण करते हैं, निंद्य कर्मोंका सर्वेथा त्याग कर सब जीवोंको सुख होनेका प्रयत्न करते हैं तथा सर्वेदा कल्याणके मार्गपर ही चलते हैं, ऐसे मनुष्य देवी संपत्वाले है. देवी संपत तितिक्षा, त्याग तथा तपका सर्वदा सेवन करती है. "

ं है जीवन ! इन चारोंसे जो जो प्राणी जिस २ स्वभावने वश होता है वैसा ही होकर वैसे ही स्थानको पाता है. इन चारोंमें देवी संपत्ति- वालोंके लिये ही देवंयान मांगे वनाया गया है. देवी संपत् यही स्वात्म-स्वरूप-स्वात्मज्ञान-प्रह्मज्ञान-प्राप्त. करनेमें सहायक होनेवाली है तथा परिणाममें परम सुख देनेवाली है. शेप तीन तो अधोमार्ग-नरक ले जाने वाली हैं. इस लिये तू देवी संपत्तिका आश्रय कर. हे प्रियवर, यह स्वभाव किसी मनुष्यके साथ संबंध नहीं रखते विल्क उसके हृद्यके साथ संबंध रखते हैं और इसी कारण जैसे स्वभावका संबंध हो वैसा ही तदूप हृदय हो जाता है. इस संबंधमें नुझसे एक दृष्टान्त कहता हूं, सो सुन."

# स्वमसे स्वभावपरीक्षा.

" कोई एक अति तृष्णावाला मनुष्य था उसने एकदिन ऐसा स्वप्न देखा कि वह कुत्ता हो गया है और वह वहुत भूखा और प्यासा है और नगरमें घर घर भटकता है पर उसे कहीं भी रोटीका दुकड़ा नहीं मिलता. इतनेमें उसने एक वालकको हाथमें पूरी लिये हुए घरके आंगनमें खेळता देखा. उसे देख असहा भूखका मारा दौड़कर उसके पास गया और उस पूरीको छीन कर भागा इतनेमें उसके पितान इसकी भागते और बालकको रोते देख, एक दंडा हाथमें लिया और दो चार कुत्ते के छगाये और वह कुत्ता मूर्छित होगया वह पूरी तो न जाने कहां गिर पड़ी व उसके मुंहमें यूछ भर गयी और वह वेहोशसा हो गया. यह सारा हाल यद्यपि स्त्रप्रमें हुआ था पर मारके भयसे उसकी चिहाहट तो प्रत्यक्ष सुनाई देती थी. यह मनुष्य सोता हुआ क्रुतिकी तरह रो रहा था. मानो सचमुच ही उसको किसीने छकड़ी मारी हो. उसीके त्रासमं वह जाग पड़ा. उसके रोनेका शब्द सुनकर उसकी स्त्री भी जाग पड़ी थी. वह उसको आधासन देकर प्रेमपूर्वक पूछने छगी कि, 'हे प्रिय स्वामीनाथ! तुमको एकाएक यह क्या हो गया ? तुम ऐसे गहरे श्वास क्यों छे रहे हो ? क्यों ऐसा रुदन करते थे ? क्या -आपको सर्प या वीछी आदि किसी जहरीछे जन्तुने काट छिया है ?.क्या कोई आपको कठिन व्याधि हो गयी ? 'यह सुन लिलत होकर अपनें रुदनको रोक चित्तको स्थिर करके बोला- अहो ! यह मुझे क्या हुआ ?

सचगुच में कौन और वह कुत्ता कौन ? एकड़ी क्या ? मुझे यह केंसे ही गया ? अरे रे ! यह तो वड़ा चुरा जंजाल ! शिव ! भें जीव कहां भटक गया था १ कुछ भी नहीं. यह तो विल्कुल मिथ्या है. ' यह सुन स्त्रीने पूछा. 'कुपानाय! छकडी कैसी और क़त्ता क्या ? यह आप क्या कहते थे, सो मुझे समझाओ. ' वह पुरुप बोला-'प्रिये ! यह तो भैंने कुछ स्वप्न देखा था. उसकी विरुक्षणता देख मेरा जीव घवरा गया था 🥍 यह सुनकर स्त्रीने स्वप्नका हाल वडे आग्रहपूर्वक पूछा तो उसने सारा स्वप्नका इतिवृत्त कह सुनाया. यह सुनकर साध्ययसहित प हे तो स्त्री खुव हँसी, उसकी हुँसी किसी तरह रुकी नहीं, फिर धीरज धरकर हुँसी रोककर हाथ जोडकर वोली—' क्रपानाथ! इस दासीका कुछ आपसे क<sup>ह</sup>नेका अधिकार तो है नहीं तथापि विज्ञापनकी तरह हितवचन कहना कुछ अयोग्य नहीं गिना जायगा. आप सब वातोंमें योग्य तथा ज्ञाता हैं तथा अन्य पुरुपोंको भी शुद्ध ज्ञानसे सन्मार्गमें छगानेवाले हैं तथापि अपने अन्त:करणमें जो एक महाप्रथल शत्रु वैठा है उसे जानकर कैसे निकाल नहीं डाछते हो ? मैं जानतीं हूं कि आपको स्वप्नमें भी ऐसा ठजास्पद संकट देनेवाला यह दुष्ट शत्रु ही है. यह शर् है, पर आप उसे परम मित्र मानकर उससे सदा छाड़ प्यार करते हो. यही इस भगवानकी महामायाका विलक्षण वल है. भगवानकी माया जो चाहे जैसा विद्वान हो पर भगवा-नका भक्त न हो, भगवानसे विसुख हो, उसे सहज ही मोहमें डाल देती है. आप सज्ञ होकर भी अपने अहित करनेवालेके वहा हो रहे हैं, इसी कारण आप पर भगवानकी मायाका प्रावल्य चला है. इसका मुख्य कारण भगवानकी विमुखता ही है. आप संसारकी तो सव वातोंमें चहुर ् हो, पर यह संसारकी सम्मुखता ही प्राणीको श्रीहरिसे विमुख कर डाछती ं है तथा इस संसारके सम्मुख हो इसी कारण शत्रुको मित्र समझ रहे हो। आप यह नहीं जानते, यह सुझे वडा आश्चर्य मालूम होता है तथा आपका यह हितरात्रु अपने आपको अच्छा लगे उसी प्रकार मदारीके मर्कटकी भांति आपको नचाता है, रमण कराता है, हँसाता है, रहाता है. यह आपका हितरात्र कौन है, उसे आपने पहचाना ? आवश्यक और अनावश्यक ऐसी सव वस्तुओंका अति छोभ आपके सारे शरीरमें

व्याप्त तृष्णाका पुत्र आपका शत्रु है. इन माता पुत्र दोनोंने आपके शरीरमें स्थान किया है. स्वामिनाथ ! पहले इन माता पुत्र दोनोंने तथा अकेली माताने व अकेले पुत्रने कैसे २ महान् अनर्थ किये हैं, उस पर घ्यान दो. इसको आश्रय देनेवाले वड़े २ वीरोंका भी इसने कैसी निर्दयतासे क्षय किया है सो विचारो, इसके समान किसीमें दुष्टता नहीं है. स्वामिनाथ ! मेरा पिता पौराणिक था. वह कथा सुनानेके छिये नित्य राजद्रवारमें जाया करता था. वहां वहे २ सुन्दर इतिहास वह सुनाया करता था. उसके साथ जाकर वालकपनमें में भी सुना करती थी. वहांका सुना हुआ एक इतिहास मुझको याद है कि तृष्णा तथा छोभादिकने वड़े २ राजर्षि तथा महर्षियोंको भी दु:खमें डुवा दिया है और असंख्य विडम्बनाएं करायी हैं. जब बड़े २ महात्माजन भी लोभ और तृष्णामें हूबकर तर नहीं सके तव आप जैसे साधारण पुरुष किस गिनतीमें हैं. वल्कि स्वामिनाथ ! कदाचित् आप ऐसा कहेंगे कि मैं ऐसा छोभी हूं यह बात तूक्यों कहती है? इसका उत्तर यह है कि मैंने कथामें सुना है कि जो मनुष्य जिस प्रकृति अभिलापावाला होता है, उसका अंत:करण सदा सर्वदा उसी वस्तुकी प्राप्तिके विचारोंमें ही निमग्न रहा करता है तथा जान्रत-पनमें किये हुए विचार तथा अभिलापाओं को भी वह स्वप्रावस्थामें भी ज्योंका त्यों आशाका सफल तथा निष्फल होना रूप देखता है तथा इसीसे मैं जानती हूं कि आपके अति छोभ और अति तृष्णाका यह दिग्दर्शन हुआ है. तथा मैंने यह भी सुना है कि अति तृष्णा यह भटकते हुए कुत्तेकी तरह है. कुत्तेकी भूख प्यास कभी पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कहीं पर भी इसको भर पेट अन्न तथा जल नहीं मिलता. नह अन्नके लिये घर २ तथा आंगन २ भटकता ही रहता है यदि किसी घरमें एक दिन रोटीका टुकड़ा मिल गया तो किसी २ जगहपर विना दिये छेनेके लिये भी घुस जाता है और वहां उसे छकड़ीका सपाटा सहना पड़ता है, इसी प्रकार छाछची मनुष्यका मन भी सदा भटकता ही फिरता है तथा अनेक अनर्थ करता है. इस कारण अन्तमें उसे महा-नीच कुत्तेकी योनि प्राप्त होती है। यह आपके इस स्वप्नसे प्रकट है,

ऐसा में मानती हूं. मेरा ऐसा विश्वास है. इससे आप छपा करके ऐसी अकल्याण करनेवाळी तृष्णाका परित्याग करो. "

"इसके बाद बह जीव अपने मनमें अच्छी तरह समझा कि मेरी वृष्णा अवस्य ही मुझे नीच योनिम ले जायगी और फिर मुझे नरकमें गिर पड़ना पड़ेगा. उस दिनसे अपने मनको भली भांति सावधान करके उस बढ़ी हुई वृष्णाका धीरे २ त्याग करने लगा. हे जीवनसिंह! जैसे वने वैसे मतुष्यको अपने स्वभावको उत्तम और देवी संपत्तिसे पूर्ण संस्कारी करनेके लिये प्रयत्न करना चाहिये तथा नीच स्वभावका किंचित् पद भी हद्वयको नहीं लगने देना चाहिये."

#### मनष्यकी उत्तमता.

इतनी वड़ी छंत्री कथासे कदाचित वाचकोंको विस्मृत हो गया होगा कि यह कथाप्रसंग किस वातपर कहा गया है. इसका हमको स्मरण कराना चाहिये. पहले वरफसे ढका और अत्यन्त ऊंचा गगनभेदी हिमगिरिका उन्नत शिखर, वहां पर बना हुआ पवित्र आश्रम, वहांकी चितहा, · वहां वसते हुए सद्गुरु महात्मा, सुविचार तथा छदाछिंग इस नामके परम अधि-कारी शिष्य इत्यादि वातें सदा स्मरण रखने योग्य हैं ! इन सद्गुरु योगी-श्वरके वचनामृतका पूर्ण प्रेमसे पान करनेवाले उन दोनों शिष्योंके थागे यह कथाप्रसंग चलता है. यहांतकका प्रसंग सुनकर प्रसन्न हुए शिष्योंमेंसे छोटा छद्मालिंग हाथ जोड़कर बोला कि—" कुपालु गुरुदेव! अपने आपको पहचाननेके लिये विद्यागुरुने जो कुछ कहा, इतनेसे क्या वह वालक जीवनसिंह समझ गया होगा ?'' योगीश्वर वोला—'' नहीं, ऐसे क्षणभरमें अपने आपको कहीं पहचान सकता है ! यह तो तुमसे संक्षेपसे कहा गया; जीवनसिंहको भी इतनेसे संतोप न होनेके कारण उसके विद्यागुरुने पुनः इस वातको अच्छी तरह फह सुनाया. हे शिष्यो ! कोई भी वात हो सुनकर उसकी ला पर्वाही कर देनेसे समयान्तरमें वह भूल जाती है तथा उसका तात्पर्य भी हृदयमें नहीं समाता. इस कारण उस पीछे सुनी हुई वस्तुका अपने हृदयकी गंभीरतामें भली भांति मनन होना चाहिये. मनन होनेंसे उस वस्तुका सार हृद्यमें उतरता है फिर उसका अनुभव हो सकता

है और अनुभवसे दढ हुई वात मनमेंसे फिर कभी विस्मृत नहीं होती. इस लिये जीवनसिंहने गुरुके द्वारा सुने हुए उपदेशका कई दिनतक मत्तन किया. एक दिन पाठशालामें सब विद्यार्थी अपना २ पाठ पढ़ रहे थे और शान्त-रूप जीवन अपनी पूर्व वातका मनन कर रहा था. इतनेमें कुछ शंका हुई तो चौंककर गुरुदेवकी वंदना कर पूछने छगा-" गुरुवर्य ! आपने उस दिन मुझसे मनुष्यके जुदे २ स्वभाव वतलाये थे और उनमेंसे देव स्वभाव सबसे श्रेष्ट वतला कर उसके प्रहण करनेको कहा था, वह मैं समझा तथा वह स्वभाव भी मनुष्यके शरीरके साथ नहीं. मनुष्यके अन्तःकरणके साथ संबंध रखता है, यह भी ठीक कहा. कृपानाथ! मनुष्यका अन्त:करण ऐसा कितना वछवान् है कि जो देवादिक श्रेप्ट स्वभावका भी संग्रह कर सकता है ? ' यह प्रश्न सुनकर वे गुरु बोळे-" प्रिय जीवनर्सिह! मनुष्य यह ऐसा उत्तम रत्न प्रमुने वनाया है और उसका अन्त:करण ऐसा वड़ा चमत्कारिक है कि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता. पृथ्वी पर उत्पन्न हुए सव प्राणियोंसे मनुष्य उत्तम है, सब वार्तोमें श्रेष्ठ है. जलमें वसनेवाले जलचर प्राणी जैसे कि छोटे छोटे 'पेरकुए, छोटी वड़ी मछिछयाँ, मेंडक, फछुए, वड़े २ मत्स्य, मगर, घड़ि-घाल वड़े २ दर्यायी घोड़े तथा हाथी तथा छोटी मोटी नौकाओंको भी निगल जानेवाले वडे मगरमच्छ आदि हैं; पर इन सबसे मनुष्य श्रेष्ठ है. पृथ्वीपर तथा पृथ्वीमें वसनेवाले भूचर प्राणी जिनमें कि छोटेसे छोटे जन्तुं कीड़े मकोडे, चींटी, चूहे, सर्प, विल्ली, कुत्ते, गीदड़, हिरत, वानर, गाय, भैंस, वकरी, गधा, घोड़ा, ऊंट, गेंडा, हाथी, वाघ, रीछ और सव वनचरोंका राजा सिंह इत्यादि सबसे मनुष्य श्रेष्ठ है. आकाशमें उड़नेवाले मक्ली पतंगादि से लेकर चक्रवाक, तीतर, तोते, कबूतर, कौवे, मयूर, सारस, इंस, घाज, गीध और गरुडादि सव पक्षियोंकी अपेक्षा मनुष्य श्रेष्ठ है. अदृश्य रूपसे फिरनेवाले भूत, प्रेत, पिशाच, वेताल तथा<sup>-</sup>वीरादिक पिशाच वर्गके प्राणि-थोंसे भी मनुष्य श्रेष्ठ हैं. इसी प्रकार यक्ष, राक्षस, ह्दानव, दैत्य इत्यादि महावलवान् तथा मायावी प्राणियोंसे भी मनुष्य प्राणी श्रेष्ठ है वल्कि अपनेसे उत्तम कहे हुए देवता कि जिनके उत्तमोत्तम स्वभाव अपनेमं प्राप्त करेनेके लिये वड़ी सावधानीसे अनुकरण करनेकी अवश्यकता है वे देवता

भी कभी २ मनुष्य प्राणीका वहुत अभिनन्दन करते हैं तथा मनुष्यपनकी अभिलापा करते हैं."

इतना कह वह महात्मा कुछ देर ठहर कर फिर वोले-"प्रिय जीवन ! तेरे मनको कदाचित् शंका होगी कि सब प्राणियोंसे मनुष्य प्राणी क्यों श्रेष्ठ है ? तू स्वस्थ होकर सुन; समस्त जलचर, भूचर, खेचर तथा आकाश-गामी पक्षी मादिक प्राणी चाहे जितने वहे हों, अतिशय वलवाले तथा अतिशय भयंकर हों, परवे मनुष्यकी असावधानीकी दशामें चाहे उसे सावित निगल जायँ, चाहे कष्ट दें, मार डालें तथा डरावें परन्तु सावधान दशामें यदि मनुष्य अपने बुद्धिवलका उपयोग करे तो उन महाभयंकर प्राणि-योंको भी अपने वश कर सकता है. वह मनुष्य पिशाचवरीके तथा वायुरूप रहकर चाहे जैसा छल करने वाले, भूतादिक प्राणियोंको भी अपने बुद्धि-वलसे, मलिन मंत्रोंकी साधना कर एक चाकरकी भांति वश कर लेता है और उनसे मनमाना काम कराता है. यही नहीं, विक जो वह इच्छा करे तो प्रयत्न करके अधोगित पाये हुए तथा महान् दु:खानुभव करनेवाछे . पिशाचादिक प्राणियोंको अपने बुद्धिवलसे तथा अनेक श्राद्धादिक सत्कि-याएं करके सद्गतिको भी प्राप्त करा देता है. इसी प्रकार यक्ष राक्षसा-दिको भी मनुष्य अपने बुद्धिवलसे तथा अनेक तप, संयम, योग, उपासना आदिक दैनी शक्तियोंसे उनकी मायामें न फसकर उलटा उन्होंको अधीन कर छेता है. इत्यादि कारणोंसे मनुष्य अन्य सव प्राणियोंसे श्रेष्ठ है. "

यह सुनकर जीवन हाथ जोड़कर वोळा—" कृपानाथ! यह सब तो यथार्थ है; पर अभी आपने सूचित किया कि सब मनुष्योंसे श्रेष्ठ । ऐसे देवता भी मनुष्य प्राणीका अभिनन्दन करते हैं तथा मनुष्यपनेकी अभिळाषा करते हैं, यह क्या सत्य और शास्त्रसम्मत है? यदि ऐसा है तो देवतापन मनुष्यपनसे उतरती श्रेणीका माना जायगा!" गुरुजी बोळे—" नहीं भाई, नहीं, ऐसा नहीं, बिक इसमें एक समझनेकी बात है. देवता मनुष्यकी अपेक्षा सब वातोंमें श्रेष्ठ हैं. उनका शरीर मनुष्यकी

<sup>\*</sup> यह विषय मही मांति समझनेके लिये श्रीमद्भागवत तथा गीताका माहात्य गांचना अधिकारी जीवको उचित है.

भांति मलिन तथा निस्तेज नहीं होता विलक बहुत पवित्र, निर्मल तथा दिञ्च तेजवाला होता है. उनके धारण किये हुए वस्नालंकार भी वडे तेजस्वी, शोभायमान तथा पवित्र है. उनके भक्ष्यभोज्यादिक भी वहुत सुन्दर तथा अलौकिक स्वाद्वाले हैं तथा सर्व स्वादोंका तत्त्वरूप तथा अगर करनेवाले ऐसे अमृतरसका वे नित्य पान करते रहते हैं, उनके रहनेके भवन भी परम दिन्य हैं, वाहन भी दिन्य, आसन भी दिन्य, शय्या भी दिन्य, इस प्रकार उनके उपभोगमें आनेवाली तथा कीडा करनेकी सब वस्तुएं, वैसे ही उनकी भूमि आदिक सब ही परम दिव्य, पवित्र तथा मनुष्य छोककी अपेक्षा अति दिव्य हैं. मनुष्यकी भांति उनको अनेक प्रका-रका दु:ख नहीं होता, क्लेश नहीं होता तथा दु:ख क्लेश भोगना भी नहीं पड़ता. गुख्य करके वे सबसे श्रेष्ठ तथा निर्मेछ तथा सत्व गुणका आश्रय करनेवाले होनेसे उनमें छंल, कपट, दंभ, ईर्पा, क्रोध, भय, मोह, इत्यादिक दुर्गुण भी नहीं होते. इस तरह सब प्रकार देवता मनुष्योंसे श्रेष्ठ हैं, परम सुखी हैं, तथा मनुष्योंको भी सुख देनेवाले हैं. इतना होनेपर भी वह मनुष्य प्राणियोंका अभिनन्दन क्यों करते हैं और मनुष्यपनकी अभिलापा क्यों करते हैं इसका आश्चर्यमय कारण सुन. "

इतना कह थोड़ी देर बाद वह महात्मा बोला—" प्रियजीवन! देवता स्वर्गमें रहते हैं और हम मनुष्य मृत्यु लोकमें अर्थात पृथ्वीपर बसते हैं. पृथ्वीकी अपेक्षा स्वर्ग अनेक प्रकारके सुखका स्थान है. यह पृथ्वी तथा उसमें भी विशेष करके जम्बूद्धीपका यह भारत वर्ष यह कर्मभूमि है. स्वर्ग यह मोगभूमि है. कर्मभूमिमें बसता मनुष्य सब प्रकारके कर्म कर सकता है. स्वर्ग अर्थात् भोगभूमिमें वसनेवाले विविध मोगमात्र ही भोग सकते हैं. वहां कोई नया कर्म नहीं वन सकता उस सर्वनियन्ता परमेश्वरका ऐसा नियम है कि मनुष्य जैसा र भला या द्युरा कर्म करता है उसके बदलेमें बैसा ही भला या द्युरा फल मोगता है. अच्छे कर्मका फल सुखनोग है, बुरे कर्मका फल दु:खमोग है. सुखमोग स्वर्गमें जाकर मोगा जाता है. दु:ख मोग नरकमें जाकर मोगा जाता है. स्वर्ग जैसे अच्छे कर्मोका फल मोगनेकी भोगभूमिका है, इस लिये स्वर्गमें अथवा नरकमें भोग भोगनेको भोगभूमिका है, इस लिये स्वर्गमें अथवा नरकमें भोग भोगनेको

जाकर प्राणी अपने कर्मोंका भोग भोगकर वहांसे छूट जाता है, पर वहां अच्छा या बुरा कोई नया कर्म नहीं वन सकता. स्वर्गवासी अथवा नरक-वासी अपना भोग भोगकर वहांसे फिर पृथ्वीपर आते हैं तथा फिर नये कर्म करते हैं. शास्त्रका वचन है.—

" ते तं भुक्तवा स्वर्गाठोकं विवार्छ धीणे पुण्ये मर्त्यछोकं विधन्ति "

पुण्यवान् मनुप्य अपने पुण्यका फल भोगकर फिर मृत्यु लोकर्म आ जाता है, इसी लिये स्वर्गमें वसनेवाले देवता मनुष्य योनिकी वारम्बार वड़ाई करते हैं कि-'हे मनुष्य ! तू महाभाग्यवान् है कि जिससे तेरा इस पवित्र कर्मभूमिमें जन्म है. वहां रहकर तू अनेक पुण्यकर्म करके इस हमारे स्वर्ग लोकको भी प्राप्त कर सकेगा तथा अधिक प्रण्यवल प्राप्त करके हमसे भी अधिक सुखवाले अध्वे लोकको भी पा सकेगा तथा कदाचित् भगवत्क्रपासे किसी सहस महात्माका समागम प्राप्त होगा और उसके द्वारा भगनद्र-किरूप तत्त्वज्ञान प्राप्त करेगा, तो हमारे इन दूसरे सब नाशवान स्वर्गीसे श्रेष्ठ तथा अविनाशी भगवत्पदरूप परमधामको भी त प्राप्त कर सकेगा ! इस लिये हे मनुष्य ! तुझको धन्य है.' और हे जीवन ! इसी कारणसे देव वारंवार विचार करते हैं कि यद्यपि हम इस स्वर्गमें आकर वसे हैं और वह वड़ा सुखमय है, तथापि उस सुख भोगनेकी अमुक अवधि तो है ही; यदि भदाचित् हमारे लिये अवधि न हो अर्थात् जयतक स्वर्ग रहे तवतक यहीं रहकर हमको सुख भोगना मिलता रहे, तो भी वह कवतक टिका रहेगा? सत्प्ररुपोंका वचन है, कि चाहे जितनी अवधि वढ जाय पर अन्तमें एक दिन स्वर्गका भी नाश तो होता ही है और उस समय अपना भी यहांसे पतन होता है. इस छिये स्वर्गका यह अधूरा सुख परम सुख नहीं गिना जाता. इससे प्रभु यदि अव कृपा करे तो इस समयका स्वर्गसुख भोगकर जब मृत्यु लोकमें जायँ, तब ऐसा सदाचरण करें कि जिससे कभी पीछे छौटना न पड़े, ऐसा उत्तमोत्तम तथा निर्भय भगवत्पद परमपद प्राप्त हो, यह कामना पूर्ण हो ऐसा कर्म करें. इस कारणसे वे मनुष्यपनकी अभिलापा करते हैं. इस प्रकारसे मनुष्यपन तथा मनुष्ययोनि सबसे उत्तमः है और अभिनन्दनीय है. "

इसके पश्चात् फिर थोड़ा विश्राम छेकर, "प्रियपुत्र जीवन"! उसका गुरुजी वोला—" कदाचित् तुझे यह शंका होगी कि जैसे मनुष्य सत्कर्म करके उत्तम छोक तथा उत्तम पदको प्राप्त हो सकता है उसी प्रकार दूसरे जीव क्या प्राप्त नहीं हो सकते? विचारसे सिद्ध हुआ है कि नहीं और प्राणीसे ऐसा नहीं हो सकता. मनुष्यके विना दूसरे सव प्राणी जो कि पूर्व कहे गये जलके जीव, पृथ्वीपर वसनेवाले पशु आदिक जीव, आकाशमें फिरनेवाले पक्षी तथा वसनेवाले भूत, प्रेत, पिशाच इत्यादि सव केवल आसुरी संपत्तिवाले जीव हैं. इनमें कितने ही वाणीरहित हैं, इस कारण उनसे कुल साधन तथा सत्कर्म किस रीतिसे हो सके श यद्यपि राक्षसादिक जीव, वाचा वोलनेवाले तथा कुल ज्ञानवाले है तथापि उनका भी वह ज्ञान, अनिवार्य काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर, निर्देयता इत्यादि महादुर्गुणोंसे विल्कुल ढका हुआ है, इस कारण उनसे भी कोई सत्कर्म नहीं वन सकता."

यह सुनकर दुद्धिमान् जीवनसिंह हाथ जोड़कर वोला-" कृपा-नाथ ! आपने कहा उस प्रकार मनुष्य सत्कर्म करके देवादिकोंका स्थान जो स्वर्ग, उसको प्राप्त कर सकता है और उससे वह देवताओंको भी श्लाच्य है यह ठीक, पर वे वे छोक तथा उन उन देनादिककी पदवी किसी मनुष्यको मानुपपनमें भी मिछ सकती हैं ? इसके छिये तो उसे अपना मनुष्यशरीर छोड़कर दिव्य शरीर धारण करना पड़ता है ऐसा आपके श्रीमुखसे मैंने अनेक वार सुना है तो फिर इस मनुष्यपनका क्या महत्व ?" तव गुरुजीने कहा-" शिष्य ! यह तो प्रमुके घरका-सर्वेश्वरके साम्राज्यका सामान्य नियमही है, कि मनुष्यादि किसी भी प्राणीकी देहान्तर अथवा ) रूपान्तर हुए विना लोकान्तरकी प्राप्ति नहीं होती, और ऐसा होनेसे मनुष्य प्राणी तथा मनुष्ययोनिकी महत्ता तथा उत्तमतामें कुछ हानि नहीं होती. तो भी अनेक बार ऐसा भी हुआ है कि मनुष्य प्राणी परमात्माके दिये हुए बुद्धिवल तथा ज्ञानवलके कारण परम पुरुपार्थका सेवन कर, सर्वेश्वरके सर्व सामान्य सृष्टिनियमका भी उद्घंघन कर परछे पार जानेके समान शक्तिवाला होता है. अहा ! कैसी प्रमुकी उसपर छुपा है ! वैसे ही अहो ! उस छुपा-छने सारी सृष्टिकी रचनामें मनुष्यकों मूर्ति कैसी सबसे अद्भत और .उत्तमोत्तम वनायी है. धन्य उस कृतिको और धन्य उस

कर्ताको," यह सुनकर जीवनसिंह कुछ पृछनेका विचार करता था कि ' मनुष्य ऐसा शक्तिमान् कैसे हो सकता है ?' इस कहनेसे पूर्व ही उस प्रश्नका समाधानरूप वह महात्मा बोले—" प्रियजीवन ! तू अभी बालक है इससे मनुष्यकी अद्भुत शक्तिका तुझे पूरा पूरा ज्ञान नहीं, इस लिये तुझको समझाना उचित है कि मनुष्यकी सामर्थ्य कहांतक है, सो अब तू श्रवण कर. "

### मनुष्य क्या क्या कर सकता है?

" प्रियजीवन ! मनुष्यकी उत्तमता भें तुझे वतलाता हूं और उसकी अद्भुत शक्तिका वर्णन करता हूं. उससे तुम यह न समझना कि संसारके सारे मनुष्य ऐसे शक्तिमान् हैं, पर मनुष्यमें प्रमुका दिया हुआ जो बुद्धिवछ है, उसपर उत्तम प्रकारका संस्कार पाकर जो मनुष्यका हृद्य-आन्तर संस्कारी वना हो, वह मनुष्य असंस्कारीकी अपेक्षा बहुत शक्तिमान् होता है तथा उसमें भी जिस २ प्रकारका संस्कार मिला होता है, वैसाही वैसा अधिक या न्यून बुद्धिवल उसमें प्रकाशित होता है. जैसे कि शहरके प्रजा वर्गके मनुष्योंके यहां भी अश्व हैं और तुम्हारे यहां भी अश्व हैं, परन्तु वे सव समान चंचल अथवा समान वलवान् नहीं. प्रजावर्गके अर्थोकी अपेक्षा तुम्हारे सैन्यके अश्व अधिक तेज हैं. उनकी अपेक्षा भी प्रधानोंके अश्व कौर भी तेज हैं और तुम्हारे पिताका नीला घोड़ा तो सब अर्थोमें शिरोमणि है. वैसे तो सब अश्व समान ही हैं, तथापि उसपर बहुत उत्तम संस्कार होनेसे वह सव अश्वोंसे अधिक वलवान्, चपल तथा मनुष्यकी तरह स्वामीकी सेवा और आज्ञामें तत्पर रहनेवाला है. युद्धादि कठिन प्रसंग पड़नेपर जवतक उसके शरीरमें प्राण है तवतक चोट नहीं आने देगा. संस्कारोंके कारण कितने ही घोड़ ऐसे देख गये हैं. इसी प्रकार संस्कारद्वारा मनुष्योंकी उन्नति होती है. "

" विलक्त मनुष्यने कुछ भी उत्तम संस्कार न पाया हो, तो भी दूसरे पशु आदि प्राणियोंसे श्रेष्ठ है. उसके जन्मसे ही अन्य मनुष्योंका सहवास रहनेसे उसके अन्तः करणका साधारण संस्कार तो सहज ही हो जाता है. ऐसा मनुष्य भी दूसरे उत्तम संस्कारी मनुष्योंकी सेवामें उपयोगी वन जाता

है और ऐसे सहवास होनेपर वड़ा संस्कारी वन जाता है. मनुष्य भूमिमेंसे अन्न उत्पन्न करता है, उस अन्नमेंसे अनेकानेक भिन्न २ स्वादवाले खाद्य पदार्थ वनाकर उनका सेवन करता है, पशुआदिकी सहायता छेकर ऐसे अधिक वलके काम जो अकेलेसे नहीं वन सकें सो करता है, घोडे हाथी आदि वडे उन्मत्त तथा अतुल वलवाले प्राणियोंको वश कर उनपर सवारी करता ि है, उनपर वोझा छादता है, पशुओंके थनमेंसे अमृतरूप दूध दहता है, दूघोंसे दही, मकवन और घृतादिक आश्चर्यकारक पदार्थ, वुद्धिवलसे शोध निकालता है. मनुष्य मिट्टीमेंसे सुवर्ण निकाल लेता है, पापाणमय पर्वतों-मेंसे अमृल्य रत्न शोध निकालता हैं पुत्र जीवन! तूने कभी समुद्र देखा है ? " " नहीं पिताजी " जीवनने कहा—" मैंने उसका अपार विस्तार तथा गहराई तथा उसमें वसते हुए भयंकर प्राणियोंका हाल सुना है, छेकिन समुद्र देखा नहीं " " तो देखो वैसे अगाध समुद्र तलमें रहनेवाले अमूल्यरत्न तथा मौक्तिक भंडार, मनुष्य अन्दर जाकर शोध निकालता है; सैंकड़ों हजारों योजनके विस्तारवाछे महाअगाध तथा उन्मत्त जलसे भरे उस समुद्रको मनुष्य दृढ नौका आदि साधनोंसे तैरकर पार जाता है. मनुष्य अनेक विद्या तथा शास्त्रोंके तत्त्वको जान सकता है. वह सृष्टिकी उत्पत्ति, स्थिति तथा छय आदि तत्त्वको भी जानता है; उसी प्रकार सृष्टिके सारे न्यवहारतत्त्व, धर्मतत्त्व भी भली भांति जानता है विलक वह विद्याओंसे तथा शास्त्रोंसे इस सृष्टिमेंके पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आका-शादिक तत्त्वोंको तथा उनके गुणोंको जानता है, और फिर उनको वश कर, उनसे सृष्टिके उपयोगी अनेक कार्य कर सकता है और अनेक यांत्रिक शक्तियां उत्पन्न कर सकता है. विद्याओंसे मनुष्य जैसे पृथ्वीभरकी सारी वस्तुओंको जानता है तथा प्राप्त करता है, वैसे ही आकाशके अनेक चम-त्कारोंको भी वह भली भांति जान सकता है और उपयोगमें ला सकता है. आकाशमें एक दूसरेसे छाखों योजनपर रहनेवाले ग्रह, नक्षत्रगण, राशि-गण और दूसरे अनेक ताराओंकी विचित्र गतिको, उनके परस्पर संबंध तथा उनके पृथ्वी और आकाशमें होनेवाले अनेक चमत्कारोंको विद्याओंसे जानने और देखनेवाला मनुष्यही है. विलक्ष विद्याके वलसे विविध वनस्प-तियों तथा औषियोंका गुण दोष जानकर उससे मनुष्योंका तथा पशु-

पक्ष्यादिका महान् रोग मिटा सकता है; और रसायनादिकसे दूसरे भी कितने ही चमत्कार स्वाधीन करके छोकोपकार कर सकता है. वैसे ही विषयादिकके समूहमें उत्पन्न होनेपर भी वह विषयोंसे तीव्र वैराग्य धारण कर, मनोनित्रहसे परम दुर्लम योग संपादन कर सकता है और उसके प्रभावसे स्वाधीन हुई सिद्धियोंद्वारा जगतमें अद्भुत कार्य कर सकता है वह सिद्धिके वलसे प्रसंग पड़नेपर छोटेसे छोटा, वारीकसे वारीक वन सकता है, वड़ेसे वड़ा वन सकता है, अत्यन्त हलका तथा भारी हो सकता है, दूसरेका मनोरथ पूर्ण कर सकता हे, सबके ऊपर आधिपत्य जमा सकता है, सब जगतको अपने बशमें कर सकता है, दूस-रेके मतकी वात जान सकता है, एक स्थानपर बैठा २ अनेक ठिकानेकी वातें जान सकता है, एक स्थानसे दूसरे स्थानपर विना विलम्ब और विना बाहन जा सकता है, स्वर्गादिक तथा ऊर्ध्व लोकमें और पाताला-दिकमें भी वह यथेच्छ विचर सकता है और ऐसे २ अनेक चमत्कार कर सकता है. इससे भी अधिक संस्कारको प्राप्त हुआ मनुष्य इन सिद्धि आदिकोंके ऐश्वर्यको तुच्छ गिन, स्वाधीन हुए मनको परवश तथा उन्मत करनेवाळा गिनकर उसका अनादर करता है था वह सिद्धियोंका कुछ भी स्पर्श न हो, इससे बहुत सावधान रहकर उससे बदकर ऐश्वर्य जो आत्म-द्शेन-परमात्मद्शेन-ब्रह्मद्शेन-परम प्रेमका स्थान-अचल-अक्षरस्थान सत चित् आनन्द घनका परमस्थान, उतीकी आशा धारण कर-अभिलापा करके अपनी पवित्र योगभक्ति परिपक करता है तथा अन्तमें वह परम पुरुषके, सिद्दानन्दके धामका अनन्त सुख भोगनेके लिये भाग्यशाली होता है. इस प्रकार असंख्य उत्तमोत्तम साधन तथा विद्याओंद्वारा अपने अन्तः-करणको अप्रतिमवल तथा अद्भुत शक्तिवाला कर, मनुष्य प्राणी संकल सृष्टिमें प्रपूर्ण हो रहा है, सबका आअयदाता होता है, सबसे श्रेष्ठ होता है, सबका स्वामी होता है, सबका .स्रष्टा होता है, तथा 'शिबोऽहम् ! शिबोऽहम् ! , का जाप जपते जपते स्वयं जीव साव मिटाकर शिव होता है !! "

ये सब वातें एकाप्र चित्तसे सुनता हुआ राजपुत्र जीवनसिंह नमन फरके वोळा—" हे कुपाळु गुरुदेव ! अहा ! धन्य है, धन्य है, तब तो मनुष्यके समान संसारमें दूसरा कोई प्राणी नहीं. अहो ! वह प्राणिमात्रमें श्रेष्ठ है. जो स्वयम् एक समयमें किसीका वनाया हुआ है, वह दूसरे समयमें दूसरोंका स्रष्टा हो सकता है यह कैसा आश्चर्य ! आपने पूर्व यह भी कहा या कि सर्वेश्वरकी सृष्टिके सर्व सामान्य नियमका भी कभी कभी उद्धंपन कर परलेपार जानेकी शक्ति रखनेवाला मनुष्य प्राणी ही है. तो यह भी कितना वहा आश्चर्यमय है ! अहा ! कृपानाय ! क्या ऐसा मनुष्य प्राणी कोई हुआ होगा ? " इस प्रश्नके उत्तरमें वह महातमा ऋषि इस प्रकार कहने लगे.

### विश्वामित्रचरित्र.

"प्रिय जीवन!" उसका गुरुदेव वोळा—" पूर्व काळमें कुशिक वंशमें उत्पन्न एक विश्वामित्र नाम ऋषि हुए थे. उनका चित्र इस विषयमें परमोत्तम उदाहरण है. प्रथम तो इस महात्माने मनुज्य क्या २ कर सकता है यह वात जनसमूहको स्पष्ट कर दिखायी है. स्वयं राजवंशमें उत्पन्न क्षत्रियपुत्र होकर, स्वात्म पुरुपार्थसे ब्राह्मण हुआ, इतना ही नहीं, विक ब्राह्मणकुळमें श्रेष्ट ऐसे ऋषिकुळसे बढ़कर महर्षिपद पाया. हे पुत्र! सव वर्णोमें ब्रह्मका जाननेवाला ब्राह्मण सबसे श्रेष्ट तथा सबका पूज्य है, कारण कि वह तत्त्वका उपदेश कर समस्त प्रजाओंको सन्मार्ग तथा धर्ममार्गमें चलाता है और उनका कल्याण करता है. इस कारण वह ब्राह्मणपद प्राप्त होना भी दुर्छम है. विश्वामित्र राजिंने उस ब्राह्मणपदको पानेका ऐसा भारी प्रयत्न किया जो किसी सामान्य पुरुषको अश्वस्य ही था और आज भी अश्वस्य ही है.

कुशिक राजाके वंशज गाधि राजाका वह पुत्र या. पिताके राज्या-भिषेक करनेके उपरान्त वहुत समयतक सुख पूर्वक राज्य करते २ एक वार अपनी वही भारी सेनासहित राजा विश्वामित्र वनमें आखेटको गया. मार्गमें विसष्ट मुनिका आश्रम मिला. विस्थिन समान महर्षि कि जिनका दर्शन होना दुर्लभ, ऐसे द्रीनीय महात्माका आश्रम अनायास मार्गमें आया, इस कारण उनको प्रणाम किये विना आगे कैसे चलें, यह विचार विश्वामित्रने आश्रममें जाकर उन महर्षिके द्रीन किये. विसष्ट मुनिने छुशल समाचार पूछ बहुत आदर किया और अपने आश्रममें एक दिन अतिथिरूपसे निवास

करनेका आग्रह किया. विश्वामित्रने कहा-" मुनिवर ! मैं अकेला होऊं तो आपका आतिथ्य मान्य करूं, पर इस समय तो मेरे साथ बहुतसी सेना है, इस लिये बनवासी आपको अपने आतिथ्यनिमित्त दु:खी करूं यह ठीक नहीं. " वसिष्ट मुनि वोले-" राजा ! सो दु:ख कुछ नहीं, आपके साथ चाहे जितनी अधिक सेना है तो क्या हुआ, भगवत्कृपासे सवका सन्मान हो जायगा. " यह वचन सुनकर विश्वामित्र सेनासहित एक दिन वहां ठहरे. सेनाने वहां पडाव डाल दिया और विश्वामित्र उन मुनिके भाश्रम तथा वनकी शोभा देखते २ चारों ओर टहलने लगे और मनमें विचार करने लगे कि 'देखो भला ' मुनिने हमारे आतिथ्यको तो कह दिया तथापि आश्रममें तो सीधा सामान आदि किसी वस्तुका संग्रह देखनेमें आता नहीं, तो फिर वे इतने आदिमयोंके लिये तथा वाहनोंके लिये भोजन साहित्यको किस प्रकार पूरा करेंगे. इतनेमें थोड़ी देर पीछे सुनिके आश्रममेंसे निमंत्रण आया कि-"राजाजी ! चिटिये, समय हो गया. ु मुनि महाराज आपको सेनासहित भोजन करनेको चुलाते हैं. मुनिवर विष्ठिके शिष्योंका यह वचन सुन राजाको तो वड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी देरमें भोजनकी तैयारी ! यह कैसे वन सकता है ! तुरन्त सजधजके साथ सेनासहित उन मुनिके आश्रमपर आये. वहां तो और भी अधिक आश्चर्य हुआ. अपने राज्यस्थानमें भी कभी न होनेवाली ऐसी अनेक तथ्यारियां, राजा तथा सैनिकोंके अधिकारके अनुसार अनुक्रमसे कर रखी थीं. सर्व जनोंके वैठनेके दिव्य आसन, कनकपात्र तथा उनमें परोसे हुए अनेक पक्तात्रादिक दिव्य ोजन सामग्री देख सानन्दार्श्वयं पाते हुए सर्व सैनिकों सहित राजा विश्वामित्र भोजन करने बैठे भोजनके स्वादका तो पूछना ही क्या ! जैसी तय्यारियां यहां उनके लिये थीं वैसी ही सेनाके हाथी, घोड़े आदि पशुओंको खानेकी भी तैयारियां की गयों थीं. सब कोई त्रिप्ति पर्यन्त जीमकर पूर्ण आनन्दमें मग्न हो गये. मुखवास ताम्बूछ आदि प्रहण करके आश्चर्यमय वातें करते सैनिकों सहित राजा विश्वामित्र सेनामें **कारे और अतिशय विचारमें पड़े, कि क्षणमात्रमें यह सब तैयारी और** ऐसी उत्तमोत्तम देवी समृद्धिवाछी तैयारी कैसे हुई होगी! आश्रममें तो कुछ दिखाई नहीं देता ! तब यह सब आया कहांसे ! क्षणमात्रमें ऐसे ऐसे

उत्तम पदार्थ किस प्रकार तैयार हुए ! इसमें तो कुछ अद्भुत कारण होना चाहिये! इस लिये में इसका भली भांति शोधन कहंगा! यह विचार विश्वामित्रने अपने ४ चार गप्त चरोंको इस वातकी तलाश करने सेजा. वे आश्रमके कोने २ में चारों ओर फिरकर छौट आये और कहने छगे कि. राजाजी! आश्रममें किसी स्थानमें और कोई भी सामग्री कहीं भी एकत्र नहीं रक्ली हैं और इसमें कहीं भी सुरंग, तलघर तथा कोई गुप्तस्थान इस सामग्रीके आने जानेका नहीं जान पड़ता, वित्क वडा आश्चर्य तो यह है कि आपने वहां जिन पात्रोंमें जो र पदार्थ भोजन किये उनमेंसे वहां अव कुछ भी दिखायी नहीं पड़ता. ये सब पदार्थ तथा भोजनसामग्री इस आश्रमके जिस स्थलसे विशेष रूपसे लायी जाती थी वह स्थल भी हमने भली भांति देखा, पर वहां पर उस सामग्रीके रखनेका चिह्न भी नहीं मालूम पड़ता, क्योंकि यह स्थल तो एक छोटी अति सुन्दर पणेकुटी है तथा वह भी कुछ खाली नहीं, बिलक उसमें एक अतीव सुन्दर, सुशील तथा दर्शनीय धेतु वँधी हुई है. उस पर ये महामुनीश्वर वसिष्ठजी खड़े २ हाथ फेरते हैं तथा छाड प्यार करते हैं.'' इस सारी वात परसे महाराज विश्वामित्र समझ गये कि अवश्य, जो कुछ चमत्कार है, वह इस सुन्दर धेनुमें ही है. अनुमान होता है कि यह धेन स्वर्गकी कामधेनु ही होगी, फिर दूसरी भी कितनी ही तलाश कराने पर और अन्तमें विसष्ट मुनिसे पूछने पर राजाको निश्चय हुवा कि इस सवका कारण कामधेतु ही है; इससे 'ऐसा स्वर्गीय रत्न अपने दरवारहीमें सुशोमित हो ' यह लालसा उन्हे उत्पन्न हुई. "

विद्यागुरु बोले—" जीवनसिंह ! रजोगुणके वशीभूत महाराज विश्वामित्रने फिर क्या क्या किया सो सुन. इस प्रकारका क्तमोत्तम अवर्ण, नीय आतिथ्य जो सुनिने किया उससे प्रसन्न हो कर उसके वदलेमें सुनिकों जो कुछ वनमें अड़चन थी वह राजाकों दूर करनी चाहिये थी अथवा उनका और कुछ प्रिय करके उनकी सेवा करनी थी. यह राजा मात्रका साधारण धर्म है. और धर्मशील राजाका तो वह प्रथम धर्म है. उसमें भी जिसका अन्नादि प्रहण किया उसके साथ उचित व्यवहार करना यह परम धर्म है. इनमेंसे कुछ भी न करके विश्वामित्रने तो उलटा उस धेनुको अपने यहां ले जानेका विचार किया. अरण्यमेंसे सेनासहित चलते समय आप सुनिवरसे मिलने

गये -तव उन. मुनिसे धेनु मांगने लगे. मुनिवर वसिप्टजीने फहा— "राजा! यह धेनु तो तुमको अथवा किसी औरको में कभी दे नहीं सकता, यह तो हमारा सर्वस्व है. इसीकी कृपासे इस घोर अरण्यमें हम सुखपूर्वक वसते हैं और इसीसे चतुर्वर्ग-चार पुरुपार्थ-धर्म,अर्थ,काम और मोक्ष का साधन सुखपूर्वक होता है. इसके अतिरिक्त और कोई वस्तु जो तुझे चाहिये, वह सुखपूर्वेक मांग छे ! '' विश्वामित्रने कहा—''महाराज ! आप जैसे अरण्यवासीको इतनी समृद्धि किस लिये चाहिये ? मुनि तो अर्किचनत्व (किसी द्रव्यका संचय न करना ) पालनेवाले कहे जाते हैं; ऐसा गो रत्न \* तो हमारे राजदरवारमें ही शोभा देगा, इस लिये हमको दे देना, यह तुम्हारे जैसोंका धर्म है ! " यह सुन मुनिवर वोले-" राजा, तू जानता नहीं कि यह अमूल्य रत्न हम अर्किचन अरण्यवासी होनेसे हमारे ही यहां चाहिये. इसकी सहायतासे हमारा तपोधमें सुखपूर्वक चलता है. तुम्हारे राज्यमें तो धनादिक जो कुछ चाहिये सब कुछ है, इससे तुम्हे, इसकी अपेक्षा नहीं. और यह धेनु तो तुम्हारे यहां सम्हलेगी भी नहीं: और न तुमसे इसकी सेवा हो सकेगी. तू इसको द्रव्यसमृद्धिरूप जानंता है, पर यह कुछ द्रव्य अथवा जडसंपत्ति नहीं, विलक हमारा परम दैवत तथा पूज्यतत्त्व है. समुद्रमथनके समान महान् प्रयत्नके अन्तमें प्राप्त हुआ जो यह तत्त्व उसके अधिकारी विना अरे ! मथन करनेका प्रयत्न करनेवाँछे बड़े २ देवताओं भी जब नहीं दिया गया, तब वह तुम्हें कैसे दे सकूं ? " इसपर राजा विश्वामित्रने निश्चय किया कि यह मुनि अपनी कामघेतुको इस प्रकार तो देगा नहीं, इस छिये इसे हरण करके छे जाना चाहिये." " जीवनसिंह, देखा ! " उसके गुरुने कहा—" संपत्तिमें मदमाते राजाकी वृत्ति कैसे अविचार और छोमके वश होगयी! हर !हर !गुणका भाई दोष ऐसा धर्मशील सत्ययुग राजाका न्याय ! कोई दुष्ट राक्षसांदिक वा चौरादिक मुनिके पाससे धेनुहरण किये जाता हो तो अति प्रयत्नसे उसकी. रक्षा करना और सतत उसकी रक्षा करनेरूप मुनिकी सेवा वजानी, यह

धर्मशीलका धर्म है. इसके बदलेमें विश्वामित्र आप ही उसके हरण करनेकी

<sup>\*</sup> गोरूपं रतन

इच्छा करे, यह कितना चड़ा निन्दापात्र और राजाके धर्मसे विपरीत वर्तन ! प्रियवर ! यह केवल उप्र रजोगुणका ही परिणाम है ! अस्तु, अव उससे क्या फल निकलता है, सो देखो. ऐसे बार २ मांगने पर भी वसिष्ठ मुनिने जव वह कामधेतु नहीं दी, तव क्रोधित हो विश्वामित्रने वसिष्ट मुनिसे कहा-' महाराज ! जो यह कामधेनु मुझे नहीं देतें हो तो मैं वळात्कारसे इसे हरण करा ऌ्रंगा. ' मुनिने कहा—' भले, यदि तुम्हारी इच्छा ऐसी ही है तो ऐसा ही करो ! इसमें हम वनवासी मुनियोंको आग्रह करना, यह तपके लिये हानिकारक है ! महर्पिका यह वचन सुन, तुरन्त विश्वामित्रने अपने सैनिकोंद्वारा घेनुका हरण कराया सेनक उसको छेकर मार्गपर चले और कामधेतु पीछेको खिचने और वल करने लगी, पर राजाके आज्ञापालक निर्देय सैनिक उसे वलसे आगेको खींचने लगे, तो भी वह सागेको न चली तव तो वे अविचारीपनसे उसके कोमल अंग तथा पूज-नीय, बंदनीय अंगपर प्रहार करने छगे. उसका अतुछ वछ देखकर सारी सैन्य उसके आसपास होगयी. फिर तो पूछना ही क्या ! महागंभीर सेनाके वीच खड़ी हुई अत्यन्त सुन्दर तथा कोमल कामधेनुने अपने शरीरको हिलाया ( फ़ुरहरी ली ), तब तो उसके रोम २ खड़े होगये और उसकी आकृति ऐसी विकराल होगयी कि जिसको देखते ही योद्धा लोग खिस-कने छगे: भयभीत होगये, इतनाही नहीं, विलक जैसे २ वह शरीरको हिलाने लगी वैसे ही वैसे उसमेंसे असंख्य, विकराल, प्रचंड शरीरवाले तथा नाशकारक शखधारी योद्धा प्रकट होने छगे. ये योद्धा विश्वामित्रकी सेनापर टूट पड़े. देखते २ उन्होंने विश्वामित्रकी आधी सेनाका नाश कर डाला और रहे सहे सैनिक भागकर वने और उनके साथही विश्वामित्र भी भयभीत हो भाग गये. वड़ी देर पीछे शान्त होकर कामधेनु फिर अपने आश्रमके स्थानपर आकर खड़ी रही.

यह चमत्कार—कामधेनुका ऐसा अद्भुत वल देख और अपना प्राभव हुआ देख महाराज विश्वामित्रको वड़ा खेद तथा आश्चर्य हुआ और उसने यह विचार किया कि क्या हम क्षत्रियोंकी अपेक्षा इस वनवासी ब्राह्मणका यल अधिक है ? चिन्ता नहीं, में कुछ युद्धकी तैयारी करके नहीं गया था, इस समय तो मेरे पास केवल मृगयाका सामान ही था, पर अव मैं युद्धको जाऊंगा और कामधेतुको हर छाऊंगा! यह निश्चय करके उसने वहत भारी सेना सजायी और अपने सौ पुत्रोंको साथ छे महर्षि वसिष्टके ऊपर चढायी की और वहां जा आश्रमको घेरकर अस्त्रवर्षी करने लगा. महात्मा वसिष्ट बाहर आये और विश्वामित्रके इस अन्यायसे अत्यन्त क्रोधित हो, उन्होंने एक हुंकार मात्र किया, जिसके करते ही ९९ पुत्रोंसहित विश्वामित्रकी सारी सेना नष्ट होगयी, केवल एक पुत्र और विश्वामित्र वच रहे. ऐसा होनेसे विश्वामित्रके मनमें अत्यन्त खेद हुआ और ब्रह्मबळके आगे अपने क्षत्रियबळके ऊपर इतना वडा तिरस्कार आया कि तुरन्त नगरमें जा और अपने बचे हुए पुत्रको राज्य देकर तप-अर्थांके लिये बनको चले गये. हिमालय पर्वतपर आकर घोर तप आरम्भ किया. उसके सिद्ध होनेपर उनको अनेक दिन्य तथा अतुल पराक्रम-वाले शस्त्रोंकी प्राप्ति हुई. उनको लेकर फिर महर्षि वसिष्ठजीके आश्रमपर आये और उनपर उन शस्त्रोंकी वर्षा करनी आरंभ की. वसिष्टमनि अपना त्रह्मदंड हाथमें लेकर तत्काल वाहर आये और विश्वामित्रके चलाये हुए सब अस्त्रोंका प्रास करने छगे. इस सनय इन महामुनिका स्वरूप ऐसा प्रचंड बन गया था कि आकाशमें उड़ते पक्षी जैसे किसी गुफाके द्वारमें प्रनिष्ट हो जायँ उस तरह निश्वामित्रके चलाये सब अस्न उनके फाड़े हुए मुखमें प्रविष्ट हो जाते थे !

इस प्रकार अपने चलाये हुए सब दिन्य अस न्यर्थ गये देख और इन महार्षिके महाबलका प्रभाव देख, उनके आगे अपने क्षाम्रबलके लिये विश्वामित्रको बहुतही धिकार आया, पर इससे भी वह थक कर बैठ नहीं रहा, उसने अपने अति उम्र पुरुषार्थको आगे और बढ़ाया. उसने यह निश्चय किया कि जब सबकी अपेक्षा महाबल श्रेष्ठ है तथा उसके विना दूसरी सब वस्सु न्यर्थ हैं, तब तो मुझको अब सबसे श्रेष्ठ महात्व ही संपा-दन करना चाहिये, इस कारण अब में पुन: तपाचरण ही कलंगा. में क्षित्रयत्व मिटाकर ब्राह्मण होऊं तब ही तो मेरा जीना सफल है. वह जब-तक प्राप्त न होगा, सबतक में तप ही कलंगा; ऐसे हढ निश्चयपूर्वक राजर्षि विश्वामित्र फिर बनमें गया और महातीन्न तपश्चर्या करने लगा."

इतना कह फिर जीवनसिंहके गुरुजी वोले-"प्रियपुत्र जीवन ! विश्वामित्रने फिर ऐसी कठिन तपश्चर्या हजारों वर्ष की कि जिसकी तुलना किसीसे हो नहीं सकती. चिरकालके तपसे अति प्रसन्न हो ब्रह्मादिक देवता उसके आगे आये कोर उसको वरदान दिया कि, "हे विश्वामित्र ! तुझे धन्य है, तुम्हारे पवित्र तपसे हमको अत्यन्त सन्तोप हुआ है, इस ल्यि अव तुम तपसे विराम पाओ, तुम आजसे राजर्षि मिटकर ब्रह्मर्षि हुए हो !!" विश्वामित्र वोले-"िक मुझे आप प्रहापि कहते हैं सो ठीक, तथापि वसिष्टादिक ब्रह्मपि मुझे ब्रह्मपि कहें तब में त्रहार्पि सत्य ! " इसके उत्तरमें "काल पाकर ऐसा भी होगा." यह कहकर सब देवता अन्तर्धान होगये. फिर प्रसन्न हुए विश्वामित्र ऋषिने वनमें आश्रम वनाया और वहां निवास कर स्त्रीसह वर्तमान हो ऋषिधर्मका आचरण करने छगे. उत्तरोत्तर ऋषिपंक्तिमें इनकी गणना होने छगी. ऋषियोंकी समासे इनको निमंत्रण भी आने छो। यह यागादिकमें उत्तम स्थानपर इनका वरण भी होने लगा तथापि वसिष्टमनिने इनको अभी ब्रह्मर्पि नहीं कहा. यह तो जहां मिलें वहां "पधारो राजर्षि" यह कहकर ही सन्मान करते. पर यह सनकर विश्वामित्रके हृदयमें महाखेदाग्निकी ज्वाला होती थी. ऐसा कई बार होते देख विश्वामित्रने अपने मनमें विचारा कि वसिष्टमनि अवश्य मेरा पिछला वैर स्मरण कर मेरी ईपीसे ही मुझे राजर्पि कह कर मेरी मानहानि करता है. पर ऐसा नहीं था. वसिष्टमुनि तो स्पष्ट तथा संत्य ही बोलनेवाले थे. विश्वामित्रके पीछे तो ऋपियोंकी सभा वादिकमें जहां २ प्रसंग आता था वहां वारंवार उनकी प्रशंसा करते कि-" अहा ! क्या विश्वामित्रका तप ! धन्य है इनको, विश्वामित्रके समान तपस्वी तो विश्वामित्र ही है, इसी छोकमं नहीं विक और छोकोंमें भी इसके समान तपस्वी मिलना कठिन है. " परन्तु विश्वामित्रके समक्षमें उन्हें राजिंप ही कहते थे. इसका कारण पिछले वेरकी ईर्पी नहीं, विस्क दूसरा ही कारण था, परन्तु वह समझमें न आनेसे विश्वामित्र उनके साथ वडा हेप मानने लगे. स्थान २ और प्रसंग २ पर वे वसिष्टजीके छिद्र ढूंढ़ने लगे, विरुद्ध पड़ने लगे और सामर्थ्य भर उनको दुःखी करनेका प्रयत्न करने छगे. एक राक्षसके द्वारा विश्वामित्रने वसिष्ठके १०० सी प्रत्र

मरवा डाले और ऐसी ही दूसरी बहुत सी विडम्बनाएँ की कि जिनसे जन ब्रह्मर्षिको खेद हो और क्लेश पहुँचे "

यह सुनकर राजपुत्र जीवनसिंह हाथ जोड़कर वोला—"कृपालु गुरुवर्य ! आपने कहा कि विसिष्ठ मुनिका विश्वामित्रको ब्रह्मिप न कहनेका दूसरा ही कुछ कारण था, वह क्या ? इतनी वड़ी तील्ल तपश्चर्या करनेपर भी विसष्ठमुनि उनको ब्रह्मिप क्यों नहीं कहते थे ? " इसके उत्तरमें उसके विद्यागुरु वोले—" पुत्र, तेरा प्रश्न अति उत्तम है. तेरी शोधकबुद्धि देखने ही के लिये मैंने पहले यह कारण नहीं कहा था. सुन. ब्रह्मत्व प्राप्त हो तब तो मनुष्यको ब्राह्मण कहा जाता है और वह ब्राह्मणपनका यथार्थ रीतिसे आचरण करे तब ही ब्रह्मिपियनको प्राप्त होता है. विचार कर कि इन सबका मूल ब्रह्मत्व किसको कहते हैं ? संक्षेपसे यों समझना चाहिये कि ब्रह्म जो परमात्मस्वरूप, उसे प्राप्त करनेके लिये जो उत्तमोत्तम गुण तथा स्वभाव वह ब्रह्मत्व है तथा यह स्वभाव और गुण जिसमें परिपूर्ण हो वह ब्रह्मिप ! स्वभाव तथा गुणोंके अनुसार ब्राह्मणका स्वामाविक आचरण कैसा होना चाहिये, इस विषयमें शास्त्र कहता है:—

शमो दमस्तपः शीचं क्षान्तिरार्जवमेव च । शानं विशानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् ॥ (गीता ).

मनोनिग्रह, इन्द्रियनिग्रह, तप, पवित्रता, सहनशीलता, सरलता, शास्त्रसंबंधी ज्ञान, अनुभवयुक्त ज्ञान तथा आस्तिकपन, ये ब्राह्मणके स्वामाविक कमें हैं. मनका निग्रह करना अर्थात् चपल तथा कभी भी एक स्थितिमें नहीं रह सकनेवाला मन अपने स्वाधीन करना यह बहुत दुष्कर काम है, पर ब्राह्मणमें तो स्वभावसे ही अपने मनको वश करनेका आचरण होना चाहिये. दूसरा स्वाभाविक लक्षण दम-अपनी इन्द्रियोंका दमन अर्थात् वश करना. मन अत्यन्त चपल अवश्य है पर वह सारे ज्यापार इन्द्रियोंके द्वारा करता है, इस लिये यदि वह इन्द्रियों स्वाधीन हुई हों तो फिर मनको भटकनेका मार्ग नहीं मिलता ब्राह्मणका स्वभाव तपस्वी अर्थात् तप करनेवाला होना चाहिये. अनेक प्रकारसे श्रीर, मन तथा वाणी द्वारा भी कष्ट सहकर स्वधनेका रक्षण करना तथा द्वारावरणसे वचना

यह तेप. शौच-शरीरको सदा सर्वदा पनित्र रखना, मिलनता और भ्रष्टता ेको शरीरसे दूर रखना, शरीर पवित्र रहनेसे उसमें रहनेवाळा मन स्वाभाविक ही पवित्र रहता है. धांति-सहनशीछता, अर्थीत् सुख दुःख, मान चिपमान, स्तुति निंदा, लाभ हानि इत्यादि जो प्राप्त हो, उससे न अकुलाये ंऔर चंचल हुए विना सब सहन करके झेल लेना यह. सरलपन तथा खरापन ही आर्जन है. अर्थात् मनमें किसी तरहकी प्रन्थि नहीं रखते हुए जसी तरह सीधी सादी स्थिति होनेका नाम आर्जन है. वेद शासका परिपूर्ण ्ज्ञान अर्थात् वेद शास्त्रमें कहे हुए के अनुसार परमात्मस्वरूपको-जीव शिवके अभेदको, मायाको, मायाके कार्यको जानना ज्ञान है तथा उस जाननेके ंअनुसार संसारमें रह परिपूर्ण अनुभव करना, इसको कहते हैं विज्ञान तथा वेद, शास्त्र; धर्म, ईश्वर, परलोक इत्यादि वस्तुएं सत्य हैं, ऐसा निश्चयपूर्वक भान, उस पर श्रद्धा रखनी यह आस्तिक्य है. यह आस्तिक्य तो ब्राह्म-णमें सबसे पहले होना चाहिये. सब धर्मोकी जड़ आस्तिक्य है. हे जीवन ! इनमेंसे एक भी गुण न्यून हो तो उतनी ही ब्राह्मणपनेमें कभी समझना. इस प्रकार इन नये वने हुए ब्रह्मर्षि विश्वामित्रमें भी कितनी ही न्यूनता होनेके कारण ही उनको वसिष्ठजी ब्रह्मिष कहकर नहीं बुलाते थे. इन्होंने तप तो अलौकिक किया था और इम-इन्द्रियनिग्रह भी खूब संपादन किया था तथापि मनोनियह नहीं हो सका था, वैसे ही क्षान्ति-सहनशीलता तथा अंजिन भी उनमें नहीं आया था. इच्छानुसार कार्य न होते ही सरलपना छोड़कर उनको वारम्यार क्रोध हो आता था. उनका मन वैर चुकानेके प्रयत्नमें मन्न रहता था. 'अरे ! में विश्वामित्र !' ऐसा अभिमान उनका नहीं गया था और जड़से क्षत्रिय होनेके कारण अहिंसा धर्म भी जैसा चाहिये वैसा वे पाल नहीं सकते थे

वसिष्ट इनको ब्रह्मिष नहीं कहते थे, इस वैरसे विश्वामित्र उनकी अप्रेतिष्ठा करानेका दाव वारस्वार देखा करते थे. एक समय त्रिशंकु नामका एक राजा जो कि वसिष्ठमुनिका यजमान था और जिसको वसिष्ठमुनिके पुत्रीने उसके मनस्वीपन तथा तरगीपनके छिये शाप देकर स्थाग दिया था. वह विश्वामित्रके शरण आया इस राजाको अपने शरीर संहित स्वर्गमें

जाकर वहांके सुख भोगनेकी ऊर्मि ( छहर ) हो आयी थी और ऐसा फरू जिसका हो वैसा यज्ञ करानेके लिये उसने अपने छलगुरु वसिष्ठसे प्रार्थना की, परन्तु वसिष्ठ मुनिके नाहीं कर देनेपर उनके पुत्रोंके पास जाकर प्रार्थना की. पुत्रोंने कहा कि-" यहां इस लोकमें अनेक यह स्वर्ग-सुखकी इच्छासे करे, फिर मृत्युको प्राप्त होकर वहां दिव्यदेह युक्त स्वर्गके खत्तम सुख भोगे, यह सनातन मार्ग है, पर यह मनुष्यशरीर स्वर्गमें ! निवास करे ऐसा सृष्टिनियम नहीं, तो फिर ऐसा यह क्यों कर कराया जाय? यह सुनकर चंचलचित्त राजा त्रिशंकुने कहा-" कि यदि तुम ऐसा यह नहीं कराते तो मेरे पुरोहितके पुत्र किस वातके ? इस लिये ऐसा यह करानेवाला कोई दूसरा पुरोहित करूंगा. " ऐसा अन्याययुक्त वाक्य सुन, उसके शासन करनेकी इच्छासे वसिष्ठमुनिके पुत्र वोले—''अरे ! को मूर्ख ! चांडाल ! जा, गुरुका अपमान करनेसे तू चांडाल है ! " मुनिपुत्रोंके मुखसे यह वचन निकलते ही उसका सदेह स्वर्ग जाना तो जहां तहां रहा किंतु वह तुरंत काला तथा क़ुरूप तथा दुष्ट ऐसा चांडाल वन गया. इससे बहुत ग्ळानि पाकर और क्रोधमें भरकर त्रिशंकु वहांसे वनमें चळा गया और भटकने लगा. वहां उसको विश्वामित्र मिले और वे उसको आश्वासन देने लगे कि " राजा ! कुछ चिंता नहीं, तू धीरज रख, मैं तुझे सदेह स्वरीको पहुँचा दृंगा. "

विसष्ठजीके विरुद्ध होनेका यह अच्छा साधन अपने हाथमें आया देख विस्वामित्र बहुत संतोप पाकर, शीव्रतासे यज्ञकी तैयारियां करने छगे. अपने सेकड़ों शिष्योंको मुनियोंके आश्रमों पर निमन्त्रणके छिये भेजा और छोग यज्ञसामग्री एकत्र करने छगे. विश्वा- १ मित्र ऋषि महाक्रोधी हैं इसिछये जो उनके निमंत्रणसे यज्ञमं न जायँगे तो वे हमे शाप देंगे, इस भयसे सारे ऋषि एक एक करके आने छगे. पर विसष्ठने कहा कि " यज्ञकर्जा यज्ञमान जिसमें चांडाछ है और जिसमें यज्ञ करानेवाछा आचार्य क्षत्रिय है ऐसे यज्ञमें में नहीं आउंगा." शिष्योंके मुखसे विसष्ठके ये वचन सुन, विश्वामित्रको अत्यन्त क्रोध भर आया और बड़ी शीव्रतासे यज्ञका आरंभ किया ! यज्ञ सदीष होनेसे देवता

भी उसमें यज्ञभाग छेनेको नहीं आये, तव क्रोधसे छाछ हो गये हैं नेत्र जिनके ऐसे निश्वामित्र बोले-'' अरे त्रिशंकु ! माल्स होता है कि वसिष्टकी तरह देवता भी मुझसे वैर मानते हैं, कुछ चिंता नहीं, यज्ञ भले रह जाय ! मैं अपने तपोवलसे ही तुझे स्वर्गको भेजता हूं. " यह कह कर हाथमें जल लेकर वह बोले-" मेरे अपने पुण्यसे यह त्रिशंकु राजा सदेह स्वर्ग जाय !" यह कह संकल्पका जल नीचे डालते ही त्रिशंकु राजा वहांसे पक्षीकी भांति सड़सड़ाहटके साथ आकाशकी ओर उड़ चला तथा नीचे देखनेवाले ऋषि आदिकोंके 'वह जाता है ३' ऐसा कहते २ वह ठीक स्वर्गमें जा पहुँचा ! मुनिका यह परम दैवत देख, सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। पर थोड़ी देर पीछे त्रिशंकु फिर नीचेकी ओर आने लगा. क्योंकि स्वर्ग-पति इन्द्रने उसको चाण्डाळ देहसे स्वर्गमें वसनेका अनिधकारी जान स्वर्गमें प्रविष्ट नहीं होने दिया. यह देख बड़े क्षोमको प्राप्त हुए विश्वामित्र ्वोले-" तिष्ठ तिष्ठ-खड़ा रह, खड़ा रह " यह कह आकाशहीमें रोक े रया. फिर सव ऋपिमंडलीके वीचमें दक्षिण दिशाकी और मुख करके होतनी वढ़ी हुई कोघाग्निकी ज्वालाओंसे तमतमाने और कांपने लगे तथा हाव में जल लेकर वोले-" हे ऋषिवरो ! मैंने इस त्रिशंकु राजाको जो सदेह आञ्च पहुँचानेकी प्रतिज्ञा की है उसको स्वर्गपतिइन्द्र झूठा करना चाहता है, क्रमहर्द कैसे होगा ? मेरी प्रतिज्ञा झूठी हो नहीं सकती, इस लिये मैं अपने तपके पुण्यवलसे दूसरा नया स्वर्ग रच कर उसमें इस 'त्रिशंकुको स्थापित करूंगा." यह कह कर फिर उन्होंने आकाशकी ओर देखकर कहा-" जैसे उत्तरकी ओर इन्द्रके छिये उत्तर घ्रुव मंडल तथा उसके आसपास प्रदक्षिणा ्रकरनेवाले सप्तर्षि मंडल तथा अन्य<sup>ं</sup> मण्डल हैं वैसे ही इस दक्षिण दिशामें मेरे तपके पुण्यसे दक्षिण <sub>छ</sub>व और उसके आसपास भ्रमण करनेवाळे सप्तर्षि मण्डल उत्पन्न हों और उनके वीचमें जाकर यह राजा त्रिशंकु उनका इन्द्र हो ! " भाई जीवन ! तपस्त्रियोंके मुकुटमणि महर्षि विश्वामित्रके तपका प्रभाव कितना वड़ा है, यह तू देखा इनके " मंडल उत्पन्न हों " यह शब्द कहनेके साथ ही उनके अपार तपोवलसे दक्षिणकी और आकाशमें वड़े २ तेजस्वी धुवादिक मंडल प्रकट होने लगे और उनसे दक्षिण दिशा प्रकाशित

``

होने लगी. यह देख तत्काल इन्द्रादिक देवताओंने आकर उनसे वड़ी प्रार्थना की कि 'महाराज! आपका तपोवल अपार है और आप उससे जो चाहो सो कर सकते हो, समर्थ हो, तथापि आप सरीलें महापुरुषोंका चरित्र सब प्रजाको अनुकरण करने योग्य होता है, इस कारण जगतमें धर्मका यथार्थ मार्ग दृढ़ करनेके छिये वैसे पुरुष स्वयं संव कुछ करनेकी सामर्थ्यवाले होनेपर भी श्रुतिके आधार पितामह ब्रह्मदेवके स्थापित किये हुए सृष्टिनियमोंसे विरुद्ध चलते ही नहीं. श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं उसके अनुसारही इतर लोग भी आचरण करते हैं. " यद्यदाचरित श्रेष्टस्तत्तदेवेतरो जनः " इस लिये आपको एक मात्र राजा त्रिशंकुके लिये ब्रह्मदेवके स्थापित किये वेदविहित सृष्टिनियमका उद्घंघन करना योग्य नहीं; वल्कि हे सुनिवर! ऐसा करनेसे . आपके अपने स्वार्थमें भी बड़ी क्षति होना संभव है. आपका अपना चिरकालका महाकष्टार्जित तप इस अपुण्यवान् राजाके निमित्त न्यर्थ चल जायगा. और वाप ऋपिपनको प्राप्त हुए होनेसे सर्व प्रकार सनात् धर्मकी ही रक्षा करने योग्य हो, इस कारण इस राजाको अकारण इत् वड़ा स्थान देने योग्य नहीं, क्योंकि इसका चरित्र जो आपको विद्धिते तो इसकी सारी आयुष्यमें ऐसा किंचित् ही कर्म होगा कि जो इसे रिह मति देनेवाळा हो. " ऐसे इन्द्रके वचन सुन कुछ शान्त होकर विश्वा अ वोले-"हे मघवा ! यह बहुत ठीक, पर मेरी प्रतिज्ञा सफल होनी चाहिये. " इन्द्रने कहा-" वह वात ठीक है, परन्त क्या इस चांडारु देहसे ही इसे आप स्वर्गको भेजोगे ? इससे क्या अधिक फल होगा ? कदाचित् यह सदेह स्वर्गमें जा बसे तो भी इसे स्वर्ग सुखके लिये ती. . ज्लटा कप्ट ही होगा; आप विचार करो, कि जो मनुष्य इस सत्यु-लोकमें सबसे नीची चाण्डालकी पंक्तिमें हैं और सबसे बहिष्कृत गिना हुआ है वह स्वर्ग, जहां उत्तमसे उत्तम मनुष्य भी जो दिव्य देह धारी नहीं हो अर्थात् मनुष्यदेहमें हो तो नीचेसे नीची पंक्तिके स्वर्गवासीके साथ रह सकतेके भी योग्य नहीं गिना जाता, तो यह किसके साथ रह सकेगा ? स्वर्गमें यह सबसे नीचमें नीच तथा तुच्छमें तुच्छ निर्ना जायगा और

वहां सबसे दूर तथा नीचे मुंह छिपाये सदा कप्टरूप ही रहना पड़ेगा तथा वह तो यहांकी अपेक्षा भी महानरकके समान इसे दु:खदायी होगा. अरिषदेव ! मुझे तो आश्चर्य होता है कि यह राजा कैसा चंचलचित्त है कि जो अध्म देहसे ही स्वर्ग जानेकी इच्छा करता है. इसका नाम त्रिशंकु है, इसीपरसे आप विचार करो कि यह कैसा पापी है त्रि (तीन) शंकु (पाप) इसमें तीन पाप हैं. ब्राह्मणकी स्त्रीका हरण, पिताका क्रोध तथा धेनुका नाश ऐसे कर्म इसके हाथसे हुए हैं. इन तीनों पापोंके कारण अवश्य यह चाण्डालपनके ही योग्य है तथापि आप सरीखे समर्थ पुरुषका इसने शरण लिया है, तो अपने महत्त्पुण्यसे आप इसे निष्पाप तथा दिव्यदेहवाला करके स्वर्गमें मेजिये, कि जिससे यह वहां जाकर सुखसे निवास करे और आपका सदा यशोगान करे. " इस प्रकार अनेक रीतिसे समझानेपर विश्वामित्रने दिव्य देहवाला करके त्रिशंकुको स्वर्गमें मेज अपनी महाकठिन प्रतिज्ञा सत्य की थी."

" पुत्र जीवन, " उसके गुरुने कहा—" इससे तेरी समझमे आया होगा कि एक मनुष्यदेहचारी प्राणीका वल कहांतक चलता है. सो देख जव मनुष्यपन इतना वड़ा श्रेष्ठ है तव देवता उसकी इच्छा करें इसमें क्या आश्रि ? " जीवनने प्रार्थना की कि—" छपानाथ ! आपकी छपासे मेरी समझमें भली भांति आया, कि मनुष्ययोनि वड़े महत्ववाली है. पर इसके बाद विश्वामित्रने क्या २ किया सो सुननेकी मेरी इच्छा है. क्योंकि इतनी बड़ी सत्ता भी उनमें आयी तव भी त्रहार्षिपन तो उनको मिला ही नहीं, वह फिर उनको किस प्रकार मिला ? और विसष्टमुनिने उनको ब्रह्मिं कहा कि नहीं ? "

गुरुजी इसके आगेका विश्वामित्रचरित्र कहने लगे वे वोले—"जीवन! इन्द्रने आकर विश्वामित्रको समझाया यहांतक तेरे ध्यानमें होगा ही. धर्मके विरुद्ध वर्तावसे तपस्वीके तपमें भी हानि होती है. तदनुसार तिशंकुको स्वर्ग भेजनेके संबंधसे मुनिका बहुतसा तप क्षीण हो गया क्रोध करनेसे; पाप वा दुराचरण करनेसे और पुण्य भोगनेसे तप क्षीण होता है. जैसे मंडारमें इकट्ठा कर रक्सा हुआ द्रव्य जो विना विवेकके खर्च किया जाय तो वह योड़े समयमें समाप्त हो जाता है और यदि विवेकके साथ उसका सदपयोग किया जाय तो घटनेके बदले उलटा बढता है, ऐसे ही तपरूप धनको भी समज्ञना तप क्षीण होनेसे विक्वामित्रको खेद हुआ और वह अपने आश्रमको छोड़ उत्तर दिशाकी ओर चले और पवित्र प्रप्कर क्षेत्रमें जाकर कठिन तप करने छगे. ऐसे बहुत समयमें फिर तपरूप धन उन्होंने एकत्र +िकया. इस अतुल तपके प्रभावसे उनकी कीर्ति दिगंततकः फैल गयी. यज्ञादिक सब कर्मोंमें तथा ब्रह्मसभाओंमें तथा ऐसेही सव स्थलोंसे उनके लिये मुख्य निमंत्रण आता था और सब कोई उनको ब्रह्मर्पिकी भांति ही देखते थे. परन्तु वसिष्टमुनि तो अब भी उन्हें जब २ मिलते थे तब २ राजर्पि कहकर ही व़लाते थे, इस कारण उनके मनमें वड़ी जलन होती थी. विराष्ट्र मुनिका यह कमें अब उन्हें सहन नहीं हुआ और उनकी क्रोधाग्नि प्रल्यागिके समान वढी और उसके आवेशमें अन्तमें उन्होंने उन वसिष्टको अपना रिपु\* तथा द्वेष्टा† जानकर उनका घात करनेका निश्चय किया. इसके लिये वे अवसर देखते रहे. क्योंकि सावधान पनेमें तो इन महास्तिका घात किसी प्रकार कर ही नहीं सकते थे. पहले अनेक वार वडी २ सेना छेकर वेह युद्धके छिये गये थे. ' और तपश्चर्यासे संपा-दन किये सर्व शस्त्रास्त्रोंका भी उपयोग किया था, पर वह सब व्यर्थ गया था, इस लिये, इन प्रंअजित महात्माका असावधानपनेमें घात करनेका दाव देखते थे.

क्रोध यह दुए राक्षस है. क्रोध यह वड़ा क्रूर तथा पापी शतु है. जब यह बढ़ता है तब वड़ा अनर्थ करनेमें तत्पर हो जाता है. पहले मैंने जीवकी सेनाके वर्णनमें बताया है वह तुझे याद होगा ही, कि जीवकप राजा जो अपने काम क्रोधादिक कारवारियोंके वश हो जाता है, तो बह कारवारी स्वतंत्र होकर अंतमें उसका नाश कर डालते हैं. उसका यह उदाहरण है. इस समय मुनिपनको पाये हुए तथा महातपस्वी होकर भी विश्वामित्रका जीवात्मा, सारासार विवेकक्षप सत्सभासदके विचारके अधीन

<sup>#</sup> शतु. † द्वेष करनेवाला. ‡ जो जीता न जाय.

न रहकर क्रोध द्वेषादि सैनिकोंके वश होकर कैसा अनर्थ करनेको तत्पर हुआ है उसे तू देख. जिस ब्रह्मत्व-जिस ब्रह्मज्ञानकी प्राप्तिके छिये ऐसे महासमर्थ विश्वामित्र सरीखे महापुरुषको भी, अभी इतना वड़ा काल वीत जानेपर भी छटपटाना पड़ रहा है, वह ब्रह्मज्ञान कितना अमूल्य होगा, सो त् विचार कर. ऐसे अमूल्य ब्रह्मज्ञानको जिसने अनेक जन्मोंके अपार पुण्यसंचयसे संपादन किया होगा, वह पवित्र प्राणी इस सर्वे वर परव्रह्म परमात्माको कितना वड़ा प्रिय होगा, इसका अनुमान कर देख. ऐसे ब्रह्मप्रिय-परमात्मप्रिय त्रा<sup>ह्म</sup>णका घात करनेवाला प्राणी कितना पापी गिना जाय ! वह इस स्वयं परब्रह्म परमात्माका ही बहुसे वड़ा द्वेपी हो और उससे उस कृपालुके कठिनसे कठिन शासनका पात्र हो. ऐसा ब्रह्मघातक तो इस लोक तथा परलोकमें सर्वत्र नीच तथा त्याग करने योग्य गिना जाता है. अरे ! ऐसे सर्वींग ब्रह्मत्वको प्राप्त ब्राह्मणका घात करने-रूप दुष्ट कर्म, यही ब्रह्महत्यारूप इस जगतमें माना जाता है और इससे - मनुष्यप्राणी तो क्या, वल्कि वड़े २ इन्द्रादिक देवता तथा विष्णुरुद्रादिक भी भय पाकर दूर भागते फिरते हैं. ऐसी घोर ब्रह्महत्या करनेका इन विश्वामित्र मुनिराजने क्रोध तथा द्वेषके वश होकर निश्चय किया. ऋ्र राक्षस कोध, कूरसे भी कूर है. उसपर भी जब ईर्पी वा द्वेप उसका मित्र मिल गया, तव तो अत्यन्त विपरीत गतिको ही पहुँचाता है.

बहुत दिनतक देखते देखते एक वार रात्रिको इन महामुनिके आश्रममें प्रवेश करनेका विश्वामित्रको अवसर मिला. अतिशय सुन्दर तथा
सधन ऐसे नव पहावित अनेक जातिके वृक्षोंसे सुशोमित उस आश्रममें अति विशाल तथा परम आनन्दका स्थान था. संसारके
उत्तमोत्तम उद्यानशास्त्र\* के ज्ञाता माल्योंके हाथसे बनाया
हुआ तथा सम्हाला हुआ वहे २ राजाओंका वाग तथा सुन्दर
वाटिका कि जिनमें अतीव सुन्दर आराम देनेवाली रचनाएं की गयी हों
उनकी अपेक्षा भी इस महामुनिके आश्रमकी शोभा कुछ अद्भुत ही थी.
देवताओंका नंदमवन भी इसके आगे झस मारता था. इसका कारण

<sup>\*</sup> वृक्ष, वाडी, वर्गीचेकी विद्या.

यह कि इन सारे वन तथा अरण्योंमें सृष्टिलीला मात्रकी उत्तमोत्तम शोभा ही होती है, परन्तु इस आश्रममें तो इस समस्त शोभाके सिवाय अद्भुत ब्रह्मप्रभाकी छटा सर्वत्र च्याप रही थी, इससे वह नितान्त परमानन्दका धामरूप ही था. उसमें सारे वृक्ष, लताएं, कुंजें, स्तवक (गुच्छे), वहरी आदि मानो आगन्तुक ज्ञानी पुरुपका ज्ञानप्रकाश वढ़ानेवाली और अज्ञानी पुरुषके अज्ञानांधकारका नाश करनेवाली थीं. ऐसे पवित्र आश्र-मके मध्यमें महामुनि वसिष्ठजीकी पर्णशालायें थीं. सव पर्णशालाओंमें यज्ञशाला बड़ी विशाल थी. उसमें गाईपत्यादि तीन अग्नि पृथक् २ कुंडोंमें विराजमान थे. पूर्वमें श्रीमती काम्दुचाका स्थान था. पश्चिममें जल-स्थान था. दक्षिण दिशामें दर्भ, समिधादिके संचयका स्थान था. उसीके समीप दूसरी एक पणेशाला शयन स्थानके लिये आग्नेय कोणमें पोकशाला थी उत्तर दिशामें पाठशाला थी और अन्य दिशाओंमें चारों ओर बैठने उठने तथा विद्यार्थियोंके पठन, पाठन, मनन आदिककी पर्णशालाएं वनी हुई थीं. इसके पश्चात् इन महामुनिके अनेक असंख्य शिष्यादिकोंके लिये भी आश्रममें जुदे २ स्थानोंपर प्रणेशालाएं वनी हुई थीं. आधी रात तक कई एक शिष्य अपने गुरु महामुनि विसष्ट-जीकी परिचयमिं रहते और समय होनेपर गुरुजीकी आज्ञा पाय, उनकोः बंदना कर करके अपनी २ पर्णशालामें सोनेको चले जाते, तव महासुनि वसिष्ठजी भी अपने शयनस्थानपर आकर ध्यानस्थ अवस्थामें ब्रह्मानन्द-का सुख अनुभव करते थे.

ऐसे ब्रह्मधामरूप आश्रममें गुप्त रीतिसे, रात्रिके समय सबके शान्त हो जानेपर कोधाविष्ट छुपण विश्वामित्र मुनि फिरते २ ठीक वसिष्ठ मुनिकी शयनशालाके पास आ, पहुँचे अंदरकी वातचीत सुनकर उन्होंने निश्चय जान लिया कि यही वसिष्ठजीका शयनस्थान है तथा इसीमें शयनके लिये वसिष्ठजी आये भी हैं. जब ये वेहोश सो जायँ तभी में अपना छुपण कार्य करूं, यह विचार कर ये उस शयनशालाके पीछे अपने शस्त्र हे स्वास रोक कर बेठे. शरदऋतु थी, पौणिमाका दिन था, मध्यरा-त्रिका चेंद्र लगभग मस्तकपर आने लिंगा था, इस कारण कोई मुझे देख न

छे, इस शंकासे उन्होंने पर्णशालाके पास लगे हुए एक भारी गुच्छेमें अपना शरीर छिपा लिया थान वे थोड़ी ही देर बैठे थे कि इतनेमें अंदरसे कुछ वातचीत होनेका शब्द सुनायी पड़ा उनका मन खिन्न हुआ कि आजका मेरा परिश्रम न्यर्थ जान पड़ता है, क्योंकि अन्दर कोई दूसरा मनुष्य भी वसिष्ठजीके पास है, इससे मेरा कार्य सिद्ध न हो सकेगा, भला देखें 'क्या होता है, यह विचार कर एकांग्र चित्तसे कान लंगाकर वैठे. शयन ' मन्दिरमेंसे कुछ मंद, मधुर तथा सुकोमछ शब्द सुन पड़ा कि-"क्रुपानाथ !-अव एक क्षणभर इस दासीको चरणसेवाकी आज्ञा दीजियेगा ? ' इसके उत्तर स्वरूप यह वाक्य सुन पड़ा कि "साध्वी! अब वहुत समय हो गया, तुने बहुत कालतक मेरी सेवा की है और उससे में अत्यन्त प्रसन्न हूं, तेरा कल्याण हो, तुझसी स्त्री तो सारे संसारमें कल्याणरूप है, तेरी भी उत्तर अवस्था है, अव तुझे चरणसेवासे क्या प्रयोजन <sup>१</sup>" यह संवाद सुन विश्वामित्रने समझा कि यह तो महासती अरुधती है. पर इतनी अवस्था ृपहुँचने पर भी वह साघ्वी अभी अपने स्वामीके चरणसेवनकी अभिछापा करती है. यह कितना प्रशंसनीय तथा संसारकी क्रियोंको शिक्षणीय है. धन्य है ऐसी सतियोंको इतनेमें महासती फिर बोली-" स्वामीनाथ ! ऐसा क्यों ? " इस दासीको तो आपके चरणारविंदकी सेवासे अधिक कल्याणकारी केई कार्य नहीं. प्रभो ! झाप मुझे जो साध्वी, सती इत्यादि संबोधनोंसे बुलाते हैं, वह सब आपके चरणारविंदकी सेवाका ही प्रताप है. कृपानाथ ! स्त्री स्वभावसे ही महाभ्रष्ट; नीच तथा मायामयी अज्ञान मृति है: उसे ऐसी दशाको पहुँचानेवाली तो एक आप क्रपालुके चरणार-न्यत्त्की पुण्यरूप सेवा ही है. कृपानाथ ! आपने मुझसे पूर्व कहा है कि जहांतक मनुष्य प्राणीको अन्नपानादिक ग्रहण करना आदि शारीरिक किया चलती हैं, वहांतक उसे शरीरधर्म भी अवस्य पालना चाहिये. मेरी वह क्रियाएं अभी अटकी नहीं, तवतक मुझे आपकी सेवारूप धर्म अवस्य कर्तव्य है. सेवक अपने सेव्यकी सेवा करता है तभी उससे प्रसाद पाता है. " प्रसादस्तु प्रसन्नता " वैसे ही मैं भी यथाशक्ति आपकी सेवा करूंगी तो मुझे भी, कुछ कल्याण वार्तारूप आपके पाससे प्रसाद मिलेगा. इस वार्ता-

विनोद्से प्रसन्न हुए विसष्ट मुनिसे आज्ञा पाकर सती अरुधती प्रेमसे चरणसेवा करने छगी. थोड़ी देर पीछे मुनिवर वोले--" हे श्रेष्ठ तपस्विनी ! अव वड़ी देर हुई, तू थक गयी होगी, इस लिये समाप्त कर." सतीने कहा-- "प्रभो ! में ऐसा क्या तप करती हूं कि आपने मुहे तपस्विनी कहा, तिसपर भी वड़ी श्रेष्ठ तपस्विनी ! " मुनिवर वोहे--" आहो! क्यों नहीं ? स्त्रीको अपने स्वामीकी सेवासे वहकर दूसरा अधिक तप क्या है ? जो शिष्य अपने गुरुकी अन्तःकरणपूर्वक सेवा करता है, जो पुत्र अपने माता पिताकी सत्संकलप पूर्वक प्रेमसे सेवा करता है तथा जो स्त्री अपने स्वामीकी प्रेमसे परिचर्या करती है, वे सव बड़े तपस्वी ही हैं. इस वर्तमान समयमें तो स्वामीका सेवन करनेवाली वर्तमान स्त्रियोंमें तू श्रेष्ठ है. इसीसे मैंने तुझे श्रेष्ठ तपस्विनी कहा है. इस समय मुझे दोही श्रेष्ठ तपस्वी माळ्म पड़ते हैं. खियोंमें तू और पुरुपोंमें सुनिवर विश्वामित्र ! तूने मेरी परिचर्यारूप तप किया है तथा विश्वा-मित्रने तो जिसकी तलना ही न हो सके ऐसा महातीत्र तप त्रहात्व प्राप्त्यर्थ किया है. विश्वामित्रके समान तपस्वी तो विश्वामित्र ही है ! " यह सुन अरुंधती बोळी--" कृपानाथ ! पूर्व आपके जो अतिथि हुए थे, और फिर आपकी कामधेनु हरण करते थे वही विश्वामित्र! अहो! इनकी तो मैंने आपके मुखसे अनेक बार प्रशंसा सुनी है, पर मुनि स्वामीनाथ ! इन मुनिका नाम सुनते ही मेरे हृदयमें तो वंडा दाह होता है, कि अरे ! यह ऐसे बड़े तपस्त्री होकर तथा ब्रह्मत्वप्राप्तिके लिये महान् प्रयत्न कर चुकनेपर भी इन्होंने मुझ अवलाके भाग्यपर वड़ा क्रूर प्रहार किया है. कुछ भी दया न करके मेरे १०० सी पुत्रोंका एक दुष्ट राक्षसद्वारा है नाश करना डांछा. एक सत्कर्म करनेवाले ब्राह्मणके सौ सौ पुत्रोंको मारकर समुळ वंशनाश करना, यह कर्म क्या इन महातपस्वीको छाजता है ! नाय ! इन बातोंका स्मरण होते ही मेरे हृदयको अपार क्लेश होता है ! " ऐसा कहते २ सतीका कंठावरोध हो आया और नेत्रोंमें जल भर आया. यह देख मुनिवर वसिष्ठ उसका आश्वासन करते हुए बोले--" सित ! यह क्या करती हो. तुम सरीखोंको

ऐसा करना योग्य नहीं. किसका पुत्र और किसका पिता, " जातस्य हि ध्रुनो मृत्युः " अर्थात् जन्म छेनेवाछेकी अवश्य मृत्यु होती है. संसारमें जन्मा हुआ कोई भी प्राणी सदा काल रहता नहीं. यदि जन्में हुए प्राणी मरते न होते तो फिर यह भूमितल जो पचास कोटि योजन विस्तारका है उस पर समाते भी कहां ? इस सृष्टिका नियम ही ऐसा है " कि इसमें नये नये पदार्थ तथा नये नये प्राणी उत्पन्न होते जाते हैं और पुराने लय होते जाते हैं. वीज पड़ता है, उगता है, वृक्ष होता है, फूलता है, फलता है तथा उसमेंसे फिर नया बीज उत्पन्न होता है, फिर पुराने बृक्षके लय होनेका समय आ जाता है. सित ! ऐसे ही कभी २ वृक्षके फल तथा वीजका भी अपने मातापितारूप वृक्षसे पहले ही नाश हो जाता है, कितने ही फल कचे ही रोग लग जानेसे गिर पड़ते हैं, कितने ही कुम्हिला (मुर्झी) जाते हैं, कितनोंको पक्षी खा जाते हैं, कितनोंको मनुष्य तोड़ है जाते हैं, इस प्रकार जो कुछ वचकर पकने पाये, तो उनका भी मनुष्य आदिके भक्षणद्वारा अंतमें नाश ही होता है. कदाचित् कोई फल किसीके भक्षणसे वच गया हो तो फिर पृथ्वीमें वोनेपर भी उसका नाश ही होता हैं. अथवा वहां पर अंकुररूप पुनर्जन्म होता है. सित ! इसी प्रकार मनुष्य प्राणियोंका भी मृत्यु हुए पीछे पुनर्जन्म होनारूप उग निकलना नियत ही होता है. क्योंकि " ध्रुवं जन्म मृतस्य च " इस प्रकार मरे हुएको फिर जन्म छेना पड़ता है ऐसा स्रष्टाका और सृष्टिका नियम है. यह सृष्टिनियम अनिवार्य है, अटल है, किसीसे टल नहीं सकता. तिसपर भी तुझसे ज्ञानी मनुष्यों को-अनुभव सहित यह भेद जाननेवाले जनको इस विषयमें क्लेश वा शोक होना क्यों संभवे ! यह सुन सती अरुंधती विनयसह वोळी— " क्रुपानाथ! आपने जो जो कहा वह सब यथार्थ है, पहले भी आपके द्वारा मैंने यही सुना है, तथापि उसमें क्लेश होनेका सवल कारण आपसे अज्ञात नहीं, प्रभी ! आपने जैसे यह कहा कि इस संसारमें पेटा हुआ अवस्य मरता है और मरा हुआ अवश्य जन्मता है, "जातस्य हि घ्रुवो मृत्युर्धेवं जन्म मृतस्य च '' वैसे ही आपने यह भी कहा है कि " गच्छन्त्यपुनरावृत्ति ज्ञाननिर्घृतकल्मपाः " अर्थात् ज्ञानके

द्वारा धुल गये हैं पाप जिनके ऐसे पवित्र पुरुप जहांसे कभी पीछे न छोटना पड़े ऐसे स्थानको प्राप्त होते हैं स्वामीनाथ ! यह संसार आपने परम क्लेशकारी दु:खमय कहा है और इससे उसमें वारम्बार जन्म छेकर उसके दु:खोंका बार २ अनुभव न छेना पढ़े इसके लिये मनुष्य प्राणीको जन्म भर बड़े यत्नसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिये. वह ज्ञान भी अधिकार हुए विना प्राप्त नहीं होता. अनेक जन्मोंके किये हुए पुरुपार्थका समृह बढ़े तब उत्तम अधिकार प्राप्त होता है. ऐसे अधि-कारको पाया हुआ मनुप्य प्राणी आप सरीखे स रुके सद्धपदेशद्वारा पर-मात्मस्वरूपका यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर सकता है. हे नाथ ! ऐसे दुर्लभ ज्ञानकी प्राप्तिके लिये अन्य सत्र मनुष्योंकी अपेक्षा प्रव्रतेजस्त्री जीव तो जन्मसे ही अधिकारसंपन्न है. उसमें भी आप सरीखे महात्माके यहां जन्म, यह तो ज्ञानप्राप्तिकी साक्षात् अभिसंधिका ही समय है. हे कृपालु ! आपके यहां जन्म छेनेसे उत्तमोत्तम अधिकार पाये हुए तथा प्रह्मप्राप्तिकी अभिसंधिपर आ पहुँचे ऐसे मेरे पुत्र अनेक जन्म तथा बहुत २ पुरुपार्थहारा प्राप्त होनेवाले सर्वोत्तम तथा अलभ्य लाभोंको गँवाय, महादुःखयुक्त अंधकार-रूप मृत्युके वश हुए; इससे क्या मुझे क्लेश न हो ? उनका मरण हुआ इतना ही नहीं, विलेक असमयमें तथा अपवित्र ऐसे राक्षसके हाथसे मर-णको प्राप्त हुए, इससे सुझे अपार शोक और टाह होता है. क्योंकि ऐक्षी मृत्यु अपमृत्यु-अधोगति देनेवाली है. आप सरीले महान् पुरुपके यहां जन्मे प्राणीकी अधोगति होना यह क्या थोड़ा खेदकारक है ? ऐसा छुपण कर्म और वह भी बुद्धिपूर्वक करने तथा करानेवालेकी क्या गति होगी ? अच्छा ! आप भले ही इन विश्वामित्र मुनिके अथाह तपकी वारंवार प्रशंसा करो-अवश्य वह वीररत्न प्रशंसा योग्य भी है, तथापि ऐसा गर्हित कर्भ उनके चरित्रमें बड़ा दूपणरूप ही है और वहुत समयतक ऐसा ही दूपित रहेगा; और आपने सब वातमें समर्थ होकर इनके ऐसे वड़े अपराधके वदलेमें इनको कुछभी अशासन नहीं किया और न शिष्योंद्वारा कराया, यह मुझे रुचता नहीं ! "

<sup>\*</sup> दंड.

सतीका ऐसा प्रमाणयुक्त वचन सुन महामुनि वोले--" प्रिये ! तू खेद मत कर. कल्याणके मार्गपर चलनेवाले तथा सत्कर्माचरण करनेवाले प्राणीकी कभी दुर्गति नहीं होती. तुम्हारे पुत्रोंने यद्यपि अकाल मृत्यु पायी है, तथापि वे कर्मयोगके सभ्यासी होनेसे योगभ्रष्टोंकी गतिंको पांवेंगे, इसमें छेशमात्र भी शंका नहीं. "शुचीनां श्रीमतां गेहे योगश्रष्टोऽभिजायते" योगभ्रष्ट आत्मा पवित्र तथा श्रीमान्के यहां अथवा महाबुद्धिमान् योगियोंके यहां जन्म लेता है तथा वहां अपने पूर्वके अभ्यासका स्फुरण पाकर अधूरे योगको पूरा करनेका प्रयत्न करता है. इस लिये हे सिंत ! अपने पुत्रोंके संबंधमें खेदका कोई कारण ही नहीं. परंतु इससे अधिकतर खेद तो मुझे उन मुनिवर विश्वामित्रके संबंधमें होता है-क्योंकि अनंत कालतक अत्यंत परिश्रम सहकर इकट्टा किया हुआ महान् तप, इन श्रेष्ट मुनिने ऐसे ऐसे दूपित कर्मोंसे सहजमें क्षीण कर डाला सित ! ब्रह्म-तेजस्वी पुरुपका घात करना वा कराना इसके समान दूसरा कोई महा-पातक नहीं, तिस पर भी मिथ्या द्वेपसे ऐसे २ ब्रह्मतेजस्वी-ब्रह्मपरायण जीवोंका नाः! कराया, इस पापकी तो गणना ही नहीं हो सकती. इस पापसे उनका बहुत कालका बड़ा तप नष्ट हुआ है. तो हे सुत्रते ! इससे अधिक दूसरा शासन क्या हो ? कौन किसको शासन अथवा शिक्षा करनेको समर्थ है सो गुझसे कहो ! अपने २ कर्म ही प्राणीको उसका फलरूप शासन करते हैं. मुनीश्वर विश्वामित्रने जैसे द्वेपसे उन्मत्त हो ऐसा अनर्थ किया, उसके वदलेमें उनके अपार पुण्यकी हानि हुई, तव क्या . वैसे ही इनको शासन करने रूप उद्योग करके हम भी अपने तपकी हानि कर , छें ? हमारे पुत्रोंका नाश होना, यह इस शरीरकी वड़ीसे वड़ी हानि हुई है, फिर उपरान्त इससे भी अधिक विशेष हानि अपने ही स्वार्थमें करनी, ऐसी मूर्खता में किस लिये करूं ? ब्रह्मपरायण जीवका धर्म क्षमा है. ऐसे ब्रह्मभावको क्रोधको अंगीकार करे, क्या यह उचित कर्म है ? अपनी हानि करनेवालेकी हानि करनेवाला मनुष्य द्विगुण मूर्ख है. एक तो अपनी हानि हुई है, उसे सुधार नहीं सकता और दूसरेकी हानि करना चाहता है, इससे अपना और शत्रु दोनोंका विगाड़ करता है, यह बात उसके ध्यानमें नहीं आती. "

इतना कहकर महामुनिः फिर वोले-" हे सुशीले ! सुन, मुनी-श्वरका चरित्र और चारित्रय ! त्रिशंकु नामके अनधिकारी राजाको स्वर्ग मेजनेमें भी मुनिश्रेष्ठने अपने तप पुण्यरूपी कुसुमको कुचछ डाला है तथा मेरे प्रति द्वेपके कारण पुण्यवान् हरिश्चन्द्र राजाका सत्य डिगानेमें भी उनका बहुतसा तप दब गया है. मेनका अप्सराके साथ विहार करनेमें हजारों वर्षका तप नष्ट हुआ है. यह सब अज्ञानका तथा क्षत्रियपनेकी राजसी प्रकृतिका ही छक्षण है. ब्रह्मत्व प्राप्तिके छिये इन्होंने अत्यन्त तप किया है और देवताओंने भी इनके महान् परिश्रमको देख प्रक्षपि कहा है सो ठीक है, तथापि अभी उन्हें सत्यसिद्ध ब्रह्मत्व मिला नहीं यह जो में कहता हूं, उसका कारण यही है कि उनकी राजसी प्रकृति वदछ कर, शुद्ध, सारिवक भाव अभी प्रकट नहीं हुआ. अक्रोध, वैराग्य, जितेन्द्रियपन, नम्रता, क्षमा, दया, क्षान्ति, समता, अवमात्सर्य इत्यादि ब्रह्मत्वके भूपण यद्यपि अभी उनमें प्रकट तथा प्रकाशित नहीं हुए, तथापि इसकी छुछ चिन्ता नहीं, उनकी अभिलापा उचतर है. अन्य कुछ भी कामना नहीं, केवल ब्रह्मत्व-प्राप्तिकी कामनाहीसे उन्होंने अपार तपोधन †संचित किया है; इससे परि-णाममें इन श्रेष्ठ जीवका अन्त:करण शुद्ध सात्विक तथा अधिकारी होकर उन्हें सत्यवस्तुकी प्राप्ति अवश्य होगी. चलो, समाप्त करो, सति ! अव रात्रि वहुत व्यतीत हुई है, उपःकालसे पूर्व उठा नहीं जायगा तो प्रातःकालका होमका समय चूक जायँगे. "

यह कह सती शिरोमणिको सोनेकी आज्ञा देकर, रात्रि कितनी गयी है यह देखनेके लिये महासुनि विसष्ठ पर्णशालाके वाहर आये. पूर्णिमाका पूर्ण चन्द्रमा स्वच्छ निरश्न आकाशमें ठीक मस्तकपर आ गया था. सारे वनमं, आश्रममें, मूमिपर और आकाशमें स्वत्र स्वच्छ, ग्रुश्न तथा शीतल प्रकाश छा रहा था. पश्च पश्ची मनुष्यादि सव प्राणी निद्रावश थे. स्वत्र ‡शान्ति हो रही थी. इस समय एकान्त स्थितिके प्रेमी तथा निवृत्तिके मार्गिके अनुयायी ऐसे महात्माको तो अनायास ही ब्रह्मसुखका अनुभव हो ऐसा था. ब्रह्मपुत्र महात्मा विस्त्र सुनि, ऐसी सर्वत्र सुन्नकाशितपनेसे

<sup>\*</sup> द्वेपरहितपन, † तपरूपी धन. ‡ सुनसान, सञ्चारा.

ज्याप्त रौण्यमयी चन्द्रछटा देखकर बहुत ही आनंदित हुए और उसके आवेशमें वोल उठे—" अहा सित ! आजकी रात्रि कैसी खिल रही है ! इस सुप्रकाशको में किसकी उपमा हूं ? विल्कुल ठीक, दूसरा कोई नहीं, पर मुनिवर विश्वामित्र तथा उनका अप्रतिम तप ही इसके तुल्य है. जैसे उन मुनिवरकी अहुल तपकी विमल कीर्ति सर्वत्र प्रकाशित हो रही है, वैसे ही आज शरद रात्रि भी प्रकाश रही है. सुशीले! इस चंद्रमंडलके अधिपति महात्मा सोमके विषे भी ऐसी सुप्रभा, इन मुनिवर विश्वामित्रकी तरह उसके किये हुए अपार तपकी ही महिमा है. देवताओंके कोट्यविध वर्षपर्यन्त परत्रहा नारायणकी आराधना करने रूप अपने महान् तपसे यह चन्द्रमंडलका पति तथा सब नक्षत्र गणोंका, वैसे ही पितरोंका राजा हुआ है. वैसे ही महान् तपरूप परत्रहा परमात्माकी उपासना करनेवाले मुनि विश्वामित्र भी परिणाममें आकाशके विषे प्रकाशते हुए सप्ति मंडलमें जाकर विराजेंगे. "

" प्रिय जीवन ! " उसका गुरुजी वोळा—" ब्राह्मणपनके उत्तमोत्तम गुणोंका अवलोकन कर ! ऐसे अद्भुत गुणोंसे सारा त्रेलोक्य वशमें क्यों
न हो ? जिसने अपना आविथ्य करनेके वदलेमें बन सके उतनी सेवा
करनेके वदले उलटा कामधेनुका हरण किया, वहांसे पराजय पाकर, अपने
साथ अमित सैन्यसमूह लेकर युद्धमें आ अपने लिये अत्यंत विडम्बनाएं दीं,
अनेक वार जिसने अस शसकी वृष्टि की, जिसने सौ पुत्र मरवा करके निर्वश
कर दिया, सारे संसारमें स्वयं जो किसीका द्वेषी नहीं तथा जगतमें कोई
भी जिसका द्वेषी नहीं, ऐसे सर्वभूतोंके परम अद्वेष्टाके साथ जिसने महान्
क्लेशकारक द्वेष पैदा किया तथा ऐसी अनेक विडम्बनाएं करते हुए
अंतमें स्वयम् उसका घात करनेकी संधि जो जीव ताड़ रहा
था, उसके संवंधमें भी इन महामुनि विसष्टजीके मनमें कुछ भी द्वेष
न होकर कैसी शुद्ध भावना थी, यह तूने देखा. यह शुद्ध
भावना भी पीठ पीछे, परोक्ष्में. यह नहीं कि किसीके आगे
अथवा किसीको भला लगानेके लिये दर्शायी हो। ऐसे अद्भुत तथा
महान् गुणोंसे वह महातमा सारे संसारका सुदृद्ध, मित्र तथा कल्याण

करनेवाला है. ऐसे पुण्य पुरुपके सहज संवंधमें मानेवाला प्राणी भी जो कि महाकूर और भयंकर हो, तो भी सोम्य और शान्त हो जाता है, निर्देय और घातकी होनेपर भी परम दयाछ और अहिंसक हो जाता दे, कोधी हो वह अकोधी वन जाता है, पापी हो वह पवित्र हो जाता है, शत्र हो वह सखा हो जाता है, अज्ञानी ज्ञानी हो जाता है. जड़ चेतन बन .जाता है. शासक सेवक वन सेवा करने छगता है. ऐसा ही मुनि विश्वा-मित्रके संबंधमें बना. वे पणेशालाके पीछे जाकर छिपे, उस समयसे इस ब्रह्मीभूत दंपतिका पुण्यरूप संवाद एकाम चित्तसे श्रवण कर, जड़की भांति खड़ा रहे थे. यह संवाद सुनते सुनते ही, जैसे दीपक प्रज्वित होते ही कोठरीका अधेरा दूर हो जाता है और उसमें बैठा हुआ विपधर सर्प फ़ुसकार मारता हुआ तथा जीभ छपकाता हुआ प्रत्यक्ष दिखायी पड़ता है, वैसे ही हृदयके अज्ञानादिक आवरण तत्काल दूर होकर उसमें भरा हुआ अकारण क्रोध तथा द्वेपरूप दो मुखवाला फणिधर उन्होंने देखा और उन्हें वड़े आश्चर्यके साथ स्पष्ट रूपसे दिखायी दिया कि, ' यह दुष्ट ही मेरा महा अनिष्ट कर रहा है. शिव! शिव!! इस कृपणहीने मेरे हाथसे अकारण अनेक अनर्थ कराये हैं. शिव ! शिव ! इसीने मुझे ब्रह्मत्व रूप अलभ्य लाभसे आजपर्यन्त अति दूर रक्ला है और जहांतहां भर्माया है. अरेरे ! ऐसे ब्रह्मरूप, सचराचरके सखा तथा सबके कल्याणदाता विश्वहितैषी महर्षिके साथ मिथ्या द्वेष ! अरे ! महा अकल्याणकारक अधम द्वेष ! इस गुप्त घर करके वसे हुए दुष्टहीने कराया है. रे ! मित्रवत् होकर घरमें आकर रहे हुए शत्रुकी तरह इस दुष्टने तो मेरे हृदयमें रह कर बड़ेसे वड़े शत्रका काम किया है. अहो ! इन महर्पिवर्यके इतने परोक्ष और क्षण-भरके समागमंसे मेरा हृदय खुळा, खिळा, प्रकाशित हुआ तथा वह दुष्ट सुझे प्रत्यक्ष दिखायी दिया ! यह अहोभाग्य तथा सत्समागमका महाप्रताप ही है. नहीं तो यह दुष्ट प्रवल होकर परिणाममें मेरा अवश्य नाश करता. '

इस प्रकार जैसे कोई भरपूर नींदमें सोता हुआ मनुष्य अपने किसी हिते-च्छुकी समयकी सूचनासे एकाएक जायत हो जाय तथा स्वयं सचमुच भयंकर स्थितिमें है यह जानकर तत्काळ सावधान वन जाय और उसमेंसे

शीवतापूर्वक अलग हट जाय, उसी तरह विश्वामित्र मुनि अपने अज्ञानां-धकारपनमेंसे जात्रत हो गये. स्वयं कैसा वड़ा अनर्थ करनेको तत्पर हुए थे और जिनके पाससे प्रसाद मिलने योग्य है, ऐसे महापुरुषके साथ स्वयं केंसा अयोग्य वर्ताव चलाया था, यह सव प्रत्यक्ष देखकर उन्हे अत्यन्त लजा और ग्लानि उत्पन्न हुई. सुनिधर्मसे विपरीत ब्रह्मर्षि पदकी प्राप्तिके अभिलापी जीवकी अति क्लेशकारिणी अधोगतिको पानेवाली स्थितिका प्रत्यक्ष दर्शन होते ही, अपनी अविचारताको मनके साथ अतिराय धिकार देते हुए वह विश्वामित्र तत्काल वृक्ष्गुच्छमेंसे वाहर निकलकाये तथा द्रवित हृद्य, गृहद् कंठ, सजल नयन, प्रवल प्रेम और विशुद्ध मनसे दौड़ कर महर्पि वसिष्ठजीके निर्मेछ चरणारविंदपर जा गिरे. इस समयके . अद्भुत प्रसंगका में क्या वर्णन करूं ! इस निर्मेळ, एकान्त और शान्त रात्रिमें एकाएक यह कौन ? ऐसे आश्चर्यके साथ वसिष्ठ मुनिने नीचे झुक कर देखा तो अभी जिसकी प्रशंसा करते थे, वही विश्वामित्र सुनि, परम नम्र, निर्मानी, निर्द्रन्द्र तथा शरणागत हो अपने चरणोंमें पड़े हुए हैं. फिर वड़े सानन्दाश्चर्यसे वह महर्षि वोले—" बहो! सुनि विश्वामित्रजी ! इस समय तुम यहां कहां ? उठो, वैठो ! तुम्हारा शुभागमन अकस्मात् क्यों हुआ है ? खेद मत करो, तुम मुझे वहुत प्रिय हो, तुम्हारा कल्याण हो. " पर विश्वामित्र तो दोनों भुजाओंसे वसिष्ठजीके चरणोंको दृढ आर्टिंगन कर पड़े हुए थे. उनके नेत्रोंसे अस्खलित वहता हुआ अश्रु-प्रवाह दोनों चरणोंका प्रक्षालन कर रहा था कई बार बुलानेपर भी मुखसे कुछ शब्द न निकला अन्तमें गद्गद कंठ व अति नम्रपनेसे उन्होंने कहा-" हे ब्रह्मन्! यह अपराधी आपके साथ वात करने योग्य नहीं है. क्षमामूर्ते ! मैंने क्षमा न करने योग्य अनेक अपराध आपके साथ किये, पर आपने उन अपराधोंकी ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया है, घन्य है आपकी सर्वोत्तम शान्ति, क्षान्तिको. हे भगवन् ! इतना होनेपर भी आपके ऐसे अतुल प्रभावोंको मुझ मूर्खने न जान कर वार २ आपसे ईर्षा तथा विडम्बना ही की है, यहीं नहीं, विलक इसके उपरान्त में महादुष्ट आज एक ऐसा वड़ा अन्याय करनेको उद्यत हुआ था कि जो आपके आगो प्रकट करनेमें भी मुझे बड़ी छजा उत्पन्न होती है. हे प्रभो ! द्वेपादिक

दुर्गुणोंके कारण अधमतामें छीन रहनेवाला यह नराधम, आपको कैसे मुख दिखावे ? आपके प्रतापसे ब्रह्मत्वका सच्चा तत्त्व, अब मेरी समझमें आया और वह केवल तप मात्रसे ही नहीं, बिल्क आप सरीखे अद्भुत सीजन्यादिक ईश्वरी गुणोंसे ही प्राप्त होता है, यह भी मैंने आपकी कृपासे समझा है. हे मुनीश्वर! आप सरीखे पुरुप तो विरले ही हैं. पिकी तुलनामें कहने योग्य ब्रह्मिप तीन लोकमें कोई नहीं. अपने किये हुए असंख्य तथा असछ अपराधोंका स्मणर कर, अब मुझे जो अपार खेद होता है वह मुझसे वर्णन नहीं किया जाता. क्षमा! क्ष्मा! हे ऋषीश्वर! यह अपराधी प्राणी मन, वाणी तथा शरीरसे आपकी श्वरण है. उसको आप जैसा चाहें दंड दं, यह आपको अधिकार है.

यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए बसिष्टमुनि विश्वािश्वको बैठा कर अत्यन्त स्नेहपूर्वक हृदयसे लागा कर आश्वासन देकर बोले—" प्रिय विश्वािसन्न, चिंता न करो, तुम निष्पाप हो, तुम्हारा चिरकालको तप आज सफल हुआ है, आज तुम योग्य हुए, आज तुमको यथार्थ ब्रह्मिपन प्राप्त क्रुं हुआ, तुम्हारे संवंधमें मुझे किसी प्रकारका हेपांकुर न था, न है ही, तुमको प्राप्त हुआ जो अलभ्य ब्रह्मत्व, उसीसे तुम्हारे सव अपराध भस्म हुए हैं अर्थात् में अपराधी हूं और अरे ! यह मैंने बहुत ही खोटा कर्म किया है, 'ऐसे ज्ञानपूर्वक बोधसे, कृतकर्मके लिये अनिवार्य प्रश्चात्ताप करना, यही कृतकर्म पापका प्राथिश्वत्त है.''

यह प्रसंग चल ही रहा था कि इतनेमें सती शिरोमणि अरुंबती भी पणशालामेंसे वहार आयीं. उनको देख विश्वामित्रने प्रेमसे बंदना की, क्षमा मांगी. 'तव वसिष्ठजी बोले—''कौशिक\* यह सहुणरूपा सती, आकाशमें > प्रकाशित चंद्रदेव, ध्रुव, सप्तर्षि तथा नक्षत्रगण, तुम्हारा और मेरा समागम अन्तरिक्षमें देखते हुए विमानस्थे देवता, यह जगन्माता पृथ्वी देवी, यह पवित्र आश्रम तथा उसमेंके वृक्ष—तरुवर तथा तुम्हे क्षात्रपनका तिरस्कार करा कर ब्रह्मत्वके लिये अपार प्रयत्न करानेवाली यह श्रीमती कामधेत वे सब तुमपर अति प्रसन्न हुए हैं तथा तुम्हारे अप्रतिम तपकी प्रशंसा करते हैं.

<sup>\*</sup> कुशिकवंशमें उत्पन्न होनेके कारण विश्वामित्र कौशिक कहे जाते हैं.

हे ब्रह्मिपें ! आज तुम ब्रह्मिपें हुए, इतना ही नहीं, विलक ब्रह्मिपेंगेंमें श्रेष्ठ हुए हो. तुम्हारा कल्याण हो. तुम्हारा तपस्तेज चिरकाळ अखंड प्रकाशित हो.' यह शब्द विश्वजीके मुखसे निकळते ही अन्तरिक्षमेंसे दिन्य पुल्पोंकी वृष्टिके साथ २ जय जय कारकी ध्वनि होने छगी.

" प्रिय पुत्र जीवनसिंह! इस प्रकार चिरकालका दुर्धर द्वेष मिटकर विस्प्रमुनिके साथ विश्वामित्रका परम सख्य हुआ, वह आजतक ज्योंका त्यों है. यही विश्वामित्र महर्षि वर्तमानमें विस्प्र मुनिके साथ सप्तिष्ट मण्ड-लके विपे सुप्रकाशित रूपसे विराजमान हैं. इस संक्षिप्त पवित्र चरित्रपरसे तुम जान गये होंगे कि मनुष्यपन कितना अमूल्य तथा देवताओं करके भी कितना सराहनीय है! ऐसा अद्भुत तत्त्व मनुष्यपनेमें है. अपने आपको जानना, देखना, अनुभव करना इक्षीमें मनुष्यपनेकी श्रेष्टता है."

## मनुष्य किस कारणसे उत्तम है ?

हिमालय परके एकान्त आश्रममें महात्मा योगीश्वरकी प्रथम परिचर्यां करनेवाले दोनों शिष्योंप्रति उस योगीश्वरने कहा—''वत्सो! वयमें वालक, पर पूर्वका वड़ा संस्कारी राजपुत्र जीवन अव व्यावहारिक पढ़ना गुनना छोड़कर, वारंबार अपने विद्यागुरुके पास ऐसी ब्रह्मकथा ही सुननेमें तत्पर होगया. वेदाध्ययन तथा धनुवेंद्का अध्ययन चलता था, उसे भी ब्रह्मकथाके आगे इसने शिथिल कर दिया तथा प्रतिदिन आत्मविद्याका ही प्रश्न गुरुजीसे पूलने लगा. गुरुजी भी उसको यद्यपि क्षत्रियपुत्रको आवश्यक ऐसी धनुविद्या पढ़ाते थे, तथापि उसको अधिकार उत्तम जानकर प्रसंग २ पर उसके उत्तमोत्तम प्रश्नोंका प्रेमपूर्वक समाधान करते और उसके सहपाठियोंको उसके समान उत्तम अधिकार न होनेसे गुरुजीन उस अध्यात्मकथाके लिये समय भी जुदा ही ऐसा नियत कर दिया था, जो उस अकेलेके लिये अनुकूल पढ़े! मनुष्यपन यह केसा अत्युत्तम है यह विश्वामित्रजीके चरित्रसे जानकर इसने बड़ी देरतक मनन करनेके बाद अपने गुरुजीसे प्रश्न किया कि, 'हे छुपानाथ! मनुष्यमें अन्य प्राणियोंकी अपेक्षा इतनी बड़ी उत्तमता क्यों है? किस तत्त्वके कारण

मनुष्य इतना उत्तम हो सकता है!' इस प्रकारके उसके प्रश्नोंका गुरुजीने समाधान करना प्रारंभ कियाः—

गुरुजीने कहा-" हे राजपुत्र! संसारमेंके प्रत्येक प्राणीका जो शरीर प्रत्यक्ष अपनी आंखोंसे दीखता है वह कुछ ऐसा ही तथा इतना ही नहीं है. उसमें कई भेद हैं. जिसे हम प्रत्यक्ष देखते हैं उसे तत्त्ववेत्ता लोग स्थुल अर्थात् मोटा, वडा, देखा जा सके ऐसा शरीर कहते हैं. सो यह शरीर तो प्राणीके रहनेके एक घरके समान है. जलमें रहनेवाले छोटे वड़े शंख तुमने देखे होंगे. यह शंख उसके अंदर रहनेवाले शंखनाम कीड़ेका घर है. और यद्यपि वास्तवमें स कीड़ेसे जुदा है; तथापि शरीरके साथ मिला हुआ रहेनेसे वह कीड़ा जलमें थलमें जहां २ चलता फिरता वहां २ वह उसके साथ फिरता है. इसी प्रकार प्राणीका स्थूल शरीर यह प्राणीका चलता फिरता घर है. पर शंखका कीड़ा शंखकों जैसे अपना शरीर ही मानता है, उसी प्रकार प्राणीमात्र अपने स्थूल देहको अपना मुख्य शरीर मानता है. वास्तविक विचारसे देखिये तो इसमें विशेष जानने योग्य यह है कि यह शरीर तो मिट्टीका पुतला मात्र है और इसको जान्नत करके हिलाने . चलानेवाला तो इसमें रहता हुआ दूसरा शरीर है. इसको तत्त्ववेत्ता सूक्ष्म शरीर कहते हैं. सूक्ष्म अर्थात् वारीक. यह शरीर सूक्ष्म तत्त्वोंसे बना है तथा सत्तारूप है. स्थूल शरीरके विषे यह सर्वत्र ज्याप्त होनेसे उसीके वरा-वर हो रहा है, तथापि मुख्य स्थान उसका हृदय वां अन्त:करण है. सारी सत्ता यह अन्तः करणमें रहती है तथा सारे व्यवहार, स्थूलदेहद्वारा, उसके अंदर रहकर करती वा कराती रहती है. यह अंन्त:करण जितना शुद्ध, जितना पवित्र, जितना स्थिर, जितना होता है, उतना ही वह प्राणी योग्यतावाला होता। है. प्राणीमात्रके अन्त:करणपर अज्ञानरूप अंधेरेका पर्दा होता है,<sup>7</sup> इससे वह अज्ञानहीं ें ढॅका हुआ अन्त:करण केवल अज्ञानमय ही वनकर सर्विथा अशक्त हो पड़ा रहता है और उसकी उन्नति नहीं हो सकती. मनुष्यके सिवाय दूसरे सव प्राणियोंका हृद्य ऐसे अज्ञानसे ढॅका हुआ होता है कि जिससे यह मनुष्य प्राणी अन्य प्राणियोंकी अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है. जितना २ सूर्यके आसपास वादलोंका पटल वारीक या छोटा होता है उतना ही सूर्येका प्रकाश भी न्यूनाधिक होता है, इसी प्रकार

जिस प्राणीके हृदयपरका अज्ञान पटल जितना चारीक या छोटा होता है उतना ही वह प्रकाशित तथा उन्नत अथवा ज्ञानवाली स्थितिमें होता है, ज्ञान तथा अज्ञान इन दोनोंकी वीचकी स्थितिमें मनुष्यका हृदय होता है, पर उसका संस्कार करते करते ज्यों ज्यों उस परका अज्ञान पटल अच्छा निर्मल वा दूर होता जाता है, त्यों त्यों उसका प्रकाश बढ़ता जाता है तथा प्रकाशके बढ़नेके साथ उसकी सत्ता बढ़ती है. मनुष्यमें जो कुल सत्ता है वह सब उसके अन्त:करणकी है. प्राणीका स्थूल तथा सूक्ष्म ये दोनों शरीर उसके अन्त:करणके अधीन हैं. अन्त:करण जैसी प्रेरणा करता है, वैसी ही उसकी प्रवृत्ति होती है. अनुमान करना, सारासारका विचार करके वस्तुको जानना, पहचानना चितवन करना, तथा अपनेपन और अहंकारका अभिमान रखना यह अन्त:करणका मुख्य गुण है. इसीसे तत्त्वज्ञोंने उसके चार विभाग माने हैं. तुझे अपने आपको तथा उसके वाद परमा-त्माको पहचाननेकी शक्ति इस तेरे अन्त:करणभेंही है, इस लिये पहले तू अपने अन्त:करणको संस्कारवाला कर. "

## अन्तःकरणका आवरण-पवित्रताका ही कारण.

अपने गुरुजीका यह व्याख्यान सुन विचारशील जीवनिर्सिह वोला— "कृपानाथ! मनुष्यका महत्व तथा उत्तमता उसके हृद्यके अनुसार ही है, तो उसपर पटल किंवा आवरण होता है वह किस कारण है और वह किस तरह दूर हो सकता है ? यह पटल अपनी दृष्टिसे दिखाता नहीं. " गुरुजीने कहा—" हम लोग अन्तःकरण वा हृद्यके नामसे जिसे पुकारते हैं, वह क्या है और किस स्थलपर है यह प्रथम जानना चाहिये. प्राणीका शरीर जो अस्थि, मांस, मज्जा, मेद, रुधिर, नाडियां, त्वचा, रोम इत्यादि वस्तुओंका बना हुआ है, उसमें वैसी ही वस्तुओंका उसका हृदय भी वना हुआ है. उदरसे ऊपर, कंठसे नीचे तथा दोनों स्तनोंके बीचमें मनुष्यका हृदयस्थान है. जो उघाड़ा (खोल) करके देखनेमें आवे तो मनको कॅपकॅपी उपजे ऐसे गीले और कोमल मांसकी एक छोटीसी थैलीके समान वह जान पढ़ेगा. इस पोली थैलीके साथ सारे शरीरकी सव ऋषिरवाहिनी तथा

क्षिरको वहन करनेवाली.

अवायुवाहिनी तथा अन्य सव नाडियोंका मुख्य संबंध है, इसकी पोलंगे किसी ऐसे अद्भुत पदांथेका पर्दा है, कि जिससे उसके दो भाग होगये हैं, उसमेंका एक भाग अंदर ठीक बीचमें तथा दूसरा उसके आसपास है. यह बाहरका भाग अन्त:करणका स्थान है. इसके भीतर अपने चार विभा-गोंसहित अन्तः करण स्थिति करता है और वहां रहकर सारे शरीररूपी देशपर राज्य करता है. जैसे एक राजाकी राजगद्दी एक स्थानपर होती है और न्यायादिक सारे राजकाजके लिये 'कचहरियां एक तरफ जहां सवको बहुत अनुकूछ पडे और सवपर देखरेख रहे, ऐसे स्थान राज्यके किसी पर्वतादि ऊंचे स्थानपर वनायी जाती हैं; इसी प्रकार इस शरीर देशमें भी अन्त:फरणरूप राजदरवारकी न्यायादिक विचारणीय कचह-रियां, शिर:प्रदेशमें ऊंचे स्थानपर रहती हैं. वहां वैठ अन्त:करणके सव कारवारियोंकी सभा विचारादिकका निश्चय करती है. नीच वस्तुओंसे वने हुए हृद्य प्रदेशमें यह अन्त:करण रहता है, इससे उसे मलिन होनेमें भी देर नहीं लगती. मलिन होना, इसपर मल-मैलका चढ़ना, यही उसका आवरण वा पटल है. इस मलरूप आवरणसे हृदयस्थान ढक जाता है तथा उसके योगसे अन्त:करण अर्थात् परम पवित्र आत्मा मुळमें दव जानेसे यज्ञानी वनकर, सत्य स्वरूपसे प्रकाशित नहीं हो सकता तथा अज्ञानके संगमें रहनेसे वह अपने मूल स्वरूपको दिन दिन विसरता जाता है और अधिक समयके उपरान्त केवल मलमय वन जाता है. आत्मप्रदेश-परका यह आवरण दो प्रकारका है. एक स्थूल, दूसरा सूक्ष्म. स्थूल शारीरिक मलका होता 훙 तथा सक्ष्म पापरूप मलका होता है. स्थूल आवरण हृदयस्थानपर तथा सूक्ष्म् आवरण अन्तःकरणपर होता है. हृदय तथा अन्तःकरणका परस्पर गाइ संबंध होनेके कारण ऐक्य होनेसे ये दोनों आवरण एक दूसरेको महान हानिकारक तथा आच्छादक (ढाक देनेवाले) हैं. इस लिये इन दोनों आवरणोंको दूर करनेके लिये मनुष्योंको सदा शरीरसे तथा इन्द्रियोंसे पवित्र चाहिये. पांव, तथा रहना हाथ, मख. गुदा 🕇

<sup>🗱</sup> वायुश्वासादिकको वहन करनेवाली. 🕆 मल त्याग करनेवाली इन्द्रियः

उपस्थ<sup>\*</sup> ये पांच कर्मेन्द्रियां हैं. इनकी प्रत्येक स्वामाविक किया करके इन्हें शास्त्रविधिके अनुसार, जल मृत्तिका आदिसे धोकर शुद्ध करना, स्नान करना, इसे शारीरिक शुद्धि कहते हैं. नेत्र, कान, नासिका, जिह्ना, त्वचा, इन ज्ञान—इन्द्रियोंको दुष्ट वासनाओं अर्थात मायासे वचानेसे अन्तःशुद्धि होती है.

भें यिद ये कर्मेन्द्रियां तथा ज्ञानेन्द्रियां सदा सर्वदा शुद्ध रखनेमं न आवें तो ऋमसे शरीर अशुद्ध होकर अन्तःकरणका अज्ञानावरण दृढ होता जाता है और फिर उसकी सारासार विचार करनेकी शक्ति जाती रहनेसे वह उत्तरोत्तर अधम दशाको पहुँच जाता है.

यह मैंने तुझसे सामान्य शुद्धि कही. इस किया कमेंसे अन्तः करण सामान्य रूपसे शुद्ध रहता है, अर्थात् मनुष्यपनेमें उसको प्राप्त हुआ अन्तः - करण शुद्धि करनेके कारण वहुत मिलन नहोते हुए मानुषी स्थितिसे नीच प्रकारका नहीं हो जाता, पर इस अन्तः करणके ऊपर पूर्वके अनेक जन्मोंके पापरूप मलका आवरण तो होता ही है. उसे दूर करनेके लिये तुझको वताये हुए यह नित्य तथा शारीरिक शुद्धिके कमें तथा अपने २ वर्णाश्रमके अनुसार नित्य कमें भी मनुष्यको करने चाहिये वह जो विधिवत् किये जाते हैं तो अवश्य उसके अन्तः करणका पापरूप आवरण मिट जाता है. वह नित्य कमें क्या अपने श्राह्म कमें वया कमें अन्तः करणका पापरूप आवरण मिट जाता है. वह नित्य कमें क्या अपने अपने क्या कमें अन्तः करणको पापरूप मलको दूर करनेके लिये ही धर्मशास्त्रमें उपदिष्ट किये (वतलाये गये) हैं. इस लिये उनसे कभी न चूकना चाहिये. संध्यावंदन व गायत्रीजपको तो तू करता ही है. "

जीवनसिंह बोला—" गुरुदेव! संध्यावंदन तो नित्य त्रिकाल में किसी भूलता नहीं, आपकी आज्ञानुसार सूर्यमंडलस्थ परमात्माके तेजो- मय स्वरूपका ध्यान भी नित्य करता हूं, तथापि में कौन ? यह शंका जबसे मेरे मनमें खड़ी हुई हैं, तबसे तो पढ़नेके समय, संध्यावंदनके समय तथा भोजनादि कमोंके समय मुझे इसी बातका मनन हुआ करता है. इस संबंधमें आपके कहे हुए सिद्धान्त वारम्बार मेरी दृष्टिके आगे खड़े

<sup>. #</sup> मूत्र त्याग करनेकी इन्द्रिय.

रहते हैं. धीर जो बात समझमें नहीं भाती उसके छिये अनेक प्रदन भी उत्पन्न होते हैं, जिन्हें वारम्त्रार पूछ कर में आपको कप्ट देता हूं. कृपा-नाथ ! ऐसा ही एक प्रश्न सुझे किर एत्पन्न हुआ है. आज्ञा हो तो निवेदन करूं. " गुरुजीने कहा-" पुत्र! प्रसन्नतापूर्वक कहो. यह न समझो कि मुझे कष्ट होता है. तू तो भाग्यशाली है ही. पर तेरे कारण में भी बड़ा भाग्यशाली हुआ हूं; क्योंकि अध्यात्मविद्या-प्रखविद्या-भगवत्प्राप्तिसंबंधी प्रश्न करनेवालेकी अपेक्षा जिससे ये प्रश्न किये जायँ वह मनुष्य बड़ा भाग्यशाली है. ऐसे प्रश्न करनेवालेको तो कोई एक शंका होती है और उसके समाधानके लिये वह पृछता है, पर उसके उत्तरदाताको तो शंकाका समाधान फरनेके लिये प्रहाविद्या संबंधी अनेक सिद्धान्तोंका स्मरण, मनन और संशोधन करनेको मथन करना पड़ता है, वड़े २ दृष्टान्त उसके छिये सोचने पड़ते हैं तथा उसका अन्त:करण उतने समयतक केवल ब्रह्मके विचारमें ही लीन हो जाता है. अन्तः करणका सदा ब्रह्मविचारमें निमम रहना यह वड़े भाग्यकी वात है. इस लिये, सुखसे तू अपने मनमें उपजा हुआ प्रश्न कर. " यह सुन जीवनसिंह वोला-" कृपानाथ! पूर्व कहे हुए ज्ञाप्रसंगमें सुमनशर्मा नामके द्विजपुत्रके इतिहासमें आपने शरीर पंचकुटीका वर्णन करते समय कहा था कि, मनुष्यका शरीर पृथ्वी आदिक पांच तत्त्वोंसे बना हुआ है और उसमें चार विभाग-वाला अन्तःकरण मिळनेसे नव तत्त्व हुए हैं और आज अन्तःकरणका स्थान वर्णन करनेमें आप कहते हैं कि मनुष्यका शरीर अस्थि, मांस, रुधिरादिक वस्तुओंसे बना हुआ है, यह कैसे ? " इस प्रश्नके उत्तरमें गुरुजी तत्त्रोंकी व्यवस्था इस प्रकार कहने छगे—" हे वत्स ! इन पांच तत्त्वोंमेंसे प्रथर तत्त्व पर तुम विचार करो. प्रथम तत्त्व पृथिवी है. इस पृथ्वी तत्त्वका शरीरमें क्या २ भाग है, सो तू जानता है ? यदि नहीं जानता, तो तू उसे जान रोम ( बाल ), शरीरके ऊपरकी त्वचा, उसके भीतर रहनेवाली नाडी, उसके भीतरका मांस तथा उसके अंदरकी हड्डी ये सब पृथ्वी तत्त्वके वने हुए भाग हैं. दूसरा तत्त्व जल है. शरीरमेंसे जो प्रस्वेद (पसीना) निकलता है तथा मूत्र, लाल, अन्दरके भागमें रहा हुआ कथिर तथा गुक

अर्थात् विर्य-ये पदार्थे जल तत्त्वसे वने हुए हैं. तेज यह तीसरा तत्त्व है, शरीरकी कांति, निद्रा, आलस, तृषा, श्लुधादि विकार, ये सव तेज तत्त्वके भागसे वनते हैं. चौथा तत्त्व वायु है. शरीरमें जो संकोचन और प्रसारण होता है, शीव्रतासे जो चलना होता है; दौड़ना, घूमना, चलना, फिरना, श्वासोच्छ्वास करना, यह सब शरीरमें रहनेवाले वायु तत्त्वसे होता है. पांचवां तत्त्व आकाश है. शरीरको जो भय लगता है, मोह अथवा अम ( सुलावा ) होता है, शोक होता है, कोध तथा काम व्यापता है तथा शरीरमें का पोलापन यह सब आकाश तत्त्वका विकार है.

" तुझे कदाचित् शंका होगी कि, एक ही पृथ्वी तत्त्वमेंसे रोम, नाड़ी, त्वचा, मांस तथा हड्डी जो परस्पर अत्यन्त भिन्न पदार्थ दिखायी देते हैं वे कैसे वने होंगे ? पर जान छे कि यह प्रत्येक पदार्थ केवल पृथ्वी तत्त्वहीसे नहीं वने, विक उनके साथ दूसरे तत्त्व भी शामिल हैं. किसीमें थोड़ा, किसीमें अधिक इस प्रकार मिले हैं. इसी कारण जुदै २ रूप उत्पन्न हुए हैं. पृथ्वी तत्त्वमें मुख्य भाग पृथ्वीका है तथा वाकीके तत्त्वोंका थोड़ा बहुत मिश्रण होनेसे अस्थि वने हैं, जल तत्त्वका मिश्रण होनेसे मांस वना है, वायु तत्त्वका मिश्रण होनेसे त्वचा वनी है, तेज तत्त्वका मिश्रण होनेसे नाडियां वनी हैं, आकाश तत्त्वका मिश्रण होनेसे रोम वने हैं. इसी प्रकार जल तत्त्वमें जलका मुख्य भाग होनेसे शुक्र वनता है, पृथ्वी तत्त्वका भाग मिलनेसे शोणित अथवा रुधिर वनता है, आकाशका भाग मिलनेसे लार, तेजका भाग मिलनेसे मूत्र बनता है, वायुका भाग मिलनेसे स्वेद वनता है. इसी प्रकार तेज तत्त्वमें तेजका मुख्य माग होनेसे क्षुधा उपजती है, वायुके मिछनेसे तृषा उपजती है, पृथ्वी तत्त्वके मिछनेसे आछस्य इपजता है, आकाश तत्त्वके मिछनेसे निद्रा उपजती है, जलका मिश्रण होनेसे कान्ति उपजती है. वायु तत्त्वमें वायुका मुख्य भाग होनेसे श्वासी-च्छ्रास तथा छोड़नेकी किया उपजती है, आकाशका भाग मिळनेसे शरीरका प्रसारण होता है, पृथ्वी तत्त्वके मिलनेसे आकुंचन अर्थात संकोच होता है, तेजका भाग मिलनेसे चेष्टा अर्थात् अंगींका चलना होता है तथा जलका भाग मिळनेसे चळनेकी क्रिया होती है. आकाश तत्त्वमें मुख्य आकाश तत्त्वका प्रमाण विशेप होनेसे शोक होता है, तेज मिछनेसे क्रोध

होता है, वायु भिलनेसे काम व्यापता है, पृथ्वी भिलनेसे भय व्यापता है और जल तत्त्व भिलनेसे मोह उत्पन्न हुआ करता है ''

'' इस प्रकार इन पांच तत्त्वोंके मिळनेसे प्रथम जन्म, फिर अस्तित्व, फिर वृद्धि, फिर विपरिणाम, फिर अपक्षय और अंतर्मे विनाश, इन छः विकारोंवाले इस प्रत्यक्ष दिखायी देते हुए स्थूल शरीरकी अवस्था होती है. इसमें रहता हुआ जो सूक्ष्म शरीर वह भी इन्हीं तत्त्वोंके सुक्ष्मांशोंसे वना 🦄 हैं और इन सुक्ष्म तत्त्वोंका एक दूसरेके साथ न्यूनाधिक संबंध होनेसे देहमें अनेक प्रकारकी वस्तुएं और क्रिया विक्रियाएं हो जाती हैं. इन सूक्ष्म तस्त्रोंमें रहता हुआ आकाश तत्त्व है. उसका मुख्य स्वरूप पोळापन और वह शरीरके हृद्य स्थानमें मुख्य रूपसे न्याप्त है-इसीमें अन्तः करण है. इसमें ऋमसे दूसरे सूक्ष्म तत्त्व मिछनेसे विभाग होते हैं और जुदी २ क्रियाएं उत्पन्न होती हैं. आकाशरूप अन्तःकरणमें प्रथम किसी वातका स्फुरण होता है तथा उसमें सूक्ष्म वायु तत्त्वका मिश्रण होनेसे मन वना है. यह मन अन्तः-करणमें स्फुरित हुई वृत्ति संबंधी संकल्प विकल्प करता है. आकाशतस्त्रमें 🛒 तेजका सूक्ष्मतत्त्व मिलकर बुद्धि वनी है. यह बुद्धि मनके किये हुए संकल्प विकल्पका निश्चय करती है. आकाशरूप अन्तःकरणमें अप् अर्थात् जलका सूक्ष्मतत्त्व मिलकर चित्त वना है, जो वुद्धिके निश्चय किये हुए संकल्प विकल्पके ऊपर चिंतन व स्मरण करता है. आकाशतत्त्वरूप अन्तः करणमें पृथ्वीका सूक्ष्मतत्त्व मिलकर अहंकार वना है. यह अहंकार अहंता (मैंपना ) है. इसके साथ जीवको 'मैं पने' का स्फुरण अभिमान होता है.

" अव दूसरा सूक्ष्म तत्त्व वायु है. उसमें दूसरे तत्त्वोंके मिछनेसे कर्नेवाछे पांच प्राण जो शरीरका वहन करनेवाछे वाहनके समान हैं वे ऊत्पन्न हुए हैं. सूक्ष्म वायु तत्त्वमें आकाश तत्त्व मिछनेसे व्यान नामक प्राण बना है, जो शरीरके सब अंगोंमें व्याप रहा है और उनकी संधियोंके धूमने फिरनेकी किया उसीसे होती है. वायुमें वायु तत्त्वका भाग मिछनेसे समान नामक वायु उत्पन्न हुआ है, जो शरीरके नाभिस्थानमें रहता है और वहांसे अन्नरस सर्व नाडियोंद्वारा

सारे शरीरमें रोम २ प्रति पहुँचाता है. वायुमें तेज तत्त्वका भाग मिलनेसे उदान नामक प्राण वना है. यह देहमें कंठस्थानमें रहता है और कंठस्थानमें होकर उदरमें एक साथ उतरते हुए अन्न जलका विभाग करता है तथा विकारको प्राप्त होकर स्वप्नादिको दिखाता है. जल तत्त्वका भाग मिलनेसे प्राण नामक प्राण उत्पन्न होता है, जो हृदयमें रहकर स्वासोच्छ्वास करनेका कार्य करता है तथा पृथ्वीतत्त्वका भाग मिलनेसे अपान नामका प्राण उत्पन्न हुआ है, जो गुदास्थानमें रहता है तथा मलका उत्सर्ग कराता है.

"तीसरा सूक्ष्मतत्त्व तेज हैं. इसमें दूसरे तत्त्व मिळनेसे पांच हानेंिन्द्रयां उपजी हैं. ये हानेन्द्रियां शरीरमें नगरके द्वारके समान हैं. तेजमें
आकाशतत्त्व मिळनेसे श्रोत्र (कर्ण) इन्द्रिय उत्पन्न हुई है. वह शब्दका
श्रवण कराती है. वायुतत्त्व मिळनेसे स्पर्शेन्द्रिय उपजी है; यह शरीरकी
त्वचामें रहती है और स्पर्श करते ही शीतोष्ण मृदु कठिन इत्यादि प्रकारोंको जनाती है. उसमें तेजतत्त्व मुख्यत्व करके मिळनेसे चक्षु इन्द्रिय
उत्पन्न हुई है, वह दोनों नेत्रोंमें समभाग रहकर स्वरूप प्रहण कराने तथा
देखानेका काम कराती है. जलतत्व मिळनेसे रसना इन्द्रिय उत्पन्न हुई है.
वह जिह्वाके विषे रहकर मधुर, क्षार, कद्व इत्यादि रसको पहचनवाती है
और पृथ्वीतत्त्व मिळनेसे प्राणेन्द्रिय उत्पन्न हुई है. वह नासिकामें रहकर
सुगंध—दुर्गधादिककी परीक्षा तथा प्रहण कराती है.

"चौथा तत्त्व जल है. उसमें दूसरे तत्त्वोंका मिश्रण होनेसे पांच कमेंन्द्रियां कि जो सूक्ष्म शरीरके सेवकके समान हैं. वे उत्पन्न होकर सारी वाहरकी क्रियाएं करती हैं. जलमें आकाशतत्त्व मिलनेसे वाक् अथवा वाचा इन्द्रिय उत्पन्न हुई है-वह मुखमें रहकर वाणी बोलनेका कार्य करती है. जलमें वायुतत्त्व मिलनेसे पाणि अर्थात् हस्त इन्द्रिय उपजी है और वह दोनों हाथोंमें रहकर लेने-देनेका—पकड़ने फेंकनेका इत्यादि कार्य करती है. जल तत्त्वमें तेज तत्त्व मिलनेसे पाद इन्द्रियकी उत्पत्ति हुई है. वे दोनों पाद पगोंमें रहकर जाना आना, बैठना उठना आदि क्रिया उत्पन्न करते हैं. जलतत्त्वमें जलतत्त्व मिलनेसे शिश्नेन्द्रियकी उत्पत्ति हुई है. वह मूत्रहारमें रहकर मूत्रोत्सर्ग तथा रितमोग कराता है. तथा पृथ्वीतत्त्व मिलनेसे गुदा इन्द्रियकी उत्पत्ति हुई है. वह मलद्वारमें रहकर मलका त्याग करनेका कार्य क़रती है.

पृथ्वी रूप स्क्र्म तत्त्वमें दूसरे तत्त्वोंका न्यूनाधिक मिश्रण होनेसे इन्द्रियोंके द्वारा प्रहण किये जानेवाले अर्थात् भोगनेके विषय उत्पन्न हुए हैं. आकाशतत्त्व मिलनेसे शब्द नामका विषय उत्पन्न होता है, वायु तत्त्व मिलनेसे स्पर्श नामका विषय उत्पन्न उपजता है, तेज तत्त्वके मिलनेसे रूप, जल तत्त्वके मिलनेसे रस, पृथ्वी तत्त्वके मिलनेसे गंध नामका विषय उत्पन्न होता है. इस प्रकार स्क्र्म तत्त्वोंकी व्यवस्था है जोर उनसे स्क्रम शरीर उत्पन्न होता है, इसके सिवाय देहमें दूसरी कितनी ही क्रियाएं निरंतर हुआ करती हैं, वे सब भी उन्हीं तत्त्वोंके मिलनेके कारण समझो मैंने तुमसे पूर्व जो जीवकी सेना कही थी, वह सब जीवकी सेना तू अच्छी तरह पहचान ले. "

## तत्त्वोंका अधिष्ठाताः

गुरुजीके मुखसे स्यूछ देह तथा सूक्ष्म देह और उनके विभागरूप उनमें ज्याप्त स्यूछ, सूक्ष्म तत्त्वोंका विवेचन सुन, जीवनसिंह फिर हाथ जोड़कर बोळा—'' हे क्रपानाथ! आपने मुझे अपनी मेरी निज पहचानके संबंधमें प्रथम दिखाया था कि-हस्त, पाद, शिर, उदर आदिक अंगोंवाळा मेरा स्यूछ श्रिर में नहीं हूं. इसी प्रकार अब मेरे जाननेमें आया कि स्थूछ देहमें रहनेवाळा सूक्ष्म शरीर भी में नहीं. में तो इन दोनों शरीरोंसे न्यारा ही हूं. पर, हे स्वामिन! स्यूछ सूक्ष्म देहोंमेंसे सारी क्रियाओंको एक दूसरेके साथ मिश्रित हुए ये तत्त्व ही स्वतन्त्रताक्षे कराते रहते हैं और ऐसा होते हुए उनमें क्रिछ गड़बड़ नहीं होने पाती क्या १ं गुरुजी वोळे--" वत्स! सारी क्रियाएं ये तत्त्व करते अवश्य हैं तथापि वे स्वतंत्र करें ऐसा तो नहीं है, क्योंकि वे सब जड़ हैं; उनसे स्वतंत्रतापूर्वक तो कोई कार्य हो नहीं सकता. विशेष्तः उनमें अमुक २ प्रकारका नियत गुण तथा वळ तो है ही, तथापि उनका कोई भी नियन्ता न हो तो वे ज्यवस्थामें नहीं रह सकते और न नियत कार्य कर सकते हैं. उदाहरण जैसे कि जगतके ज्यवहारमें वर्तता

अप्रियह तेज तत्त्वका स्थूलक्ष्प है—उसमें दहन करना, प्रकाश करना, उष्णता आदि गुण हैं, तथापि उसको नियममें लिये विना उससे चाहे जैसा कार्य नहीं हो सकता. चृल्हेमें अग्निको सुलगाकर उसपर दाल या चावल सीजनेको रख दिया जावे, पर जो उसकी कोई व्यवस्थानुसार संभाल रखनेवाला न हो तो वह अग्नि उसको कचा रखती है या जला देती है. इसी प्रकार दूसरे सारे तत्त्वोंको भी समझना. इस लिये उनको नियममें रखनेके लिये, प्रत्येक स्थानपर उनके अधिष्ठाता देवताओंको स्थापित कर सचराचरके प्रभु जगदीश्वरने उत्तमोत्तम व्यवस्था कर रखी है.

'हि वत्स! अव हम छोग स्थूछ शरीरके अंगोंको देखें. इस स्थूछ शरीरके आधाररूप जो कर्मेन्द्रियों हैं उनमेंसे वाचा इन्द्रियमें जो वोछ-नेकी शक्ति है उसको नियममें रखनेवाछा अग्नि देवता है. उसकी सत्तासे वाणी वोछनेका ज्यवहार वागिन्द्रिय कर सकती है. दूसरी कर्मेन्द्रिय पाण अर्थात हाथ है. उसका देवता इन्द्र है. उसकी सत्तासे हाथ छेने देनेका काम कर सकते हैं. तीसरी कर्मेन्द्रिय पाद है. उसका देवता उपेन्द्र है. उसकी सत्तासे जाना आनारूप किया पैरोंद्वारा हो सकती है, चौथी कर्मेन्द्रिय शिश्न है. इसका देवता प्रजापति है. इसकी सत्तासे रित तथा मूत्रोत्सर्गादि किया शिश्नद्वारा हो सकती है. पांचवीं कर्मेंद्रिय गुदा है. इसका देवता निर्वरति यम है. इसकी सत्तासे गुदा मछोत्सर्ग कर सकती हैं. इसी प्रकार पांच झानेंद्रियोंके भी अधिष्ठाता देव हैं. "

"श्रोत्र सथवा कर्णरूप ज्ञानेंद्रियका देवता दिशाएं हैं. उनकी सत्तासे कानद्वारा शब्द सुन सकते हैं. दूसरी ज्ञानेंद्रिय त्वचा है. इसका देव वायु है. एपर्शादि जाननेकी जो किया है वह वायुदेवकी सत्तासे होती है. तीसरी ज्ञानेंद्रिय चक्षु है और इसका देवता सूर्य भगवान हैं. उनकी सत्तासे स्वरूप श्रहण करना-देखनेकी क्रिया होती है. चौथी रसनेंद्रिय है. इसका देवता वरुण है, उसकी सत्तासे वह स्वाद जान सकती है. पांचवीं बाणेंद्रिय है. इसके देव अश्विनीकुमार हैं. उनकी सत्तासे यह गंध ग्रहण कर सकती है."

फिर गुरुवर्थने कहा—'' इन कर्मेंद्रियादिका प्रेरक जो अन्तः करण है, उसके भी प्रत्येक विभागपर पृथक् २ देवताओंका अधिष्ठात है. आका-

ज्ञका पोलापनरूप जो अन्तःकरण, उसका देवता विष्णु है. उसकी सत्तासे उसमें स्फ़रण होता है. उसके चार विभागोंमें प्रथम मन है. उसका देवता चंदमा है. उसकी सत्तासे मनमें संकल्प विकल्प उठता है. दूसरा बुद्धि है. इसका देवता ब्रह्मा है. उसकी सत्तासे बुद्धि निश्चय कर सकती है. तीसरा चित्त है. इसका देवता नारायण है और उसकी सत्तासे चित्त चितन करता है और चौथा निमाग अहंकार है. इसका देवता रुद्र है, जिसकी सत्तासे मैंपनेका अभिमान होता है इस प्रकार ये अधिष्ठाता देव अपनी २ सत्तारूप शरीरकी उन २ इंद्रियादिक स्थानोंमें रहकर शरीरधारी वयवा शरीरके राजा जीवकी अस्खिलत सेवा वजाते हैं! ऐसी उत्तमो-त्तम व्यवस्था सर्वनियन्ता जगदीश्वरने की है और अपना अंशरूप जो जीव, उसके ऊपर परम कुपाल परमेश्वरकी कितनी वडी कुपा और प्रीति है, सो देख. इतने पर भी जीव जो कि परमेश्वरसे दूर पड़ गया है, वह अपने मूल पुरुपको मिलनेकी इच्छा न करे, अथवा उसके आधार उप-कारकी गणना न करे तो उसके समान अपराधी तथा कृतन्न कौन कहा जाय ? तू ऐसा कृतन्न ( किये हुए उपकारका वदला न समझनेवाला ) नहीं, पर कृतज्ञ (ऊपकारका माननेवाला) तथा कृतात्मा है, इससे मैं प्रसन्न हूं. अपने अंशी ऐसे परम पुरुष परमात्माके मिलनेकी तेरी उत्कट इच्छा है. यह तो वहुत स्तुतिका पात्र है तथा इसके कारण उस परमेश्वररूप तत्त्वकी प्राप्तिका तू पात्र है. तेरा कल्याण हो. हे पुत्र ! यह जो तुझे मैंने स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरके तत्त्वोंका वर्णन सुनाया, उस परसे तेरी समझमें भाया होगा कि इन दोनों शरीरोंसे तू न्यारा ही है. " जीवनसिंहने कहा-"हे कृपानाय ! मैंने आपकी कृपासे भली भांति समझा कि मैं स्थूल सूक्ष्म शरीर नहीं, पर उनका वर्णन सुननेसे तो मुझको बड़ा आश्चर्य 🕻 होता है कि वही ! ऊपरसे तो साधारण दिखाता है तथा सुंदर स्वच्छ ऐसा मनुष्य शरीर भीतरसे ऐसा विचित्र तथा एक छोटेसे राज्यस्थानके समान विस्तीण है. प्रभो ! क्या सब मनुष्योंका शरीर इसी प्रकार होगा ? ओ हो हो ! सर्वेशक्तिमान् प्रभुकी कैसी अद्भुत रचना है ! " यह सुन ऋषिवर्य-उसके गुरुदेवने कहा-" पुत्र ! ऐसा ही है. उस सर्वशक्तिमान् सर्वेश्वरकी कृति ऐसी ही अद्भुत है! पर त कहता है उतना ही, केवल एक

राज्यस्थान वा देशके समान ही विस्तीर्ण मनुष्यशरीर नहीं ! बल्कि वह तो एक सारे ब्रह्माण्डके समान है. मैंने जो तेरे आगे उसका वर्णन किया, सो विस्तारपूर्वक नहीं, विलक तेरे वालपनेके अनुभवसे तेरी समझमें आसके ऐसा संक्षेपसे वर्णन किया है, तथापि उसका विस्तार बहुत बड़ा है." पिंड और ब्रह्माण्ड.

"जैसा विस्तार इस समय सृष्टिके स्थानरूप ब्रह्माण्डका है, वैसा ही विस्तार इस पिंड अर्थात् शरीरका है. इसी छिये पिंडको ब्रह्माण्डकी उपमा देनेमें आती है. ब्रह्मरूप अंड अर्थात् अंडा जैसे छंवा गोळ आकारमें होता है, वैसे ही गर्भस्थानमें प्राणीका देह अंडेके आकारमें होता है. वह वहांसे वाहर निकल छूट जानेके पीछे लंबा चौड़ा होता है; इसी प्रकार ब्रह्मा-ण्डका विराटरूप उत्पन्न हुआ है. ब्रह्माण्डमं जैसे मध्यमें आकाश तथा नीचे भूमिसे लेकर पातालतक सात लोक तथा अंतरिक्षसे लेकर ब्रह्मलोकतक सात छोक हैं. वैसे ही पिंडमें भी हैं. पिंडमें वीचमें आकाशका भाग नाभिसे हृदय-तकका और नामिसे नीचे पेडू, उपस्थ, गुदा, ऊरू, जंघा, पाद तथा पादतल, ये सात अंग पाताल लोक हैं. नाभिसे ऊपर हृदय, कंठ, मुख, नासिका, नेत्र, श्रोत्र और शिर ये सात ऊर्ध्व छोक हैं. पृथ्वीसे ऊपर स्वर्गीदिक ऊर्ध्व लोक, जैसे उत्तरोत्तर एक दूसरेसे अधिकाधिक तेजस्वी तथा पवित्र हैं, वैसे ही शरीरके उत्तरोत्तर ऊपरके अंग भी वड़े तेजस्वी तथा पवित्र हैं. ब्रह्माण्डमें जैसे छोटी वड़ी असंख्य सरिताएं जल वहन करती ही रहती हैं वैसे ही पिंडमें शोणित रूप जल वहन करनेवाली असंख्य छोटी. बड़ी नाडियां है. ब्रह्माण्डमें जैसे भूमिपर बड़े २ पर्वत हैं वैसे ही पिंडमें वडी २ अस्थियां हैं. ब्रह्माण्डमें जैसे वृक्ष, छता तथा असंख्य वनस्पतियां हैं वैसे ही पिंडमें भी असंख्य केश तथा रोमावली हैं. ब्रह्माण्डमें जैसे. समद्र तथा जलाशय हैं, वैसे ही पिंडमें भी जलके स्थानरूप मध्यमें महासमुद्र है. ब्रह्माण्डमें जैसे स्वर्ग तथा नरक है, वैसे ही मल मूत्राशय नरक तथा मस्तकमें के हृद्यादिसे ऊपरके अंग एक एकसे वहकर स्वर्गकी भांति हैं. ब्रह्माण्डमें जैसे प्रचण्ड वायु वहती है, वैसे ही पिण्डमें निरन्तर श्वासोच्छ्वास रूप नायु वहा करती है, ब्रह्माण्डमें जैसे सूर्य, चन्द्रमा प्रकाश करते हैं वैसे ही पिंडमें दो नेत्र शरीरकी प्रकाशित करते

हैं. ब्रह्माण्डमें जैसे इन्द्रादिक लोकपाल तथा दिग्पालोंको उन २ लोकों तथा दिशाओंका पालन करनेका अधिकार सौंपा हुआ है तथा वे नियमानुसार अपना २ कर्तव्य पालन करते हैं, उसी प्रकार पिंडमें भी इन्द्रियां तथा अंगरूप दिशाओं तथा लोकोंका परिपालन उन २ के अधिष्ठाता इन्द्रादिक देन किया करते हैं. ब्रह्माण्डमें जैसे ये सब असंख्य प्राणी हैं, उनकी उत्पत्ति, स्थिति और लय तथा निर्वाह उसीमें होता है, उसी प्रकार पिंडमें भी कृमि, कीट, आदिक जंतु उपजते हैं, स्थिति भोगते हैं और मरते हैं. इस प्रकार सारे ब्रह्माण्डके साथ प्राणीके पिण्डकी समता की जा सकती है."

## अनन्त सृष्टि और जगदुदुम्बर.

इतना कह कर उन ऋषिवरने जीवनसिंहसे कहा—'हे वत्स जीवन! तू पूछता है कि क्या सब मनुष्योंका शरीर ऐसा ही होगा श युन, कि जो रचना तेरे शरीरकी वाहर भीतरसे पहले नुसे वतायी गयी है वैसी ही रचना संसारके प्रत्येक मनुष्यकी है तथा मनुष्यके अतिरिक्त दूसरे प्राणि-योंकी शरीररचना भी उसी प्रकार हुई है. तथापि उनके अंग छोटे वड़े होनेसे उनमें थोड़ा वहुत फेरफार है. विचार कर कि इस ब्रह्माण्ड सृष्टिके मनुष्य प्राणी तथा दूसरे सर्व पश्च, पक्षी आदिक तथा जलचर भूचरा-दिक प्राणी कितने असंख्य अगणित हैं; इन प्रत्येक प्राणीकी पिंड-रचना ब्रह्माण्ड हैं. क्योंकि उनके अन्दर रहते हुए छुमिकीटादिक प्राणियोंको तो वे अपने आश्रयस्थानरूप होते ही एक ब्रह्माण्डके समान दिखाई पड़ते हैं. उनका ब्रह्माण्ड तो यही है. तूने अपने वागों खड़ा हुआ उद्वरका ब्रह्म देखा है श चलो इस नुम चलकर देखें. उसे देखते ही तेरे ध्यानमें आवेगा कि प्रत्येक प्राणीका पिंड उसके प्रमाणमें एक ब्रह्माण्डरूप ही है. "

ऐसा कह, वह महात्मा ऋषि (मुनि) तत्काल क्षपने व्यासनसे उठकर खड़े हो गये फिर परम अधिकारी तथा अति प्रिय ऐसे शिष्य जीवन-सिंहको साथ ले, रथमें बैठ, राजवाटिकामें गये. इस सुन्दर वाटिकाके

मध्यभागमें, एक वड़ा विशाल, ऊंचा तथा चौफेर शाखा प्रशाखाओंसे वंडे फैलाववाला उदुम्बर ( गूलर ) वृक्ष खड़ा था. उसे देखते ही जीवनसिंह वोला—''प्रभो ! देखो, यह गूलर ! अहो ! कितना बड़ा विशाल और गंभीर है! हे गुरुजी! दूसरे बड़े २ वृक्षोंकी अपेक्षा इसमें एक बड़ा आश्चर्य दिखायी पड़ता है कि दूसरे वृक्षोंमें जहां डालियोंके सिरेपर फूल फल आते हैं वहां इस बृक्षमें तो ठीक घड़ [तना]से लेकर सिरीतक तले ऊपर असंख्य फल लगे हैं. " गुरुजीने कहा-" इसके द्वारा ही मैं तुझे उपदेश करूंगा. इसमें जो अद्भुत चमत्कार है उसे तू देख. जा, इसके तनेमें छगा हुआ वह वड़ा तथा पका फल तोड़ ला. " जीवनने फल लाकर गुरुके हाथमें दिया, तव गुरुने कहा-" यह तुझे देखनेमें इस समय एक वहुत छोटा फल मालूम होता है, परन्तु यह ऐसा नहीं, विचारपूर्वक देखें तो यह एक वड़ा ब्रह्माण्ड है. ब्रह्माण्डमें तुझसे कहा गया है कि असंख्य जीवोंका समूह होता है, वैसे ही इसमें भी असंख्य जीव हैं. ऐसे कहते २ गुरुजीने ज्यों ही धीरे २ उस फलको फोड़ा, तोड़ा त्यों ही उसमें असंख्य प्राणी फड़फड़ाहट करके उड़ने छगे तथा फिर उसमें प्रविष्ट होने छगे. " अहो यह क्या ?" जीवन वोला–" कृपानाथ ! एक छोटेसे फलमें कितने जीव! क्या इन सब फलोंमें ऐसे ही जीव होंगे ?" गुरुने कहा-"हां ! जैसा ही फल वढ़ा और पका, वैसे ही जीव बढ़े. इच्छा हो तो जांच-पड़ताल लो. " जीवनने जुदी २ डालियोंसे कितने ही फल तोड़ २ कर देखे. उन सबमें असंख्य जीव देख २ कर उसे वड़ा आश्चर्य हुआ. तव गुरुने कहा-" पुत्र ! देखा, इस एक २ फल्में कितने २ जीव हैं ? " "जीवनने कहा-" प्रभो ! असंख्य ! " गुरुजी-ने कहा—" अच्छा तो, ऐसे फल इस वृक्षमें कितने छगे होंगे ?" जीवनने कहा—" पिताजी ! असंख्य ! इनकी गणना कैसे हो सकती हैं ? " गुरुजीने कहा—" जब तक इस फलका प्राणी फलहीमें रहता है तव तक तो जानता भी नहीं होगा, कि मैं जैसे अपने समान बहुतसे जीवोंके साथ यहां इस फलमें हूं, वैसे ही दूसरे फलोंमें दूसरे जीव भी होंगे, नहीं ! वह तो गूळरके अन्दर ही सारा संसार जानता है. इसी प्रकार इस

वढे ब्रह्माण्डमें रहता हुआ मनुष्य प्राणी भी अज्ञानवशात् जहां रहता है उसीको सारा संसार मानता है, पर ऐसा नहीं, जैसा यह एक गूल्सका वृक्ष है, वैसा ही परमात्माका विश्वव्यापी विराटरूप भी है. असंख्य जीवोंसे भरे हुए असंख्य फल जैसे इस वृक्षके तनेसे चोटीतक लगे हुए हैं, वैसे ही यह सारे ब्रह्माण्ड भी परम पुरुष परमात्माके विराटरूप शरीर में वसते हैं. यह उदुम्बर जो इस समय एक वार फला है उसके सारे फल एक बार पक कर गिर जाने पर वह फिर केवल निष्किचनके समान फल. फूछ और पत्तोंसे रहित हो जायगा, पर उनकी ऋतु आते ही जैसा आज मालूम होता है वैसे ही नये फल, फूल पत्तों सहित हो जायगा. ब्रह्माण्डकी रचना भी ऐसी ही है. जिस जगतुको तू आंज देखता है, वह जगतू ही नहीं, विक कल्पान्तमें सारा विश्वमंडल ब्रह्माण्डमें भरे हुए अनेक जीवों सहित, विना जीवोंका हो जायगा. एक मात्र निरंजन निराकार शेपशायी भगवान् नारायण वालमुकुंद स्वरूप अपने करकमलसे पादारविंदको मुखारविंदमें लगाकर जिसका गुणगान महात्मा लोग कर रहे हैं ऐसे पवित्र तथा अमृतसे भी अधिक स्वादवाले रसका पान करता हुआ अक्षय वटके ऊपर विराजमान रहेगा. जैसे उद्दुम्बरके फलों तथा जुदै २ फलोंमे रहते हुए जीवोंका जुदा २ ब्रह्माण्ड है परन्तु उन सवका मूल-स्थान एक उदुंबर वृक्ष ही हैं वैसे ही अनेक ब्रह्माण्डोंका मूछ स्थान एक परमात्मा ही हैं. जैसे उदुम्बर वृक्षमेंसे जुदे २ समय नये २ फल भौर जीव उत्पन्न होते हैं वैसे ही परमात्मारूपी उदुम्बर वृक्षमेंसे भी अनेक ब्रह्माण्ड वारम्बार कल्पके आरंभमें उत्पन्न होते हैं. जैसे उदुम्बर वृक्षके फलोंमें अनेक जीव भरे हुए रहते हैं वैसे ही परमात्माके अनेक ब्रह्माण्डोंमें अनेक प्रकारके जीव समाये रहते हैं. यह जगत भी उनमेंका एक ब्रह्माण्ड है. इस ब्रह्माण्डमें हम तुमसे अनेक जीव हैं. वे स्थूल शरीरसे किये हुए कर्मवंधनकी फांसीसे जकड़े हुए हैं. इसीसे जीव अपने मूळ स्थानको भूळ गया है. पर उसका नित्यका आश्रयस्थान तो एक निराकार, निरंजन तथा सर्वन्यापक परमात्मा ही है. तू पूछेगा कि ये सब प्राणी मात्र उसे क्यों नहीं जान सकते ? इसका उत्तर इतना ही है कि इसे लोकफे जीवको कर्म ही अझानका कारण हो जाता है. कर्मसे देहकी

प्राप्ति, देहप्राप्तिसे प्रिया प्रिय, उससे राग, हेप तथा पुन: कर्मबंधन होता है. इन कर्मोंके भोगनेके लिये वार २ जन्म धारण करना पड़ता है. इसी प्रकार सारे संसारका चक्र चळता रहता है तथा इस सवका कारण अज्ञान-माया है. इस मायाके पाशमें वंधा हुआ जीव सत्को न जाननेसे अहंकारमें ह्वा रहता है और आवर्जन विसर्जनका भागी बनता है. इस मायासे मोहित जीव, में और मेरा, ऐसी असत् बुद्धिमें घिर कर कर्ममार्गमें भ्रमता है तथा स्वप्नकी भांति अहंता ममतामें जकड़ कर पुत्र, स्त्री, धन क़ुदुंवमें सत्य बुद्धि रख कर भ्रमता है तथा तमोगुणसे भ्रम कर, मूल भटक कर, उठझ पुठझ कर अनित्य और अनात्म दुःखोंमें विपरीत अर्थात् नित्य मौर आत्मवृद्धिवाला वन कर, द्वैतमें आनन्द मान, आत्मा परमात्माके पहचाननेसे दूर रहता है. इससे मुक्त होनेके लिये जीवको मायापितकी मायाका नाश करनेको आग्रहसे परम पुरुपार्थ करना चाहिये. इस मायाका नाश ज्ञानप्राप्तिसे होता है. ज्ञानके नाश विना राग द्वेष नहीं भिटता. कमेके त्याग विना ज्ञानकी प्राप्ति नहीं और ज्ञानकी प्राप्ति विना संसारकी निवृत्ति नहीं होती. जीवको परमात्माका ज्ञान न होनेसे ही घटमाला रहट की मांति ऊपर नीचे चक्रमें घूमना पड़ता है. परन्तु ज्यों ही उसे सत्य पदार्थकी प्राप्ति होती है और वह आत्मस्वरूपको समझता है तभी उसका वाह्य अर्चन पूजन तथा पूज्य पूजकभाव नाशको प्राप्त होता है और अन्तरंगमें एकाकार वृत्तिको प्राप्त होता है. "

इस प्रकार अनेक रीतिसे राजपुत्र जीवनसिंहको जीव तथा ब्रह्माण्ड की एकताका स्वरूप, महात्मा गुरुदेवने वहुत दिन तक समझाया, उस अपरसे जीवनसिंहकी दृत्ति धीरे २ परमात्माके स्वरूपके साथ एकतार होने छगी.

# 'मकड़ीका जाला—नया त्रह्माण्ड-

एक दिन गुरुदेव शिष्य जीवनसिंहके महलमें बैठे थे. उन्होंने जीवन-सिंहसे कहा—" हे बत्स जीवन! परमात्माकी माया ऐसी अंदुत और विशाल है कि वह साधारण मनुष्यके लक्ष्यमें नहीं भा सकती, परमात्मासे ही यह सारा जगत् वेष्टित (चिरा) हुआ है तथा जो झुछ भासता है वह उसकी मायाका ही प्रकाश है. इस मायाके कारण अनेक जीव, अनेक ब्रह्माण्ड और अनेक प्रकारका वैचित्र्य देखनेमें आता है. यह दृष्टिमात्रसे ही देखा जाता है, परन्तु वास्तवमें परमात्मासे कुछ भी अछग नहीं, भिन्न नहीं. हे शिष्य जीवनसिंह! इस सामने भीतपर दिखाते मकड़ीके जाले पर तू दृष्टि कर! इस जालेके वीचमें तुझे क्या दिखायी पड़ता है?"

जीवनसिंहने कहा—" गुरुदेव ! यह तो एक जीव है. "

गुरुदेवने फिर पूछा--'' इसके दूसरे भागोंपर दृष्टि कर, वहां क्या देखनेमें आता है, उसको देख तथा उसका ध्यान पूर्वक अवलोकन कर !" जीवनसिंहने अच्छी तरह ध्यान देकर मकड़ीके जालेका अवलोकन किया और फिर बोला-" हे महाराज ! वीचमें रहती हुई मकड़ीके मुंहमेंसे निकले हुए अनेक तन्तु में देखता हूं. वे उसके आस पास फैल गये हैं. इन तंतुओंमेंसे भी निकले हुए अन्य अनेक तन्तु मुझे दीख रहे हैं. सव तन्तुओंके भी अनेक विभाग हो गये हैं. सूक्ष्म दृष्टिसे उन तन्तुओंमें खाली आखोंसे देखनेमें न आवें ऐसे जन्तु खेळ रहे हैं. इनमेंसे कोई २ जन्तु तो अपने मूलस्थानकी ओर जानेका प्रयत्न कर रहे हैं. कितने ही सम्हल कर चलनेवाले जन्तु मूलस्थानके वहुत ही समीप जा चढ़े हैं. कितने ही जन्तु चढ़े और फिर गिर पड़े हैं. कितने जन्तुओंका आश्रय स्थान दूट गया है, इससे वे नीचे गिर पड़े हैं. रे! इस सीमापर पड़े हुए जन्तु तो जरा भी ऊंचे चढ़नेका प्रयत्न नहीं करते, वह तो दूसरे जन्तुओंके साथ जालेमें ऐसे जकड़ गये हैं कि वड़े वडे कष्ट करके भी नहीं छूट सकते, फिर ऊंचे चढ़ ही कैसे सकते हैं ? है गुरुदेव ! देखो ! देखो ! यह एक जन्तु मूळ तन्तुके पास पहुँच गया ! अहो ! हो ! वह इसमें मिल गया, विलीन हो गया, अब तो विल्कुल ही दिखाई नहीं पड़ता कि वह कहां गया. फिर देखो ! मुख्य जन्तु मकड़ी अपने पासके एक जालेको संकुचित करके दूसरे पासके जालेको बढ़ाती है और वहां नये जन्तु दिखाई पड़ते हैं. इस मकड़ीके आसपासका स्थान वहुत दृढ़ होते हुए वहां तो कोई जन्तु देखनेमें भाता ही नहीं. सब जन्तु जो बड़े २ छिद्र हैं उनमें दिखाई देते हैं और वहांके वहीं भटकते हैं. " क्षणभर

पीछे आश्चर्यचिकत होता जीवनसिंह बोला—" झरे! यह क्या ? यह जाला तो छोटा होने लगा, मकड़ी अपने विषे सारा जाला समेट लेती है! अहोहो! जन्तु भी थोड़ेसे रह गये, छोटे होगये, अरे! अब जाला विल- कुल दिखाई नहीं देता. केवल एक मकड़ी ही है. अब न उसके पास जन्तु हैं और न जाला है. "

जीवनसिंह मकड़ी की यह अद्भुत लीला देख, गुरुके समीप बैठ, प्रणाम कर वोला--'' हे गुरुदेव! इस मकड़ीकी छीला तो अद्भुत जान पड़ती है. " गुरुदेवने कहा-" हे परम भाग्यशाली शिष्य! यह मकड़ी तो अन्याकृत है पर उसने न्याकृत होकर यह नामरूप जनाया. न्याकृतमेंसे अन्याकृत होते हुए अद्यापि नामरूपसे वह न्याकृतही हैं. वैसे ही परमात्मा अन्याकृत-न्याकृत है. चित्त जैसे अपने रूपको जानता नहीं, भेद जैसे भेदका निर्वाह नहीं कर सकता, वैसे ही अपने तथा परायेको मुलावा देनेमें संभावनासे भी परकी घटना-नृतन २ लीला उपजानेमें कुशल परमात्माकी माया विश्रमसे मोह उपजा कर जो सत् नहीं उसे सत् मनाती है तथा इसीस यह जीव जगत्-संसारको सत् मानता है, पर वह सत् नहीं, यह इस मकड़ीकी अन्याकृत लीलासे भली भांति तूने समझा होगा. मकड़ी तथा उसके जालाके समान ही इस ब्रह्मांडकी लीला-रचना है. जैसे मकड़ी मूल है तथा उसकी छारमेंसे सारा यह जगत्रूप जाला वँघा है, वैसे ही पर-मात्मा एक ही और सनातन है तथा यह जगत् जो देखनेमें आता है वह उसकी मायाका जाला है. मकड़ीको कहां २ इच्छा होती है वहीं वहीं वह अपना जाला वांघती है, उसी तरह परमात्माको भी जहां २ इच्ला होती है वहां २ वह जगत्को रचता है. उसे कामना हुई कि मैं अनेक हो जाऊं, जन्मूं-उपजूं. उसने तपतपा. उसने तपद्वारा संसारकी रचना की और रच कर इस मकड़ीकी लीलाकी तरह सबमें अनुप्रवेश किया और वह सत् तथा असत् दोनों रूप रहा, पर असत् नाशवन्त रहा और सत् सत् ही. जैसे इस मकड़ीके जालेंमें छोटे वड़े मोटे पतले खंड देखनेमें आते हैं, वैसे ही परमात्माकी सृष्टिमें छोटे बड़े अनेक ब्रह्माण्ड हैं; मफड़ीके जालेके खंडोंमें भी जैसे वारीक २ खंड हैं तथा उनमें अनेक जन्तु बसते हैं, वैसे ही. इस

ब्रह्माण्डमें भी अनेक खंड तथा प्रतिखंड हैं, जिनमें अनेक जन्तु वसते हैं. जैसे मकड़ीमेंसे ये जन्तु उत्पन्न हुए हैं, वैसे ही ब्रह्माण्डके जीव भी पर-मात्मामंसे उत्पन्न हुए हैं. जैसे मकड़ीके जालेमें दिखाई देते हुए कोई २ जीव ऊंचे चढ़नेका प्रयत्न करते हैं, वैसे ही ब्रह्माण्डके जीव भी अपने सत्कर्भ योगसे आत्मज्ञान संपादन करके ऊपर चढते हैं. जालेमें कितने ही जन्तु पीछे पड़ते देखे हैं, कारण कि उनका आश्रयस्थान दढ़ नहीं था. सद्गुरुका समागम हुआ नहीं और जीवोंका कर्मवासनावंध छूटा नहीं, भावना उत्तम और दृढ हुई नहीं, सत्संगका रंग पका चढ़ा नहीं, हरिरसमें तर वतर नहीं हुआ, ऐसा जीव ऊंचा चढने पर भी इसी प्रकार नीचे गिर पड़ता है. जालेकी सीमापर वॅंध जानेवाले जीव, मायामें रचेपचे रहनेवाले जगन्नगरके जीव हैं. मकड़ीके समीपका स्थान वहुत ही सुदृढ़ है. इस स्थानमें रहनेवाला जीव धीरे २ आगे वढ़ कर जैसे थोड़ें समयमें लीन हो जाता है, वैसे ही संसारी जीव, कर्म करते करते, भक्तिका पोपण कर धीरे २ स्वरूपकी दृढ़ भूमिमें पहुँच कर, ज्ञानी वन, सव मायाका त्याग कर, निरंजन होकर, परमात्मामें विलीन हो जाता है. परमात्मामें एकतार हो जानेवाले जीवोंको गिरनेका डर बहुत थोड़ा है, जरा भी नहीं तथा गिरें भी तो परमात्मपदको शीव प्राप्त होते हैं यही सुक्त ! सुक्ति ! छूटना ! सायुज्यता ! कैवल्य ! निर्वाण ! जैसे मकड़ीके जालेमें निलीन हुआ जीन, फिर सूक्ष्म दृष्टिसे भी निकलता हुआ दिखायी नहीं दिया, वैसे ही परमात्मामें विलीत हुआ जीव भी फिर जन्ममरणको प्राप्त होता ही नहीं. उस जालेमें कितने ही जीवोंको तूने ऊंची भूमिमें भी चढ़ते देखा है. वे अधिकारी हैं, परन्तु अनन्यता प्राप्त कर- र् नेकी उनकी शक्तिमें कचापन होनेसे—वासनासे मुक्त न होनेसे, सातवीं भूमिकामें पहुँचनेकी शक्तिवाळे हुए नहीं, इससे वे नीचेकी भूमिकाओंमें ही अटके रहते हैं. जब तक जीव, निर्वासन, निष्काम, निर्छेप, असंग, क्रियारहित, अहंता, ममतासे रहित वन, अच्युत स्थानका प्रवासी नहीं होता तब तक वह दान, तप, पुण्य, परमार्थ, यजन, याजन, सेवन, पूजन, अर्चन करनेवाला रहता है और वह पांचवी छठी

भूमिका तक ही पहुँचनेकी गित रखता है. जैसे मकड़ी अन्तमें अपने सारे जालको अपने ही विषे समा छेती है, उसी प्रकार अपनेमेंसे उत्पन्न हुए इस संसारको अपने विषे परमात्मा छीन कर छेता है. जन इच्छा होती है तब अपनी मायाको अपनेमें समेट छेता है. इस मायाको भेद कर इसी कल्पमें जो जीव परम पदको प्राप्त करते हैं, उनको जीवन मरणका चक्र किर नहीं भोगना पड़ता. पुनः परमात्माकी जब इच्छा होती है, तब अपने मायाजालको फैला देता है. मुक्त जीवके विना अन्य सबको इस मायाके जालमें लिपटना-रमण श्रमण करना, क्लेश भोगना—सर्जित होता है.

" हे जीवनसिंह ! इस लोकके जीव परमात्मासे उत्पन्न होकर परमात्मामें ही समानेवाले हैं. यही मतुष्यदेहका सफल कर्तव्य है. पर यह वात कुळ सहज और शीव्रताकी नहीं. जगत्का जीव वासनाका—मोहका—अहता ममताका कीड़ा ही वना रहता है. इससे वह चार खानें जो परमात्माने उत्पन्न की हैं उन्हींमें अपने २ कर्मानुसार उसका रमण, अमण हुआ करता है. इसमें मनुष्यदेह मिलना, यह अति दुर्लभ है. तथा उसमें भी ज्ञानकी प्राप्ति होनी, यह अति कठिन है. परमात्माके मायिक जालकी लीला ही ऐसी अलोकिक है कि जहां तक जीव शुद्ध सात्विक वृत्तिको प्राप्त नहीं होता, वहां तक उस जीवका सव प्रयत्न मायामें अधिकसे अधिक लिपटता ही रहता है."

# मनुष्यदेह सार्थक करनेवाला है।

" प्रिय वत्स ! जैसे किसी जन्मांधको निर्मेछ नेत्र प्राप्त हो, किंवा जन्मरोगीको सुखदायी असृत प्राप्त हो, निर्धनको धनका भंडार प्राप्त हो, अथवा वह वैभव सुखासनपर विराजे और उससे उसे जो आनंद प्राप्त हो, वैसा ही आनंद पूर्व जन्मके संस्कारी जीवको मनुष्यदेह प्राप्त होने पर होता है. पर, यह मनुष्यदेह प्राप्त होकर कितनोंहीको हर्ष होता है और उसीमें वह जीव कुछ भी सत्कर्म किये विना अथवा नया संपादन किये विना प्राण छोड़ देता है तो फिर चौरासीकी रहँदमाछामें चकर खाता रहता है. संसारकी मायाको देखा. उसीमें मोहांध वन कर कितने ही जीव

तो विक्षिप्त मनके वन जाते हैं. वे बाग वगीचे, घोड़ा, गाड़ी, कनक, कांता तथा कीर्ति, धंधे रोजगार और व्यवहारमें ही छीन वन जाते हैं. परन्तु जो बात्मशोधनमें उत्सुक हैं, पूर्व जन्मके सुकर्मके पाशसे कुछ अंशमें वैधे हुए हैं, वे ही इस मनुष्यदेहको सार्थक करनेमें प्रयत्नशील रहते हैं. वे जगतकी मायासे निर्छिप्त रहते हैं. उनकी वृत्तिका स्थान उच्चतम ही रहता है. उनका मोह-जो इसे मोह कहिये तो परम पवित्र पुरुपोत्तमके चरणार-विंदपर ही रहता है. प्रसंग पाकर यदि उनको माया वाघ करती है तो उसके साथ ने पूरा २ युद्ध करते हैं और इस प्रकार युद्ध करते २ किसी समय मायापर विजय पानेसे पूर्व ही मृत्युको प्राप्त होते हैं; तो दूसरे जन्ममें पुन: मनुष्यदेहको प्राप्त करके, अपने जन्मका-देहका सार्थक करनेमें समर्थ होते हैं. जिसने पूर्व जन्ममें मायाकी उपेक्षा की है, निर्वाधित रूपसे मायापर विजय प्राप्त करनेका श्रम किया है वह इस जन्ममें विजय ही को प्राप्त होता है और अनंत जन्मके अज्ञानका नारा करता है तथा बहुत ही संभाल कर मनुष्यदेहको व्यतीत करता है. इतनेहींमें जव उसे सहुरुका समागम होता है, तव वह अपनी मनुष्यदेहको सिद्ध करता है. इस पर मैं तुझसे एक दृष्टान्त कहता हूं, उसे तू अवण कर."

# जन्मद्रिद्रीको पारसप्राप्ति

एक अत्यन्त दरिद्री और महाक्रपण जीव था. वह दमड़ी दमड़ीका संग्रह करता था. किसी समय वह गिरिराजके समीप जा पहुँचा. उसके पूर्वजन्मके सत्कर्म और सुदैवसे अकस्मात् गिरिकंदरामेंसे एक देदी-प्यमान उज्जवल बहुत बड़ा हीरा प्राप्त हुआ. इससे उस दरिद्रीके आनंदका पार नहीं रहा. उस हीरेको उसने पेटके साथ दवा कर रखा, फिर गलेसे लगाया, आंखोंसे लगाया, हर्षसे नाचने लगा तथा क्षणक्षण उसके प्रका- शको देखने लगा. उसको इतना वड़ा आनंद था कि त्रिमुबनमें भी न समाये. इस आनंदमें उसकी भूख प्यास भी उड़ गयी. गिरिकंदरामेंसे उसे जो हीरा मिला था उसे कोई ले न ले (छीन न ले) इस भयसे वह कितनी ही देरतक तो गिरिकंदराहीमें छिपा रहा.

एक समय छिपते छुकते वह गिरिकंदरामेंसे वाहर निकल और चित्तमें बहुत घवराया. किसी निर्भय स्थानमें जाकर जो हीरा मणि उसे प्राप्त हुआ था उसका सुख—आनंद भोगनेका विचार करने छगा. वह हक्षा वक्षा होकर चारों ओर देखता था कि कदाचित ऐसा न हो कि कोई हीरा छीन छे! ऐसा भय होनेपर सम्हाल करता आगे जाता था, इतनेमें मार्गमें उसे एक पुरुपका दर्शन हुआ. उसे देखकर वह बहुत घवराया. यह पुरुष परम कल्याणकर्ता संत था. वह तो उदासीन था, पर उस दिरिद्रीको यह भय था कि कहीं हीरा न छीन छेवे, इस भयसे वह मुट्ठी वांधकर ऐसा दौड़ा कि उसे आसपासका कुछ भी भान न रहा. ऐसा करनेसे वह मार्गमें गहरे कुएमें गिर पड़ा.

दैवयोगसे उस संतने इसे कुंएमें गिरते देख लिया. वह उसके पास गया और उस दरिद्रीको कुएमेंसे निकालनेका प्रयत्न करने लगा. पर हुँदैवके मुखमें लिपटे हुए इस मनुष्यके नेत्र नहीं खुळे यह नहीं समझा कि यह संत तो परोपकारी है-तारनेवाला है. उसने तो उलटा यही जाना कि यह आदमी अवस्य मेरा हीरा छीन छेगा, इस भयसे वह दरिद्री दहाड़ मारकर रोने छगा. यह देख संतको वड़ा आश्चर्य हुआ. संयोगवश दरिद्रीके हाथका हीरा संतकी दृष्टि पड़ गया. उसे देखकर संतको विचार हुआ, कि इस मूर्खके हाथमें यह रत्न पड़ गया है इसी कारण इसको हुपोन्माद हो रहा है. यदि इसको महामणि प्राप्त हो तो इसकी क्या दशा हो ? तव संतने उससे कहा-" कि हे हीरकमणि प्राप्त करनेवाले जीव ! अच्छा हुआ कि मैं तुझे मिल गया. यदि कोई छुचा लफंगा तुझे मिला होता तो तेरे इस हीरेको छीन ही छेता और तृद्दिनिका दरिंद्री ही फिर हो जाता. पर अव निर्भय रह, मुझपर विश्वास कर, श्रद्धा रख तथा जैसा में कहूं वैसा ही करेगा तो इस हीरेसे तेरा सब दरिद्र चला जायगा. इस मणिके प्रतापसे तू परम आनंदका भोक्ता होगा. इस समय तो मेरे साथ चल तथा मेरा वसव क्या है सो तू देख ! " इतना कहकर, संत महात्मा अपना वैभव दिखानेके लिये, उस जन्मदरिद्रीको छुएमेंसे निकाल अपने आश्रमप्रति हे गया. जन्मद्दिति ऐसे जीवको संत महात्माके ऐश्वर्यका

अनुमान न था. वह कि कितना होगा. उसको इसकी कल्पना भी न थी. क्योंकि जो एक तुच्छ हीराके लाभसे अपना अहोभाग्य मानता था, उस जीवको दिन्यमणिकी कल्पना कहांसे हो ? फिर वह संत महात्मा उसे अपने साथ अपने आश्रममें ले गया वहां वह क्या देखता है कि हीरेके बढ़े ? पर्वत, हीरेकी नदी, हीरेके वृक्ष, हीरेकी भूमि, हीरेकी छत, ऐसा सब हीरेहीका दिखाई दिया. जहां टिष्ट करे, जहां पर रखे, जहां स्पर्श करे वहां सब ठिकाने ही हीरेका प्रकाश था यह देखते ही उस जन्मद्रितीको मूर्च्छां आ गयी. जब उस सत्पुरुषकी शुश्रुषासे, उस जन्मद्रितीको मूर्च्छां आ गयी. जब उस सत्पुरुषकी शुश्रुषासे, उस जन्मद्रितीको मूर्च्छां आगी, तब तो वह नाचने, कूदने और हर्षके आंसू बहाने लगा. आनंदके आंसू वर्षाने लगा. उसके मनको जो आनंद हुआ वह उसका मन ही जाने; उस आनंदका वर्णन करना मेरी शक्तिसे बाहर है. कभी तो वह हीरा की नदीके घाट पर जा बैठे, फिर बहांसे उठकर हीरेके पर्वतपर जा बैठे; फिर हीरेके वृक्षसे जा मेटे तथा क्षणभरमें हीरेके पर्लंग पर जाकर लेट रहे, कभी हीरेके हिंडोले पर जा हुले ! उसकी यह दशा होग्यी !

इस महात्मा संतकी ऐसी अछौकिक गति थी. फिर उसने उस जन्म-दरिद्रीको उसकी निद्रामेंसे जायत कर उसके शरीर पर दृष्टि करनेको कहा. आश्चर्य ! वह भी हीरामय ! सचमुच ! अहो हो ! मैं आप भी हीरा ! मिण ! माणिक ! अहा हा !! मेरे समान कौन भाग्यशाळी होगा? वह ऐसा विचारने छगा.

पर इतनी गड़बड़में इस जन्मदिरितिका गिरिकंदरामेंसे प्राप्त पहला अलप हीरा, कहीं गिर पड़ा तथा हीरेकी सृष्टिमें रहता हुआ जन्मदिरित्री पुरुष उस हीरेकी कनीके लिये, कूट कूट कर रोने लगा. वत्सजीवन ! देख कौतुक ! वह उस हीरकमूमिमें है. जहां पृथ्वी, पानी, पर्वत, बृक्ष, प्राणी, पदार्थ मात्र हीरेके ही हैं, जहां देखो वहां हीरे ही हीरे हैं, सचे हीरे हैं, पर यह जन्मदिरित्री, इस हीरेकी भूमिमें उस हीरेकी एक कनीको खोजने लगा. यह देख उस संत महात्माको वड़ी हँसी आयी. उसने कहा—" अरे ओ मूर्ख ! पागल ! इस हीरेकी भूमिमें रहनेपर, स्वत: स्वयंप्रकाश हीरा होने पर, इस परिच्छिल हीरेके लिये तु क्यों खेद करता है ? जैसा तेरा

हीरा था वैसे तो अनेक हीरे तेरे पैरोंके नीचे पड़े हैं तथा इस हीरामय पत्थरमेंसे जो हीरेकी एक शिछा तेरे ऊपर गिरे तो तृ दब कर मर जाय, ऐसे वड़े २ हीरे सर्वत्र पड़े हैं. पर तृ एक हीरेकी कनीके छिये शोक करता है. सचमुच तू भाग्यहीन दरिद्रीका दरिद्री ही रहा. जो कोई भाग्यवान दरिद्री एक बार इस भूमिमें पैर रखता है तो वह कभी अभागा नहीं रह सकता, क्योंकि स्वयं श्रीमान वन जाता है. यहां किसी प्रकारका प्रतिबंध नहीं, तो भी तृ एक हीराकी कनीके छिये रोता है. यह तृ कैसा भाग्यहीन ! यह सब तेरा है. तेरी इच्छा हो उतने हीरे छे जा. तुझे किसी प्रकारका प्रतिबंध नहीं! " यह कह कर वह महात्मा अंतर्धान हो गया.

फिर वह दरिद्री आनंदसे उस हीरेके प्रदेशमें विहार करने लगा तथा उस हीरक भूमिका आप ही स्वामी है इससे अधिकाधिक आंनंदसे उस भूमिका सुख भोगने लगा. वह आनंदमें मस्त था. इस समय वह पूर्वेके दरिद्रीपनके छिये शर्माने छगा और अपने आपको निःसीम अखंड श्रीमान् मानने लगा. अब उसे दरिद्र तो स्वप्नमें भी दर्शन नहीं देता. एक समय इस अमूल्य मणिमय देशका विस्तार कितना होगा, यह देखनेको वह तत्पर हुआ और स्वस्थानमेंसे निकला, चारों ओर फिरने छगा, चछते २ थक गया, पर इस हीरक प्रदेशकी सीमा नहीं दिखाई दी. ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, दायें, वायें जहां दृष्टि फेंके वहां अपूर्वे मणिमय प्रदेश ही वह देखता था. यह देख उसे वड़ा आश्चर्य, अत्यंत प्रमोद, निरतिशयानंद प्राप्त हुआ. पुनः फिरता फिरता वह मूळ स्थानके आगे आ पहुँचा वहां गिरिकंदरामेंसे प्राप्त हुई हीरकमणिका **उसे स्मरण** हो आया. इतनेमें वह हीरा उसकी दृष्टि पड़ा. अव वह जन्मदृद्धि पूर्वका भिखारी न था, इससे उस हीरेको हाथमें छे हँसकर कहने छगा-" अपनी दरिद्रावस्थामें प्राप्त हुए इस हीरेको अब मैं क्या करूं ? इसे गलेमें बांचू, या माथेपर रक्खूं, हाथमें बांचूं या पैरमें पहनूं, इससे मुझे क्या थानंद होगा, मैं द्रिद्री था तब यह हीरा अमूल्य था; तब मुझे इसकी कुछ कीमत भी थी, पर आज जहां मैं स्वयं मणिनय हूं, दिशायें भी मणिनय हैं, भूमि भी मणिमय है, मैं जहां देखता हूं वहां हीरा, मोती, माणिक,

पन्ना आदि ही दिखाई पड़ते हैं, वहां इस टुकड़ेकी क्या गिनती ? क्या कीमत ? क्या शोभा ? इससे क्या आनंद ? आज में हीरक देशका स्वामी हूं, चाहे जितना हीरा छेऊं तो कोई रोकनेवाला नहीं. छि: !! टुकड़ा-तुच्छ! अल्प! इसको क्या करूं ? ऐसे कह कर उस हीराको फेंक दिया. क्योंकि आज तो वह श्रीमान्का श्रीमान् था. आज उसकी श्रीमन्ताईका पार न था. संसारके सव जीवोंसे श्रेष्ठ था. इस समय उसके वैभवका पार न था. आज उसके दरिद्रका नाश हो गया है. आज वह निश्चित तथा शान्त वन गया था. उसकी उदासीनता सदाके छिये मिट गयी थी."

महात्मा गुरुदेवने जीवनसे कहा-" हे राजपुत्र ! मनुष्यदेह प्राप्त होनेके पीछे सद्गुरुके समागमसे जो अवस्था प्राप्त होती है वह ऐसी ही है. प्रियं जीवनसिंह ! दृष्टान्तका रहस्य तू समझा होगा. न समझा हो तो सन. जीव आत्मज्ञान-विद्वत्संन्यासके विना परम स्थानको नहीं पाता. इस छोकका जीव 'तत्त्वमसि ' के ज्ञानके विना जन्मद्रित्री ही है. ऐसे जीवको कर्म, यज्ञ, तप, दानादि वा उपासना, प्रभुभजन, सेवन, " स्मरण, पूजादिक हीरा प्राप्त हुआ है: ये सब हीरेकी कनीके समान ही हैं. " तत्त्वमसि " समझानेवाले गुरु तथा संतसमागमसे उस जीवने जाना कि खपास्य और उपासक में ही हूं, अर्थात सबका त्याग कर जिस परमात्मामें विलीन हुआ है, वह परमात्माका रूप भी में ही हूं. ऐसा जानना, यह उसकी हीरक भूमि है. इस भूमिमें पहुँचनेके पश्चात् उसे अन्य हीराकी तरह फर्मपर वा बाह्य उपासनापर प्रेम रहता नहीं, और आनन्द भी होता नहीं. हीरेकी जो कनी जीवको प्राप्त हुई वह वाहरकी कर्म उपासना है. इन कर्म, खपासनाओंमें अनेक जन्मद्रिद्री जीव अपनेको कृतकर्य मान आनंदित होते हैं, पर सद्गुरुके समागमसे जो मणिमय प्रदेश प्राप्त हुआ है वह प्राप्त होते ही, पिंडब्रह्माण्डकी एकता होते ही, जीवशिवका भेद टूटते ही जैसे जन्मद्रितिको महातेजस्वी हीरा प्राप्त हो जानेपर हीरेकी कनी तुच्छ मार्ख्स पड़ती है, वैसे ही बाह्यकी प्रपंचकी पूजा सेवामें, मायाके विदारनेवाले परमतस्वके जाननेवाले जीवको-आत्मदर्शीको लेश मात्र भी आनंद नहीं होता. यह आनंद स्वल्प है, काल पाकर नाशको प्राप्त होनेवाला

है, परन्तु अविच्छित्र परव्रह्मकी छीछामें ही एकतार वनकर शुद्ध आत्म-दशीं—सात्विक भावनामें मस्त जीव, जिस अखंड आनंदको भोगता है, उस आनंदका वर्णन नहीं हो सकता. इस स्थितिको प्राप्त होनेवाछा जीव, में कौन ? कहांसे आया ? यह विचार करनेका भाग्यशाछी वनता है, जानता है, दूपितका त्याग कर निर्मछ-अमछका प्रहण कर शुद्ध सात्विक निरंजन हो संसारसे तिरकर मुक्तदशाके सुखका अनुभव करता है.

"ऐसी स्थिति प्राप्त करनेके लिये, हे शिष्य! जो ज्ञान जीव शिवका असेद-श्रह्मांडकी रचनाका रहस्य, मैंने तुझे समझाया है, उसका तृ विचार कर और अपने नेश्नसे एक लक्ष कर, उसकी सीमापर देख तव तुझे क्या प्रत्यक्ष होता है? तेरी दृष्टिके आवरण तथा विक्षेप शक्तिसे रहित होनेपर तृ देखेगा कि तू जीन है! उसमें जो दृष्टिगोचर होगा उससे तेरे नेश्रपटल खुल जायँगे और स्वस्वरूपका यथार्थ दर्शन होगा," इस प्रकार कहकर गुरुदेवने शिष्यकी पीठ ठोककर-थपथपाकर जीवनसिंहको 'निजानंदके स्वरूपमें एकतार होनेकी आज्ञा दी.

# जीवनसिंहका विद्वत्संन्यास.

फिर जीवनसिंह नहा धोके स्वच्छ होकर गुरुकी आज्ञानुसार पद्मासन लगा दृष्टि नासात्रपर स्थिर करके गुरुके समीप वैठा. गुरुने कहा"हे शिष्य! अब अपनी वहिर्वृत्तिको अन्तर्भुखी कर तथा वृत्ति रूपसे जो व्यष्टि तुझे प्रकट दिखायी देता है, उसे सकुंचित कर स्थूल देहका भान भूल कर उसका समष्टिमें विलय कर फिर अन्तः करणको दृढ कर तथा सब भूमि प्रदेशका लय हो गया हो ऐसी वृत्ति कर नेत्र मीचके तुझे जो दिखायी देता है उसे तू देख."

गुरुकी आज्ञानुसार जीवनसिंह सब वृत्तियोंको संकुचित करके सम-प्रिके विलासमें अपनी सादिवक वृत्तियोंको आरोपण कर धीरे २ सारे संसारको जलमय देखने लगा; फिर धीरे २ सब विपयोंको जलमें इवता देखने लगा. जलकी लहरें दौड़ती हों, इस प्रकार उसकी अंतर्देष्टिमें दिखायी देने लगा. इस समय अनेक लहरें उठकर लय पाती थीं. इस विशाल जलप्रदेशके मध्यके अवकाशमें एक दिव्य ज्योति उसे गालुम होने

लगी. यह ज्योति क्षणमें जलसे जुदी दीखती और क्षणमें जलमें तिरोहित दीखंती थी. वह सर्वत्र ज्याप्त थी. यह ज्योति क्षणमें अणुसे भी परम अणु थी और फिर ब्रह्मांडसे भी वड़ी माछम पड़ती थी. ये जलकी तरंगें जलमेंसे उपन कर जलहींमें लीन हो जाती थीं; जलके बाहर नहीं जाती थी. इस जलप्रदेशके वीचमें अधिष्ठानरूप जो ज्योति दिखाती थी, वह ज्योंही उसे दिखायी दी कि तुरत ही गुरुने समाधिनिष्ठ जीवनसिंहसे कहा-" हे शिष्य! इस अधिष्ठानके मध्यमें दृष्टि लगा." तुरन्त जीवनर्सिहने दृष्टि लगायी और वोला-" हे गुरुदेव! यह अधिष्ठान तो विश्वरूप दिखायी पड़ता है. '' गुरुने कहा-" दश्य, दशन तथा द्रष्टा यहां भिन्न नहीं; तृही अपने आपको देखनेवाला है. साक्षी, वृत्ति, भावना, संवेदना, किया, विश्व यह सब तेरे अपने ही नाम रूप हैं. देख, स्थिर होकर देख, वह तृही है!" स्थिर होकर जीवनसिंहने एक तार हो, उस चिद्विलास अधिष्ठानमें अपनी दृष्टि लगाकर क्या देखा कि स्वस्वरूप देखनेवाळा और दृश्य भिन्न नहीं था. दोनों एकही थे. अपनी सूहम देहपर दृष्टि की तो अपने आपको देखा. ज्योतिके मध्यमें देखा तो वहां भी अपने आपको देखा. वह जहां देखे वहां अपने आपहीको देखे; यह देख वह परमानंदमें विलीन होता गया.

उसे समाधिसे मुक्त करनेके लिये गुरुदेवने जागृत किया. इस देहकी उसकी दृष्टि खुली हुई थी. पर राजपुत्र अंतर स्थितिमें पूर्ववत् था. इस कारण क्षणभर तो उसकी दृष्टिमें यह लोक माल्यम ही न हुआ उसकी वृत्ति व्यप्टि परिच्छिन्नको भूलकर अपार व्याप रही थी. वह स्वतः वोला-"में अलपपरिच्छिन्न नहीं, में सर्वाधार, सर्वस्वरूप, सर्वात्मा, सृष्टिकी उत्पत्ति, स्थिति और लयका कर्ता हूं. माया यह मेरी अंशभूत शिंक है. मेरी इच्छा प्रमाण लीला फैलाती है. त्रिमूर्ति भी मेरा अंश है. मेरी आज्ञानुस्तर सृष्टिकी व्यवस्था होती रहती है, इस मेरे निमिधोन्मेष्में कित्ती सृष्टि हुई और कितनी गयी, यह जाय भी नहीं पड़ता. हे देव! में अनाधानते हूं, जैसे उद्युवरमें अनेक प्रकारके जीवोंका अन्तवांस है, वैसे ही प्रकारके जीव हैं, जीवोंमें अनेक प्रकारके जीवोंका अन्तवांस है, वैसे ही

मेरेसे ओतप्रोत अनन्त ब्रह्माण्ड मुझमें परमाणुवत् आन्दोलन कर रहे हैं. अपने स्वरूपकी वैभवलीलामें में मौज करता हूं. मुझे वंध क्या और मोक्ष क्या ? में त्रिकालावाधित अखंड एक रस हूं, सर्वेन्यापी हूं, सर्वेमें में हूं, शब्द भी में हूं—शब्दातीत भी में हूं. ''

# परम प्राप्तिसे परम स्वरूप.

ऐसे कहते २ गुरुकी दृष्टि जीवनसिंहपर पड़ते ही क्षण २ जीवन-सिंहकी दृष्टि (आंख) मिचने छगी; पुनः वह अपार परमानंद सागरमें तैरने छगा. सुविचारशीछ ! यही दशा उस ब्रह्मानुभवकी उन्मत्त दशा है. ज्यापकानुभूतिको ज्यापकके साथ तन्मयता हुई—उसके सव संस्कार छूट गये—प्रारच्य कर्मरूपी चरखेमें रहनेवाछी कुकडी (अंड्रिया) ज्ञाना-ग्निसे भस्म होगयी. फिर जीवनसिंह जाग्रत हुआ और सावधान होकर वोछा—"हे भगवन ! सुझे केसी दशा प्राप्त हुई सो में नहीं जानता. उस दशामें में क्या २ वक गया, उसे कहनेमें सुझे संकोच होता है." गुरुने कहा— "हे वत्स! में छतकार्य हुआ हूं. अव तू निर्भय तथा निःशंक हो. इस स्थितिमें तूने जो कुछ कहा, वह शक्ति ही कुछ निराष्टी थी. सित्रपातमें जो शक्ति आती है और उसमें जीव भड़क २ उठता है, उस तरहकी यह शक्ति नहीं थी, परन्तु उससे विलक्षण थी. यह दिव्य शक्ति है. ' वह तू है ' तथा 'वह में नहीं,' इन दो वचनोंका भेदाभेद अब तुझे स्वप्ररूप ही रहेगा. तू अब यथेच्छ स्वच्छंदपनसे विहार कर. अब तूने जाना कि तू कोन ? ''

जीवनसिंह गुरुके चरणकमलोंपर माथा रखकर बोला—" हे नाथ! हैं गुरुदेव! में क्या कहूं ? सचमुच में तुम्हारा हूं, तुम मेरे नहीं तरंग संमु-द्रिके हैं, समुद्र तरंगका नहीं हे प्रभु! आपकी पूर्ण कृपापसादसे मेंने सत् जाना है तथा मुझे अपने शुद्ध आत्मस्वरूपका ज्ञान हुआ है. हे महाराज! विश्वरूपमें व्याप्त होनेवाली अपनी व्याप्तिको मैंने भलीमांति देखा है. इस सवमें में हूं, यह सत्य है, तथापि हे मगवन ! व्यष्टिके व्यवहारसे मुझे जो भान होता है उस प्रकार, में तुम्हारा दास और तुम मेरे उपास्य हो; इस लिये हे गुरुदेव! तुम मुझे अपनी उपासना करने दो! " तपस्यी गुरुदेवने

कहा-''तेरी आत्मनिष्ठा पूर्ण है. तेरी इच्छामें आवे सो कर. तू जो करेगा, उसका फल तुझे अपने आपही भोगना है. ईश्वरके परम भक्तकी जो सात्विक अनन्यभक्ति, वही आत्मनिष्ठा है. परम आत्मनिष्ठ भक्तप्रति अपना प्रेम दक्षित करते हुए परमात्माने अभय वर दिया है, कि " ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् " ज्ञानी तो मेरा आत्माही है. परमात्माका यह अमृत-वचन है, जिसने परमात्माका अमृतवचन पहचाना है तथा परमात्माका शुद्ध सात्विक स्वरूप पहचाना है, वही सञ्चा भक्त है, वही नित्य सुखरूप है तथा वही नित्य मुक्त है। गुणातीत तुर्यावस्थाका शुद्ध सात्विक स्वरूप झाज तेरे विपे जायत् हुआ है. इसीसे तू आज 'दासोऽहम्' कहकर मुझे पूजता है, परन्तु 'दासोऽहम्' तथा 'शिवोऽहम्' इन दोनोंमें कुछ भी अन्तर नहीं. 'दासोऽहम्' यह जगत्-नाटक है, परन्तु उसका सूत्रधार भी तूही है, 'दासोऽहम् ' या 'शिवोऽहम् ' इनमें कुछ भेद् न होनेपर भी यह भेद जहांतक जीवमें अल्पता है, वहांतक प्रतीत होता है. अभी तैरा सातवां पटल खुलना वाकी है, उसका यह चिह्न है-जगन्नगरमें दिखाते हुए प्रत्येक नाटकोंका यह स्वरूप है. तू सचमुच शिवरूप है तथा यह जगत् भी शिवरूप है. भेदका माछ्म होना यह अज्ञानकी छीला है. श्रीकृष्ण परमात्माने अपने साक्षात् स्वरूपका दर्शन कौरवोंकी सभामें तथा महाभारतके युद्धमें अर्जुनको कराया है, उसपरसे हे वत्स ! तू देख सकेगा कि इस जगतके सब जीवोंका केन्द्रस्थान वही परब्रह्म परमात्मा है, शुद्धाधिकारीको ही इस आत्मरूपका साक्षात्कार होता है. आत्मसाक्षा-त्कारवाला निर्गुणमें लीन होता है. इस पदका अधिकार प्राप्त हुआ तभी जीवको सर्वकर्म त्यागी और संकल्पसंन्यासी वनना चाहिये. सर्वकर्मका त्याग, अर्थात् जगन्मात्रमें जो जो कर्म करनेमें आते हैं उन उन कर्मीमें दोपारोप करना, उनको त्यागना तथा उन त्यागे हुए कर्मीको न करना, यदि करनेकी आवश्यकता हो तो सर्व कर्म परमात्माको अर्पण करना तथा सर्व संकल्पका त्याग करना, यही विचक्षणका मोक्ष है. फला-भिसंधिके त्यागसे जो जीव-भक्त-अनुन्यभक्त-जगतमें विचरता है, वहीं भक्त सचा ज्ञानी है, वहीं भक्त सायुज्य मुक्तिको पाकर परमात्माकी

अनंतराक्तिका भजन करता हुआ उसीमें नित्य निवास करता है हे शिष्य ! मैंने तुझसे कहा कि 'वह तू है ' इसमें तू शब्दका छक्ष्यार्थ तू आप ही है. तू 'दासोऽहम्' भले मान, पर 'शिवोऽहम्' यही तेरा नित्य शुद्ध स्वरूप है. इस रूपमें 'दासोऽहम्' होते हुए 'शिवोऽहम्' है और 'शिवोऽहम्' होते हुए 'दासोऽहम्' रहोगे. हे शिष्य ! इस स्थितिसे पूणे हुआ जीव, आप ही ब्रह्म हैं, स्वयं सिचदानंद ब्रह्म है पीछे भले ही वह इस विश्वमें रहकर उसका आनंद भोगे और मायाकी वृत्तिको अथवा उस वृत्तिमें लीन न होकर तटस्थ मात्र साक्षीरूप देखता हुआ वह निजानंद मात्रका भोक्ता ही बनता है.

वृत्ति—वासनाका लय, यही संपूर्ण मुक्तिका साधन है. इस साधनकी किसी कालमें तथा किसी भी स्थिति उपेक्षा न करनी चाहिये. हे शील-सम्पन्न! तेरी स्थिति नूतन होगयी है. तू कौन है, सो तूने जाना है. तेरे पिताने जो पढ़ानेके लिये मुझे सौंपा था, सो मैंने तुझे पढ़ाया मेरा तुझको पूर्ण आशीर्वाद है कि तू परमात्माकी अखण्ड लीलाके स्थानका निवासी होगा पुन: तू देख कि तू कौन है! ''

# जीवन्मुक्तकी दशाः

अपनी आंतर और बाह्य दृष्टिमं एक चित्तसे देखते देखते जीवन-सिंहको फिर समाधि होगयी, पुनः उसको अखंड अविनाशी ज्योतिका दर्शन हुआ. निमिषमात्र देखनेसे ही वह ज्योति स्वमय माल्स्म हुई. ज्योति सो जीवन और जीवन सो ज्योति ! ज्योति ही ज्योति ! सर्वत्र वासुदेव-मय, अन्य कुछ भी नहीं. एक परम पुरुष परमेश्वर-पुरुषोत्तम-जगदीश-परमात्मा ! अन्य कोई नहीं. इस स्थितिको प्राप्त हुआ जीवनसिंह समा-धिमेंसे मुक्त हो वोला-" हे भगवन् ! आज मेरी वृत्ति अनिवंचनीय हो पड़ी है. उसे व्यक्त करनेका मुझमें सामर्थ्य नहीं. में ही सिंचदानंद स्वरूप रहा हुआ, स्वसत्तासे सबमें ओतप्रोत हूं. मेरी व्यावहारिक वृत्तिका लय हो गया है. जहां वृत्ति नहीं, वहां विषयामास भी कहांसे हो ? जहां वृत्ति तथा विषयोंका मेरे स्वरूपमें लय हुआ है, वहां स्वसत्ता भी कहां हो ? अहां स्वसत्ताका लय हुआ है, वहां द्रष्टा, दर्शन और दृश्य भी कहांसे हो १ में किसका साक्षी तथा किसका प्रकाशक १ में तो केवल स्वस्वरूप हूं, निजात्मा निजानंद हूं, में असुक हूं, ऐसा में नहीं देखता हे गुरुदेव ! इस समय मुझमें क्या हो रहा है सो में वाणीद्वारा कह नहीं सकता. "

गुरुने कहा—"हे बत्स! बस! यह जो उद्गार तेरे मुखमेंसे निकला है यही तेरी अवस्था है. जेसे शकरका स्वाद शकर नहीं जानती, उसके स्वादका मनुज्य चाहे जैसे वर्णन करे, पर शकरका स्वाद-मिठास वर्णनसे वर्णित नहीं हो सकती. वैसी ही स्थित कैवल्य पदके प्राप्त करने-वालेकी है, ऐसा है कि वैसा है, इस प्रकार कैवल्य स्थिति वर्णन नहीं की जा सकती, जो जानता है वही जानता है. जो जानता नहीं वहीं ककता है, वर्णन करता है. पर जाननेवालेको तो इसके लिये कोई शब्द ही नहीं मिलता. वह कहे क्या, क्या वर्णन करे, क्या दिखावे ? हे शिष्य ! मेरा वोलना, कहना तथा तेरा मुनना, यहीं संपूर्ण होता है. हे सच्छिल्य ! जो ज्ञानलाभ तुझे हुआ हे, उससे तू कृतकृत्य है. एक बार तू मुझे हृदयसे लगा लेने दे." ऐसा कह गुरुदेवने जीवनसिंहका आर्लिंगन किया फिर गुरुदेव शिष्यको प्रेमपूर्वक आशीर्वाद देकर वहांसे विदा हुए.

जिस जीवनसिंहने गुरुके मुखसे ज्ञान श्रवण किया था, मनन किया था तथा जो कैवल्य दशाको प्राप्त हुआ था, वह जीवनसिंह जीवन्सुक्त होता हुआ अपने पिताका दिया हुआ राज्य भोग कर अन्तमें स्वस्वरूपमें विलीन हो, कालकमसे परमोत्तम अक्षय ऐसे कैवल्य धामका वासी हुआ.

यह छंता इतिहास कह कर हिमगिरिके महात्माने सुविचारसे कहा— ं " हे सुविचार ! वास्तवमें जीव कौन है और उसका शुद्ध सात्विक स्वरूप क्या है, इसका तुझे संपूर्ण ज्ञान हुआ होगा. इस विचारका अवण मनन करके, इस स्थितिको हमेशा छक्ष्यमें रखकर वह स्थिति तुझे प्राप्त हो; यही मेरा तुझे भी आशीर्वाद है. " ऐसा कहकर हिमगिरिके महात्मा समाधिस्थ हो गये. तब महात्माको साष्टांग दंडवत् कर सुविचार अपनी स्नीके साथ विदा हुआ

जो अद्भुत कथा महात्माने कही थी, उसका उसी क्षणसे वह मनन करने लगा. उसने धीरे २ अपने शुद्ध स्वरूपके देखनेका अभ्यास आरंभ किया तथा सव मानसिक वृत्तियोंको संकुचित करके जिस स्वरूपका जीवनसिंहने दर्शन किया था, जसे प्राप्त करनेके लिये अश्रान्त श्रम किया. प्रथम तो वह स्वस्वरूप देखनेको समर्थ ही नहीं हुआ, पर धीरे २ शुद्ध सात्विक भावको प्राप्त होकर वह श्रीकृष्णचन्द्रके ध्यानमें एकतार हो गया तथा अन्तमें वह स्वयं श्रीकृष्ण रूप ही वन गया. जलमें, स्यलमें, वनस्पतिमें, आकाशमें तथा अपने स्वरूपमें भी उसको श्रीकृष्णका स्वरूप देखनेमें आया. यह उसकी स्थिति अधिक कालतक ठहर नहीं सकी, परन्तु जिस क्षण वह 'श्रीकृष्णोऽहम्'की स्थितिको प्राप्त हुआ था, उस समयको वह अहोभाग्य मानने लगा. **उसके संस्कार पूर्ण न हुए होनेसे उस स्थितिका वह संपूर्ण** अनुभव नहीं ले सका. परन्तु जो मार्ग अपनेको दर्शानेमें आया है - उसका क्षणेक अनुभव होनेसे भी वह अपना अहोभाग्य मानकर आनंदुमें कहोल करने लगा. जिस समय सुविचारशर्मा इस स्थितिका अनुभव करता था, उस समय उसकी स्त्री छदालिंग भी उस स्वरूपमें रमण करती देखनेमें आयी. द्वैतनाश हो गया, अद्वैतका साम्राज्य सर्वत्र व्याप गया और समाधिके अंतमें ' अही गुरुदेव! आपकी कृपासे में भाग्य-शाली वना हूं. ' ऐसा कहता हुआ वह हर्षकी मूच्छिमें ऐसा निमन्न हुआ कि प्रभात होने तक भी उसकी त्यावस्थाका नशा उतरा ही नहीं.





# द्वितीय विन्दु

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# काम जीता उसने जगत् जीता.

पराञ्चि लानि व्यवण्यस्वयंभूस्तस्मात्पराङ् पश्यति नान्तरात्मम् । कश्चिद्वीरः प्रत्यगात्मानमेश्वराष्टतचश्चरम्रतस्वमिच्छन् ॥

अर्थ—परमात्माने इन्द्रियां बाह्य विषयोंका प्रकाश करनेवाली बनायी हैं और इनकी अन्तर्विषयोंका प्रकाश करनेवाली सामर्थ्यका नाश किया है, इस लिये इन्द्रियां बाह्य विषयोंको देख सकती हैं, अन्तरात्माको नहीं देख सकतीं: परन्तु कोई धीर विवेकी पुरुष अमृतत्व—मोक्षकी इच्छासे नेत्रको मींचकर नेत्रादिक इन्द्रियोंको विषयोंसे रोककर परमात्माका दर्शन करता है.

~~!@!#@##@#@#(%!~~

#### PPERECERE

श्रीभगवान् सूर्यनारायणके पूर्व दिशामें उद्दय होनेसे पूर्व, वे दंपित स्नान अविवादावादावान संध्यादि नित्यकर्मसे निष्ठत्त हो सूर्यको अर्घ प्रदान करके गुरुके आश्रमकी ओर सिधारे जहां गगनमेदी हिमालयका सौन्दर्य संपूर्ण दीप रहा था. दिव्य फलफूलवाले वृक्षोंकी घटा चारों ओर छा रही थीं. पितव- पावनी गंगाका प्रवाह खल २ आवाज करता वहता था. आकाश निर्मल था. हिमिगिरिके वर्फसे ढके हुए शिखर दृष्टिको आनंद दे रहेथे. दूर २ की गुफाओं में ऋषि गुनि परमात्माके ध्यानमें निमग्न हो रहे थे. उनके प्रभु- भजनका घोष कानोंको परम आनंदमें लीन करता था. गुरुसेवामें परायण शिष्य ऋषि गुनियोंकी होमसामग्री इकट्ठी करनेमें गुँथे हुए थे. आका- शमेंसे दिव्य गानका मधुर २ स्वर गुनायी देता था. उससे हृदय परम उझास पा रहा था. माथिक मनके महार्योंका मन मोहरहित बनता था. यक्ष, किन्नर, गंधर्व, विद्याधरादि दिन्य पुरुष शंकर समान उन महात्माकी पणिकुटीके आसपास मधुर स्वरसे गान आरंभ कर रहे थे. दशों दिशाओं में ऐसा अलोकिक सौन्दर्थ प्रदीप्त हो रहा था कि उसे देखकर दंपतीने यह धारणा की कि यह कोई देवमूमि ही है.

ऐसी अलौकिक शोभाको देखते २ वे दंपत्ती मार्गमें आते हुए दिव्य वृक्षोंके दिव्य सुगंधित पुष्प, पत्र तथा मीठे फल लेकर गुरुके आश्रमकी ओर चले. गुरुदेव अभी समाधिस्थ थे. उनके चरणकमलमें प्रणाम करके दंपती चरणसमीप वेठे तथा गुरु समाधिमेंसे जागृत हों उससे पहले सुगंधित पुष्पोंकी गुही हुई माला गुरुके कंठमें आरोपण करनेकी आतुरतासे, गुरुके मुखकमलका एक दृष्टिसे पान करने लगे.

पूर्व दिवसके उपदेशसे दंपतीका हृदय केवल निर्भय हुआ था. िकसी प्रकारकी सांसारिक इच्छाका उनके हृदयमें स्थान नहीं रहा था. उनके मनमें एक मात्र कामना थी, एक ही इच्छा थी, एक ही मनोरथ था, एक ही भावना थी और वह गुरुद्दीन तथा गुरु वचन पर प्रेम, परम श्रद्धा—स्वरूपके ज्ञानकी प्राप्ति ! यही वासना थी. यह माया नहीं किंतु यह शुद्ध सात्विक भावना थी. नया २ सात्माका कल्याण करनेवाला उपदेश सुनना तथा उसका मनन करना इसीके लिये दोनों जने सित सातुर थे. दोनों जने यही विचारते थे कि गुरुजीकी कव समाधि जगे और उपदेश करें, इसके लिये अति उत्कंठित हो रहे थे.

घड़ी गयी, दो घड़ी गयीं. गुरुदेव समाधिमेंसे जागृत हुए. नारायण! नारायण! तथा ॐतत्सत्का शब्द उचारण करने छगे. तुरंत ही दंपतीने उठकर गुरुचरणमें प्रणाम किया. गुरुदेवने ऊंचा हाथ करके दोनोंको आशीर्वाद दिया और वैठनेका संकेत किया. दोनों स्त्री पुरुष बैठे. इसके पीछे गुरुदेव नित्यकर्ममें छग गये.

# ब्रह्मवित् कौन ?

कुछ देरतक तो योगेश्वर भगवान् ध्यानस्थ रहे, फिर नेत्र उघाड़ कर शिष्यका निरंतर कल्याण चाहनेवाले गुरुदेव बोले—" हे वत्स ! तू

कौन है, सो तुने जाना ? देखा ! विचारा ! अनुभव किया ! हां, तुने जाना कि देहगेहमें गुप्त वास करनेवाला जीव साक्षात निजरूपका अंशी है—अरे वही है, पर इस जगत्में रहनेवाला अलप प्राणी, इस देह तथा गेहको ही सर्वस्व मान उसका अंशी वन वैठा है. वह कुटुंव परिवारमें सदा रचापचा रहता है, ' मेरा मेरा ' कह अनेक झगड़ोंमें पड़ अनेक कप्ट सहन करता है, अहंता और ममतामें छीन रहता है तथा छातीपर हाय रख मैंने किया, मैं ही करूंगा, यह मेरा, यह तेरा, 'अमुक पदार्थ नहीं दूंगा ' ' फलाना लेऊंगा ' ऐसे अभिमानमें तदाकार हो मस्त वन,मधु पीनेवाले मर्कटकी भांति डोल रहा है। पर काल-मृत्यु-जन्म-मरण, धावर्जन और विसर्जन-परम पदार्थ-परम कल्याणरूप परमात्माका क्षण-भर भी विचार नहीं करता वैसे ही भय भी नहीं करता. अविद्या जो माया उसके तुच्छ दासकी यह छीछा है. संसारमें दिखायी देते हुए मायिक पदार्थ कैसे नाशवान् हैं, स्त्री, पुत्र, धन, कीर्तिमें क्या २ दोप हैं, इसका इसे क्षणभर भी विचार नहीं होता. जगती, प्रफुछ होती, शोभती और कुम्हि-छाती कुसुमकलीको देख जन्म, वृद्धि-जीवन और मरणसे चेतनेको समर्थ नहीं होता, परन्तु जो नाशवान् है उसे पकड़नेको दौड़ दौड कर, मारमार कर प्रयास करता जाता है, इसका कारण क्या ? जवतक पुरुषमेंसे अहंबृत्तिका नाश नहीं हुआ, तवतक अविद्यासे माने हुए पदार्थपर ही उसकी ममता रहती है तथा वही इस अहंता ममताका कारण है, वही ममता-प्रीति-वासना अकल्याणमें आगे बढ़ाती है, यही माया है. परन्तु जैसे सर्प कांचलीका त्याग करके पुनः उस कांचलीका स्पर्श नहीं करता, उस पर दृष्टि भी नहीं डाळता, उसी प्रकार संसारमें रचापचा पुरुष भी विद्याकी उपासना करके जब तक मायारूप कांचलीका त्याग कर, देहके अभि-मानको छोड़, पदार्थ मात्रमें समाये हुए दोषोंको नहीं देखता, तवतकः ब्रह्माकार वृत्तिको धारण नहीं कर सकता तथा वह कभी ब्रह्मपदका-अनन्य पदका अधिकारी भी हो नहीं सकता, मोक्षके मार्गको देखता भी नहीं केवल ब्रह्मवेत्ता पुरुष ही इन नाशवान् पदार्थीमें समाये हुए दोषोंको देख-कर, विचार कर उनका त्याग करता है और संसारके लोभ मोहमेंसे

निलंप रहता है. वह देही अवश्य रहता है, पर संसारमें रहकर जिसने आत्मज्ञान प्राप्त किया है, परमानंदको देखा है, वह भल्ने ही शरीरको धारण किये रहे, कर्मवश स्वर्ग वा वैकुंठका सुख भोगे, परन्तु वह आत्मस्वरूपको ही देखता हुआ उसीमें लीन रहेगा और उसीमें विलीन होगा. कारण कि-"श्रदावाहँभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः। ज्ञानं छन्ध्वा परां श्रान्तिमचिरेणाधिगच्छति " अद्धावान, तत्पर और इन्द्रियोंका संयम करनेवाला ज्ञानको पाता है तथा ज्ञानको पाकर तुरंत ही मोक्ष-परा शान्तिको पाता है ऐसा भगवा-नका वचन है, तो भी जहांतक समय नहीं भाता वहांतक शरीरमें वह अवश्य रहता है, पर ब्रह्मवेत्ताका शरीर है भी अवश्य, और नहीं भी है अवश्य. जन जगन्नगरके जीन माया ममतामें छिपटे हुए चछन वछनकर संसारको भोगते हैं तब ब्रह्मवेत्ताका शरीर केवल प्राणवायुसे ही हलचल कर सकता है तथा जैसे नदीका प्रवाह प्रवाहमें पड़ी हुई छकड़ीको प्रवाहके वेगा-नुसार ऊंचे नीचे भले द्वारे स्थलमें ले जाता है, वैसे ही कर्म ब्रह्मवेत्ताके शरीरको प्रारव्धकर्मानुसार प्राप्त होने योग्य फल मोगनेके लिये घसीट ले जाता है, पर उस कर्ममें उसे वंधन नहीं होता, भोगनेकी कामना नहीं होती. प्राप्त हुआ तो भोग लिया और न प्राप्त हुआ तो नहीं, ऐसी स्थितिसे वह देही होते हुए विदेही रहकर विचरता है. इस प्रारव्ध कमेद्वारा कल्पित हुई वासनाके योगसे संसारमें रहकर भोग भोगते हुए वह ब्रह्मवेत्ता संसारमें विचरता है, परन्तु उसकी देहमें रहता हुआ जो मुक्त पुरुप जीव वह तो केवल साक्षी रूप ही रहता है. वह संकल्परहित है. स्वरूपानंदका गाढ़ा रस पीनेसे परम उदार चित्तवाला वन जाता है. पर वह इन्द्रियोंको विप-योंमें नहीं लगाता वैसे ही विषयोंसे हटाता भी नहीं तथा कर्मके फलपर क्षणभर भी संकल्प विकल्प नहीं करता और न आसक्तिको ही रखता है. यही ब्रह्मवेत्ता स्थूल सूक्ष्मके अभिमानको त्याग कर कैवल्य ही वन जाता है. यही रूप सचा शिवरूप परत्रहा स्वरूप है. ब्रह्मवेत्ता पुरुष महेरवरका ज्ञाता है. वह संपूर्ण उपाधियोंका नाश कर डालता है तथा जैसे नट अनेक प्रकारके वेष वदलकर द्रष्टाओंको अनेक प्रकारका तमाशा दिखाता है, वैसे ही प्रहावेत्ता भी संसारमें रहकर

अपने स्वरूपको पहचाननेके पीछे, ब्रह्मरूप वननेके वाद-नटकी भांति ही संसारमं विचरता है. परंतु जैसे नट राजा, रानी, सिपाही अथवा शूर्-वीरका वेप बनाते समय उस रूपको यथार्थ रूपसे बनाता है तथापि स्वस्वरूपको जरा भी नहीं भूलता, वेसे ही ज्ञानी भी व्यवहारमें अपना वेप वनानेके वाद उसका त्यागकर प्रसन्नरूप ही वना रहता है. उसे सुख वा दुःख, भला या दुरा, लाभ हानि, मान अपमान, कुळ भी नहीं लगता. वह तो समय प्राप्त होते ही स्वस्वरूप जाननेके लिये-पूर्ण भारम-ज्ञान संपादनार्थ, घर वारका त्याग, कुटुंबका त्याग, दंडकमंडलुका त्याग कर स्वरूपानुसंधानमें ही लग जाता है. क्योंकि धन, धाम, माम, कोई भी पुत्र, कलत्र, भगवा वस्त्र अथवा आश्रम साधन नहीं. मोक्षका साधन तो सब उपाधियोंका त्याग, सर्व कामनाओंका त्याग और उत्तम भावनाओंका संप्रह है. जगन्नगरके जीवोंका यही सबसे श्रेष्ट और प्रथम कर्तव्य है. जैसे शिव-जीका विल्वपत्र, नदीमें, <sup>घ</sup>रमें वा शिवालयमें पड़नेसे उसका शुभाशुभ कुछ भी नहीं (अपवित्र नहीं होता ) , वेसे ही ब्रह्मवेत्ताको भी चाहे जहां जाना पड़े; तथापि उसके स्वरूपानुसंघानमें कुछ भी अंतर नहीं पड़ता. जीव शिवकी एकताका अनुभवी संचितको प्रारव्धके द्वारा भोगता रहता है, पर अपना कियमाण ऐसा शुद्ध और सात्विक रखता है कि भविष्यमें उसके लिये संचित शेप नहीं रहता. प्रारव्धभोग पूरा होनेपर स्वरूपा-नुसंधान साथ कर विशुद्ध स्थितिको पाता है. इस स्थितिको पहुँचा हुआ पुरुप, मैं कौन हूं, कहांसे आया हूं तथा मुझे कहां जाना है इसे भली भांति जान सकता है. हे वत्स ! यह जो दुर्घट ज्ञान तुमको समझाया है. इसका तुमने यथार्थ मनन किया होगा. इस स्थितिको प्राप्त करनेके लिये क्या तुम प्रयत्नशील हो रहे हो. "

" गुरुदेव ! " सुविचार शर्मीने कहा—" आप महात्माके मुखार-विदमेंसे अमृत ज्ञानका जो निर्मेछ प्रवाह वहा है उसमें स्नान करनेसे हम अमृत ही हुए हैं. हे देव ! जो ज्ञान आपने कछ कहा और हमे अमृत्य छाम दिया है उसका मनन तथा निदिध्यासन हो ही रहा है.

परन्तु हे गुरुदेव ! आपने हमको पुन: संसारमें विचरनेकी आज्ञा दी है तो आपके मुखकमलमेंसे संसारमें रहकर हमें अपना रूप न भूल जाय उसके लिये विशेष ज्ञान सुननेकी अपेक्षा है, यह प्रपंच मायासे इंतना लदवद है कि इसमें रहता हुआ जीव स्वरूपानुसंधानको प्राप्त होनेपर भी उससे गिरनेका क्षण क्षण भय है. हे कृपासिन्धु ! हे करुणासागर ! हे भक्तवत्सल ! हे अधमोद्धारक प्रमु ! आप कृपा करके हमको संसारमें पुन: विचरनेकी आज्ञा न दीजिये. आप जैसे साक्षात् योगीश्वरके चरण की प्राप्ति होनेके पीछे विष्टारूप संसार विषे पड़नेमें हमको भय है कि इससे हमारा आत्मज्ञान नष्ट न हो जाय और हमको पुन: चौराशीकी रहॅंदमालामें पड़ना पड़े. आप यह आज्ञा दीजिये कि हम आपके चरण-कमलोंकी सेवा करें और आपके अमृतरूपी वचनोंका पान करते रहें यही कृपा कीजिये. संसार कैसा पापमय, कैसा दु:खमय है, उसका हमको भली भांति भान हुआ है और इसीसे हम ऐसे थरी गये हैं कि इस पापरूप प्रपंचमें पड़नेकी अब हमकी विल्क्कल इच्छा नहीं है. तथापि हे गुरुदेव ! गुरु आज्ञा उल्लंघनका हमारा अपराध आप क्षमा करेगें. आपने हमको गृहस्थर्धमे पुनः धारण करने की जो आज्ञा की है तथा स्वधर्ममें प्रवर्तनकी जो आज्ञा की है, वह हमको शिरोधार्य है. शिष्योंके कल्याणकी निरंतर इच्छा करनेवाले आपने जो आज्ञा करी है सो विचार कर ही की है, और निःशंक है. वाहरसे सुन्दर माछ्म होते हुए सब अंगकी संपूर्णतासे भरे हुए, परकीय धर्मके पाळन करनेकी अपेक्षा, अपना धर्म जो किसी दृष्टिसे कुछ विगुण मालूम होता ी हो तोभी उक्षीका पालन करना ही अत्यंत श्रेयस्कर है और उसमें कदाचित् मृत्यु हो तो भी वह विशेष श्रेयस्कर है; पर उससे उलटा परधर्म महण सर्वथा भयानक है, ऐसा जब आप हमको उपदेश करते हैं, तब इस संसारमें मनुष्य पापकर्भ करनेसे कैसे वचे, इसका मार्ग छुपा कर हमको दिखाओ. हे कृपासागर ! आप हमको जो गृहस्थधर्म धारण कर संसारके व्यवहार चलानेकी आज्ञा देते हो तथा इस दु:खमय विविध प्रकार , छल्लानेवाले संसारमें लीन रह कर भी उसके एक अंशसे भी

यत्किचित् छिप्त न होकर सर्वेदा परम्रहा सच्चिदानंद स्वरूप श्रीकृष्ण चन्द्रमें मन लगानेको आप कहते हैं। यह दो प्रतिकृल आचरण हमसे केसे वनेंगे ? इसका हमको हर घड़ी विचार हुआ करता है. इस संसारमें कोई भी पुरुष अपने आप पापकर्म करनेकी इच्छा नहीं करता, तो भी मानो कोई जवरदस्तीसे पापकर्भ करनेकी प्रेरणा करता हो, ऐसे वलात्कारसे वे पापकर्म करते देखनेमें आते हैं, इसका कारण क्या ? तथा परम पुरुपार्थका साधन रूप आपके कहे हुए अमृल्य उपदेशके अनुसार सत्कर्म करनेकी इच्छा करने पर भी वह पुरुप उस कर्मको कर नहीं सकता, ऐसा प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होता है, इससे यह सिद्ध होता है, कि पुरुप इस वावतमें परतंत्र है, स्वतंत्र नहीं. कारण कि परतन्त्र हुए विना यह वात होना संभव नहीं. जैसे कोई राजा किसी कार्यमें वला-त्कारसे अपने भृत्यको प्रेरणा करता है तथा उस भृत्यकी उस कार्य कर-नेकी इच्छा न होनेपर भी वह उस कार्यको अवश्य करता है, वैसे ही किसी वलवान् कारणसे प्रवृत्त हुआ पुरुप अपने मतके विरोधी पापकर्मको सव अनर्थोंकी जड़ जाननेपर भी करता है. इस लिये हे कृपालु गुरुदेव ! इस अनर्थमें प्रवृत्ति करानेवाले कारणका स्वरूप आप मुझसे यथार्थ किर्ये, जिससे इस कारणका स्वरूप जानकर हम उस कारणका नाश करने और आपके उपदेशानुसार वर्तनेमं प्रवृत्तिमान् हों. हे द्यासागर ! पापका मूळ क्या है यह जो हम यथार्थ समझ जाउँगे, तो उससे दूर रहकर आपकी आज्ञानसार स्वधर्मका पालन करनेको हम सावधानतासे शक्तिमान होंगे."

# अत्रि ऋषिके शिष्योंकी कथा.

गुरुदेवने कहा-"हे वत्स ! हे तात ! घवड़ाओ मत ! धीर वीर बनी और मैं कहूं उसे सुनो ! जवतक इस छोकका तुम्हारा कर्म नाशको प्राप्त नहीं हुआ, तवतक तुम्हारा संसार भोगना वर्जित नहीं है. पूर्व जन्म और जन्मान्तरके संचित कर्म भोगे विना तुमको मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती. तुम्हारा संचित कर्म भोग कर अभी पूरा नहीं हुआ है और उसके भोगे विना परमपदका अधिकारी होता नहीं. कुंदन ही गुद्ध सुवर्ण

है, उसी प्रकार जो जीव सब संचित कर्म भोग कर परमसत्वशील बन जाता है और क्रियमाण जिसका शुद्ध है, वही जीव परमेश्वर धामका अधिकारी वनता है. वह कल्पान्तमें भी पुनः संसार भोगनेको उत्पन्नः नहीं होता. पर जहांतक संचित कर्मका फल धनशेष रहता है, वहांतक जीवको वह भोगना ही पड़ता है. कर्मफल विना भोगे नहीं छूटता. जो पुरुष संसारमें रहकर कर्मफल भोगता हुआ अपने स्वरूपको नहीं: भूलता, वही पुरुष क्षरसे पर अक्षर ऐसा जो परमात्माका अनंत लीला-मय स्थान है उसमें निवास करनेका अधिकारी है. संसारमें रहता हुआ पुरुप संसारी मायासे जितना विशेष सावधान रहे उतना ही शीव तर कर पार होता है. जैसे कुन्दन वननेके लिये सुवर्णको अनेक वार अग्निमें तपाते हैं, क्योंकि जहांतक इस सुवर्णकी मिलनताका नाश नहीं होता, वहांतक वह कुन्द्न नहीं होता. वैसे ही जवतक जो कर्मका फल भोगना शेष है उसे भोग कर सर्वे मिलनता भस्म हुई नहीं और आत्मतत्त्वकी शुद्धि हुई नहीं, वहांतक जैसे सुवर्ण अधम (हलका) गिना जाता है वैसे ही जीव भी निर्छेप-वासना-कामना-मायासे जहांतक शुद्ध नहीं होता वहांतक वह अधम गिना जाता है. उसका किसी न किसी समय पतन होता ही है. ग्रद्धता-अनन्यता विना परम धामकी प्राप्ति होती नहीं. अव इस संसारमें वड़ेसे वड़े दु:खरूप, पुरुषको पापकर्ममें वलात्कार प्रवृत्त करनेवाला, आत्मज्ञानका नाश करनेवाला, सर्व उपाधि उत्पन्न करनेवाला, सारी मायाका मूल भंडार, काम है. दुष्कृति, मूढ, नराधम तथा मायासे आवृत हुए जीव चाहे जितने कामके दोष जाननेवाछे हों, चाहे जैसे संसारके ज्ञाता हों तो भी वह जहांतक कामके वाणसे सुरक्षित रह कर निर्छेपताका कश्च धारण नहीं कर सके नहांतक अनन्य हो नहीं सकते और अनन्यता विना परब्रह्मको प्राप्त नहीं कर सकते. जो जीव आर्त, जिज्ञास, अर्थार्थी तथा ज्ञानी हैं वे ही नित्य परमात्माकी भक्तिमें छीन रहते हैं और जगतकी उपाधिमें न लिपटते हुए कामको जीतते हैं वे ही सच्चे परब्रह्मको प्राप्त होनेवाले संस्कारियों में प्रमुख हैं, जगन्नगर-की लीला-माया जीतनी—तरनी सहल है, पर रजोगुणसे ज्ल्पन

हुआ, वड़े आहारवाला तथा अत्यंत उप कामरूपी महाशत्रु जीतना यह कठिन है, यह दुस्तर—प्रवल—अजित—तथा वड़ा ग्राजीर है. उसके जीतनेको वड़े २ ज्ञानी पुरुप भी असमर्थ हो चुके हैं जैसे धुआं (धूम्र) अग्निको हक देता हैं, जैसे रजरूप मल दर्गणको आच्छादित कर देता है, जैसे जरायु चर्म गर्मको आहत कर डालता है वैसे ही यह दुष्ट काम ज्ञानको आहत कर डालता है. यह काम ज्ञानी पुरुपोंका नित्य वैरी है. यह तृष्णा तथा इच्छारूप है तथा अग्निकी भांति तृग्निरिहत हैं. जैसे अग्नि घृत काष्ट्रादिसे तृप्त नहीं होता, वैसे ही यह काम अनेक प्रकारके भोगोंसे तृप्त नहीं होता. यह कामरूप शत्रु किसके आलंबनसे रहता है तथा सब पापकी जड़ किस प्रकार है तथा वह कैसे जीता जा सकता है तथा अनिच्छित पापकर्म करनेसे कैसे वच सकता है, वैसे ही स्वधर्म कैसे पाल सके, यह मैं तुम्हे भली मांति समझाऊंगा पर वह सब यथार्थ रीतिसे ध्यानमें आवे इसके लिये मैं तुमसे पहले एक दृष्टान्त कहता हूं, उसे एकाप्रचित्तसे सुनो.

पूर्वकालमें पिततपावनी भागीरथीके तटपर, एक पर्णकुटीमें अति नामके एक पिवत ऋषि रहते थे. सांसारिक पदार्थोंमें उनको विल्कुल मोह न था. वे ऋषि वड़े ब्रह्मवेत्ता थे. ये मुनि प्रजापित अतिके वंशज थे. जिस वंशको कृष्णादिक महात्माओंने पिवत्र किया है. यह मुनि अहंकार-रित थे. उनकी बुद्धि भेदवादसे मुक्त थी. वे इष्ट और अनिष्ट वस्तुके प्राप्त होने पर समदर्शी रहते थे. गुणदोषसे भरे हुए इस विलक्षण संसारकी ओर उनकी क्षणभर भी दृष्टि नहीं थी. मान अपमानको वे समान गिनते थे. समुद्रमें मिलकर अनेक निद्यां जैसे एक रूप हो जाती हैं और उन निद्यों के मिलनेसे जैसे समुद्रकों किसी प्रकारका विकार पेदा नहीं होता वैसे ही इन मुनिको संसारियोंका सहवास होनेपर भी किसी प्रकारका विकार पेदा नहीं होता वैसे ही इन मुनिको संसारियोंका सहवास होनेपर भी किसी प्रकारका विकार उपल नहीं होता था. समदर्शी, निर्विकारी और जीवनमुक्तकी तरह इस जगतमें ये मुनि विचरते थे. इन मुनिकी सेवामें परम पवित्र, सत्के ज्ञाता, गुरुवचनपर परम आस्थावान और गुरुकी भातिही निर्विकार ऐसे चार शिष्य थे. उनके नाम 'कंदपेहर, मन्युहर, मोहहर तथा भयन

हर थे. ये चार शिष्य सदा गुरु-शुश्रूपामें तत्पर रहते थे. जैसे मुनि आत्मनिष्ठ थे, वैसे ही शिष्य भी अपने २ वलके अनुसार आत्मनिष्ठ थे. चारों वाल ब्रह्मचारी थे. इन चारोंमेंसे किसी शिष्यको भी संसारकी मायाका संबंध नहीं था. गुरुभिक्तमें चारों एक दूसरेकी स्पर्धा करते थे. गुरुवचनमें एकसे एक अधिक अद्धावान् था. गुरु आज्ञानुसार चारों शिष्य अरुणोदयसे पूर्व शय्यासे उठ कर गुरुसेवामें प्रवृत्त हो जाते थे और अनेक प्रकारकी सांसारिक मायाका उन्होंने नाश-त्याग किया था. अत्रिमुनिको भी चारोंपर समान प्रीति थी.

# शिष्योंकी कसौटी.

मुनिको एक समय इच्छा हुई कि इन चारों शिष्यों में श्रेष्ठ कीनसा है इसकी परीक्षा करें. यह परीक्षा करनेके लिये एक चातुर्मास प्रारंभके पूर्व मुनिदेव अपनी पणकुरीमेंसे किसी स्थलपर विश्वाम करनेको यात्राके लिये निकल पड़े. फिरते २ वे राजा जनककी विदेहनगरीमें जा पहुँचे. चातुमास्यका प्रारंभ था. मुनिने चारों शिष्यों को छुला कर कहा—" हे परम पवित्र नैष्ठिक ज्ञानी शिष्यों! इस चातुर्मासको यहीं व्यतीत करना मैंने निश्चय किया है इससे तुम सब किसी दूसरे स्थानपर जाकर निवास करो." तब पर्रशिष्योंने कहा—" हे गुरुदेव! आप जहां जानेकी आज्ञा करेंगे, वहीं जाकर हम निवास करेंगे." क्षणभर विचार करके मुनि महाराजने भयहरसे कहा—" वत्स भयहर! तू इस नगरकी पूर्व दिशामें जो पर्वत है उसपर जा इस पर्वतकी दूसरी श्रेणीपर जो वाघकी मांद है, उसके मुखके आगे तू चार मास वैठा रह. चातुर्मीस पूरा होनेपर वापस आजाना."

फिर दूसरे शिष्य मोहहरको आज्ञा दी—" तू नगरके मुख्य पनघटपर जाकर चार ४ महीना बैठा रह." तीसरे शिष्य मन्युहरसे कहा—" इस नगरके पश्चिमकी ओर वनमें एक पीपलकी जड़के पास सर्पकी वांवी है वहां जाकर तू बैठा रह." चौथे शिष्य कंदर्भहरको आज्ञा दी कि "तू विदेह- नगरकी परमरूपवती, लावण्यकी मूर्ति, मोहमदसे भरी हुई राजगणिका पिंगलाके घर जाकर निवास कर

### वाधकी मांदमें वास !

" इस प्रकार गुरुने आज्ञा दी, तव चारों शिष्य आज्ञा किये हुए स्थानोंकी और विदा हुए. भयहर, पर्वतपर वनी हुई वाधकी मांदके आगे जा वैठा. इस गुफामें रहनेवाला वाघ मनुष्यभक्षक था. मनुष्यकी गंध आते ही वह वाघ मांदमेंसे वाहर निकला और चारों और दृष्टिपात करके भयहरको देखते ही एकदम दहाड़ने लगा और (खाऊं २) करता हुआ गुफासे वाहर आकर भयहरकी ओर विकराल दृष्टि करके थाप (पंजा) मारनेको तैयार हो गया, परन्तु भयहर तो भयका जीतनेवाला था अतएव वाधकी विकराल गर्जना सुननेपर भी उसे कुल भी क्षोभ नहीं हुआ, विलक वाधकी और पीठ कर निभय अचल खड़ा रहा. भयहर तो भयहर ही था. भयको तो वह जानता ही न था. उसकी आत्मनिष्ठा प्रवल थी, इस कारण उसने भयको जीत लिया था. उसकी आत्मनिष्ठा प्रवल थी, इस कारण उसने भयको जीत लिया था. उसने विचारा कि "आत्मा अजर—अमर है, अविनाशी है, उसे वाघ खा नहीं सकता, तलवारसे वह कटता नहीं, अग्निसे जलता नहीं, वायुसे सूखता नहीं, जलसे भीगता, इनता और सड़ता नहीं, तव यह हिंसक प्राणी किसको खायगा ? "

हिंसक प्राणियोंका नियम होता है कि वे जहांतक होसके पीठपर घाव करते हैं, क्योंकि ऐसा करनेमें उन्हें श्रम कम पड़ता है और सिकार सहज ही वशमें होजाता है, परन्तु जब सामने खड़े हुए भयहरको पीठ किये हुए खड़ा देखा तब यह बाघ आश्चर्य मानकर चिकत हो क्षणभर ठहर गया. वह भी मद था, इस कारण पीठपर घाव न करके सामने गया. भयहरने फिर मुंह फेर लिया. तब बाघ फिर उसके सामनेकी और गया. इस प्रकार भयहरने चारों दिशाओंकी और मुंह फेरा और चारों दिशाओंमें बाघ भी फिरा. फिर वह भयका हरनेवाला "भयहर" खड़ा रह गया. तब बाघ भी खड़ा रह गया. इतनेमें बाधिन आयी और बाघके समीप गुर्रा कर खड़ी हो गयी. दोनों झपट मारनेके लिये छटपटा रहे थे.

पर गुरुप्रतापसे प्राप्त हुई योगविद्याके प्रतापसे भयहरने शान्तिपूर्वक धीरे धीरे इस मांसाहारी वाघपर त्राटक ( एकटक दृष्टि ) करना आरम्भ किया. ज्यों ज्यों भयहरकी दृष्टि उस बाघ बाघिनकी दृष्टिके साथ एकतार होती गयी, त्यों त्यों उनकी विकराल वृत्ति मंद पड़ती गयी. थोड़ी ही देरमें जो वाघ वाघिन मनुष्यको देखते ही तत्काल प्राण लेनेके लिये विकराल रूप हो जाते थे, वे भयहरकी दृष्टिसे शांत होकर उस महात्मा पुरुषको प्रणाम करते हुए उसके समीप आकर उसके चरणकमळपर छोटने छगे. थोड़ी देरमें वे वाघ, वाघिन और भयहर मित्र वन गये. तव भयहर पशुवा-णीमें वाघ वाधिनको उपदेश करने लगा-- "हे शार्दूलो ! 'तुमने जो अघोर पाप किये हैं, उनका तुमको कुछ भान-ज्ञान है ? विचार है ? स्मरण है ? इन सब कर्मोंका फल तुमको भोगना ही होगा. फिर अब नवीन कर्म-बंधमें पडनेकी वृत्ति क्यों करते हो ? अव प्रायश्चित्त करो और पशुदेहसे मुक्त होओ। तुम्हारी हिंसकवृत्ति जो तुम्हारे जन्मक साथ ही जन्मी है उसका नाश करो. शुद्ध हो. मनुष्य अनेक प्रकारसे पाणियोंका उपकारक है. तुम उसका नाश करनेमें प्रवृत्त हुए हो. इसे वृत्तिको जीतो. हे शार्दूलो ! तुम्हारे दुष्ट कृत्यसे अनेक स्त्रियां विधवा हुई हैं. उनके जीवनके साधन नष्ट हो जानेसे वे दुःख मोगती हैं और शाप देती हैं, उसका फल भोगनेसे तुम कैसे छूटोगे ? एक बारकी क्षुधा तृप्त करनेमें तुमने अनेक पिताओं को निर्वश कर दिया है, अनेक वालक मातापितारहित कर दिये हैं. प्राणीमात्रका कल्याण करनेवाले धर्मवीर, दानवीर, विद्यावीर, परमार्थ-वीरोंका तुमने संहार किया है. इस महापापसे तुम्हारी सुक्ति होगी, क्या ) इस वातको तुम सच मानते हो ? हे अल्प प्राणियो ! तुम्हें इसका छेश मात्र भी ज्ञान नहीं और भविष्यके भयका भान. भी नहीं है. परन्तु अव जाव्रत् हो जाओ और अपनी शेष आयु पूर्ण होनेसे पूर्व अपने पापका प्रायक्षित्त कर पवित्र हो जाओ." भयहरका यह मधुर भाषण एकाव्र चित्तसे वाघ और वाघिन सुनते थे. उनकी हिंसक वृत्ति धीरे धीर शान्त होने लगी. वे थोड़ी देर बैठ कर फिर खड़े हो गये और भयहरके चरणोंमें प्रणाम कर दोनों अपनी मांदमें चले गये और भयहर तो उस मांदके मुखपर ही निर्भय बैठा हुआ प्रणवमंत्र जपता रहा.

दूसरे दिन क्षुघातुर वाघ वाघिन ज्यों ही अपनी खुराक खोजनेके लिये गुफासे वाहर निकले त्यों ही उनकी दृष्टि फिर भयहरपर पड़ी. पूर्व दिवसका सर्व ज्ञान मानो नाश हो गया है इस प्रकार पुनः मनुष्यको देखते ही उसके ऊपर तड़पनेको तैयार हो गये. परन्तु प्रथम दिवसकी भांति ही भयहरने गुरुप्रताप और गुरुवचनका स्मरण करके उन वाघ वाधिनको सत्वरहित कर दिया.

इस प्रकार तीन चार दिन वाघको अपनी नित्य वृत्तिमेंसे पीछे छौटा कर उसके हिंसक स्वभावको अंकुशमें लानेका भयहरने पूर्ण प्रयत्न किया. भयहरके वचन सुनकर वाघ गुफामें चला जाता था. परन्तु उसकी क्षुधा ऐसी प्रदीप्त हो गयी थी कि एक दिन अकस्मात् गुफामेंसे निकल कर भयहरपर छलांग मारी पर भयहरते छुछ भी भय न मान कर अपने नामके अनुसार ही गुण दिखलाया. वाघके मुखमें अपना हाथ डाल दिया और यही कहा कि " अरे हुष्ट शार्दूछ ! इतने इतने उपदेश देने पर भी तेरा जातिस्वभाव न गया तो यह हाथ छे और अपना पेट तृप्त कर मनुष्योंमें भी तेरे समान अनेक हैं. पापवृत्तिवाले जीव अनेक प्रकारका सुआव्य ज्ञान प्राप्त करते हैं, क्षणभरके छिये पाप कर्मीसे पीछे छीटनेका दृढ निश्चय करते हैं, परन्तु ज्यों ही कुछ अवकाश मिलता है त्यों ही अपनी पूर्व वृत्तिको फिर प्राप्त हो जाते हैं. ऐसे अधम प्राणी जिस प्रकार कभी भी अपना कल्याण प्राप्त नहीं कर सकते हैं उसी प्रकार तेरी दशा है. अपनी क्षणभरकी क्षुधा तृप्त करनेको तू जो मनुष्योंका आहार करता है, वह तेरा अधम कृत्य तेरे श्रेयमें कितना हानिकारक है, उसका तुझे विचार । ही नहीं होता. हे न्याव ! इसीसे तू उसमें प्रवृत्त होता है. पर इस अधम कर्मसे तेरै पूर्व जन्मके पापकर्मोंकी वृद्धि हो कर तू इससे भी अधिक नीच स्थानमें उत्तरनेका अधिकारी वनता है, इसे तू नहीं जानता यही तेरा अज्ञान है. जो तेरी हमेशहकी क्षुधा तृप्त हो जाय तो यह मेरी देह, जो केवल निरुपयोगी है, उसे खाकर अपनी क्षुधा ज्ञांत कर! परन्तु एक दिवसकी क्षुधाकी निवृत्तिके लिये परमात्माकी सृष्टिमेंसे एक सुन्दर प्राणीका नाश करनेके लिये तुझे परमात्माने उत्पन्न नहीं किया है. "

भयहरके उक्त वचन वह ज्याम खड़ा खड़ा सुन रहा था, इससे उसका हाथ चवाने पर भी न चवा सका. उसके मुखमें मनुष्यका हाथ था परन्तु वह उसे चवानेमें सशक्त न था. ज्यों ज्यों भयहरके वचन उसके कानोंमें प्रतेश करते गये, त्यों त्यों वह भयहरके हाथको मुखसे बाहर निकालने लगा और भयहरके वचन पूर्ण होते ही उसने उसका सारा हाथ मुखसे वाहर निकाल दिया और धीरे घीरे वाघ और वाघन दोनों अपने स्थानको चले गये.

इस प्रकार भयहरका नित्यका क्रम चाल था. दिन दिन अपनी क्षुपा तृप्त करनेको व्याच जब असमर्थ हो गया, तन वह अपनी वाणीमें बोला--" हे मनुष्य! में अपनी क्षुपा किस प्रकार शांत करूं?" तव भयहरने कहा कि—" तू वनस्पतिका आहार कर. " व्याचको तो यह चड़ा विपम जान पड़ा. पर्वतपर लगे हुए फल फूल आदि वनस्पति खानेका प्रयत्न किया, परन्तु कुल भाया नहीं ( अच्ला नहीं लगा ), तो भी वह कई दिनका भूला था अतएव थोड़ेसे फल फूलोंसे अपनी क्षुपा शान्त की

अवसे ज्याव और भयहर रातको एक ही गुफामें सोते थे. समय समय-पर वाघके मनमें मनुष्याहार करनेकी इच्छा होती थी, पर जितिन्द्र भयहरके रात दिन जायत् रहनेसे वाघ अपनी इच्छा पूर्ण नहीं कर सकता था. भयहर नित्य वाघको उपदेश दिये जाता था. गुरुक्टपासे चार मासमें भयहर ने मनुष्याहारी वाघ वाघिनको ऐसा वश कर छिया कि चातुर्मासकी पूर्णाहुतिके समय भयहरने उसके मुखके आगे मांस ठाकर रक्खा पर उसने उसकी और दृष्टि तक भी न की. इतने समयमें वाघ वाघिनने अनेक वार भय उपजाया था, परन्तु भयहरको कभी जरा भी भय नहीं जान पड़ा था."

# सर्पके फ़नपर नाच-नृत्य.

योगीन्द्र मुनिने कहा—'' वत्स ! भयहरने अपना जो मानसिक और आत्मिक वल दर्शा कर व्याव जैसे कूर प्राणीको, उसके हिंसक स्वभावसे बदल कर मृद्ध स्त्रभावका वना दिया, यह कुछ कम आश्चर्यकी बात नहीं है, सामान्य प्राणी तो व्यावको देखते ही व्यवहा जायगा, गात्र शिथिल हो जायगा, जीते हुए मुद्दीसा हो जायगा, तो फिर उसको वहा करना और उसकी उसकी असल प्रकृतिसे छौटा देना, मांस खानेसे रोक देना, यह तो वहुत ही फठिन और विषम कार्य है. वत्स सुविचार ! जो भद्रत वल और मनकी स्थिरता भयहरने दर्शायी है, इससे भी विशेष दृहता और मनोवल मन्युहरने दर्शाया है गुरुकी धाज्ञानुसार मन्युहर पश्चिमके अरण्यमें गया और जिस दिशाकी और वटका वृक्ष था उस दिशाको चलने लगा. मार्गमें मिलनेवाले स्त्री पुरुपोंने इस साधु पुरुपसे कहा-" हे महाराज ! इस तरफ एक अति विकराल विपकी ज्वाला वर्षानेवाला यड़ा सर्प रहता है. किसी मनुष्यकी गंध पाते ही वह अपने फणभेंसे ऐसी निपकी ज्वाला वर्णाता है कि इन विपभरी ज्वालाओंसे अनेक पुरुप जल कर भस्म हो गये हैं. अतएव, हे साधु महाराज! तुम इस मार्ग पर मत जाओ कदाचित् कोई वहां जाता है तो वह सर्प क्रोधसे उसे दंश कर, उसका नाश कर देता है. " छोगोंके मुखसे यह वृत्तान्त जान कर, उन्हें आश्वासन देकर, वह शिप्य धीरे धीरे भागे वढ़ा. शुरुस्मरण करता करता और प्रणव जाप जपता ज्यों ज्यों वह आगे वहा, त्यों त्यों चारों ओरसे ज्याकुल करनेवाली निपकी क्वालाएं वरसने लगीं. गुरुके वचनपर परम श्रद्धालु शिष्य, उस पीडाकी क्कु भी पर्वाह न कर उस वृक्षके पास जा पहुँचा. सर्प अपने फणोंसे ऐसी फूत्कारें मारने लगा जिससे आसपासका सव वायु विपमय होगया. पर मन्युहरने उसकी कुछ भी दहशत नहीं की. अपने तपोवलके कारण सर्पकी बांबीके पास जा खड़ा हुआ और सर्पसे कहने लगा—"है कहुकुमार! तुममें जितना बल हो, उतना मुझपर अजमाओ, तुम्हारी लीला देखनेको में उत्सुक हूं! कोधकी साक्षात् मूर्तिरूप वह सर्पराज, विलमेंसे बाहर निकला. मन्युहरने उसके फणपर पांव रक्खा कि सर्पने विषमय दंश किया, परन्तु वह जरा भी कोपायमान नहीं हुआ और सर्पको पुचकारने लगा. सपराज अपनी पूंछसे उसके शरीरपर झपाटे लगाने लगा और दाव पाते ही झट शरीरपर चढ़ गया और सारे शरीरपर दंशके अनेक घाव कर दिये. प्रथम हाथपर मुंह मारा तव मन्युहरने दूसरा कोमल इलका हाथ उसके अंगपर फ़ेरा, पर ज्यों ज्यों मन्युहर उसका आश्वासन

करने छगा, त्यों त्यों वह सर्प और भी अधिक अधिक क्रोधांध होता गया और उसके उसने सारे अंगको घायल कर दिया. सुंहकी ओर अपना फण लाकर मन्युहरके मुखमें विप छोड़ दिया. कान, नाक और आंख-पर दंश किया. पर मन्युहर तो उसे पुचकारता ही गया. उसके जवडे थक गये पर मन्युहरको कुछ भी न हुआ और न क्रोघ आया और न विषका असर हुआ, तव तो आश्चर्यपूर्वक सर्प उसके सामने आकर फूत्कार-करने लगा. सर्पको विशेष रूपसे छेड्नेको, मन्युहरने उसके फणापर मुन: पग रक्खा. क्रोधांथ सर्प क्षणभरमें फिर मन्युहरसे लिपट गया. परन्तु उससे मन्युहरको जरा भी क्रोध धौर भय नहीं हुआ. फिर मन्युहरने सर्पको अपने तूंबड़ेमेंसे दूध पिछाया. पर सपेने वह दूध पीकर वह विप मिछा हुआ दूध उसके सुखपर उँडेल दिया और गलेपर जोरसे लिपट गया. अव मन्युहर वेहोश होकर गिर पड़ा. पर सावधान होते ही क्रोध किये विना सर्पको पुचकारता ही गया. सर्पराजने उसे अनेक प्रकारसे व्याकुछ किया, पर सर्पको पीछे हटानेका उसने कुछ भी प्रयत्न नहीं किया. अन्तमें सर्पने अपनी ळपेट छोड़ दी. तव मन्युहरने अपनी झोळीमेंसे पुष्प निकाले और सर्पपर वर्षाये और सर्पको शांत करनेका प्रयत्न किया. पर ज्यों ज्यों मन्युहर सर्वका आञ्चासन करता गया, त्यों त्यों सर्प अधिक अधिक खीझता ही गया और मन्युहरको पीडा देने छगा. तथापि वह शांत ही रहा. उलटा सर्पराजका क्रोध शांत करनेको उसके शरीरपर हाथ फेरने लगा. और स्प शांत न हो कर उलटा दंश देने लगा. मतुष्यका साधारण स्वभाव है कि वह किसीका कल्याण करने जाय वा उपकार करे और दूसरा उसके वद्छे अपकार करे तो वह सहज ही कोधमें हुव जाता है-क्षणभर तो उसका अज्ञान गिनता है, पर उपकार-कल्याण-आश्वासनके बदलेमें वारम्बार तुच्छकार तिरस्कार हो, कृतव्रता देखी जाय, तव तो सहज ही क्रोधवश हो जाता है और अपना क्रोध प्रकट करने लगता है. यदि काटना न हो तो फूत्कार तो मारना ही चाहिये, इस प्रकार क्रित्रम कोष्ट्रभी दर्शाता है परन्तु मन्युहर, सर्पसे अनेक प्रकारकी तुच्छकार-तिरस्कार और वैरके दंश कौर कृतवता देख कर भी विल्कुल क्रोधित नहीं हुआ। वह शांतचित्त ही रहा.

बहुत देरतक सर्प क्रोधिस धुंपाता विपकी ज्वाला वरसाता हुआ दूर जाकर खड़ा रहा. तव मन्युहरने फिर उसके फणसे पग लगाया तो पुनः संपने दंश दिया और लिपट गया. पर वह तो उसका पुनः पुनः आश्वासन ही करता गया, इस कारण संपराजका गर्व जाता रहा और धीरे धीरे मन्यु- हरके शरीर परसे छूट गया और ज्यों ही उसने पग उठाया कि वह सर्प तुरन्त अपने विलमें प्रवेश कर गया.

क्रोधसे और मन्युहरको मारनेके श्रमसे थक कर लथपथ हुआ सर्पराज अत्यन्त फूत्कार मारता रहता था पर उसकी विपमय ज्वाला उसके कुळ असर नहीं कर सकी इस विचारसे वह स्तव्य होगया था कि इस मनुज्यको मैंने अनेक दंश दिये, पर इसे विल्कुल क्रोध नहीं आया. मेरे खिझानेसे वह किसी प्रकार नहीं खिझा इस विचारमें लीन होगया.

दूसरे दिन वह कृष्ण सर्प अपने विलसे वाहर निकलता और संड्-सड़ाता हुआ जहां मन्युहर वैठा था वहां जाकर उसके शरीरसे लिपट कर उसने विपमरी ज्यालाओंसे ऐसी फून्कार मारी कि जिससे प्राणी तुरन्त भस्म हो जाय ! पूर्व दिवसके उपकारको भूल कर सर्प अपनी जातिपर गया है इस विचारसे प्रत्येकको स्वाभाविक कोध आ सकता था, परन्तु मन्युहरको इससे भी कुछ कोध न आया पूर्व दिवसकी भांति ही वह सर्प विपकी ज्वाला वर्षाते २ थक गया तवतक मन्युहर उसका आश्वासन ही करता रहा फिर जब वह सर्पराज थक कर विलमें प्रवेश करना ही चाहता था कि तुरंत मन्युहरने उसकी पूंछ पकड़ कर पीछेकी और खींच लिया और उसे दूध पिलार उसपर पुष्प वर्षाये, पर इससे वह कृष्ण सर्प और भी अधिक चिढ़ा और मन्युहरके शरीरपर उसने जोरसे दंश किया पर ज्यों ही वह कके त्यों ही मन्युहर उसके फणसे जरा पांच लगा दिया करे और सर्प कई बार उसा करे ऐसा अनेक बार होने परभी मन्युहरको जरा भी कोध न चढ़े तब आश्चरेसे वह सर्प विलमें चला जाय.

यह क्रम कई दिनतक चलता रहा कि सर्प उसे और मन्युहर उसे जैसे २ सुख देने वैसे ही वैसे सर्पराज अधिक दंश करनेमें अपनी सर्व सामर्थ्य लगावे. एक दिवस सारे दिन सर्पराजने मन्युहरको जकड़ कर उसकी इवास रोक ली और मुख, नाक और आंखपर फण फैला कर वैठा रहा. पर मन्युहरको कोघ नहीं आया. सर्प भी सारे दिनके अमसे यक गया था इससे अपनी छपेट छोड़ी और विछमें जानेको तैयार हुआ तव मन्युहरने उसके फणमें फिर पांव छगाया, पर वह नि:सत्व वना हुआ सपराज विषकी ज्वाला वर्षानेमें असमर्थ हो गया था, अतएव निरुपाय होकर फण चौड़ा किये खड़ा रह गया, ऐसा जान पडता था कि मानो मन्युहरको प्रणाम करता है. मन्युहर उसके फण पर खड़ा रहा. सर्पका फण कांपने छगा. उस समय मन्युहर ऐसा शोभायमान हो रहा था कि मानी काछीदमनके समय काली नागके फणपर श्रीकृष्ण नृत्य कर रहे हैं. उसे क्रोधपर विजय प्राप्त हुआ और महाकोधी तथा होपी ऐसे कृष्ण सर्पको भी उसने अकोधी कर दिया. उस दिनसे सर्पराज नित्य अपने विल्मेंसे वाहर आकर मन्यूहरके चरणोंमें प्रणाम करता था. मन्युहर पूर्व छिखे अनुसार ही उसके फणपर खड़ा होकर नृत्य करता था. गुरुवचन और तपोवछके प्रतापसे उसे कभी गर्व नहीं आया. चातुर्मास पर्यन्त मन्युहरने सर्पके फणापर नृत्य करनेका नियम रक्खा था और यन्युहरके कोधित करनेसे समय समय पर वह उसे इस लेता था, पर वह जरा भी क्रोध नहीं करता था, विक उलटा उसे चमकारता, दूध पिछाता और पास वैठालता था. इस प्रकार क्रोध जिता देनेसे वह शिष्य अपने गुरुप्रतापकी दिन रात प्रशंसा करता था.

### पनघटका मोहः

तीसरा शिष्य मोहहर, गुरुआज्ञानुसार पनघटपर जाकर वैठा.

नगर और गांवोंके पनघट सदा नयी नयी छीछाओंसे भरपूर रहते हैं.
श्वी और पुरुषोंके टोळके टोळ वहां इकट्ठे मिळते हैं. नयीं नयी वातोंका विनोद चळता है. छेळ वटाऊ अनेक प्रकारकी दुष्ट वृत्तिसे वहां आकर खड़े होते हैं. स्त्रियां अपने २ घरकी सुख दु:खकी वातें अन्योन्य सखीं सहे- छिओंसे करती हैं, नंगी उघाड़ी वातें करती हुई अनेक छळ छंदकी वातें करती हैं. स्त्रियां अर्थनग्न अवस्थामें स्नान करती हैं, उसे देख साधुओंका मन भी चळायमान होता है, तब संसारी मनुष्योंका तो आह्वर्य ही क्या ?

पनघटपर आकर कितनी ही खियां तो अमर्याद हो जाती हैं और उनके अंग प्रत्यङ्गपर सबकी नजर पडती है. शीलवान्को भी मोह उपजावें ऐसे नखरे **उनमें देखे जाते हैं और फामी जन वहां अमर्यादासे वर्तते हैं.** पनघट ऐसा स्थान है कि वहां भले भले संत भी अपना स्वरूप भूल जाते हैं. कर्म और वाणीसे नहीं तो मनमें तो क़सद्रलप करते हीं हैं. पनघटपर धर्मशील तथा अधर्मशील दोनों प्रकारकी खियां आती हैं. वहां सवका रहस्य जाननेसे वड़े २ समर्थ साधु पुरुपोंके चित्त भी चलाय-मान हो गये हैं. ऐसे स्थानपर मोहहर जाकर वैठा है. उसका लावण्य अद्भुत है. कुटिल कामिनिएं उस पर कुटिलतासे दृष्टि करती हैं. धर्मशील क्रियां महात्माकी भांति भक्ति भावसे दर्शन करती हैं. नवयौवना साध पुरुपोंको छलचानेका प्रयत्न करती हैं. नित्य नित्य शरीरको हृष्ट पुष्ट वनानेवाले और कामोत्पादक-वीर्यवर्द्धक भोजन उसकी सेवामें लाकर रखती हैं. विपयळुच्य स्त्रियां मोहहरको छळचानेको अनेक प्रकारके हाव भाव और नाज नखरे करती हैं, तथापि मोहहरका मन जरा भी चला-यमान नहीं होता है. उसके कानोंमें किसीकी वाणीका स्पर्श नहीं होता. उसकी दृष्टि नासाप्रसे दूर नहीं होती. एकनिष्ठ पुरुपकी भांति दृढ आसन लगा कर वह वैठ रहा है. प्रभातसे सायंकाल तक, गुरु आज्ञानुसार वह पनघटकी छीला देखता रहता है. वह अनेक पदार्थोंको देखता है और अनेक शब्द सुनता है, पर विधर है, खाता भी है, पीता भी है पर किसी वस्तुमें मोह नहीं करता है. कपटकुशल क्षियां उस पर आरोप करती हैं पर वह किसीकी पर्वाह नहीं करता है, न किसीके चुळाने पर ध्यान देता है. अपने मनोविकार पर उसने ऐसा अंकुश डाल दिया है कि किसी प्रकारकी इन्द्रियोंमें विक्रिया होने नहीं देता. परमहाके जिज्ञासु-ओंको अनेक भोगोंके समागममें वाणी और दृष्टिसे ऐसा चैतन्य रहना पड़ेता है कि किसी क्षण भी कुसंकल्प हो जानेसे अपने तपोवलमें अन्तर पड़ जानेका भय रहता है. ऐसी स्थितिमें मोहहर अपना चातुर्मास व्यतीत करने लेगा. टढ शिष्य-निप्रही शिष्य-गुरुवचनों पर श्रद्धा रखनेवाला, मोहको मारनेवाला चार मास तक पन्घटपर ही बैठा रहा उसे शंका होती थी कि ऐसे विपम स्थानपर मुझे भेजनेका गुरुका क्या प्रयोजन

होगा ? कभी उसे शंका होती थी कि-" वासना उसके हृदयमें उत्पन्न हो जाय तोक्या हो ? वासना बढ़नेसे विषय बढ़ता है, विषय बढ़नेसे वासना वढ़ती है और उसके परिणामसे जीवको चौरासीके झोंके खाने पड़ते हैं. साधु पुरुषको संसारी वासनाओंसे भली भांति मुक्त होनेके लिये, विषयवासनाको भस्म कर देना चाहिये. पर पनघटपर आने-ि वाले अजनवी जीवोंकी अजनवी वातें सुननेसे, वासना और विषय वढ़ना संभव है, क्योंकि मोहक पदार्थोंके दर्शनसे और चितनसे वासना जामत होती है और उससे मानसिक संसार प्रथम उत्पन्न होता है और फिर सत्य संसार भोगनेकी छाछसा होती है और अन्तमें भोगोंमें छिपट जाता है. . अतएव साधु पुरुषको तो चिंतनक्रिया और वासना जिस प्रकार हो सके त्याग देनी चाहिये. मैं वासनाको ही भस्म करूंगा तो सुरक्षित रह सकूंगा. " यह विचार कर उसने तव नाडी और दश इन्द्रियोंको संयममें रख, वासनाओंका नित्य प्रणवजपसे होम करना आरंभ किया. " मुझमें कुछ अपूर्णता देख गुरुदेवने मुझे इस स्थानपर मेरे ही कल्याणके लिये मेजा है. मुझमें मोहका कुछ भी अंश होगा तो उसे शमन करनेके लिये ही उन्होंने यह मार्ग प्रहण किया होगा. अब मुझे मोह त्याग कर, कंचनकी भांति शुद्ध होना चाहिये. "यह विचार उसके हृदयाकाशमें उत्पन्न होते ही मोह मारनेको, उसने ब्रह्मभावकी वासनाको दृढ स्थान दिया. उसने कियाका ही नाश किया. कियाके नाशसे चितनका नाश हुआ. चितनके नाशसे वासनाका नाश किया इस प्रकार रगरगेमेंसे अहंकारका नाश कर दिया. और जैसे सूर्यके प्रकाशसे अंधकारका नाश हो जाता है, वैसे ही संसारके सब मोहका नाश ब्रह्मभावकी वासनासे लय हो गया. "

हिमगिरिके महात्मा कहते हैं कि—" हे वत्स सुविचार! जो जीवः ब्रह्मिन्छामें प्रमाद करता है, वह जीव अंतमें नाशको प्राप्त होता है. अत- एव ज्ञानी पुरुषको स्वस्वरूपमें कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिये. क्योंकि प्रमादसे मोह, मोहसे अहंकार, अहंकारसे वंघ और बंधसे व्यथा होती है. मोहहरने पनघटपर बैठने पर, क्षणभरके छिये भी स्वस्वरूप जाननेमें प्रमाद नहीं किया और गुरुप्रतापसे चातुर्मास सुखपूर्वक उसने व्यतीत किया.

## पिंगलाके भवनमें कंद्रपहर.

चौथा शिप्य केंद्र्पहर, गुरू आज्ञानुसार राजगणिका पिङ्गराके घरकी ओर गया. राजगणिका सर्व ऐश्वर्य सम्पन्न थी. राजपुरुपोंमें उसका सन्मान था. उसके ऐश्वर्यमें कुछ भी न्यूनता नहीं थी. उसके द्वार पर हाथी झूम रहे थे. क्षमा, क्षमा वर्षात क्षमा करो, क्षमा करो कहनेवाले हजारों दास दासी उसके आसपास फिरते रहते थे. उसके धनका भंडार तो ऐसा भरपूर रहता था कि सुट्टी भर भर कर दिन भर दान किया जावे तो भी कभी खाली न हो. उसकी सखी सहेलियां अतीव रूपवती थी. साधारण पुरुपोंका तो कहना ही क्या, वड़े वड़े श्रीमान् पुरुषोंका भी उसके घरमें प्रवेश होना कठिन था. केवल श्रीमानोंकी ही वह मान्य थी. सीन्दर्थ चृड़ामणि पिंगला फेबल उन्हींकी सेवा करती थी. ऐसे स्थलमें फंदर्पहरका प्रवेश होना यह महाकठिन काम था. वह स्वयं साधु था. पर गुरुचरणोंका ध्यान धर, नीची दृष्टि किये हुए, कंद्रपहर गणिकाके घरकी और चला. उसके द्वार पर जाकर " नारायण हरे " कह कर खड़ा हो रहा. साधुका स्वरूप अडुत तेजस्वी था, इारीर हृष्टपुष्ट था, चेहरा ऐसा दमकता था कि जिसका देखनेवाछे मनुष्यपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता था. वय तरुण था, होठ पर मृंछोंका डोरा खिल रहा था. वास्तवमें उसका सर्वाङ्ग दिन्य था. इस पुरुपको देखते ही गणिकाकी डियोड़ी पर वेठे हुए चीवदार आश्चर्यचिकत होकर प्रणाम करनेको खड़े हो गये. प्रत्येक मनुष्य होनों हाथ जोड़ कर कंद्पेहरको दंडवत् प्रणाम करने छगा. गणिकाके घरके सेवक सेविकाएँ भी चस दिन्य पुरुपके दुईानार्थ दौड़ी **आयीं. प्रत्येक जन परस्पर वातें करने** लगा कि ऐसी बद्धत कान्तिमान् मूर्ति हमने इस जन्ममें तो कभी देखी नहीं. द्वारकी डथोड़ीके पास ही चौकी पर पद्मासन लगा कर कंदर्पहर वैठ गया और अपने मधुर और मंजुल कंठसे परप्रक्षका गान करने लगाः—

" दिलदार बार प्यारे, गिलवों में मेरे आ जा; आंखें तरस रही हैं, संरत इन्हें दिखा जा. चेरी हूं तेरी प्यारे, इतना तो मत संता रे; लाखों ही दु:ख सहे रे, टुक अब तो रहम खा जा. तेरे ही हेत मोहन, छानी है खाक बन बन;
दु:ख झेले सबर अनगिन, अब तो गले लगा जा.
मनको रहूं मैं मारे, कब तक बता दे प्यारे;
सूखे विरहमें तारे, पानी इन्हें पिला जा.
सब लोकलाज खोई, दिन रैन बैठ रोई;
जिसका कहीं न कोई, उसका तो जी बचा जा.
मुझको न यों मुलाओ, कुछ शर्ममें जीमें लाओ;
अपनोंको मत सताओ, अये प्राण प्यारे राजा.
कंदर्पहर है चेरी तेरी, राखो जी लाज मेरी;
जलती है माशूका तेरी, आकर उसे उठा जा\*

۵

द्चरीसे कहा-ेन्ये मंदिरमें ण्णे तृप्त पकर

आज आपाढ मासकी द्वादशी थीं गणिका पिंगला यद्यपि कमेंसे धर्मशील नहीं थी, उसने गुणवान् बुद्धिमान् श्रीमानोंको लपना लंग लंग कर्पण कर दिया था, तथापि किसी जन्म जन्मान्तरके सुकर्मयोगसे उसके हृदयके किसी गुप्तस्थानमें आत्मज्ञानका बीज ढक रहा था. वह प्रत्येक पर्वपर अनेक साधुसंतोंका, अनाथ रंक रोगियोंका, पंडित और ब्राह्मणोंका सत्कार किया करती. बख देती, दान देती, ब्रह्मवेत्ता षट्संपत्तिमान् पुरुपोंको तलाश करवा करवा कर अपने भवनमें बुलवाती, भोजन करवाती, किसीको विद्याभ्यास करनेके लिये धनकी सहायता देती, संतोंको बुलाकर कथा श्रवण करती, अतिथि महात्माके सेवनमें तत्पर रहती, तीर्थयात्रा भी करती. इतना होनेपर भी उसमें यही पापवृत्ति थी कि वह अनेक लोगोंको अष्ट करती थी. आज उसके पूर्व जन्मका पुण्य सफल हुआ होनेसे, कंदर्गहर उसके द्वारपर आया है. वह गणिका थी, इस कारण गुणको पहचाननेवाली थी.

<sup>\*</sup> इस पदमें जीव शिव की विरह व्यथाका वर्णन है, यह एक हिन्दी किविकी रचना है.

<sup>†</sup> गणिका, कंचनी, रामजनी और वेश्यामें बड़ा भेद है ऐसा मुझे ज्ञात हुआ है. गुण देखकर देहापेण करनेवाली गणिका—यह एकका ही सेवन करती है.

अनेक राजसी पुरूप उसके यहां पथारते थे. उनमेंसे चीनार विद्वानके विना वह और किसीको अंगीकार नहीं करती थी. अोर न गुणको जाननेवालेकी वह प्राहक थी. अपने मंदिरमें आनेवाले था जाह लोगोंको हँसा खिलाकर विदा कर देती और विपयसे दूर रखती थी. अङ्ग तो गुणी जनको ही अर्पण करती थी. ऐसे अनेक पुरूपोंके भोगनेपर भी उसके हृदयमेंसे विपयवासना दूर नहीं हुई थी. राजपुरूपोंकी तो वह माननीया थी. पर इससे वह युखवती है ऐसा अपनेको नहीं मानती थी. यहे पुरूपोंके अनेक पत्नी और उपपत्नी होती हैं. उन्हें अनेक प्रकारके राजकार्य करने पड़ते हैं. वे पत्नी और उपपत्नीको छोड़ कर दूसरी खियोंको संतोप देनेमें समर्थ नहीं होते. इसी कारण पिंगलाको राजपुरुपोंसे संतोप नहीं था. वह किसी गुणी पुरुपकी मनमें कामना किया करती थी.

कंद्रपेहरने धीरे धीरे परब्रह्मप्रेमका गान प्रारम्भ किया. उसका सुस्वर, पिंगलाकी खासवरदारीके कानपर जा टकराया, उसने धीरे र प्रेमपूर्वक खिड़कीपर आकर, यह गानेवाला कीन है उसपर रृष्टि डाली. कंद्रपेहरकी कान्ति देख कर, वह खासवरदारी—सहेली छक्क होगयी. कि यह एक साधु पुरुप, कान्तिमान् उत्तम गायक और परम धमेशील नैष्टिक है. यह देख कर उस सहचरीके हदयमें कुळ और ही भावका संचार होने लगा. उसने अपनी स्वामिनीके पास जाकर कहा:— "वाईजी! आज चातुर्मासकी प्रथम द्वादशी है. किसी संत पुरुपको भोजन करानेका कल आपने विचार प्रगट किया था. आज ऐसा संत पुरुप आपके द्वारपर आया हुआ है, उसकी ओर दृष्टि तो कीजिये! जो वह योग्य जान पड़े तो उसे तृप्त कर अपना जन्म सफल कीजिये! यह सोके ये द्वि-अर्थी वचन सुन कर, पिंगला एकदम खिड़कीपर आयी सोर उसने कंदर्पहरके दर्शन किये. उसका लावण्ययुक्त अलैकिक स्वरूप

कंचन लेकर देहार्पण करनेवाली कंचनी—इसका स्वामी घन है. रामका—ईश्वरका नजन करनेवाली रामजनी. पर विषयी जन उसके मोहपाशमें, उसकी घर्महर्षि 'फूंस जावें वह रामजनी और न रूप, न गुण और न धन कुछ भी देखें बिना, ह विषयके अधीन होनेवालीको वेश्या कहते हैं; कुलटा उससे भी अधर्म है.

देख कर उसका हृद्य विंघ गया और तत्र्यण उसने सहचरीसे कहा— "आछी निपुणिके! इस साधु पुरुपको मोजन करनेके लिये मंदिरमें पधारनेकी प्रार्थना कर! इसको में नृप्त करूंगी और में भी पूर्ण तृप्त होऊंगी" दासी तुरन्त ही आज्ञानुसार नीचे उतरी और द्वारपर आकर वोली—"हे साधु! आप हमारी स्वानिनीकी मन:कामना तृप्त करो और मिक्षाके लिये भवनमें पथारो!" कंद्रपहरने कहा—"तेरी वाईकीकी मन:कामना पूर्ण किये विना में यहांसे विदान होऊंगा!" तब दासी हँसती हुई कंद्रपहरको मंदिरमें बुला ले गयी.

पिंगलाने भांति भांतिक भोजन तैयार करनेकी आज्ञा दी. भोजनकर समय होते ही कंट्र्यहरसे भोजन करनेकी प्रार्थना की कंट्र्यहरने उत्ता दिया—" हे मैया ! में एक संन्यासी हूं, एक ही बार मोजन करता हूं दूसरी बार भोजन नहीं करता, इस कारण बाज मैं भोजन नहीं ्र ह्या. 'ृसाधु पुरुपके यइ वचन सुन कर पिंगलाको खेद हुआ, परन्त्र अपनी मन:कामनाको साधुसे यहां कहे विना संतोप न होगा यह विचार कर वह बोली-' आप इस दासीके भोजनका अंगीकार नहीं करते हैं यह मैं अपना दुर्भाग्य समझती हूं '' कंदर्पेहरने कहा,—'' हे मैया ! इसंभें दुर्भाग्य कुछ भी नहीं, भैने तुम्हारी दासीसे कह दिया है कि तुम्हारी स्वामिनीकी जो जो कामना होगी उसे में पूर्ण करूंगा. और जबतक उसे पूर्ण न करूंगा तवतक यहांसे कई। नई। जाऊंगा. आज नहीं तो कलसे तुम्हारा भोजन लूंगा. इसमें तुम्हारे खेद पानेका कोई कारण विल्कुल नहीं है! " साधु पुरुपके ये वचन सुन कर गणिकाने मनमें विचार किया कि जो मैं इस समय इससे आयह करूंगी तो मेरा देह गेह पवित्र किये विना, यह महात्मा चला जायगा और मेरी मनःकामना व्यर्थ जायगी. पर इस महलमेंसे वह कहां जानेवाला था. यह जोगटा है बड़ा पका उस्ताद, भाव दिखाना खूब जानता है. पर मैं भी क्या दुछ कची हूं ! ऐसे जोगटे अनेक देख िंग्ये हैं! इस पिंगलाके सपाटेमेंसे कौन बचा है और क्या यही बचा जाता है ? यह विचार करती हुई गणिकाने कंदर्पहरसे. **उस दिन विशेष आग्रह नहीं किया**ः

ंफिर उसने अपनी दासीको भेज कर दूसरे कमरेमें साधु महाराजके निवासका प्रवंध करा दिया. यह कमरा विलास वेभवकी विभूतिके समान था, रितके रहनेका स्थानरूप था, मदनके मौज मारनेका मंदिर था. चाहे जैसे ब्रह्मविदको चलायमान करनेका यह चरित्रस्थान था. गणिकाने यह कमरा खास २ राजपुरुपोंके द्रव्यसे सजाया था. इसीमें कंदर्पहरको ठहराया गया.

कंद्रपेहरने कमरेमें प्रवेश करते ही सूक्ष्म दृष्टिपातसे आसपासकी लीलाका अवलोकन कर लिया. सुंद्र छत्र पलंग, चौरंग, सुलासन, सुवर्णके भेच, रेशमी हिंडोले और मनको विषयलीन कराने योग्य चित्रोंसे भरपूर था. इसमें विछे हुए किसी भी आसनपर न बैठकर उसने एक कोनेमें वाषंबर विछा कर आसन किया. दासीने सुखासन पर बैठनेके लिये बहुत आपह किया, पर कंद्रपेदरने कहा—" अये अये ! सुझ जैसे साधु पुरुषोंको ऐसे सुखासन योग्य नहीं हैं. इन्हें तो इश्क्रवाजोंके लिये रहने दो." यह सुन कर दासी वहांसे विदा हो गयी और कंद्रपेहर परमात्माके ध्यानमें निमग्न हुआ.

दासी अपनी बाईके पास आकर बेठी. उस समय पिंगला अपने विचारमें लीन हो रही थी. महान् तेजस्वी साधु पुरुपको देख कर उसके मनके विकार शान्त होनेके बदले प्रदीप्त हुए थे! और नथी नयी तरड़ें उमड़ रही थीं. जिस चित्तको अकेला विवेक ही प्राप्त हुआ है वह चित्त किसी कालमें भोगोंका त्याग कर नहीं सकता. विवेकके साथ जब विरागकी भी प्राप्ति हो और सत्यासत्यका भेद जाननेमें आवे तब ही चित्त संसारी भोगका विष्ठाकी तरह त्याग करता है. यद्यपि पिंगलाको विवेक तो अवश्य प्राप्त हुआ था, तथापि उसकी वासनाका क्षय नहीं हुआ था और विरागका तो अंकुर भी नहीं फूटा था. उसने पास बैठी हुई दासीसे कहा " अरी निपुणिक! मैं जैसे पुरुपकी बहुत समयसे कामना करती थी, व्येसा ही पुरुप आज मुझे प्राप्त हुआ है. तू बड़ी चतुर है, इस कारण मेरा मनोभाव जान कर ही तू इस संत पुरुपके पाससे वचन ले आयी है कि वह जबतक मेरी मन:कामना तृप्त न करेगा तबतक यहांसे बिदा न होगा.

देखनेमें तो यह साधु ठीक है, परन्तु चालाक और बातचीतमें बड़ा वाचाल है. तु देखती है न, मुझसे मैया मैया कहता है ! पर अपनी इच्छासे यह इस पापके भवनमें आया है और यहां रहनेकी वातें करता है. यह जोगटा ऐसा वैसा नहीं जान पड़ता है. यह पुरुष जो मुझे प्राप्त हो तो में सचमुच कृतार्थ हो जाऊं ! योगी पुरुषोंका भोग भव रोगको नाश करता है.पर यह सहजमें समझ जाय ऐसा नेहीं है क्या हो! दासी अपनी स्वामिनीका मनोभाव जान कर उसीके अनुसार कहने छगी-" वाईजी ! तुम इसकी कुछ चिन्ता न करो. अनेक साधु वावा ऐसे ही हैं ! दाम और कामसे कौन नहीं डिगा है ? (महात्मा कवीर दासने एक दोहेमें कहा है-" चलन चलन सत्र कोड कहे, पहुँचे विरला कोय । एक कनक अरु कामिनी, दुर्लभ घाटी दोय. ") इन्द्र डिगे, ब्रह्मा डिगे, विश्वामित्र जैसे मुनि डिगे, कृष्ण पर-मात्मा डिगे, तब इस जोगटेकी विसात ही क्या है ! में मानती हूं कि यह तुम्हारा रूप देख कर ही चिकत हो गया है, इसीसे इसकी भूख जाती रही है. जो ऐसा न होता तो ऐसे सुंदर पकवानोंको छोड़ कर कीन उठ जाता ? अब देखिये तो सही, इसे मैं चुटिकयों में कैसा ठिकाने लगाती हूं ! महँगा सस्ता हो नहीं तो फिर साधु ही कैसा ? परन्तु वाईजी ! है तो कामदेवका ही अवतार ! "

इस प्रकार वातचीत करते करते स्वयंकाल हो गया मुख्य दालीने कंद्र्पहरका निवासस्थान प्रकाशित करने की दूसरी दासियोंको आझा दी. सारे महलमें चारों जोर सौंगंधिक दीपक जगा दिये गये. इत्र आदिक सुगंधित पदार्थोंका सौरम चारों जोर फेल गया उत्तम उत्तम (सुगंधित पुष्पोंकी और मालाओंकी जालियां खिड़कियोंपर बांध दी गयीं. कंद्र्पहरके मनको हर किसी प्रकार प्रसन्न करनेका प्रयत्न आरंभ किया गया. और साथ ही कामको बढानेवाला मंगल-नाद होने लगा. थोड़ी देरमें दासी और पिंगला रूपेके थालमें केसर कस्तुरी पड़ा हुआ दूधका प्रयाला और सामकी वृद्धि करें ऐसे सुंदर पकाल लेकर कंद्र्पहरके समीप आयों और साधुम् उनके भोजन करनेकी प्रार्थना की. कंद्र्पहरने कहा—" मैया!" यह शब्द सुनते ही पिंगलाके

रोम रोममें आग छग गयी. पिंगलाकी मन:कामना कुछ और ही थी! और साधुने उसे मैया कह कर बुलाया इससे उसे कोध और खेद दोनों साथ ही साथ न्याप गये. जो देही है उसे देहवासनाहीका विचार है. वह संतपुरुपकी गतिको नहीं जान सकता है. रूपमें, यौवनमें, धनमें अनुध जनों-. को मोह उपजता है. परन्तु ज्ञानी जन धैर्यसे उस मोहका त्याग कर देते हैं. इस साधुका मन तो ब्रह्मके साथ छवछीन हुआ था. उसके हृदयस्थछके किसी अंशमें विकारको स्थान ही नहीं था. पिंगलाके हाव भाव, नखरे, वकटिष्ट ये कोई भी उसके हृदयपर असर नहीं कर सकते थे. उसके मनमें तो पिंगला ही नहीं विलक जगतकी स्त्री मात्र मैया थीं, और उसी संबोधन-से गणिकाको संबोधन कर फिर कहा कि "हे मैया! संतोंके विधि-निवेधको तू जानती नहीं है, इसीसे यह थाछ तू पुनः छायी है। परन्तु हम विरक्त पुरुपोंको दूसरी वार भोजन करनेका निपेध है. मायिक सांसारिक , जीव ही ये कामोत्पादक भोजन करते हैं-साधु पुरुषोंको तो यह भोजन विपसमान है, तो क्या तू ये भोजन जिमा कर मेरा घात करना चाहती है ? हे मैया ! ज्ञानी पुरुषोंका देह भोगके लिये नहीं है, वल्कि अनन्त मोक्षके लिये है. क्षुद्र कामनाके लिये नहीं है वल्कि तपश्चरणके छिये है. इस शरीररूप महानगरीको प्राप्त कर जो जीव अपना जीवन, विलास वैभवमें गँवाते हैं, वे जीव परमात्माके अपराधी वनते हैं. ये तेरे मिष्टान्न मुझ जैसे साधु पुरुपोंके लिये अनेक प्रकारके दु:ख प्राप्त करानेवाले हैं, अतएन कृपा कर तू इन्हें नापस है जा और सुन मैया ! यह सब ठाट किसके लिये चाहिये ? यह वैभव किसके लिये किया है ? चारों ओर सुगंध फैळानेवाळे सौगंधिक पदार्थोंकी अपेक्षा, इस अंतरात्माको आनन्द देनेवाला जो सुगंध फैलता है वह क्या इससे श्रेष्ठ नहीं है ? अपने अन्तरात्माको स्थिर कर, अपने प्रपंची चक्षुओंको निर्मेल करके, मेरी दृष्टिके सामने अपनी दृष्टि मिला! मुझे धर्मसे भ्रष्ट करनेके अपने मनके विचारोंको दूर कर और इन तामसी भोजनोंको यहांसे पीछे है जा! " पिंगलाने कहा-"महाराज ! आप जैसे सत्पात्र तो अनेक जीवोंका कल्याण करनेवाछे हैं! गुणी जम जिनके द्वारपर चरण रखते हैं उनका कल्याण

निमेप मात्रमें हो जाता है. मेरी मनःकामना तृप्त करनेकी-मेरे कल्याण-की आपने प्रतिज्ञा की है. इसे क्या आप निष्फल करोगे ? " साधु पुरुपने कहा-" है मैया ! जो प्रतिज्ञा मैंने की है उसे मैं सफल ही कहंगा. अपनी प्रतिज्ञा सफल किये विना में यहांसे वाहर कदम भी न धरूंगा, इसके लिये तू निश्चिन्त रह, पर इस वैभवसे क्या तेरी कामना तृप्त होगी! नहीं, इसकी रीति तो निराली ही है, उसीसे तू तृप्त होगी ! " साधुके ये मार्मिक वचन सुनकर, पिंगलाको बहुत दुरा लगा, परन्तु वह कर क्या सके ? उसने मनमें विचार किया कि, " अहं ऐसे दंभके विचार तो अनेक साधु वतलाते हैं, परन्तु वे सब स्नियोंके छलकपटमें लिपट मरे हैं. ब्रह्मा, ज्ञिब और विष्णु भी स्त्रियोंके चरित्रमें भूल गये हैं तव यह सामान्य साधुड़ा किस गिनतीमें हें ! ईश्वरको पहचानना, मायाका त्याग करना, आसुरी सम्प-त्तिको छोड़ना, छोभका त्याग करना, क्रोधको वश रखना, सात्विक व्रतसे रहना, ऐसी २ वातें तो मुंहसे अनेक छोग वकते आये हैं. 'वोल वचा शूकड़ा अचरे अचरे राम, तो कहे राम! राम! राम!' ऐसे कहा तो इसमें क्या ! वावाजी और साधु तो नित्य ऐसा कहा ही करते हैं कि स्त्री नरकका द्वार है, त्यागने योग्य है, परन्तु कौनंसा साधु, वावा, यती, जंगम, योगी स्त्रीके मोहमें फँसकर मरा नहीं ? मैं भी तब सची वेश्या, जब इन साधु महाराजके सारे विकार और अविकार भुछा हूं और इनके अधम तथा पापिष्ट शब्दप्रहारको फिर इन्हींके मुंहमें ठूंसे देऊं. ऐसा करूं तो मेरा नाम पिंगला! आज नहीं तो कल, खायगा नहीं तो जायगा कहां चूल्हेमें ? खाये त्रिना कौन जीता है! हवा खाकर तो नहीं जीवेगा! नारी नरककी खान है, नारी संसारमें फंसानेवाली है, ऐसी २ वातें तो मैंने बहुतसी सुनी हैं. ऐसे २ वोळनेवाळे तो अनेक आये और अनेक ऐसे गड़प हो गये कि जिनका पता भी नहीं लगा कहां गये ! तो फिर इस जोगटाकी क्या विसात है. यह किस गिनतीमें है. ऐसे अपने मनके संकल्प विकल्पोंको जोरसे दवा कर वह बोली— " साधु महाराज ! इस संसारमें भैंने तो ऐसा कोई जीव नहीं देखा कि जो मेरे हाथका ऐसा उत्तम औटा हुआ दृध और सुन्दर पकान

तथा सुगंध मारते हुए मुखवास (ताम्यूलको) को ठोकर मारने ने तत्पर हो, इस मेरे हाथकी एक पानकी वीड़ीकी क्या कीमत है, उसकी दुमको खबर नहीं, इसीसे उसे छेनेके लिये तुम ना कहते हो. पर इस विदेहनगरीके अनेक गुणवान, धनवान, विद्वान और तुम्हारे जैसे धर्मशील और ब्रह्मा और ब्रह्माके दादाके हाथमें यह वीड़ी दूं तो वे भी अपने अहोभाग्य मानें! पर चिंता नहीं, कल तुम्हारी इच्छामें आवे तब भोजन करना."

इतना कह कर दासी तथा पिंगला वहांसे विदा होनेको तैयार हुई, तब कंद्रेहरने कहा—"हे मैया! यह दीपकोंकी झकझकाहट तथा इत्रोंकी महकाहट, पुष्पोंकी जालियां, ये साधु पुरुपोंके लिये नहीं होती हैं. इनको तू शीघ दूर कर! जो मेरी देहको सुख उपजानेकी तेरी इच्छा हो तो इस सारी विलासकी सामग्रीको तू दूर रख. उससे तू तृप्त हो!" पिंगलाने साधुकी इच्छानुसार, सारे दीपक वंद करा दिये, केवल एक दीपक रहने दिया. फूछोंकी जालियां हटा दीं. फिर जब दासी और पिंगला अपने मन्दिरमें जा वैठीं तब दासी बोली—"वाई! यह तो सुआ विल्कुल मूर्ल ही दिखायी पड़ता है. इसे तो झुछ कदर ही नहीं. इस सुपको यहां रख कर दुन क्या करोगी? मारो लात और निकालो बाहर. तुम्हारा मनोभाव यह पूर्ण करे इसकी तो सुझे इन्छ भी आशा नर्ीं, " पिंगला बोली—" छोकरी! अभी तू नादान है, इसे क्या में अपनी चपेटसे जाने दूंगी. अरे जा रे जा, मेरे मनकी निर्वल्ता जाननेके पीछे यह क्या चूल्हेमें जानेवाला है ?"

आधी रातको पिंगला झंत्रनाहट करती हुई कंद्पेहरकी कोठरीमें गयी तथा कंद्पेहरके सामने बैठ, अनेक प्रकारके चोचले और नाज नसरे करने लगी. परन्तु जिसके सब संकल्पोंका नाज्ञ हो गया है, जिसमें विषयका गंध नहीं, ऐसे योगी पुरुषके चित्तपर उसका कुछ भी असर नहीं हुआ. पिंगलाने साधुसे चरण दाबनेकी प्रार्थना की, तब साधुने कहा—" यह समय हमारे ध्यान धरनेका है. इस ध्यानमेंसे निश्चिन्त होनेपर तेरी जो इच्छा हो सो पूरी करना!" पिंगलाने मनमें

विचार किया कि "ठीक है, इस समय साधु महाराज भन्ने ही ध्यान धरें, कहांतक ध्यान धरेंगे ? किसका ध्यान धरेंगे ? देवीका या देव-साका ? परमेश्वरका व पिंगलाका ? जहां में वैठी हूं वहां दूसरेका ध्यान धरनेकी किस हो शक्ति है ? "

पिंगला साधुके समीप बड़ी देरतक बैठी रही कि अब साधु ध्यानमेंसे मुक्त होगा, घड़ी पीछे मुक्त होगा, ऐसी आशा आशामें बड़ी राततक बैठी रही, फिर उसको नींदके झोंके आने छगे, परन्तु साधु महाराज समाधिमेंसे नहीं उठे! पिछली रात हुई तो भी मुनि महाराज ध्यानसे चलायमान नहीं हुए. बाखिरको ऊब कर पिंगला बहांसे विदा हुई. जाते २ वह मनमें कहने लगी, आज नहीं तो कल समझेगा, जायगा कहां?

मद्नवश हुई पिंगलाकी आंख पिछली रातको खुली सो खुली. कव सवेरा हो और ऋषिराजसे मिल कर उसका मन चलायमान करूं, इसकी वह माला जपने लगी. यह ऋषिदेव मेरी देहको सार्थक करेगा कि नहीं ? जैसा कहा है उस तरह मेरी मन:कामना पूर्ण करेगा कि नहीं ? मुझे प्रेमसे भजेगा कि नहीं ? इसके हृदयमें प्रेम है कि नहीं ? ऐसे नये २ अनेक तर्क वितकोंसे उसकी निद्रा जाती रही. कामदेवका वाण उसके अन्त:करणके आरपार निकल गया था. वह जल भुन रही थी. " रे तुच्छ मदन ! तू मुझे मत मार, इस साधुमें फसा कर दुःख मत दे, अिल सिख ! तू कुछ मेरी औषध नहीं करती है ? मेरी विग्हवेदना नहीं समझती १ इस साधुपर मेरा ऐसा भारी मोह क्यों १ में अंध क्यों बन गयी १ यह सनमुच साक्षात् कामदेव है, इसीसे मैं रितकी भांति उसकी कामनार करती हूं!" इस प्रकार हाय हत्या, संताप परितापके बीच प्रभात हुआ: दासीने उठ पिंगलाको धीरज देकर कहा-" जरा तुम तमाशा तो देखो! आज तुम ऐसी अधीर क्यों वन गयी हो. ऐसे जीनिया ऐसा दंभ न रक्खें तो तुमसे पक्षी कैसे वशमें हों ?" फिर वह हाथमें जलका लोटा, मिट्टी, मंजन और दातून छेकर ऋषिदेवके सन्भुख बायी. धूर्ता दासीने प्रमपूर्वक प्रणामः किया और कंदर्पहरके समक्ष दंतथावनकी वस्तुएं रख दीं. आशीर्वाद

देकर कंदर्पहरने नियमपूर्वक दंतधावन किया तथा शौचादिसे निवृत्त हो स्नान संध्या कर कंदर्पहर आसन लगा कर वैठा, कि तुरन्त ही दासी केसर, कस्त्री, बादाम, पिस्ता, इलायची, शकरादि डाला हुआ दूध ले आयी और ऋषिराजको प्रणाम कर प्राज्ञन करनेकी प्रार्थना की कंदर्पहरने कहा-" बेटा ! ये पदार्थ ऐसे हैं जिनसे साधु पुरुपोंको मद चढ़ता है, ज्ञानका विनाश होता है, सुस्ती आती है, सुज्ञ पुरुप जिनके छत्यकी निंदा करते हैं, शरीरमें प्रविष्ट हुए ऐसे मादक पदार्थ सात्विक वृत्तिका नाश करके उसकी आस्तिक स्थितिमंसे गिरा देनेके कारणभूत हो पड़ते हैं, ऐसे पदार्थीका सेवन कराकर तुक्या महाकष्टसे प्राप्त हुए मेरे शुद्ध ज्ञानका नाश करा-नेकी इच्छा करती है ? जो पदार्थ तु छे आयी है वह किसी भी संत पुरुपको विपयवासनाकी ओर दौड़ा कर, मन्मथके मोहमें डालनेवाले हैं, इस लिये ये मेरे कामके नहीं, जो इनका भोगी हो उसे यह दे. सत्व, रज तथा तम त्रिगुणात्मक अहंकारका इस शरीरमें पूर्ण रूपसे विचरना यह सद्वुद्धिको चलायमान कर डालता है, अभेदका त्याग कराकर भेदको जागृत करता है, मनको अन्यवस्थित स्थितिमें डाल देता है. ये सब पदार्थ मुझसे संत पुरुपोंको भ्रष्ट करनेके मुख्य साधन हैं. मेया ! यह दूधका कटोरा उसको दे जिसकी इच्छा हो, मायामें खवलीन हो, जिसे भेदाभेदका ज्ञान नहीं, सत्य वस्तुको जो समझता नहीं. "

दाकी बड़े कोधसे बोळी—" तो महाराज! तुम क्या खाओगे? दूध नहीं, घी नहीं, पक्वान्न नहीं, शाक नहीं, तरकारी नहीं, दूधपाक नहीं, शिखंड नहीं, पूरी नहीं, तो क्या धूळ खाओगे?" कंदपेहर जो साधारण संतकी तरह होता तो वह दासीके मुखसे ऐसे क्रूर वचन मुन कोधवश हो । जाता मन्युहर भी इस दासीके तिरस्कारके वचन मुन उछळ पड़ता. परन्तु कंदपेहर इन सबकी अपेक्षा अष्ट था. उसने मुसक्याते हुए दासीसे कहा—" वेटा! धूळ खानेकी ही मेरी इच्छा है. मेरे वास्ते बाजरेकी एक बड़ी रोटी और जरासी मुंगकी दाळ लाता. हमारे वास्ते यही मोजन अच्छा है." दासी तो ऋषिराजके वचन मुनकर मन ही मनमें हजारों गाळियां देती हुई वहांसे चळी गयी और विचारने लगी कि इस मुए गँवारके साथ

मेरी वाईको कैसे अच्छा लगेगा ? मुआ जंगलका ढोर है. अरे ! इससे तो, ढोर अच्छा. क्योंकि वह भी पक्वानको चवड़ चवड़ खा जाता है. पर यह मुआ तो उससे भी गया बीता है. पकान तो इस ढोरको भाते नहीं, दूध गरेमें अटकता है, पान खाना कठिन जान पड़ता है और इंत्रकी सुगंघसे वेहोशी आती है. अरे सुगंधिसे जुकाम होता है! रॅंडुए भूतको भला किस चीजका भान हो ? मुआ जंगलका ढोर ही है ! ऐसे वड़वड़ाती फड़फड़ाती आधी कची पक्षी मूंगकी दालका पतीला तथा चार वाटी इकट्टी करनेपर जैसी मुटाई हो ऐसी मोटी रोटी तथा वह भी सेक कर लकड़ीके समान कड़ी हो गयी थी, कि भीतमें मारे तो उसमें भी गहूा पड़जाय परन्तु रोटीकी कोर भी न टूटे ऐसी रोटी थालीमें रख कर ऋपि-देवके आगे रख दी. प्रसन्नतापूर्वक ऋषिदेवने कहा—" अरे मेया ! हमारे ढोरके लिये ऐसा ही भोजन चाहिये. यह वडी अच्छी रोटी है! ऐसी ही रोटी खानेका हमको अभ्यास है! " इतनेमें गणिका पिंगला वहां आ पहुँची ऋषिदेवको बड़े प्रेमसे वाजराकी रोटी और मृंगकी दाल खाते देख उसका पेट तो खलवला गया. इस समय ऋपिदेव ऐसे प्रेमसे उसे खाते थे और रोटीकी स्तुति करते थे कि उसे देख पिंगलाके पैरसे चोटीतक क्रोध भर गया तथा दासीको साथ छेकर एकदम वहांसे चली गयी.

अलग जाकर पिंगला वोली—"अरी मनोहरी निपुणिका! इस मुए उजडुको लाकर तू मेरा क्या कल्याण करना चाहती है ? जानो, मुआ जंगली जानवर है. जिसे न खाना आता है, न पीना आता है, न वोलना आता है, न वैठना आता है, न इसे सोना आता है और न वातचीत करना ही आता है! अली देख ना! हर घड़ी मेया कहता कहता कैसे मरता रहता है ? मैंने तो जाना था कि मेरा चिरकालका मनोरथ इससे पूरा होगा और इस जिंदगीको सार्थक करूंगी, परन्तु इस सुए होरने तो मुहेन हुन ही छकाया है. इससे मेरा कुल भला होनेकी आशा मुझे नहीं."

द्रासी वोली—"वाई साहिव! तुम जरा भी ववड़ाओ मत, इस मंदिर-में तुम्हारे दर्शनको पथार कर ऐसा कौन माईका लाल है कि जो सांगो- पांग तुम्हारे चरणकमलोंका प्रसाद चाले विना जा सका हो ? तुम्हारा नयनवाण तो ऐसा वजवाण है कि उससे भले भले साधुओंका तथा सुनियोंका मन चलायमान हो गया है, उनके साधुपनेका गौरन गलित हो गया है, तो यह साधुड़ा किस लेजेंमें! क्या यह नहीं जानता होगा कि यह गणिकाका मंदिर है ? इतने पर भी जब यह चल कर इस मंदिरमें आया है, तव क्या तुम्हारी मन:कामना सिद्ध किये विना एक पैर भी पीछेको जा सकेगा ? नहीं जी. फिर भी भैंने इसके मुखसे कपटी प्रतिज्ञा करवा ली है. रातको रहा है और रहनेकी पूर्ण इच्छा प्रकट की है, वह क्या अकस्मात् यहांसे सटक जाय, यह बात तो 'न भूतो न भविष्यित' ही जानो. ऐसे जोगटा तो भैया २ कहते २ भैयाके चरणकमलोंका सेवन करनेवाले चेरे वन जाते हैं. कढ़ाईके औट दूधका पान नहीं करता है पर सधरामृतका पान करेगा. मत्स्येन्द्र जैसा थोगी, स्त्रीके अधरामृतपानमें लीन हो गया था, तो यह किस देवालयका देव है ! देखो तो सही, मैं चार दिनमें इनको ठिकानेसे लगा दूंगी, पर तुम भी जरा ठाटवाट ठीक रखो, अपना छमछमाहट वताओं और धीरजसे पिप्रलांको. ''

हिमिगिरिके महात्माने सुविचारको संबोधन करके कहा—"हे वत्स सुविचार! इस जगत्की नैसिगिंक दुद्धि ही ऐसी है कि वह चाहे जैसे महात्मा पुरुषोंको भी प्राकृत पुरुषोंके समान ही समझती है. निर्विकल्प समाधिसे अद्वैतका ज्ञान प्राप्त किये हुए सौजन्यशील पुरुषके हृदयमें भी अज्ञानकी गांठ दृढ़ वँधी हुई है, ऐसा मान कर, जगत्के प्राकृत पुरुषके समान समझ, उसका अतमंग करनेको सुद्र प्राणी प्रयत्नशील होते हैं। परन्तु शान्त्र, जितेन्द्रिय, उपराम पाया हुआ, क्षमाशील, नित्य परमझके ध्यानमें लीन हुआ तथा ब्रह्म भावको प्राप्त ब्रह्मचेत्ता, अपनी ब्रह्मभावनाके निश्चयमेंसे क्षणमर भी चलायमान नहीं होता. जगत्की नाशवंत लीलाको वह ज्ञानदीपके प्रकाशसे निकाल ज्ञालता है. वह क्रियोरिह्य ग्रीर विकल्प रहित वन कर ब्रह्माकार चृत्तिमें ही स्थिर रहता है. उसके नेत्रो ओत्र, जिह्मादि इन्द्रियां मृतवन् कार्य करती हैं और वह सर्व दृश्य पद्म्योंका चिद्मात्मामें लय कर स्वयम् इस जगत्को तर जाता है. इतना ही नहीं, विलक मायामें ह्वे जीवको तार कर उसे भी सन्मार्गमें चलाता है. हे बत्सो ! जगत्में विचरके तुम्हें भी ऐसे ही अद्वेत रक्षके आनंदका अनुभव कर करवा कर, जीवन्मुक्त रह, अनादि अविद्याके किये हुए अंधकारका स्वस्वरूपकी एकता देख कर, ऐसे ही नाश करना चाहिये. संसारसे पार होनेका यही सबसे श्रेष्ठ साधन है."

र्पिगला अपने मनमें अनेक प्रकारके मनोरथ गढ़ती रहती थी. इतनेमें सायंकाल हो गया. कंट्पेहरने सायंसंध्या की कि तुरंत ही पुन: एक सुवर्णके थालमें भांति २ के मनोहर फल मूलादिक तथा दूध लेकर दासी आयी तथा कंदपेहरसे स्वीकार करनेके छिये विनती की. कंदपेहरने पुनः उसका अनार्र किया. इतनेमें पिंगला वहां आ पहुँची. इस समय-का पिंगलाका स्वरूप देवदानवोंको छलनेवाली तथा विस्मृति करानेवाली मोहिनीको भी पानी भराने योग्य था उसने बड़े २ शृंगार शरीरपर धारण किये थे. मस्तकपर छोटीसी वेंदी शोभायमान थी. चित्तको आकर्षण करनेवाला हीरेका हार कंठमें जगमगा रहा था. पैरोंमें झुंझुनाहट करने-वाले नूपुर (पायजेव) पहने हुए थी. नाकमें पानीदार मोतीवाली वेसर हिल रही थी. रंगिनरंगी कसी हुई चोली पहिने हुए थी. शरीरपर अंग प्रत्यंग दिखायँ, ऐता वारीक गुलावी वस्न पहने हुए थी. नेत्रोंमें वारीक सुरमा आंजे हुए थी. अधरोष्ठ छार्छविव जैसे दीप्त हो रहे थे. भांगमें सिंदूरकी रेखा खिची हुई थी. नेत्र हरिणीके नेत्रोंकी भांति चंचल थे. स्तर्नोंका भाग हायीके कुंभस्थलकी तरह उन्नत होनेके कारण यौवनका अभिमान दशी रहा था. वह कटाक्षसे वड़े ही तीव्र वाण मारती कंदर्पहरके सम्मुख आंकर ्रखड़ी रही तथा परम भक्ति भावको दर्शाती हो इस प्रकार कंदर्पहरको प्रणाम करके सम्मुख जा बैठी. " महाराज! देव! आए जैसे महात्मा पुरुपका अपने यहां प्रधारना में अपना अहोभाग्य समझती हूं, परन्तुः मेरे पूर्वजन्मके किसी कुसंस्कारके कारण आप मेरी अल्प भेटको अस्वीकार करते हैं, इसका कारण मैं नहीं समझ सकती. हे कृपानिधे ! मुझ पर द्या करके इस थालमेंसे आपकी इच्छामें आवे उस वस्तुको प्रहण करके मुझे पवित्र करो ! "इत्यादि विनय करने छगी। कंटपेंहरने कहा- " हे मैया! मैंने तुझसे प्रथम ही कहा है कि, मुझ जैसे संत पुरुपोंको ऐसे मीठे पदार्थ जहर समान है, ये पदार्थ खिला कर तू मेरी मृत्यु कराना चाहती है, तो तेरी मन:कामना में कैसे तृप्त कर सकूंगा. में तो जंगलका रहनेवाला झाड़ पात पर निर्वाह करनेवाला हूं. किसी कमें वंश तेरे मंदिर पर आया हूं. तू मेरे नित्य नियममें विश्लेष करा कर तथा विन्न डाल ( कर पापकी भागिनी मत हो ! " कंड्पेहरके वचन सुनकर पिंगलाने दासीकी ओर नेत्रोंसे संकेत किया कि थाल हटा ले. दासी तुरंत याल लेकर चली गयी कटाकटीका प्रसंग था पिंगला योवनमें मदमस्त थी। मन्मयका थनथनाहट मच रहा था. थोड़ी देरतक टोनों एक दूसरेके मुख सम्मुख इकटक देखते रहे फिर कंद्र्पेहर मुखसे प्रणवका जप जपने लगा. परमेश्वरका स्वरूप उसके सम्मुख जगमगाता हुआ उपस्थित हुआ. पिंगलाका स्वरूप उसे दिखाई नहीं देता था. उसकी दृष्टिमें पिंगला नहीं थी. वह बंहाके रूपमें तदाकार हो रहा था. पिंगलाकी दृष्टि निर्मल नहीं थी. उसकी दृष्टिहीमें नहीं विलक्ष उसके अंग अंग, मन, चित्त, वृद्धि इन सत्र स्थानोंमें कंदर्पहर रमण कर रहा था. रगरगमें कंदर्पहर न्याप्त हो रहा था. भवनमें, पदार्थमें, प्रकाशमें, अवकाशमें, अधकारमें सर्वत्र कंदर्पहरका ही रूप दृष्टि पड़ता था, वह भी विल्कुल कंदर्पहरका रूप ही वन रही थी, चसका मैत्री गाँठनेका प्रयत्न न्यर्थ ही हुआ. धीरे २ कंद्पेहरके मुखकी निस्पृहता देख वह शिथिल होती गयी. अब उसका हृद्य धड्क घड़क होता था. उसके हाथ और पांव गुप्त रीतिसे कांप रहे थे, शरीरपर पसीना झलक रहा था, उसंके मनभें चटपटी लग रही थी कि एकदम दौड़ं कर कंदपेहरसे लिपट जाऊं ! ऐसा उसका भाव जानते ही बंदपेहरके प्रत्येक 🥍 अंगमेंसे एक प्रकारका दिव्य प्रकाश उसकी दृष्टि पड़ा जिससे पिंगला दंग हो गयी, जकड़ गयी, उसके पेर उठ न सके, नूपुरकी मंद झनकार भी सुनाई नहीं दी. इस प्रकाशसे उसके नेत्र चौंधिया गये. वह महात्मा पुरुपके ऐश्वर्यमें तल्लीन हो गयी. एक समय ऐसा भी विचार आया कि अपने मनकी पापवृत्तिको दूर करूं. क्षणभाके लिये ऐसा भी विचार आया कि यह कोई दिन्य महात्मा पुरुष मुझे शाप देगा तो मेरे सब

ऐश्वर्यका नाश हो जायगा. ऐसे विचारसे वह दिङ्मूढु वन गयी. उसकी इन्द्रियां निःसत्व हो गयीं. परन्तु वत्स सुविचार! प्राकृत मनुष्यके सिंहचार तपे हुए छोह पर पड़े हुए जलके बुंद सहश हैं. जैसे उन कणोंको उड़ते देर नहीं लगती, वैसे ही उसके सिंहचारकों नाश होते देर नहीं लगती. ऐसे ही पिंगलाकी शुभ वृत्तियां क्षणभरमें क्षीण होगयीं तथा. जैसे ईंघनके विना अग्नि अपने स्थानमें ही समा जाती है, वैसे ही उसकी शुभ चित्तवृत्ति अपने अधिष्टानहींमें समा गयी. वह पुनः मायामें लिपट कर जाज्वल्यमान वन गयी. समुद्रका पान करना सहरु है, मेरुपर्वतको उठाकर महासागरकी तलीम डुवा देना सहल है, दावानवल पान करनेको भी जीव समर्थ होसकता है, परवत्स सुविचार ! चित्तका निम्नह करना, यह बहुत ही विपम है. इसके छिये प्रत्येक जीवको तपश्चरण कर श्रीहरिके रूपमें लीन यन प्राप्त हुए वलको निर्गुण कर, वैराग्य आदि साधन करनेमें छर्: रहना और चित्तजय करना चाहिये. प्राकृत ही नहीं, विक ज्ञानशील जीवकी भी माता, विहन, पुत्री अथता दूसरी किसी स्त्रीके साथ एक शय्या अंदा एक आसनपर वैठना योग्य नहीं तथा एकान्तमें वात चीत भी सून करनी चाहिये. इन्द्रियां ऐसी बलवान हैं कि वे चाहे जैसे विद्वान् वा सन्तको भी असन्मार्गकी तरफ घसीट छे जाती हैं. जो जीव परस्त्रीको माताकी तरह, पराये धनको मिट्टीकी तरह तथा प्राणी मात्रको अपनी तरह देखते हैं वे ही जीव इस छोक तथा परछोकको जीत सकते हैं तथा यथार्थ ब्रह्मभावको पाकर निर्विकलप निजानंदके स्थानको प्राप्त होते हैं और वे ही जीव जीवन्युक्त वनते हैं. मृग, हाथी, पतंग, मछली और भ्रमर इनके एक एक इन्द्रिय प्रवल है और ये एक एक इन्द्रियके विषयका. स्वाद छेते हैं और एक एक इन्द्रियके वश होकर ही मृत्युको प्राप्त होते हैं वा अकल्याणको प्राप्त होते हैं, तो पांच इन्द्रियोंसे थिरा हुआ पुरुष कैसे सुरक्षित रह सके ? निश्चय वह तो विनाशको ही प्राप्त होगा. सुरायभोगी अमर नासा इन्द्रियका स्वाद छेते २. कमलेमें बंध . जाता, है, स्वादभोगी मछली जिह्नारसके लिये काटेमें फॅसकर मृत्युको प्राप्त होती है. रूपभोगी पतंग दीपककी ज्योतिपर झंपापातकर (हट कर, गिरकर)

मृत्युको प्राप्त होता है. हाथी ऐसा महान् प्राणी भी कामातुर होनेसे सदाके लिये अंकुराके प्रहारोंके सहन करनेका भोगी बनता है, संगीतभोगी मृग संगीतपर लुभाकर मरणको प्राप्त होता है. इस प्रकार एक २ इन्द्रियका विषय भोगनेवाले प्राणी भी जब विनाझको प्राप्त होते हैं तब जो पुरुष पांच इन्द्रियोंसे थिर गया है उसके मोक्षका तो मार्ग ही कहां है ?

कंदर्पहरके समीप पिंगला अपने नखरे वताती और नयनवाण मारती बैठी है. वह धीरे २ कामोदीपक संगीतका आलाप करने लगी. उसने अत्यन्त मधुर गाना आरंभ किया. रागका प्रत्येक शब्द शृंगारसे भरपूर था. विरह्की न्यथाका उसमें स्वरूप दशिया था. शन्द २ में मदनको मस्त करवाया था. जिस् गानसे शंकर जैसे एकनिष्ठ अहावेत्ता लीन हो गये थे और भीलनीके भोगी वने थे, उस गानसे पिंगलाने कंदर्पहरके हृदयको वेधना चाहा. पर कंद्रपहर तो कंद्रपेहर ही था. छाके गानका उस पर कुछ असर नहीं हुआ. वह पद्मासन मारे, नव नाडी तथा दश इन्द्रियोंका संयम कर ऐ<sup>1</sup>ो तो आनंदजनक समाधिम छीन था कि उसके हृद्यके किसी भागमें राग्ये असरको स्थान व मान न मिला पिंगलाकी चेष्टा अकारथ गयी. उसके में हृदय ्राट पड़ा. क्योंकि कंदर्पहरकी समाधि श्रेष्ठ थी. उसकी दृष्टि केवल ब्रह्ममय थी. रसके कान्सी ब्रह्ममय थे. उसका हृदय संकल्प विकल्प रहित था.उसकी इन्द्रियां उसके ही वरामें थीं. वह विल्कुल चलायमान नहीं हुआ. धीरे धीरे पिंगलाको नींद आने लगी, नेत्र भारी पड़ गये. अखिर वह न्याकुल हो वहांसे उठकर चली गयी. मनभें कहती गयी कि देखूं तो सही यह जोगिया कहांतक ऐसे ढोंग चलाया करेगा.

इस प्रकार पांच सात दिन पिंगलाने ब्रह्मवेत्ता कामजितको मोहित करनेका प्रयत्न किया. पर कंदर्पहरको मोहित करनेमें वह सफल नहीं हुई. एक दिन उसके मनमें विचार हुआ कि "मैंने नये र नाज नखरे किये, नेत्रवाणोंको भी तान तान कर मारा. अंग प्रत्यङ्ग दिखलाकर ऐसे भाव दर्शाय कि जिससे नपुंसकमें भी पुरुषत आजावे. ऐसा मोह किया पर यह जोगड़ा वश नहीं होता. मेरी गति यह जान गया, मैंने वेश्यापन दिखाया पर

निष्फळ. मेरे मनकी निर्वळता जाने पीछे यह अपना माहात्म वखानेगा. मेरे िछये सब कोई छी छी थू थू करेगा. इसकी बढ़ाई होगी और मेरी निन्दा होगी. यह छोगोंमें मेरी निन्दा करेगा. यह मुझे हँसेगा और जनसमूहमें वार २ निन्दा करेगा. पर मैं इसकी बढ़ाई न होने दूंगी. इस पिंगळाके उपर अनेक मनुष्य प्राण दे रहे हैं, अनेक पुरुष इस पिंगळाके हाथकी पानकी वीड़ी छेनेके िछये हजारों तथा ळाखों रुपये बात्नेको तैयार हैं. मेरे साथ एक अध्यापर क्षणभर रमण करके, खुद राजपुरुष भी अपना राजकाज भूळकर कई दिनतक मेरे कैदखानेमें पड़े २ सड़ा करते हैं. ऐसी मुझ परम सुन्दरीकी यह जोगिया इच्छा नहीं करता, यह अपने मनमें मेरा उपहास करे, यह मैं सहन नहीं कर सकती. आज रात्रीको यह मेरी इच्छा तृप्त नहीं करेगा तो मैं इसे धूळ चाटने थोग्य बना हूंगी. '

अव पिंगलाका प्रेम कोथके रूपमें वदल गया. अरे! वेश्याको प्रेम कैसा ? उसका वह प्यार क्या ? वह तो विषयकी छोंड़ी ही है, द्रव्यकी दासी ही है. यद्यपि पिंगला ऐसी कामकी लालसावाली इसके पूर्व कभी भी नहीं वनी थी, पर जबसे उसकी दृष्टि कंद्रपेहरपर पड़ी तबसे वह मान शब्द ही भूल गयी थी. जिसका मान नष्ट हो जाता है वह प्रतिष्ठाके स्वरूपको भी भूल जाता है. पिंगलाकी भी वही दशा वन गयी है. वह कामकी दासी वन गयी है. उसके तनमनमें सर्वत्र काम व्याप रहा है. काम अर्थात् दूरके विषयोंकी तृष्णा और वश अर्थात् संगकी अभिलाप. कामवश जीवकी स्थित एक समान नहीं रहती. तृष्णा और अभिलापके नाश होनेका जब समय आता है तब वह जीव मूढ वनकर कोधके अधीन हो जाता है. यही स्थिति इस समय पिंगलाकी वन गयी है. उसका वह प्रेम प्रेम ही नहीं. गा. वह तो विषयसेवन मात्र की दासी थी. उसकी विषयेच्छा कभी तृप्त होती ही न थी. उसके हृदयमें विद्युद्ध प्रेम होही कहांसे तथा ऐसी अवलाको कन्द्रपेहरके विद्युद्ध स्वरूपका ज्ञान कहांसे होसके ?

आज पिंगला कामकोधसे अंधी वन गयी है. जैसे २ रात्रिका समय समीप आता जाता है त्यों २ वह अधिक अधीर वनती जाती है. आज जो कंद्रपेहर उसकी इच्छाफे अभीन न हो तो उसके प्राण टेनेका गणिकाने निश्चय किया है. एक तीक्ष्ण कटार अपने पास छिपा रक्खा है, उसको सारे दिन खाना पीना भी अच्छा न छगा, स्थिर हो बैठी भी नहीं, आवरी वावरी आकुल व्यागुल वन गंत्री हैं. वह विवल वन गंत्री है. उसे कंदर्पहरकी ही छोछगी है. रात्रि हुई. अधकार होगया पिंगलांक हृद्यमें वर अंधकार व्याप गया. महात्मा कंद्रपहरके मन्द्रिसे उसकी आज्ञानुसार एक ही मिलन दीपक जलता है. वहांपर पिंगला अपना मोह-पन दिखाती हुई गयी. कंद्र्पहर ॐकारके जपमें एकतार था, इस कारण पिंगळाके नृपुरोंका शब्द उसने सुना नहीं और न उसकी ओर दृष्टि की तो फिर उसके सौन्द्र्यपर तो दृष्टि ही क्यों देवे ? पिंगळा रोपमें-क्रोधमें जल वल रही थी. वह ठमकार फरती सायी. फंट्पेंट्र स्थिरही बैठा रहा-पिंगला प्रणाम कर ऋषिदेवके सन्मुख वेठ गयी. उसके हृद्यका भाव महात्मासे गुप्त न था, अपनी ओरको कामसे मस्त आंखोंद्वारा पिंगलाको निहारते देख महात्माने कहा-"मया तुम्हारा कल्याण हो ! " पिंगलाकी यह शब्द वस्रके समान लगा. वह कोथित हो बोली-" अर ओ जोगिया ! बाज मैया वैयाकी बात दूर छोड़ दे, तृ बड़ा महात्मा है सो मैंने तुझे जाना है. इस घरमें जब तृ आया तब तृने क्या, शर्त की थी उसका स्मरण है क्या ? " महात्माने कहा—" मैया है ! " पिंगला बोली—"चल ! भाज उस प्रतिज्ञाके अनुसार मेरी इच्छा पूर्ण कर, मेरी इच्छा तृप्त कर! " महात्मा बोला-" मया! तेरी इच्छा तुप्त हो चुकी है. तू क्यों वावलीसी वनी जाती है? "इस समय पिंगलाकी रंग र में काम व्याप रहाथा. उसने एकदम खड़े होकर ऋपिराजका हाथ पकड़ा और कहा-"हे महाराज! मेरे प्राणप्रिय ! आप पलंगपर चलो और मेरे जीवको तृप्त करो और ये व्यर्थ वातें छोड़ दो. " ऐसे कह कर संतका हाथ खींचा. ऋपिने कहा-" मेया ! थीरज धर तेरी इच्छा तृप्त होगी ही, तृ उतावली क्यों वनती है. आज क्या जल्दी है." ऋषिराजका यह वचन सुनते ही पिंगला क्रोधांध हो गयी, क्रोधसे संमोह हुआ, कर्मेन्द्रियां उद्धत वन गयीं, मनसे ही विपयोंमें छवछीन हो गयों, उसका मन विल्कुल मूढ़ वन गया वह मिथ्याचारिणी वन गयी. वह अपने तथा ऋषिके रूपको भूल गयी तथा

खंजर निकाल ऋषिको धका देकर गिरा दिया. वहा—" अरे साधुड़े! आज कितने दिन हुए तबसे मुझे छला करता है, परन्तु आज छली जानेवाली नहीं, जो तू आज मेरी इच्छा तृष्त नहीं करेगा तो मैं. तुझे इस कटारसे मार डाल्हेंगी!"

संतने देखा कि कटाकटीका समय है, यह दुष्ट अवला सबला होकर

मेरा घात करने में क्षणभर भी विचार न करेगी तथा घात हुआ कि गुरुवर्यने जो आज्ञा की है वह पूर्ण नहीं होगी, इससे उसने सामोपचारका आरंभ किया. "हे विवेकी अवला! इस एक संत पुरुपकी प्राणहानि करनेसे तेरी कामना पूर्ण होती हो तो ऐसा भछे ही कर ! पर मेरी एक वात रखना, तू जो घोर पाप करनेको तैयार हुई है उससे तेरी इच्छा पूर्ण. होगी, बल्कि उलटी तू पापभागिनी होगी. इस जन्ममें पूर्व जन्मके: स्कारके योगसे तुझको वेश्यापन प्राप्त हुआ है और किसी सुसंस्कारके गसे ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है, उसके बद्छे अगले जन्ममें तुझे नरकमें ही इना पड़ेगा." पूर्ण तिरस्कार जनाती हुई पिंगला बोली—" अरे साध्रहा ! हो नरकादिका कुछ भय नहीं. तेरे साथ फीडा करनेसे चाहे नरक भले । प्राप्त हो पर वह नरकका दुःख मुझे स्व्वर्गके समान होगा. तेरी अनुपम गनित देख कर ही मैंने अपने दोनों निस्त्रोमें तुझे निवास करने दिया है. हांसे तू किसी प्रकार खिसकता नहीं और मेरी कामनाएं भी पूर्ण नहीं हरता. तू या तो मेरी कामना पूर्ण कर, अपनी प्रतिज्ञा पाछ, नहीं तो यम-छोकमें जा. जो स्त्री कि हजारों छाखों रुपये देने पर भी अप्राप्य है वह तेरी सेवामें तैयार है, वह तेरी किसी भी गिनतीमें ही नहीं क्या ? तूने वचन दिया है कि तेरी कामना पूर्ण किये विना में यहांसे नहीं जाऊंगा, उस मेरी कामनाको कब पूर्ण करेगा ? आज आठ दिन हुए कि मैं तेरी सेवा करती हूं, प्रार्थना करती हूं. विनही करती हूं, पांव पड़ती हूं, उसकी कुछ भी परवाह न करके तू बगुछा भगतकी तरह मैया २ वकता रहता है, तो क्या अपने बापका माल उड़ाने यहां आया है ? चल पल्ना पर. नहीं तो अभी मार डालुंगी. " इस समय पिंगलाका लावण्य नष्ट हों गया था. वह राक्षसी रूप धारण कर हाथमें खंजर पकड़े

खड़ी थी. उसके नेत्र लाल ईग़ुरके समान हो गये थे. दायें हाथसे साधुकी गर्दन पुकड़ ली थी और कहती थी कि जो इसी क्षण पलंग पर नहीं चलेगा तो मार ही डालंगी! '' कपिने देखा कि पिगला माननेवाली नहीं. "कामातुराणां न भयं न लजा " कामातुर मनुष्यको भय और लजा नहीं होती, अर्थीको भाई बंद नहीं होता. यही ! इस जगतमें बड़े बड़ोंको चलायमान करनेवाली स्त्री है. उसका शक्त अनिवार्य है. यह होने पर भी मृहमित उसे अवला कहते हैं.

पिंगलाका सवलपन देख, अवल वन कर कंद्र्यहर खड़ा हुआ और पलंगकी ओर चला. पिंगला आनंदित हुई. उसका कोध धीरे २ कम होने लगा. शान्त वन, हँसी और प्रसन्नमुख जनायी. तव ऋषि बोला—" हं पिंगला ! में गुरुदेवकी प्रतिज्ञा पृवेक कहता हूं कि तेरी इच्छा पृर्ण किये विना यहांसे जाऊंगा नहीं. " पिंगलाने कहा-" स्वामीनाथ! प्राणसे भी अधिक प्रिय ! मुझसे जो कुछ अपग्रव्य निकल गया हो उसे क्षमा करना. " फिर पिंगला तुरन्त पलंग पर जाकर सो रही. तब ऋपि-राज पर्लंगके पास खड़ा रह कर बोला--" पिंगला ! मेरी एक बात सुन ! आजसे हम तुम दोनों एक ही पढ़ेंग पर शयन करेंगे, पर जहां तक में यहां रहूं वहां तक तुझे अन्य ऋपसे संभापण भी नहीं करना चाहिये और छेटे २ जो कथा में तुझसे अहूँ उसको तुझे सुनना चाहिये और यदि उसके पी रे तेरी कामकी डाकी इच्छा प्रवल रहे-अक्षय रहे तो उसे में पूर्ण करूं।।, परन्तु मेरे शरीरको स्पर्श न करना और में भी तेरे शरीरको स्पर्श न हीं करूंगा. यदि तू मेग अंग स्पर्श करेगी तो तत्क्षण भस्म हो जायगी. तुझे केवल मेरी कथा मात्रको ही लक्ष्य पूर्वक अवण करना चाहिये. "

पिंगलाने मनमें विचार किया कि वावाजी फँसे तो हैं, पर अभी छूछ भय खाते [विचकते ] हैं, पर क्या द्रकृत है ! भले ही चाहे जैसी कथा कहे, पिंगला तो उसमें फँसनेवाली नहीं. ऐसी ज्ञानगोष्टी मैंने बहुत सुनी हैं, एकश्रच्यापर स्त्रीके साथ सोने पर कौन ऐसा महात्मा है कि जो अपना ब्रह्मचर्य रख सके. खेर, आज एक शच्यापर सोना तो कबूल किया,

तव तो फँसा. कल ल्हूजी न वनाऊं तो मेरा नाम पिंगला ही नहीं. कल नहीं तो चार दिन पीछे वावाजी भोगविलासको तैयार हो जायँगे. विश्वाभित्र तथा पराशर जैसे तपस्वी स्त्रीके सौन्दर्भपर लुक्य हो गये हैं तो इसकी क्या वात है. इस समय तो जो कहे सो हां हां कहो, क्योंकि जो अधिक डराऊंगी तो तो कदाचित एकाध दिन सुख मुगवाकर चला भी जाय. ऐसा विचार कर वह वोली—'' महाराज! बापकी ऐसी इच्छा है तो में वैसा ही वर्ताव करंगी. आजसे अन्य पुरुपके साथ वातचीत नहीं करंगी. आपकी आज्ञा विना आपके अंगका स्पर्श नहीं करंगी. आपकी काशा विना आपके अंगका स्पर्श नहीं करंगी. आपकी कश्च पूर्वक सुत्र्गी, क्यों, अव तो राजी हो न ?'' कंदर्प हरने कश्—'' मैया, में तेरे ऊपर प्रसन्न हूं और मेरी प्रार्थना है कि तेरी कामना पूर्ण हो ! '' ऐसा कह कर कंद्र्पहर तथा पिंगला एक शस्यामें एक दूसरेके अंगका स्पर्श न हो सके इस प्रकार सोये.

## ंचतुर कौन ?

श्यापर लेटे हुए कंद्रपेहरने क्षण भर विचार कर पिंगलासे कहा— '' हे सौन्दर्य तथा बुद्धिमत्तामें श्रेष्ठ पिंगला! में बुझसे एक कथा कहता हूं, उसे सुन कर तुझे उचित जान पड़े तो मेरे प्रश्नका उत्तर देना. इस उत्तर-से माल्यम हो जायगा कि लोग तुझे बुद्धिमती, चतुर, कार्यकुशल कहते हैं सो तू उसके योग्य है वा नहीं. इसका निश्चय कर मैं तेरी मन:कामना पूर्ण कहंगा.

विश्वपुरी नामकी अनेक वैभवसे परिपूर्ण एक अछौिकक नगरी है. इस नगरीका स्वामी महासमर्थ, सकल कला-वैभव-विभूति-ऐश्वर्यका परम निधान है. इसके स्वामीका नाम पुराणपुरुष है. उसके वैभवमें कुछ न्यूनता नहीं. उसकी शक्ति इतनी अगाध है कि वह जो चाहे सो कर सकता है. इस नगरीके स्वामीके दो पुत्र हैं. एकका नाम राजसलाल और दूसरेका नाम सात्विकलाल. एक समय पुराणपुरुपने उन पुत्रोंको समीप बुला कर कहा- ' अब तुम सयाने हुए हो इस कारण तुम्हें अपने राज्यकी दो नगरियों ' अब तुम सयाने हुए हो इस कारण तुम्हें अपने राज्यकी दो नगरियों हो नगरियों लगा कार्य वानो की मुझे इच्छा है. उन नगरियों मेंसे एक नगरी करित हों लगा. है, पर बहांकी प्रजा अपने स्वामीका स्वामी होनेको सद्या है तुना गया.

वाली और उद्धत है. जो उस प्रजाका स्वामी जरा भी गाफिल रहता है तो यह प्रजा उसे अपना दास बना कर बाजीगरके बंदरकी तरह नचाती है और अन्तको फैदमें भी डाल देती है. पर इस नगरीका दिखाव अति रमणीय है, वहां सदा थेई थेईका शब्द सुनायी देता है, लोग हँसते, खेलते तथा स्वच्छन्द हैं और भवन सुशोभित और रम्य हैं. पर इस भवनोंवाले नगरमं जो अधिक कालतक निवास करता है वह अपने स्वरूपको भूछ जाता है और उससे मेरी अवकृपा ( क्रोध )का पात्र वनता है. दूसरी नगरीका दिखाव किसी प्रकारके भी ठाटवाटरहित है. उसके घर भी खेंडहरूसे हैं, उसमें निवास करती हुई प्रजा भी त्रिना ठाटवाटकी है और दिखावमें उदास है और उसके देखते ही पहले ही निराज्ञा उत्पन्न होती है. यह प्रजा पैसा टका विनाकी, मौज या आनंद विना ही, वगीचे, फुलवाड़ी आदि विस्तार रहित, शृंगाररहित पर श्रेष्ठ बुद्धिवाली, हिताहित जाननेवाली और जो उसकी इच्छानुसार वर्ते तो परम सुख देनेवाली तथा मेरी भक्ति बढ़ानेवाली है. उस प्रजाके पास मोजकी सामग्री नहीं. प्रथम तो उसका संग करते दु:ख ही दिखाय ऐसी वह प्रजा है. प्रथम नगरीकी प्रजा पेस टकंसे परिपूर्ण, गब्बर, रंग रागमें छवडीन-मस्तान, विलास, वैभव भोगनेमं शृहवीर, प्रथम तो अपने स्वामी भी सेवक, फिर स्वामी की स्वामिनी हो कर वठने भी कामना करने-वाली है और मुझमें जिसकी भक्ति न्यून हो उसका सब मनोरथ पूरा करनेवाली है. पर जो उसके वहा हुआ उसको वह संकटमें डालनेवाली और अनिवार्थ दुःख देनेवाली है. वह वड़ी मोहक है राजाको अनेक प्रकारसे ळाड़ प्यार करनेवाली है, आनंदका दिखाव देनेवाली है और सदा थनथन करनेवाली है. पर जब विफड़ती-विगड़ती है तब राजाको भी केंद्रेमें डाल दे ऐसी है. दूसरी नगरीका नाम देवी संपत्ति है तथा पहलीका नाम आसुरी संपत्ति है. इन दो नगरियोमेंसे चाहे जो जिस नग्रीको

सुनी हैं. ए. पुराणपुरुपका छोटा पुत्र लालाजी था, मौजी था, विलासी था, स्वपना ब्रह्मचर्च राम किया कि अपने राम (हम) तो जहां आनन्दोत्सव हो वहां आसुरी संपत्तिपुरीमें जो आनन्दध्वित सुनी जाती है वैसी देवी

संपत्ति पुरीमें नहीं ऐसा पिताजी ही कहते हैं तो वहां जानेमें लाभ क्या ? वड़ा भाई आसुरी संपत् पुरी मांगे तो भी मैं तो उसको उस नगरीका राज नहीं दूंगा, उसे तो में ही छूंगा. राजसलाळने आसुरी संपत्-पुरीका राज अपनी इच्छासे स्वाधीन कर लिया. दूसरे पुत्र सात्विकलाल बढ़े भाईको · दैवीसंपत् पुरीका राज छेनेकी इच्छा थी और उसके मिछनेसे उसको अति **आनन्द प्राप्त हुआ**। राजसळाळको उसकी चतुरंगी प्रजाने थोड़े दिनतक तो ऐसी मौजमें मस्त किया कि वह सव आनंदका भोक्ता वन गया. इस पुरीको ही सब आनंदका स्थान मानने छगा. अनेक प्रकारकी मौज भोगने लगा. प्रजा भी उसके कहनेके अनुसार काम करती थी. धीरे २ वह प्रजाका पूर्ण प्रेमपात्र वन गया फिर तो प्रजा जैसा कहे वैसे ही राज्य करने छगा. उस नगरीके तुच्छ आनन्दमें वह छवछीन हो गया और धीरे २ अपने हाथ ही वह कैदकी वेडियां तैयार करने छगा. अन्तमें वह प्रजाका ऐसा दास वन गया कि एक दिन उसकी स्वयमेव तैयार की हुई वेडीमें उसकी प्रजाने उसे जकड़ लिया और पीछे कहा-" तेरे भविष्यमें दु:ख, हानि, आवर्जन, विसर्जन, क्षणिक आनन्द और अनिवार्य दु:ख ही हैं उनको त भोग ! ऐसा कह उसको प्रजाने ऐसे अधकारमें डाल दिया कि उसका अवतक पना नहीं लगता है और अपने पिता श्री पुराणपुरु-पका दर्शन तो उसके भाग्यसे हो सकता ही नहीं."

सात्विकलाल देवी संपत्पुरीकी प्रजापर राज्य करने लगा यह प्रजा न हंसीली, न विनोदी, न कौडीली, कुल भी नहीं वहां नाटया-रंभ नहीं, गीतगान नहीं, आनंद नहीं, जत्सव नहीं, अधिक लीलाएं नहीं और अधिक जनोंका समागम भी नहीं. उसकी प्रजा भी चतुरंगी थी. पर विरागी, दश्यपर प्रेमरहित, सत् असत्के विचारवाली, सबको अमेद दृष्टिसे देखनेवाली थी, तो भी उसके मनमें—चित्तमें—आत्मामें जो आनंद होता था, वह अलैकिक था. जहां प्रेम नहीं वहां भय किसका १ प्रेम ही भय ! वहां प्रेम था पर निर्गुण प्रेम था. निर्गुण प्रेम यह अलैकिक ही प्रेम है. ऐसा अप्रेमी—अभोगी दीखता भी परिपूर्ण आनंदके स्थानमें रहनेवाला सात्विकलाल पूर्ण आनंदसे उस प्रजाका पालन पोपण करने लगा. और जैसे २ उसको पालता गया वैसे २ उसका सामध्ये बढ़ता गया.

प्रजा ज्यों ज्यों तावे होती गयी, त्यों त्यों वह दूसरे २ राज्योंका स्वामी होता गया. इन राज्योंके जीतनेमें सात्विकछालको बहुत परिश्रम करना पड़ा और तत्काल तो लाभ कुछ माल्म नहीं हुआ पर कुछ समय वीतने और संपूर्ण प्रजापर पूर्ण प्रभाव होनेपर वह इतना वलवान् हुआ कि उसका पिता प्रसन्न हुआ और उसने अपने राज्यपर उसे स्थापित कर दिया.

कंदपेहरने पूछा-" हे पिंगला ! इन दो वंधुओंमें बुद्धिमान् कीन ? क्षणिक आनंदका भोगी, अथवा नित्यानंदका भोगी ? "

पिंगलाने कहा-" भला इसमें क्या पृष्टना १ वृद्धिमान् सात्विक---लाल ही तो! जो आनंद हमेशाका हो वही सचा आनंद है. इस समय जो आनंद मालूम पढे और पीछे उदास होना पढ़े वह क्या आनंद कहने योग्य है ? यह तो मूर्खिकी घड़ी भरकी मीज ! " कंदपहरने कहा-"तेरा कल्याण हो ! तूने ठीक कहा." थोड़ी देर चुप रह कर फिर संतने कहा-" पिंगला ! लोग तुझे बुद्धिमती तथा सयानी कहते हैं पर मुझे तो तू मूखोंमें शिरोमणि माळूम होती है! " पिंगला बोली-"क्यों महाराज! आपकी इच्छा हो तो आप जिसको कहो उसको अपने वश कर बंदरकी भांति नचाऊं, इतनी मुझमें सामर्थ्य है तो मैं मूर्ख क्यों ? " मूर्खा इस लिये कि चतुराईमें उत्तम कहे जाते हुए राजा राणा जो छाखोंको वशमें करनेवाले हैं, वे तेरे वशमें हो जाते हैं तो ऐसा होनेपर भी एक भिखमंगा जोगिया, जो यह घर घर और द्वार हार भीख मांग कर ज्यों त्यों पेट भरनेवाला है, उजाड़ जंगलमें रहनेवालों पशुसमान है जसपर तू मोहित हो गयी है! मुझे तो तेरी चतुरायी ह घूलमें मिल गयी माल्यम होती है और तुझे बुद्धिमती और चतुर कहने-वाळोंको मैं मूर्खिशिरोमणि मानता हूं. इस (मूर्खता) के विनातू उस राजसलालकी तरह क्षणिक सुख भोग कर अपने हाथसे ही कैदखानेमें पड़नेको तैयार न होती. यह कैदखाना राजवंघन नहीं, पर अनंत नरकका कैदखाना है. वहां जानेकी तू क्यों कामना करती है, जो उत्तम चतुर है तो ?" पिंगला चुप रही. तव संतने कहा-" तेरी इच्छा जो

विलास रमनेकी है तो रमण करनेके पूर्व जो मैं कहूं सो पुन: सुन! तू राजराणाकी प्रिया है, किसीको कुछ गिनती नहीं तो मुझपर क्यों तुष्ट-मान हुई है सो कह ? इस शरीरमें तुझे किसपर मोह हुआ है ? तुझे मेरे रूपपर मोह हुआ है अथवा मेरे मुखपर, नेत्रपर, अंगपर, हाथपर, कानपर, नाकपर, किसके ऊपर तुझे मोह हुआ है, सो तू मुझसे कह, तव में उसके सीन्दर्यका तुझे भान कराऊं. जो तुझे मेरे मुखपर मोह हुआ हो तो यह मुख किस वस्तुका है सो देखं! इसमेंके दांत केवल हिंडुयां हैं, एक ट्रांत गिर पड़े तो तुरंत फेंक देते हैं. इन दावोंपर तुझे मोह होता हो तो लेये दांत. जीभपर मोह हो तो यह जीम भी तेरे समीपमें ही है. नेत्रोंपर मोह हो तो नेत्र भी तेरे समीपमें ही हैं. ऐसे कहते २ अपने योगवलद्वारा दांत, जीभ, नेत्रकी गोली (कोये) पिंगलाके हाथमें लेकर दे दिये. तेरी इच्छामें आवे तव तक इसे भोग ! इस हाड़, चर्म, मांस, मज्जा और छोहूसे भरे हुए यंत्रकी तरह चलते शरीररूपी पिंजरेमें तुझे क्या सुंदर दीखता है ? तूने आज दिनपर्यन्त सब पदार्थ भोगे हैं, तेरी देह तथा इन्द्रियां निरोग रही हैं, राज तथा वेभवकी तू वड़ी रानी है, इस राज्यमें तेरे जैसी बुद्धिमती कोई भी गिनी नहीं जाती, ऐसी तू किस पदार्थपर मोहित है, सो मुझसे कह. "

### शरीर मलमूत्रका भंडार.

पिंगलाने कहा—''हे साधो ! मैं तुम्हारी कान्तिपर मोहित हुई हूं.'' कंद्रपेंहरने कहा—''जो कान्तिपर तुझे मोह हुआ हैं तो ( शरीर दिखा कर ) कान्तिको भोग कर तृप्त हो. '' पिंगला बोली—" कान्तिको किस प्रकार भोगा जावे ? रितकेलिका स्थान तो जुदा ही है, उसके भोगने ही पर आनंद होता है, तृप्ति होती है. '' साधुने कहा—'' वह भोगनेको तुझे चाहिये ? ले. उसे भोग. " पिंगला बोली—" यह तो जैसे भोगनेकी रीति है वैसे ही भोगा जाय, पुरुष तथा खीको एक दूसरेकी रितकेलिके स्थानपर ही मोह है और मुझे भी यही भोग चाहिये. " कंद्रपेंहरने कहा—" हे चतुरा ! इसमें मोह पाने योग्य क्या है! तू अज्ञान है इससे

ऐसे वकती है. पर जगदीशने जब मनुष्यको बनाया तब जो सुन्दर पदार्थ हैं उन्हें पकट रक्खा है और जो मलसे भरे हुए पदार्थ हैं उन्हें गुप्त रक्खा है. इस गुप्त रहे हुए ऐसे अपिवत्र स्थानपर तुझे मोह हुआ है यह कैसी तेरी मूर्खता ! में तो तेरी चतुराई विल्हुल चूल्हेमें पड़ी हुई देखता हूं. मुंह, कान, नेत्र, नासिकादि जो सुन्दर हैं वे सब प्रकट हैं, उन पर तो तुझे मोह होता नहीं और जो मांसका पिंड है उस पर तुझे मोह हुआ है, इससे मुझे तेरी बुद्धि पर ग्लान होती है, तुझे लोग ज्यर्थ ही चतुर, गुण-वान और बुद्धिमान मानते हैं; पर तृ तो विरक्षल मूर्ख ही है. जिस पर तू मोहित हो रही है उसमेंसे मृत्र तथा लिबल्वा पदार्थ झरा करता है तथा प्रव्वीपर गिर जानेसे उसकी और देखनेमें भी घृणा होती है. ऐसे अपिवत्र तथा गंदी मोरीके समान श्रुद्र स्थान पर भला क्या बुद्धिमानको मोह हो सकता है ! इस गंदे स्थान पर किसी भी सज्जन पुरुष्की तो श्रण-भर भी प्रीति होती नहीं, तो फिर उस पर तुझे मोह हुआ है इससे तेरी बुद्धिपर मुझे हेंसी आती है ! ,'

पिंगला वोली—" हे साधु ! में कुछ तुम्हारे अकेले इसी स्थानपर मोहित नहीं हुई, किंतु मेरा तो तुम्हारे सर्वाङ्ग पर मोह है. यह गुप्त स्थान तो इसका एक विभाग है तथा स्त्री पुरुषके परम प्रेमका, सर्वाङ्ग के मोहनेका स्थान-रमणस्थल है. इसी पर सब मर मिटते हैं. विश्वामित्र, पराशर, इन्द्र, रावणादिको भी इसी पर मोह हुआ था !" साधुने कहा—" जिसपर सब मर मिटते हैं उसे लेकर तू आनंद कल्लोल करानेमें क्यों तत्पर नहीं होती ?" गणिकाने कहा—" महाराज ! मुझे अपने सर्वाङ्गका मुख दो यह अंग मेरा करो !" " ठीक ठीक यह शागिर तेरा ही है. ले, तुझे क्या हूं ?" ऐसा कंदर्षहरने कहा. " अंग !" पिंगला बोली. " तृ किसको अंग कहती है ? अंग इसमें क्या है ? यह गला देऊं, कि हाथ हूं, पग हूं, कि माथा, भोंह, गाल, नेत्र, कर्ण कि नासिका, जीभ कि दांत, पेट कि पीठ, गुदा कि उपस्थेन्द्रिय ! क्या हूं, बोल ?" कंदर्पहरने ऐसे प्रत्येक अंग वता कर कहा. " महाराज यह कोई नहीं, पर जिस पर मुझे मोह है, जो सुन्दर है, जो आनंद देता है सो अंग दीजिये!" ऐसा

र्पिंगला बोली साधुने कहा—" अच्छा, जो अंग तुझे सुन्दर और आनंद देनेवाला माळ्म होता हो बसे चठा छे और सुखसे बसे भोग कर, आनंद हो. ''

पिंगला घवरा कर विचारमें पड़ गयी और चुप रह गयी. थोड़ी देर विचार कर वह बोली—"में क्या उठाऊं ?" साधु—"अपने मनका माना सुन्दर "अंग." पिंगला—" यह कैसे उठाया जावे ?" तब साधुने कहा—" जो अंगको उठावेगी नहीं तो भोगेगी कैसे ?" पिंगलाने कहा—" महाराज! में कुछ समझती नहीं, पर यह जो सुन्दर, कान्तिमान दीखता है, सब प्रकार सुन्दर है, भरा हुआ, हुए पुष्ट दिखाता है, उस अंगसे में और आप एक रस होकर भोगें, वह भोग मुझे चाहिये." संतने कहा—" है विचक्षण! मुझे तो इस नाशवंत मिट्टीके शरीरमें कुछ भी सुंदर दिखाता नहीं. यह जो शरीर तुझे सुंदर दिखायी देती है ? रात दिन इसोमें नरक झरता रहता है. इस पर तुझे मोह होता है ? शुक, लाल, चीपड़, रुधिर, मांस, मजा, हड़ी तथा मलमूत्रसे भरे शरीरके किस भाग पर तुझे मोह उत्पन्न हुआ है, सो कह ? क्योंकि जिसे तू उत्तम— सुंदर तथा अपने प्रेमका पात्र—आनंदका पात्र मानती हो उसे देकर तैरी लालसा पूर्ण करने तथा अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करनेको में आतुर हूं."

#### परम आनंदका स्थान.

पुनः पिंगळा विचारागारमें पड़ गयी. उसे कुछ सृह्मा नहीं. थोड़ी देरमें वोळी—" हे साधु! हे महात्मा! जो तुम्हारा मुझ पर प्रेम हो तथा अपना वचन पाठना हो तो मुझे जिससे आनंद हो वह दो. " संतने कहा— "तूने ठीक कहा. इस विदेहनगरीमें सब छोग तुझे विचक्षण गिनते हैं. वह ठीक है. सत्य-शुद्ध-परम-आनंद भोगनेकी तू परम पात्र है. पूर्व जन्मके अनेक मुसंस्कारोंसे विशुद्ध संस्कारी है. अधिकारी है. मैं तुझे परम आनंद हूंगा. हे पिंगले! सुन प्रमुने तुझे यह जो मनुष्यशरीर सर्वोत्तम दिया है वह श्रणिक मुख भोगनेको नहीं, विलक परम आनंद भोगनेको दिया है. वह आनंद क्या ? इस देहका सर्व आनंद तो तुच्छ है. क्योंकि वह श्रणिक है.

शरीरका क्षणिक सुख वा आनंद सुख नहीं और न आनंद है, बेल्कि यह बुद्धिका भ्रम मात्र है. क्षणभर विचार कर जगत्का व्यवहार-उत्पत्ति, स्थिति तथा नाज्ञ प्रति लक्ष् देगी तो तू स्पष्ट जानेगी कि इस शरीरंमें कुछ भी सुंदरता नहीं, यह शरीर अनेक प्रकारके सत्कर्म करनेके लिये है, क्षणिक सुख भोगने और पाप कर्म करनेके लिये नहीं. भोह तो उस पदार्थ पर करना चाहिये कि जिसमेंसे नित्यका आनंद प्राप्त हो। मुझे वता कि जो आनंद तू भोगनेको तैयार हुई है यह क्रीडाका आनंद कितने काल तक रहेगा ? वर्ष, दो वर्ष अथवा हमेशा रहेगा ? तुझे क्षणिक आनंद दूं अथवा अखंडानंद दूं ?" फिर वह चुप रह गयी. तब कंदर्पहरने कहा-" उत्तर दे, क्योंकि मुझे तेरी मनःकामना तृप्त करनी है. छोकिक. आनंद कितनी देर रहेगा सो तुजानती है ? वर्ष, दो वर्ष या जीवे तव तक रहेगा ! " पिंगलाने कहा — "अरे वर्ष दो वर्ष कैसा ? " तुरन्त भोगा और तुरन्त ही सूख. क्षणभरका ही यह आनंद है. जब तक भोगो तव तक ही सुख़/! जो प्रथम मीठा सो पीछे खट्टा! अहो ऐसा है क्या! तथा इसके / छिये ऐसी उत्कण्ठा ! इतनी उखाड़, पछाड़, इतना उत्पात, ईतना खुराफात, पीडा तथा व्याकुछता ! और उसके छिये इस खंडरसे जिसने इस जगतकी स्त्रीमात्रको माता मानी, दुछ भी अवि-रक्तता धारण नहीं की, ऐसे एक संतका घात ! में तो समझता था कि यह आनंद नित्य (स्थायी ) होगा, पर तू तो कहती है कि विपयसुखका आनंद तो क्षणभरका ही है और वही तुझे भोगनेकी इच्छा है. अरे मृढ़ ! अरे पामर ! यह जान ले कि मेरे साथ विषय रमनेकी तेरी इच्छा इस क्षणमें तूप हुए पीछे फिर और भी अधिक जागृत होगी और इस पापरूप ·आनंदके लिये तुझे बड़ी २ व्याखलता हुआ करेगी, तब तू क्या करेगी? जो सुख क्षणभरमें नाश हो जायगा ऐसे सुख अथवा आनंदके भोगनेसे किसी भी मनुष्यका जीवन सार्थक नहीं होता और न सुख मिलता है और न आनन्द ही मिलता है. आहार ऐसा करना चाहिये कि जो शरी-रको अमर करे, सुख ऐसा भोगना कि जिसकी तुलनाका कोई दूसरा सुख न हो, विलास ऐसा रमना कि जो सर्वोत्कृष्ट हो, आनंद ऐसा लेना कि जो परम आनंद ही हो और तृप्ति ऐसी होनी चाहिये कि कामनाका ही

लय हो. हे पिंगला ! अपित्रत्र, धर्मका भंग करनेवाले और नित्य नरकमें डालनेवाले विषयोंसे कोई भी जीव, किसी समय परमसुखी अथवा परम यानंदी नहीं हुआ और न होगा ही. इसी प्रकार तुझे भी मेरे साथ वि**ला**स करनेसे न नृप्ति होगी, न सुख मिलेगा और न आनंद होगा. क्षणकी तृप्ति, क्षणका सुख, क्षणका आनंद यह क्या आनंद माना जायगा ? इतना समझनेपर भी तुझे मोह होता है यह तेरी मृद्ता-अज्ञान ही है. तृने इतने समय तक विषय भोगा है तो भी तुझे तृप्ति नहीं हुई, पर उल्रटी विशेष लालसा होने लगी है तथा पुनः पुनः विषय भौगनेकी इच्छा करती है उसका कारण यह कि इस जगतका मिथ्या आनंद भोगनेसे - तृष्ि नहीं होती. वह आनंद मिथ्या है. उससे तृप्तिके वदले अधिकाधिक अतुम वनकर भोगकी उत्तेजना और अधिक होती है, यदि तेरा पूर्व हुआ आनंद सत्य आनंद था तो वह आनंद कहां छुप्त होगया ? जो तुझे परम आनंद हुआ होता, नित्य आनंद हुआ होता तो नये आनंदकी अपेक्षा ही नहीं रहती. यदि तू सुखी वनी होती तो सुझसे अधिक सुख पानेका निश्चय किये विना उसकी इच्छा करके मृद् न वन जाती. परन्तु वह परम आनंद नहीं था विक मिथ्या आनंद था. मिथ्या आन-न्द्रसे तृपि नहीं होती, यह स्वाभाविक रीति है तथा इसी कारणसे तेरी तृप्ति नहीं हुई और उसी आनंदके लिये किर इच्छा करती है. भोग भोगने योग्य तो एक ही दुर्गिधवाला स्थान है तथा वह सबेत्र समान है. इसमें विशेषता किसीमें भी नहीं. शरीरमात्रकी वाह्याकृति ही जुदी २ है और उस वाह्याकृति पर ही अविद्यासे घिरे हुए अल्प प्राणियोंको मीह होता है. वैसा ही मोह तुझे हुआ है. तुझे शरीरकी सुन्दरतापर मोह है. पर मेरे शरीरके सांदर्यपर मोह हुआ हो तो जान कि यह शरीर नाश होनेपर भिट्टीमें मिल जानेवाला है. उसुपर मूढ ही मोह करते हैं. तथा तेरे भोगे हुए जो अनेक शरीर हैं वे जिन २ पदार्थींसे वने हैं उन्होंसे यह भी वना है. सर्वत्र माडी ही है और वह एक ही है और एक ही होनेवाली है. इस मिट्टी-पर, हड्डी, चमड़ा तथा मांसके इस पिंडपर ज्ञानीको मोह होता नहीं. रे भिंगला ! अगणित मनुष्य युवावस्था (जवानी) की वहारमें मदमस्त देखनेम आते हैं, छैल्छवीले वनकर न तो पापकर्मका, न नीतिवर्मका और

न सदाचरणका विचार करते हैं और गथेकी तरह विकल हो इच्छित भोग भोगकर अपना कर्तेच्य भूल जाते हैं. एक पापाचरणमें मस्त वन अनेक प्रकारके पापाचरण करते हैं. ऐसे जनोंकी अधमगति होती है. सो तु नहीं जानती, इसीसे तुझे इस मलमूत्रसे भरे हुए हुर्गंघसे पृरित शरीरपर, अरे ! तेरे मनसे सौंदर्यवाले, कांतिवाले अंगपर तुझे मोह उत्पन्न हुआ है. अपना यह मोह निकाल डाल तथा सुक्ष्म विचार वाली वन. सृक्ष्म दृष्टिसे देख कि तु किसके ऊपर मोहित हुई है ! मोह करना हो तो अविनाशीपर कर कि जिसके भोगनेसे नित्यका आनन्द हो, सदाको तृप्ति हो, परम सुखी हो. विटास रमना हो तो चिद्विः लासमें रम, कि जिसका सुख-आनंद सदाकाल भोगा जाय. परम आनं-दका स्थान परमपुरुपके चरणमें विलीनता है. यह मनुष्यदारीर धारण कर जिस जीवने अपनी आत्माका कल्याण नहीं किया, परमपुरुपकी सिद्धि नहीं की, अविनाशीका तत्त्व नहीं जाना उसका मनुष्यपन ज्यर्थ ही हो गया. मनुष्यजातिमें जन्म होना, माहात्माओंका समागम होना तथा मोक्षेच्छा होनी यह जन्मकी सार्थकता है. चौरासी लाख योनियोंमें मनुष्य-जन्म मिछना दुर्छभ है. उसमें भी पापपुण्यका विचार, झात्मा अनात्माके विवेकका निर्णय, परमानन्दकी उत्कठा और परमसुखकी प्राप्ति अति दुर्छभ हैं. फिर स्वरूपका अनुभव होना यह तो विशेष दुर्छभ है. हे पिंगला ! जिस मल मूत्रसे भरे हुए नाशवंत शरीरपर तुझे प्रीति हुई है उस शरीरको तु ध्यानसे देख, कि उसमें मोहके योग्य क्या है. विवेकचूडामणिमें लिखा है "जन्तूनां नरजन्म दुर्छभमतः पुंस्त्वं ततो विप्रता तस्माद्वैदिकधर्म-मार्गपरता विद्वत्वमस्मात्परम्। आत्मानात्मविवेचनं स्वनुभवो ब्रह्मात्मना संस्थितिर्मुक्तिनों शतजन्मकोटिपु कृतैः पुण्यैर्विना छभ्यते "

# परमपुरुपका सेवन ही परमानंदरूप है.

इस.प्रकार कंद्पेरहने पिंगलासे शांतपनेसे कहा, पिंगला यह ज्ञानोपदेश ध्यानपूर्वक सुनती थी. उसका हृदय द्रवीभृत हुआ. किसी जन्मकी सदसदिवेकसुद्धि खिल निकली. वह विचाररूपी भवरमें गोते खाने लगी-सुनते २ उसकी निद्रा क्षा गयी. दूसरी रात्रिको भी कंद्पेहरने इसी प्रकार अपना उपदेश आगे चलाया. फंदपेहरने कहा-" हे पिंगला ! यह जीव जो इस संसारमें आया है वह संसारके नाशवंत विपय भोगनेके लिये नहीं आया विलक आत्माके कल्याणके छिये, परमात्माको पहचान कर उसकी सेवामें विलीन होकर उसके अंग प्रत्यंगका मनन करनेके लिये **आया है. इस संसारात्मक शरीरमें जीवकी ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, अन्तःकरण** और प्राण ये सव परमानंदके छिये छाछायित हैं. पर परमानंदप्राप्तिके मार्गमें अविद्यासे घिरा हुआ जीव विवेक-वैराग्य-विहीन होनेसे संसार अटवीके दावानलवाले मार्गमें ही भटका करता है. पर जो संस्कारी पुरुष हैं वे परम सत्की इच्छा करते हैं, परमानंदकी खोज करते हैं, उसके लिये उत्कण्ठित रहते हैं. उनको सत्य प्रेमका ही लक्ष्य रहता है. चुर्सिःनंदप्राप्ति परम तत्त्वके सेवनसे होती है. यह परम तत्त्वका सेवन उसके चितन शोधन विना हो नहीं सकता. परम तत्त्वके दुशनसे परम पुरुषका दर्शन होता है. इस परम पुरुपका दर्शन ही परमानंद है, परम सुख है, अवधिकी तृप्ति है. जिनको परम पुरुपका दर्शन नहीं हुआ ऐसे जीव पुण्यकर्म द्वारा देवलोकमें जाते अवस्य हैं, पर देवलोकमें वसते हुए, अल्प पुण्यवाले हैं इससे अल्प सुख भोगकर पुण्यका क्षय होनेके पीछे फिर इस लोकमें जन्म लेते हैं, मरते हैं तथा इस जगतके प्राणीमात्रकी स्थिति गर्भसे छेके मरणपर्यंत समान ही द:खदायक है, उसको भोगते हैं. स्त्रीके ऋतुकाल तथा भोगके सनय जीव ग्रिक्ष कष्टका प्रारंभ करता है. इस गर्भस्थानमें जीव नीचेको सिर किये, मलमूत्रके वीच रहता हुआ पड़ा रहता है. माताके उदरमें रहता हुआ यह जीव-गर्भ माताके मले बुरे कमेसे कडुए खट्टे भोजन करनेसे ऐसा दु:खी होता है कि उसका वर्णन करनेको शेष-जीकी भी सामध्ये नहीं माताके क्रोध, काम, मद तथा मत्सरका गर्भेपर क्षण २ असर हुआ करता है, हे पिंगला ! इस गर्भकी कष्टात्मक स्थितिका जब मैं विचार करता हूं तब तुझे हुए मोहसे मुझे अत्यन्त शोक होता है. ऐसे मलिन स्थानमें रहते हुए गर्भस्थ जीवका जीवन केवल उसकी माताके मक्षण किये हुए रसके ऊपर ही होता है. उसकी माताके खाये हुए खट्टे, सारे, तीले, कडुए आदि रसवाले पदार्थके सेवनसे गर्भस्य वालककी

सत्यन्त सुकुमार त्यचापर केसी २ पीडा होती है उसका तृ विचार कर देख ! ऐशी दु:खद अवस्थामेंसे परमात्मा किसी पुण्ययोगसे मनुष्यजनम देता है. मनुष्यदेह सर्वोत्तम है. इशी देहसे मनुष्य कष्ट-भव सागरसे तर सकता है. उसके तरनेका साधन परम पुरुषका ज्ञान है. उसका परित्याग कर संसारका सेवन कर निवास करता अज्ञानी मनुष्य गर्भ-स्थानको ही सर्व सुखका स्थान समझता है, इसीमें सर्व आनंद मानता है तथा इन्द्रियोंके परस्पर संघर्षणसे अपनेको अलौकिक मुख मिलना समझता है. उसकी इस मृहनाके लिये में क्या कहूं १ कसा धिकार दूं ? परंतु प्राणीमात्र फैसे स्थानमेंसे जन्मते हैं इसका विचार करते हुए ज्ञानी पुरुष समझ सकता है कि गर्भवासके समान एक भी संकट इस संसारमें नहीं. ऐसे गर्भवासमेंसे मनुत्र्यका छुटकारा हुए पीछे किर इस गर्भवासमें ही प्रवेश न हो ऐसा कर्म ज्ञानी पुरुपको करना चाहिये. उसको अपने मन्दे उत्पन्न हुई विपरीत भावनाओंको बड़े परिश्रम पूर्वक मारना चाहिये-शमन करना चाहिये. उनका शमन करनेके वदले ज्योंही मनुत्य उनकी वृद्धिका उपाय करता है त्योंही संसारका स्वामी उसके ऊपर कोथित होता है. तो तृ ही बता कि ऐसे इस संसारमें वह मुख है ? उससे तृप्ति भी है ? नहीं. अपना स्वरूप देख इस जन्ममें तृने अनेक पुरुपोंसे भोग किया है पर तेरी तृप्ति हुई नहीं तथा इस नाशवंत देहका तृने जो सुख भोगा है वह सुख आज नहीं रहा. इस सुखके भोगनेमें जो आनंद तुझे हुआ था वह आनंद भी आज नहीं. आनंद, सुख, तृप्तिका स्थान ही मित्र हैं ! यह स्थान उस परमात्मामें छीन होना है ! उसके विना अन्य स्थलपर नहीं ही है. मनुप्यके पतनका मुख्य कारण काम है. यह काम अजित है. इसको जो जीतता है वह पुरुपार्थी है. क्योंकि अनेक अनेक रीतिसे कामविलासमें मस्त हुए जीवको अनंत काल तक कामभोग भोगनेपर अन्तकाल पर्यन्त तृप्ति नहीं होती. ऐसे कामसेवनकी जो तुझे इच्छा हुई है वह विल्कुल तेरे दुर्भाग्यकी ही निशानी है. इस परम कप्टदायी कामभोगका आनंद अल्प ही है तुझे मेरे रूप सीन्दर्य पर मोह होता हो तो यह रूप कैसा है इस हा में तुझे यथार्थ दरीन कराता हूं. उसे तू देख हे, फिर इस शरीरके

सि भाग-रूपवान् भागपर तुझे मोह होता हो अथवा जो तुझे अच्छा गता हो वह अंग अपने पास रखना पर क्या उससे तेरी इच्छा तृप्त होगी ? हीं. उलटी दिन २ वह बढ़ेगी. जो तुझे नित्यकी तृप्ति, नित्यका ख, नित्यका आनंद भोगना हो तो तू उस परमपुरुपका सेवन करने-तत्पर होजा परमपुरुपके सेवनसे जो आनन्द प्राप्त होता है वही विनाशी है, शेप सब आनंद विनाशी ही है. "

#### पिंगलाका पश्चात्ताप.

प्रकार कंदर्पहर नित्य नित्य गणिका पिंगलाको मके विनाशीपनेका, काम भी कूरताका, भोगके भयका, परमतृप्तिकी हप्तेका, परमसुखका, परमान्दका, दिन २ वढ्ती जाती कामनासे को हुए दु:खोंका वर्णन कर उपदेश करता था. थोडे दिनोंमें गणिका क्यी शिथिल हो गयी कि कंदर्पेहरके साथ विलास-रमण करनेका विचार मनके हृदयपटमेंसे समूल नष्ट हो गया! वह कंदर्पहरको परम संतरूपसे मोतः। लगी. वत्स सुविचार! लावण्यकी मृर्तिका अहोरात्रि दृष्टिसमीप <sub>मन</sub>ना, विलासभवनमें वैठना, नूपुरकी झनकार सुनना तथा एक कारियामें साथ सोनेपर भी जिस स्त्री अथवा पुरुषको काम वाधा न नेत्यं तो वह साक्षात् योगीन्द्रचक्रचूडामणि ही है. दिन २ पिंगला संतके यादेशमें छीन वनती थी. संत ब्रह्मचर्यमें दृढ वनता था, पिंगलाकी वैभवे २ विकार होता था. पर ज्ञानामृतकी वृष्टि होनेपर वह ज्ञान्त पड़ होरे हो थी. वह सारे दिन कंदर्पहरकी सेवामें उपस्थित रहती थी और मके मानने छगी कि यह कोई दिन्य महात्मा पुरुष मेरे कल्याणके । उंगे पधारे हैं. अपने पापकर्मके लिये उतके हृदयमें अनेक प्रकारके नहीं त्ताप होने छगे. राजपुरुषोंके साथ विछासको भी अव वह धिकारने जायते उसको विचार हुआ-"अरे रे! इस छोकमें जन्म छेकर मैंने जो

क्या है, न जाने उसका मुझे क्या दंड मिलेगा ? में पुरुप तथा मनकी लिलीन थी. मैंने कभी भी धर्म अधर्मका विचार नहीं किया. नैका प्रचारीरका अपने मनमें गुमान रखकर मैंने अनेक पुरुषोंक साथ प्रजानमें अविद्याके ध्यानमें पापके भयरहित होकर यथेष्ट विहार

किया है, अनेक मनुष्योंका द्रव्य हरण किया है, पर मेरे मनमें कार्मेष्यजन्म भोगसे तृप्ति क्यों नहीं होती ? राजपुरुषोंने अपनी पत्नीसे भी अधि सागरसे मुझे प्यार किया है, चिरकाल तक मैंने उनके साथ विहार किया है, ति पर भी मेरे कामकी शानित नहीं हुई ? रे दुष्ट काम ! तूने शिव ब्रह्मा गर्भ-भी डामाडोल कर दिया, पतिव्रता स्त्रियोंको भी चलायमान किया है आनंद तो तुझे शंकरने सदाके लिये जलाकर भस्म क्यों न कर दिया ? कि सुख ऐसा विचार करते २ वह वड़े भारी विचारमें तल्लीन हो गयी. क्षारी कैसा पीछे वह फिर विचार करने छगी-"अरे, मुझे किसके ऊपर मोह होते विचार है ? जिसमेंसे दुर्गेव मारता हुआ मूत्र तथा स्पर्शके अयोग्य व जिस् देखनेसे घृणा हो ऐसे वीर्यपर मोह होता है ? समयान्तरमें जिसे देखनेका में नहीं होता ऐसे गुहा इन्द्रियपर मोह होता है ? नहीं ! तो किसप्निहिये मोह होता है ? रूपपर ! हां, हां, रूपपर अहो ! यह रूप तो आ पिरिश्रम बिलता है और कल मुरझा जाता है. आज जो यौवनवाला, मदमाता है करनेके है वर् काल बीतनेपर जर्जरित, शिथिल शरीरवाला, आंखोंसे कीना है। इस मुहसे छार बहाता हुआ, अशक्त शरीर हो जाता है. ऐसे रूपपर निक ऐसे किस लिये करना ? जो सुझे अपना काम ही शान्त करना है तो सु दूसरोंसे क्यों शान्ति न हुई ? यह शरीर हड्डी, मांस, रुधिर आहिं हुई नहीं वना हुआ है. राजा रंक सबका शरीर समान वस्तुओं शसे वना है. रूप 🔄 नहीं घड़ी २ पर बदल जाता है. अतिरूपनाला, कोढ़ी, रक्तपित्ती, शीतलाके चिह्नों। आज चहित, गर्मीसे तड़पता, प्रन्थिरोगी, ये सब अन्तमें काष्टकी विपरमात्मामें जलका भस्म होते देखे जाते हैं. ऐसे रूपमें मुझे मोइ होता है, ऐसे रूपे पतनका प्रेम पेसीजता है फिए भी मुझे छोग चतुर क्यों कहते हैं ? सचमुच तता है मेरी विल्कुछ मूर्खता है. छोगोंकी भी मूर्खता है. मूढताने मेरे यौवन स्त हुए पापानिसे भरपूर 'वत' बनाया है ! पूर्वजन्मके पापकर्मीका ही यह फल है ति तृष्ति रूपका मोइ छोड़ दूंगी तो व्यष्टि (एक एक) और समष्टि सब समान निष्कुछ तेरे वाजसे मुझे अपने पापक्रमोंका प्रायश्चित्त करना चाहिये. इस पार्यका आनंद भी हुई देहकी आसक्ति छोड़ देनी चाहिये. इसी शरीरसे अर्थ यह रूप कैसा सार्थक करना चाहिये. जैसे सेनामें राजा है, वैसे देहादिकमें इस शरीरके उसीका आश्रय करके जगतकी वासनाओंका सुझे नाश कर देना

# काम जीता प्राप्त जीता समिका स्वस्थ

ऐसे विचार पिंगलाको नित्य ही हुआ करते थे. अब वह शुद्धचित्तसे कंदपेहरकी सेवा करती थी. भंदपेहर संथा पिंगला एक ही शब्यापर शयन करते थे. तिसंपर भी किलीकी कामविकार नहीं सताता था. पिंगलाका आत्मज्ञानसंबन्धी विचार ज्यों २ विस्तार पाने लगा त्यों त्यों वह अपने मनको विशेष बळसे निष्ठह करने छंगी। फिर भी उसके पूर्व स्वभावके अनुसार कभी ? उसका मन संकल्प विकल्पवाला वन जाता था. मन-हीमें सब दोप भरे हुए हैं. जिनका मन अपने वश नहीं, जिन्होंने अपने मनको स्वाधीन नहीं किया, जिन्होंने अपने मनको पैरोंके नीचे नहीं दवाया वे जीव किसी समय भी संसारपर विजय नहीं पासकते. जीवमात्रकी व्यभयप्राप्तिका आधार मनका निमह है. मन ही दु:सक्ष्य, प्रवीध तथा अक्षय ज्ञान्तिका कारण है. " मन एव मनुष्याणां कारण वंधमीक्षयोः " मन ही बंध तथा मोक्षका कारण है. विपयोंके मननसे बंध तथा निर्विपयसे, मोश्र. मन दो प्रकारका है, शुद्ध तथा अशुद्ध; विपयोंकी अभिलापाव्यक्तप मन ग्रुद्ध नहीं अग्रुद्ध है, निपयोंकी अभिलापासे रहिनु हैं इसीचाया मन शुद्ध नवा जारुक रा. कारण मुमुक्षु जीवको अपने अन्त:करणको-मनको पिय करनेका नित्य नित्य प्रवे प्रयास करना चाहिये; कार्यक मन यह ऐसी विकारी मायाके रम्भूस रचा गया है कि वह क्षणमें तो हाथीपर विठालता

शुद्ध स्माधेपर चढ़ाता है, क्षणमें निर्विकारी वन जाता है और लीला सिरपर चढ़ बैठता है. देहीके ही मनमें कल्पित सुख और परम सीर बैभव हैं. इस लिये जीव संव प्रयत्नसे मनपर अंकुश बतायानी कर और आप उसके वश्में न रहे. विषयोंकी अभिदेख सकी पहाले देख सकी पहाले देख मंगी कर की वस मन ही परम परको प्राप्त कराता है. इसे सावजीव जैसे वन वसे मनको वश्में करे. पिगलाका मन पिगलाकी श्रमें नहीं हुआ था उसके मन प्रदेशके गुप्त स्थानमें अनिधकाना जायत हो आती थी, जिसे कंदपेहर बहुत अंदिशी वह मूळींगा

हुई, स्वों संके मनकी स्थितिकी सुधारनेमें चित्त लगाया. उसकी करनेका अयतन करने लगा. 'एक दिन राजिको सीते

सचमुच विचारशील तथा भाग्य-स्रोते कंदर्पहरने कहा-" हे पिंगी चती है, क्योंकि तुझे आत्माका क स्टिन करने और आत्माको उन्नति-स्थानमें हे जानेकी तथा परमानंद पद प्राप्त करनेकी कामना-वासना भावना है। हे भैया ! इस इच्छाको पूरी करनेके लिये अपनी विषय। चासनाको त्याग दे ( फीकी कर डाल ). देख, इस समय तेरे हृदयमें क्या रमण करता है ? कौन रमण करता है ? तेरी विषयवासना अभी मंद ्रचेंही पड़ी, इससे मुझे प्रत्यक्ष होता है कि जहां पुराणपुरुपके रहनेका स्थान है वहां भी मुझ जैसा अल्प जीव निवास करता है; क्योंकि अभी तुझे मोह है. इस मोहका तू नाश कर. विपयसेवनमें अनेक रोग, अनेक पीडा. व्यनेक प्रकारके दु:ख जाननेपर भी विषयोंकी ओर घसीटनेके छिये तेरा मन ्रंतुझ उत्तेजित करता है. सचमुच अब तो मैं तुझे मृखी जानता हूं और तेरं विवेकों वड़ी कमी देखता हूं, क्योंकि तूने अनेक पुरुपोंको जीता है, अनेकोंको दास बना कर बिहार किया है. पर उन सबसे अधिक बहेकी तू े<u>ग</u>सी है और उसीने तुझे जीता है. अरे, पैरोंतले तुझे दाव रक्खा है. वह क्षण के तेरा मन है. तु मनकी छोंड़ी है. वह जेसी आज्ञा करता है वैसे ही वंदरकी \_\_\_\_ त् जीते तव तो सन्दर्भ नाचती है, कूदती है, रमण करती है. इस मनको तुझे अधम मार्गकी और प्रहीं तो अवलाकी सुवला ही ! यह मन ही और निपुणताका गुमान क्यों रखती है ? इस संसार भी ओर तू दृष्टि डालेगी तो तू जानेगी, कि विपयसेवनसे अनेक स्त्री पुरुष, अपने रूप तथा यौवनका नाश करके ज्ञारीरसे, मनसे, गुणसे जर्जरित हुए जाते हैं. अनेक प्र सेवन करनेवाले स्त्री पुरुष वृद्धावस्थामें इतने निर्वल औ हैं कि वे जीते हुए मरेके समान माछम होते हैं. उनका क क्तंगळ ) वन गया है. प्राणीमात्र उनको धिकारते हैं. होनेपर उनके प्रति कोई दृष्टि भी नहीं करता. हे कि तेरा पहले ही समान माज सौन्दर्य है ? नहीं. ज़ैसा सौन्दर्य झाज है वैसा भविष्यमें भी बना रहेगा स्त्रभी जिस मनकी तुझपर आज्ञा बर्तती है वह मन ते

करता है तथा मुझ जैसे पुरुषका समागम-सुख मोगनेके लिये तेरी इच्छाको सभी भी उत्तेजित करता है. ऐसे मनकी ओ लोंड़ी ! मेरे रूपका तुझे मोह है तो देख, इस रूपमें क्या अच्छापन है ?"

इतना कह कर कंद्रपंहर, पलंगपरसे नीचे उतर कर सामनेकी कोर खड़ा हो गया. चारों कोर जो अंधेरा फैला हुआ था वह क्षणमात्रमें दूर हो गया. सारे मंदिरमें क्षणभरमें प्रकाश हो गया. उसने अपनी कोपीन उतार कर. फेंक दी. वह केवल दिगम्बर वन गया और वोला—''पिंग-ला! इसमें तुझे किसपर मोह होता है शित्तस अंगपर तुझे मोह हो उसे तृ शहण कर ले, विलंब मत कर तथा देख, इस शरीरमें कौनसा अंग सुन्दर है ?''

तुरंत ही मुनिदेवने योगवलसे सारे शरीरके अंदरके भाग पिंगलाको दिखलाये ! अति भयंकर ! ग्लानि उत्पन्न करनेवाले, मुनिदेवका सौन्दर्य ्तो दर किनार रहा, विलक एक हार्ड़ीपेजर वड़ा भयानक ! ग्लानि उत्पन्न करनेवाला, रक्त, मांस, मल, मूत्रकी खानि था. मुनिदेवने कहा-" पिंगला ! इसमें कौनसा पदार्थ तुझे सुन्दर दिखायी पड़ता है ? सो मुझे वता दे. उसीको तेरे सुपुदे कर दू. रे मूढ ! इस देहका यही स्वरूप है. इस परसे मोह हटा कर जिस मनने तुझे वानरकी भांति नचाया तथा भ्रममें डाला है उस मनके वंधनसे—कारागृहसे मुक्त हो, उस मनको अपना दास बना अपना कल्याण तथा आत्माका कल्याण कर. शुद्ध सात्विक प्रमु परमात्मा-सत् चित् आनंद घन ब्रह्म जो सारेमें ु छीला विस्तार कर रहा है उसके दर्शन कर परम आनंदको भोग, उस परम स्वरूपको भी देख. कंद्रपहरने अपना ग्लानि उपजानेवाला स्वरूप े बताया उसे देखते ही पिंगलाको वे चैनी वड़ी वड़ी देर तक इकटक न देख सकी और उसे मूर्छा आ गयी, हाथ पर निर्जीव हो गये कंदर्पहरने उसे सावधान किया, फिर तुरंत ही एक दूसरा अति तेजस्वी स्वरूप पिंगलाको निमिष मात्र दिखायी दिया, क्योंकि उसके देखनेको अभी अनधिकारी थी. वह उसके सम्मुख देख न सकी. आंखें वंद हो गयी. , वह मूळी खाकर एकड्म धरतीपर गिर पड़ी. ज्यों ही पिंगला साववान . हुई, त्यों ही उसके हृदय प्रदेशमें एक नवीन वासना उपन होती हुई मोल्स पड़ी. उसकी विधर्यवासना भिल्कुल निर्वेल हो गयी. केंद्रेपेंहर परका मोह मिट गया; काम वल कर भस्म हो गया !

### कंदर्पहरका जय.

इस प्रकार उपदेश करते करते कंद्रपेहरने चातुर्मास व्यतीत किया. चातुर्मासकी पूर्णाहृतिके दिन पिंगलासे कहा—" भैया! हम जायँगे! जो कुछ ज्ञान हमने दिया है उसको छोड़ना मत!" यह सुन कर पिंगला स्वामीके चरणोंपर गिर पड़ी और अश्रुपात करती हुई बोळी—" हे देव! हे महापुरुप! है तारणकर्ता! हे अदितीय पुरुप! यह पापाचरणी अवला जो अनेक पापोंमें रची पची है, उसका उद्धार करो! मेरा कल्याण आपके ऊपर अवशेप रहा हुआ है. इस पापिनीपर आपने जो महान छपा की है उसके बदलें मुझे अपने चरणोंकी सेवा करने दीजिये." मुनिने कहा—" हे विवेकिनी! जो ज्ञान मैंने तुझे दिया है उसका सदा मनन करेगी तो उसमें ही तेरा कल्याण है. अपने गुरुकी आज्ञा अनुसार इस चातुर्मासका त्रत तेरे यहां पूर्ण किया है. अव मैं क्षण- भर भी नहीं रह सकूंगा. तेरा कल्याण हो!"

प्रातःकालका समय था. कंद्रपेहरने गुरुकी आज्ञानुसार अपने निवास-स्थानके प्रति यात्रा की. चैतन्यरूपी भ्रमर जैसे देहरूपी कमलकोपमें वंदीमान हो जाता है तथा सूर्य नारायणके उदयसे फिर मुक्ति पाता है वैंसी ही स्थिति कंद्रपेहरकी थी. ज्ञानिष्ठ कंद्रपेहर, विवेकरूप किरणकी संगतिसे सूर्यकान्तिके समान प्रदीप्त वन गया था. उसने अपने तेजः पुंजसे संसारारण्यको भरम कर दिया था. वह सचमुच आरमस्वरूप था. आजका उसका प्रभात निराला ही था. जो अति विकट कसौटीमसे उसको उत्तीर्ण होना पड़ा था. इस कारण मार्गमें चलता हुआ. ज्ञान्के प्रकाशित देव सूर्यनारायणको बार २ नमस्कार करता था. उसके सब कार्योमें गुरुमोक्ति श्रेष्ठ स्थानपर थी.

धीरे २ चलता वह गुरुके आश्रममें पहुँचा, दूसरे तीन शिष्य भी तुरन्त ही वहां आ पहुँचे थे. चारों शिष्योंका चरित्र गुरुजी योगद्वार महिस कर सके थे, इससे गुरुदेवको कुछ नवीन जानना शेष नहीं था. चनको पूर्वसे ही देशान्तरकृत जाननेकी सिद्धि प्राप्त थी. शिखोंने आकर साष्टांग दंडवत् प्रणाम किया. गुरुने सबको आशीर्वाद दिया. सबके कार्यो-की प्रशंसा की और विशेष कर यह जनाया कि तुम चारों शिष्योंने जो आस्मबल प्राप्त किया है, इससे उत्तरोत्तर उत्तमोत्तम गतिको प्राप्त करोगे.

# मन्युहरका गर्व.

शुरुदेवने चारों शिष्योंकी समान प्रशंसा की, यह बात मन्युहरको कुछ द्वरी लगी वह मनमें विचार करने लगा, कि गुरुदेवकी कार्याकार्य की तथा योग्यायोग्यकी सची परीक्षा ही नहीं. मैंने जो तप किया है, जिस प्रकार कोधका पराजय किया है, ऐसा दूसरे किसीसे हो नहीं सकता. सर्पका दंश, मुख्सें विपका स्पर्श और पूछका सपाटा सहन करने पर भी क्रोधको उत्पन्न न होने देना तथा उसपर जय पाना, सर्पके फनपर पैर रख कर उसे वश करना, यह तप क्या थोड़ा कटिन है ? बहुतोंने ब्रह्म-चर्यको खंडित नहीं होने दिया. पनघटपर बैठना इसमें क्या ? वाधकी भारी-मादपर रहनेमें क्या ? वाघको तो वहुतेरे छोग वश कर छेते हैं और वाजीगरके बंदरकी तरह नचाते हैं. इसमें कुछ भारी परा-क्रम अथवा बड़ा तपोवल नहीं. स्त्रीकी शब्यापर शयन करके कामेच्छा न करना यह भी कुछ परम तप नहीं. पर सर्प जैसे विपधर प्राणीको वश करना तथा उसके दंश तथा सपाटा मारने पर भी क्रोधाधीन न बनना, इसमें कितने धेर्यकी और कितने आत्मसंयमकी आवश्यकता है उसकी यदि गुरुजी जानते तो कभी भी मुझे इन तीन शिष्योंके समान नहीं गिनते. इस समय मन्युहरके शरीरमें अभिमानने वास किया उसका अभिमान जागृत होगया तथा प्रज्ञा मिलन पड़ गयी. वह गुरुपरीक्षाको निर्जीव गिनने लगा काम कैसा वल्ह्रान् है, परमात्माकी मायाका केन्द्रस्थात कहा है, इसका अनतक उसको ज्ञान नहीं हुआ था यदि हुआ भी था तो वह उसका इस स्मय विस्मृत होग्या था. असार संसारमें सबसे विशेष कष्टकारी कप्राजित माया केसी है, उसका स्वरूप वह नहीं जानता था, वह समझता नहीं था कि माया सब जीवोंको अष्ट करनेवाली है और यह

माया मूर्तिमान स्त्रीमें वसती है. इस अज्ञानपनसे उसने मायाका व स्त्रीका कामका-उपहास किया.

#### मायाकी प्रतिकृति.

वह गुरुको संबोधन कर बोला—"हे गुरुदेव! हम चारों शिष्योंमें श्रेष्ठ कोन ?" गुरुने कहा—"जो आत्मा शोक, काम, कोष, मोह, ध्रुषा तथा तृपा रहित है, सत्यकाम और सत्यसंकल्प है, धीर तथा वीर है, वही श्रेष्ठ हैं. वही परम पदार्थको प्राप्त कर सकता है. उसीको उत्तम स्थान मिलता है और वही पुरुप आत्माके श्रुद्ध सात्विक स्वरूपको यथार्थ जान सकता है. यह जीव संसारके वश नहीं होता विक उसका विजय करता है तथा वह तीनों लोकोंका मेदन कर उपरके लोकमें जाकर निवास करता है. तुम चारों शिष्योंमें जिसने मायाका स्वरूप यथार्थ जाना है तथा जिसने मायाका स्वरूप यथार्थ को मायाकी फांसीमें फैंसा नहीं, वही सबसे श्रेष्ठ है."

मन्युहरने पूछा-" ऋपाछ भूदेव! आए स्पष्ट समझाओ. आपकी सेना करनेवाले चारों शिष्य एक समान नहीं हो सकते. कुछ न इछ न्यूनाधिक्य होगा ही. आप कहेंगे कि न्यून कीन और अधिक कीन ?" यह संवाद अन्य तीन शिष्य 'चुपचाप सुन रहे थे कि देखें गुरुदेन क्या उत्तर देते हैं, इसके सुननेको आतुर हो रहे थे. गुरुने कहा कि " तुम चारों शिष्योंमें कंदर्पहर श्रेष्ठ है !" मन्युहरको यह उत्तर सुनते ही अति खेद हुआ. उसने प्रश्न किया:-- " हे कृपाछ गुरुदेव ! आप कंदर्पहरको श्रेष्ठ गिनते हैं इसका कारण मेंने नहीं समझा. एक खीको जीतनेमें कुछ भारी पराक्रम नहीं तथा कुछ भारी सपका काम नहीं, कठिन योगसाधनका काम्र नहीं, नड़ी आत्मनिष्ठाका काम नहीं, परब्रह्मके जाननेका भी काम नहीं. " गुरुदेव मन्युहरकी वातें सुनकर समझ गये कि इसको अपने कर्मके लिये भारी अभिमान है, कंदर्पहरने जो महाकष्ट कर जिस मायाको जीता है, उस मायाको जीतनेका वल मन्युहरमें नहीं, तथापि यह अपने कर्मकी प्रशंसा करानेकी इच्छा करता है। अहो! जो ज्ञान मैंने इसे दिया हैं उसका यथार्थ मूल्य समझनेमें यह असमर्थ निकला है, इस लिये, मुझे इसकी बुद्धि ठिकाने छानी चाहिये.

ऐसा विचार कर गुरुदेवने कहा-" हे वत्स मन्युहर ! जिस कसी-टीमेंसे वड़े २ ऋषि मुनि तिर कर पार नहीं उतरे तथा परमात्माकी मायाकी प्रतिकृति (तसवीर) को जीत नहीं सके, ऐसा महापराकर्म कंदर्प इरने किया है. उसका मूल्य तूक्या कम समझता है ? स्नीरूप पिशाचिनीके पाशमें वँधा हुआ ऐसा कौन जीव है कि जो उसे जीतनेमें समर्थ हो ! मायाका स्वरूप वड़े २ योगी यती भी नहीं समझ सके तो फिर उसे जीत ही कैसे सकते हैं ? अनेक जीव अनेक प्रकारसे मायापर मोहित हो रहे हैं, उसीमें लिपटे हैं और स्वर्गीदिसे भी भ्रष्ट हो गये हैं. अनेक मुनियोंने लाखों वर्पका तप इस मायाकी प्रतिकृतिके लटकेहीभें क्षय कर दिया है और मायाका विल्डान हो पडे हैं. वे मायाका होम करनेके वदले मायामें अपना हवन कर बेठे हैं. यह माया जिसका प्रत्यक्ष रूप स्त्री है उसका जीतनेवाला श्रेष्ठ नहीं ऐसा तूक्यों कहता है ? माया दो अक्ष-रका शब्द है " मा" तथा "या" मा के मानी मिथ्या तथा 'या' अर्थात् ' जो है सो ' 'जो मिथ्या है सो' माया अर्थात् अज्ञान-भ्रम– नाशवंतमें जो प्रेम वही माया है. सामान्य जीव जो मिथ्या है उसीमें लिपट कर ऐसा तो जकड़ जाता-इँध जाता है कि उसमेंसे महां महा परिश्रमसे भी छट नहीं सकता. ऐसी दुस्तर मायाको . कंदर्पहरने अपने तपके प्रभावसे जीता है। यह माया कैसी है ? ब्रह्मदेवने जब मायाकी रचना की तभी इससे कहा कि तेरे स्वरूपको कोई जान नहीं सकेगा और तू सदा ही अनिर्वचनीय ही रहेगी. इस मायाकी प्रतीति अम-काल हीमें होती है. जो जीव इस भ्रममेंसे निवृत्ति पाते हैं वे ही इस मिथ्यात्वमेंसे निवृत्त होते हैं. भ्रम अथवा अज्ञान यह मायाका अनिर्वचनीय स्वरूप है. पर जो भ्रमको असत्य मानते हैं वे मायासे तर जाते हैं तथा जो नाशवंत है उसपर जो स्नेह छोड़ देते हैं और वे ही अविनाशीके प्रेमको भजते हैं. वस्तुका जहांतक यथार्थ स्वरूप जानने अथवा देखनेमें नहीं आता तहांतक वह वस्तु भ्रममूलक है कि सत्य है यह समझना अविद्यावाधित जीवको अशक्य हो पड़ता है. यह यथार्थ ज्ञान संपादन करनेके लिये वस्तुका यथार्थ रूप खुहमखुहा जानना आवश्यक है. अवः जो जीव ब्रह्मको यथार्थ जानता है, वही ब्रह्मके-अद्वितीय पुरुषके यथार्थ

स्वरूपको जान सकता है और जानकर मायाका पराधन कर सकता है, इस मायाका अंत अज्ञानकी निवृत्तिसे होता है तथा जब प्रदाशानका यथार्थ बोध होता है तब अज्ञानका नाश होता है. अज्ञानके नाशसे सत्या-सत्य वस्तुका यथार्थ ज्ञान होता है तथा सत्यासत्यका ज्ञात. होनेसे जीव मायाके स्वरूपमें भूलने, भटकते, छिपदने, छलानेसे वच सकता है। इस परसे तूने समझा होगा कि, अज्ञान, भ्रम, प्रकृति यही, माया, है और इक्षी मायाका कंदपेहरने विजय किया है. वत्स मन्युहर ! इस अज्ञानको तर जाना और जो मिथ्या है उसमें छुट्य न होना, ज्ञानको जानना यह कार्य इस संसारमें महाकठित है. परमात्माकी प्रेरी हुई माया सदसद् ( सत् असत्) रूप है वैसे ही व्यक्ताव्यक्त रूप ही है. अमकाल्में मायाकी प्रतीति होना यह मायाका न्यक्त स्वरूप है अर्थात् अमकालमें जगतके. अविनाह्मी / पदार्थकी प्रतीति होनी कि यही सत्य है, यही मायाका स्वक्त स्वरूप है अमनिवृत्ति यह मायाका अध्यक्त स्वरूप हैं. जो जीव नामरूपात्मक सृष्टिके विकारी पदार्थोंमें प्रेम करके उनमें छुट्ध होता है वह मायाको तर नहीं सकता. पर जो जीव मायाकी अमेक्षित व्यापकताका और ब्रह्मकी निरपेक्षित व्यापकताका भलीभांति पृथक्तरण करता है वही मायाको तर सकता है तथा जो मायाको तरता है वही पुरुप परम श्रेष्ठ, परम तपस्वी न्तथा परम पुरूपके विशुद्ध स्वरूपका ज्ञाता है.

# मायाकी प्रतिकृति ही है.

असत्में सत् बुद्धि करनी यह जैसे मायाका व्यक्त स्वरूप है वैसे ही इस मायाकी प्रतिकृति (तस्वीर) भी है. इस प्रतिकृतिका मुख्य स्थान परमात्माने स्त्रीमें किया है तथा इसीसे उसको मृगनयनी, कमललोजना, जाजगाभिनी, हंसगामिनी, सुंदरी, सुलोजना, कदलीजंघा, किलेहरी आदि अनेक नामोंसे पुकारते हैं मायामें लिपटनेका प्रारंभस्थान स्त्री है. जो इसके जालमें बँध गया, वह धर्म, कर्म, योग, ज्ञान, ध्यान, नीति, तत्त्व, इन सबसे अष्ट हुआ. इस संसारी मायारूपी समुद्रका वेग—मोह—संकट अत्रक्षे और महान् है, पर आत्मभूगोल पर तो वह एक छोटे सरोबरके समान है. आत्मिनेष्ठ जीव उस सरोबरको अति विकट

होने पर भी सहजमें तर जाता है -- मायाका व्यक्त स्त्रहुए इसालोकके जीवोंके लिये सी, पुत्र, धन इत्यादि हैं. इनमें भी अति भयंकर तथा जिसके पाशमें वॅथा हुआ जीव किसी समय भी, नहीं छूट सकता ऐसा स्वक्र तो स्त्री ही है जन्मरूपी तालावमें पड़े हुए तथा चित्तरूपी कीचड़में फँसे हुए मनुष्यत्वपी मत्स्योंके पकड़नेके लिये दुर्वासना यही होरी है तथा सीहप उसमें वंधा हुआ मांसपिंडवाला कांटा है. स्त्रीके संगसे पुरुष ऐसी अधी-गतिको प्राप्त होता है कि कालका काल और जन्मका जन्म यदि प्रायुश्चित करता रहे तवः भी मुक्तिमार्गका दशैन उसे नहीं होता. वत्सःमन्युहर ! तू कहेगा कि शासकारोंका यह सब गपोड़ा है, क्योंकि जितने पुरुष पापी हैं उनसे अधिक पापिनी स्त्रीः नहीं. पर ऐसा नहीं है. पुरुषके सब सत्वको . हरनेवाली यही मायारूप सर्पिणी है. वैसे ही योगभ्रष्ट करनेवाली, ज्ञान भुलानेवाली, धर्म छुड़ानेवाली, यही सुर्पिणी है और स्वर्गादि लोकमेंसे गिरानेवाली-यही मायाकी प्रतिकृति-साक्षात् माया ही है. मत्स्येन्द्र योगीको किसने भ्रष्ट किया था ? शृंगीका ज्ञान किसने भुलाया था ? अजािकलका धर्म छुड़ानेवाली भी यही माया थी. नहुषको स्वर्गसे पतित करानेवाली भी यही माया थी. स्त्रीके मुख पर सवा मनका ताला (तीर) कहा जाता है और यहीं तीर उसके नेत्रसे जो कमान चढ़ाई जाती है उसके रोदा (तांत)के अप्र भाग पर जन चला कर मारती है, तन पुरुष निःसत्न वन कर निधि निषेध का ज्ञान मूळ कर उस माया रूप सर्यिणीके चरणोंकी धूळ चाटता फिरता है. मायाकी मोहिनीका वाण स्त्रीके पास ऐसाः सचीट है-अमोघ है कि उसका निशाना किसी समय भी, किसी स्थल पर भी खाली नहीं जाता. ऐसी मायारूप स्नीके मोहमेंसे असंग, निर्छेप, निर्विकार रह कर जो पुरुष मुक्ति साधन करता है, वही जीव श्रेष्ठ है, इसमें अशक्य क्या है ? यह कंदर्पहर ऐसी स्थितिमेंसे असंग निर्विकार, निर्छेप, अक्षत रह कर तर आया है, वच आया है; मायाको पैरोंके नीचे दवानेकी इसमें शक्ति है, इस . लिये यह श्रेष्ठ है. जिसके स्त्री है उसको भोगनेकी इच्छा है, पर जिसके स्त्री नहीं उसको भोगनेकी भूमिका ही कहां ? स्त्रीका त्याग करते ही जगत्का त्याग है तथा जगतका त्याग होते ही सुख मात्र प्राप्त होता है. एक प्राचीन वचन है कि माता, वहिन, पुत्री सथना किसी भी खीके साथ एक शब्या

अथवा एक सासन पर न बैठना चाहिये. कारण कि इन्द्रियसमूह ऐसा यहनान् है कि वह चाहे जैसे विद्वान्को भी मार्गसे अप्ट करनेको समर्थ है. इस प्राचीन बचनके विरुद्ध वर्त कर, गुरु-आज्ञा पालनेके लिये एक परम छावण्यगयी, पीनस्तनी, कोमल, चंदनचिनाङ्गी, मदभरी, गणिका, मानिनी, जब एकांतमें संपूर्ण कामोदीपक सामग्रीके साथ समागमोत्सुक बन कर प्रार्थना करती हुई आधी, तब उसके साथ एक शंव्यासनपर नमावस्थामें रह कर उसे उत्कृष्ट वैराग्यका बोधन कर संपूर्ण अलिप्ततासे कंदर्पहर सुखरूप पार हो आया, इसे क्या तृ सहल समझता है ? विश्वामित्रके समान महान् तपस्वी भी जिस स्त्रीके द्वारा तपोश्रप्ट हो गये, वहां कंद्र्पहर स्त्री विषयक सुखके भरे समुद्रमें एक चट्टानके समान अचल बना रहा, यह क्या छोटी मोटी बात / है ? तुझे मिथ्या अभिमान चढ़ा है, उसका तृ त्याग कर. योगी, यती, ऋषि, मुनि और तपोधन ऐसे अनेक जीव इस मायाके मोहमें ऐसे चिपट कर चूर हो गये हैं कि उनका लाखों वर्षका ज्ञान क्षणभरमें रसातल्यें पहुँच गया है.

#### मायावदा विश्वामित्रकी कथा.

पूर्वकालमें गंगाजीके तीरपर बसे हुए एक सुन्दर नगरमें गाधि-राजाके वंशज राजा राज करते थे. इस वंशमें विश्वामित्र नामका महान् प्रसिद्ध राजा हुआ था. क्षत्रियोंकी अपेक्षा ब्राह्मण जाति श्रेष्ठ है, ऐसा वेद शालमें वर्णन किया हुआ होनेसे उसने ब्राह्मणत्व प्राप्त करनेके लिये हिमालयपर जाकर उप तपश्चर्या आरंभ की. सब प्रकारकी मायाका त्याग करके एक निष्ठासे ही वह तप करता था. पवन आहार, पवन पान, भूमि-शयन, आकाशका चंदोवा था. परब्रह्मकी प्राप्तिके लिये उसने ऐसा उम तप किया था कि जिसके समान किसी दूसरेने तप किया ही नहीं. राज-इल्डदीपक विश्वामित्रने साठ हजार वर्ष पर्यन्त अनेक संकटोंमें और अनेक प्रकारके कटोंमें अपना तप जारी रक्खा था.

उसके तपसे घवड़ाकर इन्द्रने अनेक अप्सराओंद्वारा उसका तप भंग करना चाहा. इन अप्सराओंमें मेनका नामकी अप्सरा प्रमुख थी।

उसका लावण्य अनिर्वचनीय था. चढ़ती जवानीमें वह मद्मत्त थी. उसके नेत्रोंमें मनुष्यको लोट पोट करनेवाले अनेक तीक्ष्ण शस्त्र भरे हुए थे. उसका मुखमंडल चन्द्रमाकी भी निन्दा करनेवाला था. राग गानेवाली अप्सराओंमें वह अपने समान एकही थी. इन्द्रकी वह परमप्रिया थी. वही मेनका इन्द्रकी आज्ञानसार विश्वामित्रजीके तपस्थानपर आयी. समयकें अनुकूछ मेनका अपने मधुरस्वरंसे ऐसा उत्तम आलाप करने लगी कि जिस आलापकी ध्वनि विश्वामित्रके हृदयको वेधकर सातवीं समाधिमें, पार निकल गयी. धीरे घीरे राजर्षिके नेत्र विश्विप्त होने लगे तथा उनकी ज्योंही मेनकापर दृष्टि पड़ी त्योंही वे विद्वल होगये. मन्युहर ! एक ओर साठ हजार वर्षका तपोधन तथा दूसरी ओर एक ख़ुद्र स्त्रीके कंठका सुस्वर और दर्शन, इन दोनोंकी तुलना केसे हो सकती है ? ब्रह्मकी प्राप्तिके लिये जिन विश्वामित्रजीने अनेक कप्ट सहन किये थे, जाड़ा, गर्मी और वरसातकी जिन्होंने छेशमात्र भी पर्वा नहीं की थीं, जिनके आसपास मिट्टीके ढेर तथा दीमकके घर वन गये थे, नाग तथा सर्पोंके समूह जिनके आसपास अनेक पडे रहते थे, वाघ तथा सिंहोंसे जिनको क्षणभर भी क्षोभ नहीं हुआ था. ऐसे विश्वामित्र राजिंप, क्षणभर ही स्त्रीके स्वरकी मधुरध्वनि अपने कर्णप्रदेशमें प्रविष्ट होने देनेसे एकदम क्षोमको प्राप्त होगये. विक्षिप्त होती हुई उनकी दृष्टि धीरे २ मेनकापर पडने लगी. सब इन्द्रियां अपने २ कार्य करनेके लिये स्वाभाविक धर्मके आश्रित होगयीं! मेनकाको तो जो चाहिये था, वही मिल गया. वह धीरे २ अपनी कला विस्तारने लगी. तिरछी दृष्टिसे उसने लगातार वाण सारना आरंभ कर दिया विश्वामित्र उनको सहन नहीं कर सके. कामदेव आप धनुषकी पनच चढ़ाये सम्म-खही खड़ा था-वह ऋषिराजका मन चलायमान करता था. यह मकरध्वक श्चियोंकी आज्ञा उठानेवाला सेवक है. कारण कि वह श्वियोंके कटाश्चोंकी सूचनाद्वारा पुरुषपर आज्ञा पहुँचाता है. विश्वामित्रकी दृष्टि मेनकाके ऊपर धीरे २ ठहरने छगी. मन जो सब कर्ष्टोंका तथा पतनका कारण है उसमें अनेक संकल्प विकल्प होने लगे. इतनेमं इन्द्रप्रेरित पवन चला और वह मेनकाके पहरे हुए सुन्दर वस्त्रोंमें भर गया तथा मेनकाके वस्त्रोंको. उसने ऐसा उडाया कि मेनकाकी नाभिपर ऋषिकी पूर्ण दृष्टि पड़ी तथा उसी

क्षण कामदेवने अपने वाण मारकर विश्वामित्रको मायाकी मोहिनीमें छहू ही वना दिया, मुनिराजने अपना पद्मासन छोड़ दिया, तपको भूछ गये, उनका मन विद्वाल होगया और एकदम उठ खड़े हुए और जहां मेनका खड़ी थी वहां एकदम जा पहुँचे हुआ !! इन्द्र जो चाहते थे वह हुआ कामने अपना प्रताप बताया और मेनकाका कार्य सिद्ध हुआ मुनिदेवने एक वर्षतक मेनकाके साथ विलास किया तथा उनका साठ हजार वर्षका तप क्षणभरमें नाशको प्राप्त हो गया.

इसका नाम माया है ! तात मन्युहर ! विश्वामित्र जैसे महान् ऋषिराज सीकी मोहिनीमें मोह पाकर अपने अगाध तपोवलको गमा बैठे थे तथा इस मायामें फँस गये थे तो फिर साधारण ऋषिमुनिकी तो गिनती ही क्या १ देव, दानव और मतुष्य, साधु, संत और तपस्वी, ज्ञानी, अज्ञानी और मूढ़मित, मायाकी प्रतिकृति स्त्रीके दास हैं पिंगला जैसी रूपयोवनसम्पन्न सुन्दरी, सुन्दर भोजन, विलासभवन, कामोदी-पक वायु, सर्वकलाओंका निधान एकान्त स्थल, प्रार्थना करनेवाली सबला, मृत्युका भय, ऐसे स्थलपर विद्युद्ध आत्मनिष्ठ विना दूसरा कोई भी जीव किसी काल भी दिक नहीं सकता. जिसने प्राण वायुका निरोध किया है, जो आत्मनिष्ठ है, जिसने परम तत्त्वको जाना है, जिसने परमरसका पान किया है, वही ऐसे संकट्से पार हो सकता है. जिसने संकट्योंका संन्यास किया है वही योगी है, वही परम है. उसीका जय है. जो कर्रके फडका त्यागी है वही सचा त्यागी है. जिसने मायाके मस्तकपर पेर रखा है तथा नृत्य किया है वही समर्थ संन्यासी है. जिसका मन पूर्ण है तथा जगत्मात्रके पदार्थीपर जिसका मन मोहित नहीं होता वही पुरुष ब्रह्मके असृत रससे, मायाकी मोहिनीके समीप रहकर मायामें लिय नहीं होता तथा वही पूर्ण है. जिस जीवका कुर्तृत्व तथा भोतृत्व शान्त हुआ है, ऐसा ही जीव इस पूर्णताको प्राप्त कर सकता है, जो संकरप निकल्प रहित है, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, पारुव्यादि सासुरी संपत्तिका जिसने त्यारा किया है तथा देनी संपत्तिका जिसने मूली भांति सेवच किया है वही जीव इस ब्रह्मकी मयाको तिर पूर्णताको पाता है अयुक्तको बुद्धि नहीं होती, वह सदानंदरूप ज्योतिको नहीं देख सक्ता,

उसकी भावना भी नहीं होती और जिसकी भावना नहीं होती उसकी शावना होते हैं, वह श्रवस निम्रुख रहेता है तथा वह मायाको तर नहीं सकता. जी इस जगतकी केवल मायास उत्पन्न किया हुआ तथा स्वाप्ति निष्यो देखता है, वह अविद्यास उत्पन्न हुई मायास सहजमें पार हो जाता है. ऐसी मायास कंदपेंहर पार हो गया है, इसलिये वह श्रिष्ट है. "

#### क्रीधंका 'दर्शन्त.

गुरुदेवके इन वचनोंका सचा रहस्य मन्युइरके हृदयमें नहीं ठहर सका. वह नोला—" गुरुदेव ! आपने जो जो कहा है वह सब सत्य है तथापि क्रोधको जीतना यह कोई हुँसी खेलकी वात नहीं. राम तथा कृष्ण नैसे महापुरुप भी कामको वशमें कर सके हुँ, राजा जनकने भी कामको जीता है, वेसी शक्ति कोई भी जीव बता सकता है, पर क्रोधका जीतना यह दुष्कर कार्य है. दुर्वासा जैसे वड़े मुनीश्वर भी क्रोधको नहीं जीत सके हैं, यद्यपि वे कामको जीत सके थे, लोभका निवारण कर सके थे, मोहको मार संके थे, मदका चूर्ण किया था, मत्सरका नाश कर डाला था, आशारहित थे, लृष्णासे विमुख थे, संकल्परहित थे, परमतत्त्वको पाये हुए इन सब शत्रुओंका दिग्विजय कर चुके थे तो भी क्रोधको नहीं जीत सके वे मुनिराज अवरीपका व्रत भंग करानेके लिये गये तथा द्वाहशीके समय राजा अवरीपने जलका प्राशन किया, इतनेहीमें मुनिदेव क्रोधसे भर गये और भगवद्भित महात्मा अवरीपको शाप देनेको तैयार हो गये थे.

हे देव! राजा युधिष्ठिर जैसे धर्मावतार भी क्रोधको अपने अधीन नहीं कर सके थे. राजा विराटकी सभामें युधिष्ठिर तथा राजा विराटका सभाषण होनेमें विवाद हो गया, तब विराट राजाने उनकी नाकपर पासा मारा उस समय उनकी नासिकासे जो रक्त वहने छगा वह क्रोधिस धर्क-धर्माता था. यदि वह रक्त पृथ्वीपर पहुंता तो वहा भारी दुष्काछ पेड़ जाता. उनका दियार ऐसी क्रोधिस भरपूर था. परंजुराम जैसी देविती महीरमा, पर्मास्माक देश अवतारोमिस छठा अवतारो पुरुष क्रोधिकी मूर्ति था. इनके पितीका एक अवितारों भें किरा क्रीधित हो वितारों कर क्रीधित था. इनके पितीका एक अवितारों भीत किया, इसपर क्रीधित हों कर

इन्होंने इक्कीस बार इस पृथ्वीको क्षत्रियरिहत करके घोर संहार किया था. जब रामजीने महादेवजीका धनुप तोड़ा, तब उनके साथ युद्ध करनेको होंड़े आये, कि क्या अभी क्षत्रिय जीवित हैं. ऋष्यशृंग ऋषिके पिता शामीक मुनिके कंठमें किलके वश हुए राजा परीक्षितने मरा हुआ सर्प डाल दिया, इसीसे कोधाविष्ट हो उन्होंने परीक्षित जिसे प्रजापालक धर्मात्मा राजाको ७ दिनमें सर्पद्वारा मृत्यु होनेका शाप दिया था.

हे गुरुदेव! सचमुच, क्रोधको वश करना कठिन काम है. इसके समान विपम तथा दुधेट कार्य एक भी नहीं है. इस लोकके जीवकी सामान्य वृत्ति ऐसी है कि अपकार करनेवालेपर क्षण क्षण क्रोध होता है. क्रोधसे मोह होता है, मोहसे स्मृतिका अंश होता है, स्मृतिके अंशसे दुर्दिका नाश होता है तथा दुद्धिके नाशसे आत्माका विनाश होता है, / ऐसा क्रोध बलवान् है. ऐसे बलवान् क्रोधको आप कामसे भी नीची कक्षामें रखते हैं यह मुझे बड़ा आश्चर्य होता है.

## द्रौपदीने क्रोधको जीता.

अत्रिमुनिने कहा—" हे बत्स मन्युहर! तू कहता है सो सच है. कोश भी अजित और वलवान् है, तथापि कामका जीतना, जितना कठिन काम है, उसका शतांश भी कोशका जीतना कठिन काम नहीं द्रौपदी जैसी अवला भी कोशको जीत सकी थी महाभारतके युद्ध-प्रतंगमें द्रोणाचार्यके चिरंजीवी पुत्र अश्वत्थामाने रात्रिसंहारमें द्रौपदीके पांचों पुत्रोंके शिर काट लिये, तब भीमने प्रतिज्ञा की थी कि तेरे पुत्रोंका वध करनेवालेके माथेपर तुझे विठालकर जब स्नान कराऊं तब तो मेरा नाम भीम सार्थक समझना! पुत्रोंके मरणसे द्रौपदी अविश्रान्त विलाप कलाप करती थीं. उसने भीमकी इस प्रतिज्ञाका कुछ भी उत्तर न दिया फिर श्रीकृष्ण परमात्माको साथ लेकर भीम अश्वत्थामाके पकड़नेको गये और इत दोनोंके बीच बड़ा युद्ध हुआ और भीम अश्वत्थामाको पकड़कर द्रौपदीके सामने ले आये और अश्वत्थामाका शिर काटनेका भीमने विचार हर्शाया. उस समय शोकमें ह्रवी हुई द्रौपदीने कहा—"हे महाराज श्रीकृष्ण! हे स्वामी भीम! आप अश्वत्थामाको छोड दीजिये. यह तुम्हारा गुरुपुत्र

है. मेरे पुत्रोंके शिर काटकर ब्राह्मणोंको योग्य नहीं ऐसा इसने काम किया है अवश्य, पांतु पुत्रमरणसे जैसा मुझे शोक और खेद होता है तथा मेरे नेत्रोंमेंसे जैसे आंसुओंकी धारा वहती हैं वैसा ही शोक और खेद गुरुपत्नी कृपीको करानेकी मेरी इच्छा नहीं तुम्हारे गुरुपुत्रके वयसे मेरे पुत्र जीवित नहीं हो जायँगे. उनकी आयु पूरी हो गयी थी इससे वे स्वर्गधाम गये. इससे मुझे कोध करने और अश्वत्थामाके प्राण हरनेकी इच्छा करना यह कर्तव्य में निर्वे जीवोंका समझती हूं.

#### क्रोधजित् काशीराज.

" वत्स मन्युहर ! एक और कथा सुन. कोधका विजय करनेवाला अति प्राचीन कालमें काशीपुरीमें एक राजा था. उसने कोथको अपने सिंहा-सनके नीचे ऐसा दृढ़ दाव रक्खा था कि वह कभी भी अपना प्रभाव उस राजा पर नहीं जमा सका था. यह राजा चाहे जैसे संकटमें तथा चाहे जैसे अपमानमें भी कोध नहीं करता था. कोध उत्पन्न होनेके अनेक प्रसंग उस पर आये, पर इस राजाने केवल गाढ़े धैर्य और अद्भुत शान्तिसे उस क्रोधका विजय किया था। इसके इस अप्रतिम गुणसे देवलोकमें भी उसकी वडाई होने लगी! एक समय इन्द्रकी राजसभामें भगवान् नारदजी ने पधार कर उस राजाके यशका बहुत ही अच्छी शीतिसे वर्णन किया— गुण कीर्तन किया. उसको सुन कर इन्द्र तथा देवसभा चिकत हुई. फिर इस राजाकी परीक्षा करनेका इन्द्रने विचार किया. इन्द्रने नया रूप धारण किया. उसने मार्जारके समान मुख बनाया. उसके शरीरमेंसे अनेक प्रकारसे रक्तका साव होता था तथा दुर्गन्ध ऐसी निकलती थी, कि कोई प्राणी उसके पास खड़ा नहीं हो सकता था ऐसा रूप धारण कर और हाथमें दंड कमंडलु ले " भिक्षां देहि " कहता हुआ वह ( इन्द्र ) काशी-राजके दरवारमें आया. राजाने उसके कुत्सित रूपसे कुछ भी संकोच न पाकर उत्साह भरे हृदयसे संन्यासी रूप इन्द्रका प्रेम पूर्वक सत्कार किया तथा एक दिन अपने ही स्थान पर भिक्षा छेनेकी प्रार्थना की. संन्यासीने वडे कृत्सित-अविवेकी वचनसे कहा-" अरे वैछ ! उजवक ! जो तेरी भोजन करानेकी इच्छा है तो मैं जो मांगू सो भोजन मुझे दे. " ' अस्तु '

र्कह कर राजाने उसकी आज्ञा स्वीकार की. संन्यासीन उसके एक मात्र पुत्रके मस्तकके मसिका भोजन भागा. राजाने इस वातसे कुछ भी संकोच नहीं पाया और संन्यासीकी अज्ञाको शिरसे बंदन [ शिरोषार्थ ] कर लिया. फिर इन्द्र स्तान करने नदीके तट पर गये तथा राजा अपने पुत्रका मस्तक कटवा कर, उसका भीजन बनवा कर बैठा संन्याक्षीकी बाट देखने लगा. इतनेमें प्रधानने आकर कहा- "हे महाराज! जिस सन्याधीने आपके युवराज कुँवरका मस्तक कटवा कर भोजन वनवानेकी आज्ञा की है उसी सन्यासीने आपकी अश्वशालामें आग लगा दी है. हजारों घोड़े जल कर भस्म हो गये हैं. साथ ही पुंड़साल भी जलकर भस्म हो गयी, केवल इतना ही नहीं विकि साईस, घास काटने वाले तथा उनके कुटुंबी भी भस्म हो गये हैं. इस बिळावमुख संन्यासीका आपने इतना भारी सतकार किया, उसके बद्देमें उसने यह अपकार किया है कि जो अकथनीय ही है ! " हू यह बात अभी पूरी नहीं हुई थी, इतने ही में रनवासमें से एक दासी होड़िती २ आयी और काशीरा जंकी दंडवर्त् प्रणाम करके घोळी—' महा पार राज ! क-क-कहनेको जीभ नहीं चलती, पर वह चाण्डाल संन्यासी आपकी लाड़िली राजकन्याको रोती पीटती देशामें हरण कर ले गया है और उस कन्याहरणके समय रोकनेको जो दासदासी सामने आये उन्हें अपने दंडसे ऐसा जुरी तरह सारा है कि वे उठ भी नहीं सकते. पुत्रका मरण, हयशालाका नाश, कारी राजपुत्रीका हरण, सेवकोंका नाश, इस ऊपरा ऊपरी होनेवाले बनावसे किसी भी मनुष्यको क्रोध हुए विना नहीं रह सकता. पर काशीराजका मुख कुछ भी मलिन न हुँखा. ज्योंका त्यों पूर्ववत् प्रसन्न था. इतनेमें सन्यासी क्रप इन्द्र भोजनगृह्में घीरे २ चलते तथा सुखसे हरिनॉम जंपते हुए आये ! मंत्री तथा सेवक तो यह विचारते थे कि राजा कोघ करके इस संन्यासीको अभी मरवा डालेगा, परंतु राजाकी सीम्य वृत्तिम कुछ भी अंतर नहीं पड़ा सन्यासीको आंता देख कर वह दोनों हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया और उसके दोनों चरण पकड़ कर बोला-' महाराज ! इसदासंसे कुछ भी अपराध हुआ हो तो आप क्षमा करेंगे !' राजाका ऐसा धेर्य तथा क्रीधिजित्पना देख, इन्द्र चिकत हुमा, किर इन्द्र अपना स्वरूप धारण करके और शकाकी प्रेमपूर्वक सेट

(मिल) कर बोला—" हे राजन ! तुझे घन्य है ! तूने सचसुच क्रोधको जीता है और तेरी राजकन्या राजमतनमें आनंद करती है. मैं केवल तेरे क्रोधकी परीक्षा करने ही को आया था. तूने क्रीधको सचसुच पैरके नीचे दवाया है. तेरे जीवनमें क्रोधका पुनरुज्ञीवन कभी भी नहीं होगा ऐसा मेरा निश्चय है !" ऐसा कह आशीर्वाद देकर इन्द्र अपने . लोकको चले गये.

गुरुने कहा-- " हे मन्युहर! ऐसा क्रोध जीतनेमें पुरुपार्थ अवस्यः है, पर कामका जीतना यह परम पुरुपार्थ है. बड़े २ ज्ञानी भी कामके जीतनेभें गोता खा गये हैं तथा वलवत्तर प्रारव्धवश कर्मके भोग भोगकर अज्ञानरूप कामाग्निमें लय हो गये हैं, तो जिनको अपने स्वरूपका ज्ञान नहीं तथा निर्गुण अविनाशी ब्रह्मरुपको जो नहीं जानते तथा शारीरिक भोग भोगनेम दिनरात जागृत रहते हैं और उन भोगोंकी ही चिन्ता करते गृहते हैं ्ऐसे अज्ञ निर्वेळ पुरुपोंके पुरुपार्थकी तो बात ही क्या करनी ? क्रोधके ्जीतनेमें जिस पराक्रम, जिस दृढ़ता, जिस शक्तिकी आवश्यकता है ,उससे विशेष आत्मज्ञानकी दढता तथा आवश्यकता कामके जीतनेमें है. इन्द्रियों-द्वारा प्राप्त हुए अनित्य विषयसुखमें डुवानेवाला, मोहमायाके प्रवल प्रता-पामिकी तीक्ष्ण ज्वालामें भस्मीभूत करनेवाला, आत्मसुखमेंसे पतन करने-वाला यह काम महावलवान राजाओंका राजा है. उसकी सेना विशाल है, उसके आयुध अत्यंत तीक्ष्ण हैं. उसके पार्श्ववर्ती सेवक बड़े चपल हैं. जब वृह अपने वाण फेंकता है तब सचीट ही घाव करता है. बालक अथवा महण्या पुरुषयत्रा रोगी, शक्त अथवा अशक्त, स्त्री वा पुरुष, नीच वा ऊच, यथार्थ रीति विद्वान, ज्ञानी वा अज्ञानी-सव ही इसकी मायामें ऐसे छीन को के वे अत्यंत तेजोमय परमात्माकी विभूतिकी स्वल्प काल भी झांकी नहीं कर सकते ! इतना ही नहीं, बल्कि भेदबुद्धिके कारण, पाप मात्रके ही पुजारी वन कर, सब धर्मोंसे रहित होकर, मनगढंत विविध प्रकार-के साधन करनेमें तत्पर वन जाते हैं. उनका गिरना कहां होता है यह भी देशे ही नहीं जाना जाता, जैसे आकाशमें उड़ते प्राणीकी गति नहीं जानी इस दु:खसाग हमय कामसागरमेंसे कंदर्पहर पार हो आया है, इस टिये मन्युहरसे कहा, फिर भी में कहता हूं कि वही श्रेष्ठ है."

मन्युहर! गुरुके ऐसे सप्रमाण वंचन सहन नहीं कर सका. फामका वल कैसा अनिवार्य है, उसको इसका भान ही नहीं था. आज वह मन्युहरका स्वरूप भूल कर मन्युदास बन गया था! उसको ऐसा क्रोध व्याप्त है कि गुरुजी मेरे स्वरूपके वलको न जाननेसे कंदर्पहरकी वर्ड़ाई करते हैं और मेरा मानभंग करते हैं. उसके मनमें विचार हुआ कि गुरुजीको में निश्चय कराऊं कि गुझसा पुरुप भी कामको जीत सकता है, पर फोधका जीतना यह नितान्त ही दुष्कर है. अहंभावमें मृद्ध वना हुआ मन्युहर गुरुजीको प्रणाम करके बोला कि-" हे गुरुदेव! आप कोधका जीतना चाहे जसा मानो, पर मैं तो मानता हूं कि कोधका जीतना यह इस लोकका ही नहीं विहक स्वर्ग लोकके देवताओंको भी दुष्कर काम है. कामके जीतनेको भें इतना कठिन काम नहीं समझता. आपकी इच्छा हो तो आप मेरी परीक्षा लेलीकये!"

## मन्युहर पिंगलाके मन्दिरमें.

गुरुजी मौन साध गये. मन्युहरका अहंभाव समझ गये. वातको भूळा दिया-टाळ दिया. आठ महीने बीत गये. फिर चातुर्मास आया और चारों शिष्योंको पास वुछा कर चार स्थानोंपर जाकर रहनेकी मुनिने आज्ञा की. मन्युद्रको पिंगलाके घर जावर रहनेकी आज्ञा की. वह अपने मनमें अति प्रसन्न हुआ. उसने मनमें निश्चय मान कामको चुटकीमें चेपट छूंगा. वह बड़े अभिमानके साथ पिंगलाकी ड्योदीपर गया. कंदपेहरके समान ही इसका रूप् मस्तकपर त्रिपुंडू शोभायमान था, कंठमें चद्राक्षकी माला धार्मिना त्या मुखसे प्रणवका जप जपता जाता था. धीरे २ पग रखती चंछते टेढ़ी (वांकी तिरछी ) दृष्टि करता वह पिंगलाकी ड्योढ़ीपर जा पहुँचा और 'नारायण हरे 'कह कर खड़ा रहा. गये चातुर्मासमें इसी दिन कंदपेहरने 'नारायण हरे' की ध्वति की थी, वैसी ही पुकार आज सुन कर पिंगलाकी दाशी दौड़ती २ द्वारके पास आकर खड़ी रही और मन्यह की कांतिको देख कर दंग हो गयी. फिर मंदिरमें जाकर अपनी जाकी " बाई! मैं जानती हूं कि तुम्हारे पुण्यका ही उदय हुआ मेपूर्वक सेट

पुरुप गतवर्ष आपके मंदिरको पवित्र कर गये थे उन्हींका गुरुभाई कोई दूसरा संन्यासी आज द्वादशीकी पुण्यतिथिमें आपके द्वारपर आकर खड़ा है, "

पिंगला संस्कारी वनी थी और वह ज्ञानकी अपेक्षावाली हो रही थी. देह और आत्माको सार्थक करनेको जिज्ञासु वनती जाती थी. कंट्रपेहरके चले जानेके पीछे, परम तत्त्वरूप आनंद्यन आत्माके स्वरूपका वह नित्य विचार करती थी. वाठ मासमें परपुरुपका समागम तो क्या किसीके साथ वात करनेका भी संकल्प नहीं किया था. मनके कल्पित मोहको दाव कर वश करनेहीमें प्रयत्नशील थी. उसने मानो वराग्य धारण किया हो ऐसे आचरण कर रक्खे थे तथा नित्य ही सत्पुरुपोंके समागमकी आकांक्षा रखती थी. दासीने पूर्वके महात्माके गुरुवंधुका नाम लिया कि उसी क्षण वह जागृत हो गयी और वोली-" अरी दासी ! इस संतपुरुपकी चरणरजसे . इस मंदिरको पवित्र कर, उनको प्रणामपूर्वक ऊपर छिवा छा तथा पूजनकी न्सामग्री तैयार कर. " तुरंत दासी उस संतपुरुपको पिंगलाके मंदिरमें वुला लायी. पिंगलाका स्वरूप देखते ही मन्युहर तो चिकत हो गया और उसे आशीर्वाद देकर इकटक उसकी और देखता रहा. पिंगलाने प्रणाम कर . उसका पादप्रक्षालन किया और उसके चरणामृतको मस्तकपर धारण किया. उसने समझा कि जैसे कंदर्पहर गुप्त महात्मा था, विषयसुखसे रहित था, वैसे ही उसका गुरुभाई भी होना चाहिये; पर यह वैसा है या नहीं, इसके विषयम परीक्षा करनी चाहिये. उसने दासीसे कहा-" निपुणिका ! यह महात्मा पुरुष वनमेंसे मेरे मंदिर पवित्र करनेको पथारे हैं सो तू इनकी यथार्थ रीतिसे शुश्रूपा कर ! दिनका निवास अपने वैभवमंदिरमें रिखये और रात्रिको विलासभवनमें शयनस्थान रखना इनकी सेवामें कुछ भी कमी न पड़े. अपने ऐसे भाग्य कहां थे कि इनके समान महात्मा पुरुष अपने घर पंचारे पूर्वजन्मके महापुण्यसे यह नावरूप मनुष्यशरीर तथा ऐसा सुअवसर प्राप्त हुआ है तथा यह भवसागर तो हु:सरूप ही है तो जनतक यह शरीररूपी नौका टूट न जावे तवतक ऐसे महात्मारूपी नाविकद्वारा, इस दु:खसागरसे तरनेको तत्पर हो!" ऐसे कह दोनों हाथ जोड़ कर मन्युहरसे कहा,-''है देव ! हे सत्पुरुष !हे सन्त ! आप वैभवमंदिरमें पधारो.

में भी आपकी परिचर्या करनेमें तत्पर हूं. " मन्युहर प्रसन्न बदनसे "बेभवमंदिर्भे गया और वहांका ठाटवाट देख कर मन ही मन कहने लगा—ठीक! कंदर्पहरने भी फकड़ मौज भोगी है तथा गुरुदेवके सन्युख जाकर उसने खूब शिखीभी मारी है! अब हम भी कैसी छीछा बताते हैं वह गुरुदेवजी बरावर देखेंगे! कंदर्पहरने चाहे जैसा किया हो, पर में तो अपना स्वरूप यथार्थ ही बताऊंगा और क्रोधजित होनेके साथ कामको भी जीत्ंगा और उसे जछा ढूंगा. " ऐसा विचार करता करता अत्रिमुनिका शिष्य मुंदर मखमछसे मुसज्जित पछंगपर जा बैठा. अपना दंड तथा कमंडलु एक ओर रख दिया! मंगळाचरण होमें मन्युहरका यह चरित्र देख दासीको कुछ संदेह अवस्य उत्पन्न हुआ, पर मनमें वह यह विचार करने छमी कि कदाचित यह महात्मा पुरुप किसी दूसरे ही हेतुसे आया होगा और यह कोई दूसरा ही उपदेश करेगा.

योगी पुरुपको नहां बैठा कर दासी पुन: अपने मंदिरमें आयी तथा योगिराजको पारणा करानेके लिये उत्तमोत्तम भोजन रूपेके. थालमें परोस कर छे आयी. मन्युहरने कहा-" अरी दासी! तेरी बाईको मेरे लिये वड़ा परिश्रम करना पड़ता है. मुझे भोजनगृहमें आनेमें भी कुछ वाधा न थी. भोजनशालामें ही भोजन करनेसे विशेष रस पड़ता है, इस लिये अव त् वहीं भोजन रक्खा कर. साधुओंको मिष्टानका प्रति-वंध है, इस कारण इस मिष्टान्नको लेजा. दूध पूरी ही ठीक है. दासी तो संतके ये वचन सुनते ही चिकत हो गयी और अपनी वाईके पास जाकर वोळी-" वाई साहिव! कहो न कहो, पर मुझे कुछ कौतुक माळ्म पड़ता है! साधु महाराज तो कुछ विलक्षण ही हैं. वे कहते हैं कि मुझे भोजनशालामें भिक्षा लेनेमें कुल भी प्रतिबंध नहीं. इनका चरित्र मुझे तो जुदा ही मालूम होता है. " पिंगला जो कि साधनाधिकारमें चढ़ती थी और संतपुरुपके समागमसे सत् और असत्के जाननेके मार्गमें वढ़ रही थी वह इतना ही बोली कि—" कुछ चिंता नहीं, में इसका भी चरित्र देखूंगी. '' मन्युहर कुछ विलक्किल ही मूर्ख न था. अभीतक वह कामांध नहीं बना था. पर वह ऐसा मानता था कि कंदपेहर अपनी इच्छासे नहीं, बल्कि गणिकाकी इच्छासे उसके वहा हुआ होगा. जैसे

उसकी सेवामें गणिका हाजिर रहती थी, वैसे ही मेरे ऊपर भी प्रसन्न हो कर हाजिर होगी, तब ही मैं उसका अनादर कर अपना जितेन्द्रियपन वताऊंगा. खी दूर रहे और मिले नहीं तो फिर काम जीतनेमें पराक्रम क्या ? " अशक्तिमान भवेत साधुः '' ऐसे तो वहुत होते हैं. परन्तु स्त्री-द्रव्य समीप हो तब उसका तिरस्कार करनेमें ही महत्त्व है. जो स्त्रीसे दूर (ही दूर रहे वह भले ही पवित्र रहे, पर जो महात्मा स्त्रीके साथ रह कर पवित्र रहे वही सचा पवित्र है, वही सत्य कामजित् ! मैं स्त्रीके साथ रहंगा और कैसा हूं सो अब गुरुदेव अच्छी रीतिसे देखेंगे. ऐसा विचार कर, जब जब पिंगला अथवा उसकी दासी पास आती नव तब वह घृणासे ही देखता था. नीचेसे ऊपरको भी दृष्ट नहीं करता था. पर उसकी विल्लीकीसी दृष्टि पिंगलासे लिपी नहीं थी. जैसे जहांतक शरीरमें कुछ थोड़ा भी कच्चे पारेका विप होता है वहांतक आरोग्य नहीं होता, वैसे ही मनमें थोड़ा भी अहंकार होता है वहांतक चाहे जैसे योगीको भी सत्व- गुद्ध स्वरूपका ज्ञान नहीं होता.

यहां तो नया ही बनाव बनने छगा. वेहयाएं तो सदा बहुत चुर होती हैं. ते उड़ते पक्षीको भी परख छती हैं तो मन्युहरकी गति क्यों न जानें ? उसको भी मन्युहरकी परीक्षा करनी थी. दो चार दिन तो पिंगछा मन्युहरकी सेवामें घड़ी आध घड़ी आकर चछी जाती थी, पर जब मन्युहरका हृदय देशा तो जान छिया कि इसकी घृणा निर्धक है, तब उसने अपनी चतुराई वतछानेकी तजनीज की. एक दिन वह सायंकाछको वनठन (शृंगार कर) कर आथी. उसको देख मन्युहरने विचारा कि आज तो मुझे फँसानेको आयी है, इस कारण शान्तिमुद्राको बदछ कर वह बोछा—"क्यों री रंडी! क्या तू हमको फँसानेको आयी है ! मेरा अत मंग करनेकी तेरी इच्छा पूर्ण न होगी. चछी जा! हम योगी छोगोंके सामने देखना भी मत! हं! हम भस्म कर देंगे!" पिंगछाका मन निर्दोष था. इसके मनमें इस समय छुछ भी पाप न था, पर मन्युहरके बचन सुन कर वह चौंकी-मनमें सहज हसी और स्वगत (मनमें) ही बोछी—" वावाजी तो उस्ताद है! दम तो ठीक रखता है, पर पानी भरा हुआ है, उसका छुछ भी भान नई।!

फित वह मन्युहरसे नम्नता पूर्वक बोली—" महाराज ! मेरे मनमें तो कुछ नहीं, फिर भी कुछ भूल हुई हो तो कुपा रखिये ! में तो आपकी चेली हूं. आपके पास नहीं आऊंगी. " ऐसे कहती कहती विजलीकी चमककी मांति मन्युहर कुछ कहने न पाया तभी चली गयी."

मन्युह्र मनमें मग्न हुआ—" रंडी फँसाने आयी थी, उसकी तो भगा दिया!" ऐसा मनमें बड़बड़ाने लगा. पर पिंगला चलते समय जो नयन-वाण मार गयी, कटाक्ष कर गयी थी, वह उसके कलेजेके पार हो गया था. दस पंद्रह दिन तक पिंगला उसकी ओर फटकी भी नहीं. मन्युह्र भी चिकत हुआ कि पिंगला अब आती क्यों नहीं एक दिन उसने दासीसे पूछा—" क्यों तुम्हारी वाईजी अब दर्शनोंको नहीं पधारतीं, कुछ ज्ञानकी बात सुनती हैं वा नहीं ?" चतुर दासीने कहा—" वे सदा ठाली (वेकार) नहीं कि तुम्हारे दर्शन ही लिया करें! राजाजीकी प्रेमिका हैं, लाड़िली हैं. उनसे तुमने रंडी कहा, इसीसे वह आती नहीं!" "हं!हं! ऐसा मत करना, बोलना कि साधुका दर्शन तो करना ही चाहिये. साधुका क्रोध क्या और प्रेम क्या ?"

इस प्रकार दो चार वार कहनेके वाद एक रात्रिको दासीने विलास-भवनको भली भांति सजा दिया, दीपक सजा दिये, पुण्पोंकी माला और चादर सर्वत्र लटका दीं. चारों ओर सुगंधि लिड्का दीं. वादल धिर रहा था. मेघकी झड़ी लग रही थी. मन्युहरको भी नित्यका नित्य उत्तेजक भोजन कराये थे और कामदेवके स्वागतकी सब तैयारी ऐसी उत्तमतासे की थी कि वड़े योगिराजका मन भी चलायमान हो, तब मन्युहरकी तो वात ही क्या १ पड़ोसकी कोठरीमें गाना वजाना लगरम्भ हुआ. मन्युहर लीन होता गया. इतनेमें यह शब्द उसके कानमें समा गये:—

" मेरे गलेसे लग जाओ प्यारे, घिरि आई बदरिया घोर, बड़ी वड़ी बूंदें बरसन लागी, वोलत दादुर मोर."

मजे मजेसे हिला झुला कर ऐसे आलाप किये कि, पिंगलाके ही विचारमें मन्युहर घिर गया. वह मानने लगा कि यह आलाप मेरे ही उदेशसे है, पर इससे मेरा मन चलायमान हो ऐसा नहीं हो सकता. फिर पिंगलाने यह राग अलापा:—

. " विजली चमक देख जिय डरपैं; पवन चलत झकझोर; हरि पिड संत पिय कण्ठ लगाओ, राखो मनकी कोर, !!

"हं, रंडी कैसी फॅसी है! कंठ तो वड़ा अच्छा है, दीदार भी अच्छा है और पिय पिय रोती है, कौन पिय! संत पिय? कौनसा संत! मन्युहर! अच्छा, रंडी दिवानी वन गयी है." ऐसा मन्युहर मनमें विचारने लगा. इतनेमें दूसरे रागमें पिंगलाने प्रेमपित्रका मेजी.

" तेरी स्रत मुझे माई मेरा जी जानता है; जो झलक त्ने दिखाई, मेरा जी जानता है. अरे जालिम तेरे देस, तीरे निगइसे इमने; अरे जैसी कि है माई, मेरा जी जानता है. खायेंगे जहर, नहीं डूब मरेंगे जाकर; जो है कुछ जीमें समाई, मेरा जी जानता है. कतल करके न खबर ली, मेरे कातिल अफसोस; जी इसी दु:खमें गमाया मेरा जी जानता है.

इस शब्दके साथ ही खुळी खिड़कींमेंसे पिंगलाके मुख पर मन्युहर-की दृष्टि पड़ी. वस, हो चुका! छे लिया गया!! गुरुके आगे जो ज्ञानकी शेखी मारी थी, वह अब भूल गया. मुखसे वह प्रणवका जप करता है, पर उसके मनमें पिंगला नाच रही है, उसको अनेक प्रकारके संकल्प विकल्प होते हैं और उसका आत्मज्ञान शिथिल पड़ता जाता है. कंद्पेहरको वह झूठा मानता है. लावण्यकी साक्षात् मूर्तिक्प पिंगलाके समक्ष बंद्पेहर निलेंप रहा होगा, इसके ऊपर वह अनेक शंकाएं करता है. गुरुजी भोले हैं. वह उसके कपटको समझ नहीं सके, इसीसे उसको श्रेष्ठ कहते हैं. कोच जीतने में ही सर्व योगका फल है. काम जीतनेमें क्या, इन्ल भी पुरुषार्थ नहीं और जिसमें पुरुपार्थ नहीं उसका इन्ल फल नहीं. जिसमें फल नहीं, उसके लिये श्रम करना, मिथ्या कष्ट सहन करना, इसका कोई कारण नहीं. ऐसा वह अपने मनमें निश्चय करता है. काम जीतना अर्थात् स्वीका संग न करना, इसमें क्या है, पर जो उर्ध्वरेता रहता है वही सचमुच कामजित् कहने योग्य है. कामका परिणाम क्या ? रेतका स्विलित होना. जिसका रेत (वीर्य) स्विलित नहीं हुआ वही सचमुच कामजित है, वही नैष्ठिक ब्रह्मचारी है. श्रीकृष्ण जैसे महात्मा पुरुषने अनेक गोपियोंके साथ विहार किया था, पर ऊर्ध्वरेता और बाल-ब्रह्मचारी कहे गये हैं, इसका कारण क्या ? ऊर्ध्वरेता ! में जो ऊर्ध्वरेता रहूंगा तो मेरा ब्रह्मचर्य खंडित नहीं होगा और कंद्र्यहरकी अपेक्षा भी श्रेष्ठ कहाऊंगा ऐसी उधेड़ बुन उसके मनभें चल रही है.

दो तीन दिनतक मन्युह्रके मनमें ऐसी धमाचीकड़ी मचती रही.
नित्य उत्तम प्रकारका आहार, विलासभवनमें युखशय्यापर वास, कामोदीपक पदार्थोंका सेवन, खीके निरखनेकी आतुरता, कसौटी करनेकी कामना, हृद्यमें ईवीं, ऐसे संतका संतपन अधिक कालतक ठहरता नहीं. मन्युह्रके चित्तमें पिंगलाका ही चितन होता था. पिंगलाको देखते ही उसका आत्मज्ञान पलायमान होता था. वियंवधिक मोजन तथा इत्र फुलेलकी सुगंध, सुखासनपर शयनादिने उसके मनमें कामको जागृत कर दिया. मनसे वह व्यभिचारी बना. मन्युह्रके चरित्रकी समीक्षा करनेके लिये नित्य २ पिंगला महाराजका दूरसे ही दर्शन करके पीछे लीट जाती थी.

इस प्रकार होते २ कितने ही दिन व्यतीत हो गये. मन्युहर मनमं विचार करने लगा कि रांड़ बढ़े भाव दिखाती है और सतीपन दिखाती है. एक दिन उसने दासीसे कहा—' भो धर्मशील ! तू धर्मको यथार्थ रीतिसे जानती है. जो अतिथि अपने घर आवे उसकी सेवा किस प्रकार करनी चाहिये यह क्या तू मूल गयी है ? गत वर्ष मेरा गुरुआई यहांपर चातुर्मासमें निवास कर गया था. उसकी तेरी स्वामिनीने भली भांति गुश्रुवा की थी. वैसी ही सेवा मेरी न करनेमें तू और तेरी स्वामिनी पापभागिनी बनती हैं जिसका आत्मबल मंद एड़ने लगता है उसे योग्यायोग्यका विचार ही नहीं होता. अखंड आनंदरसमें लोटनेवाला और ब्रह्मवेत्ता पदका जिब्रामु विषयोंसे विरक्त तथा कामको जीतनेका बीड़ा उठा कर आनेवाला स्वस्वरूपको भूल कर, जैसे बालक भूख तथा शारीरिक पीडाको भूल कर खानेको आनंदित मानता है, वैसे ही कीड़ा

करनेके लिये यह क्रोधजित् मन्युहर एक स्त्रीके हावभावमें, लटा छटामें, भूपणोंकी झनकारमें, नारावंत गौरांगमें, कीचड़, छाछा और मछमूत्रसे भरे हुए शरीरमें धीरे २ ऐसा छट्टू वनने छगा कि उसका सब आत्मज्ञान नष्ट होगया वह दासीसे अयोग्य प्रार्थना करने छगा तथा अंतमें कहने लगा कि, मैं कंद्रेहरकी अपेक्षा रूपगुणमं कम नहीं और उसका ग़रू-भाई ही हूं, उसमें और मुझमें भेदभाव गिनना, यह ज्ञानीको योग्य नहीं ! गणिकाकी दासियां सदा चतुर होती हैं गणिकाका घर ही चतुराईका स्थान है. उस संतपुरुषका हृदयभाव दासी समझ गयी और वोली-'' महाराज! आपकी इच्छा पूर्ण होगी, आपं घवड़ाइये नहीं, मैं अपनी वाईजीको समझा कर आपकी सेवाके छिये तैयार करूंगी. " यह सब वृत्तान्त दासीने व्यपनी वाईसे निवेदन किया. पिंगला चतुर थी. कंदर्पहरने जो ज्ञान उसको दिया था, भोगका भय समझाया था, विषयसुखके दुःख दर्शाय थे, उनकी उसको विस्मृति नहीं हुई थी. कंदर्पहरने उसको उपदेशद्वारा परमात्माका स्वरूप जाननेकी प्रेरणा की थी. आज उसने कंदपहरके गुरुभाईको उपदेश करनेका भी विचार किया. वह क्रम २ से मन्युहरके पास अधिक अधिक बैठने लगी. विकारी बना हुआ मन्युहर एक दिन वोला-" है पिंगला ! जो अपने घर आये हुए अतिथिकी योग्य प्रकारसे सेवा पूजा करता है उसीको अलंड आनंद-एक रस ब्रह्मकी प्राप्ति होती है. संतोंको जो अपना तन, मन, धन अपण करता है उसीको मुक्ति मिलती है. मेरे गुरुभाई कंद्र्पहरने जो उपदेश दिया है उसका यही हेतु है. व्यक्ति व्यक्तिमें भेद गिनना यह छोटे जीवोंका धर्म है. संगसे क्छ दोप नहीं. इस संगसे तो अनेक महात्मा तर गये हैं. तू भी सत्संग कर तथा संत पुरुपकी सेवा करके उनको तृप्त कर ! इसीमें तेरा कल्याण समाया हुआ है. " चतुर गणिका बोली—"महाराज ! आपकी सेवामें में तो सदा ही हाजिर हूं. आप जो आज्ञा करो, वह मुद्दे माननीय है. किहरो, में आपको किस प्रकार प्रसन्न करूं ? " मन्युहरने अपना हृदयभाव प्रकाशित किया. गणिकाने कहा-" महाराज! मेरा नियम है कि सत्पुरु-षोंका समागम छोटे २ आदमियोंकी भांति न होना चाहिये. आप महात्मा है. जैसे में आपकी कामनाको पूर्ण करूंगी, वैसे ही आप मेरी कामनाको भी

पूर्ण करो. कंद्र्यहरने मेरी कामना भली भांति पूर्ण की थी, इसीसे में उसकी वेली वनी हूं! " मृत्युहरने कहा—" तेरी कामना किस प्रकार तृप्त हो ?" गणिका वोली—" आपके समागमके समय दिव्य वस्त्र धारण करने चाहिये. मुझे वहुत दिनसे यह इच्छा है कि कामरू देशकी रानी मत्स्येन्द्रशिष्या सवा लाख रुपयेका अंवर पहनती है, वह आप ले आओ, उसे पहन कर में आपकी इच्छा तृप्त करंगी, तब मुझे संपूर्ण आनंद सुख और तृप्ति होगी तथा आपको भी सुख, आनंद तथा तृप्ति करा सकूंगी. " मन्युहर वोला—" वस! यही, इसमें क्या बड़ी वात है! " तुरंत ही महाराज तथार हो गया तथा अपना दंडकमंडलु हाथमें ले उसने कामरू देशको प्रयाण किया.

अनेक प्रकारकी उपाधि झेलता कितनेक समयमें मन्युहर कामरू देशमें जा पहुँचा. इस देशमें संतपुरुपोंके जानेकी रोक न थी. प्रणवका जप जपता हुआ ऋषिशिष्य कामरू देशकी रानीके दरवारमें बड़े परिश्रण्य मेसे पहुँचा और खड़ा रहा. उसने रानीको आशीर्वाद दिया और कहा—"हे धर्मशील देवि! मेरे गुरुवर्य किसी कप्टसे पीडित हैं, उसकी शान्तिकी आप्य तेरे पास है सो तू मुझे दे! रानी वोली—"हे महाराज! आप आज्ञा करो वही में आपको देनेको तैयार हूं, मेरे इस शरीरके दानसे भी जो आपके गुरु अच्छे होते हों, उनका कल्याण होता हो तो उसे देकर भी आपके गुरुका श्रेय करूंगी!" मन्युहर वोला—"हे देवि! ऐसा इल महत्वका कार्य नहीं. हमारे गुरुने गुरुदक्षिणाम तेरा अनमोल वस्त्र मांगा है. सो मुझे दीजिये. हे विशाल नेत्रवाली! यह वस्त्र अपने गुरुको देकर में गुरुऋणसे मुक्त होऊंगा और तेरा कल्याण हो!" तुरंत ही रानीने अपना जो अत्यन्त कीमती वस्त्र था वह मन्युहरके चरणोंपर रख कर प्रणाम किया.

मन्युहर उस वस्त्रको लेकर बड़ी मिहनतसे चातुर्मासकी पूर्णाहुतिके लगभग गणिका पिंछाके मंदिरमें आ पहुँचा. मन्युहर थोड़े दिनोहीमें छोट गया था. उसकी कांति मलिन पड़ गयी थी. उसका भाषण मंद पड़ गया था. मार्गमें खानेपीनेकी अञ्चवस्था, मार्गका परिश्रम, दिनकी गर्मी तथा. रातकी सर्दमिं निवास, नदी नाले पार करना, झाड़ोंके फलादिपर ही निर्वाह करना, इन सब संकटोंसे उसका शरीर सूख गया था. वह शरीरसे शिथिल हो गया था पर उसकी मनोवृत्ति शिथिल नहीं हुई थी. वह तो अधिक जागृत हो गयी थी.

ऋषिशिष्यको प्रणाम करके पिंगलाने कामरू देशकी रानीका दियां हुआ अनमोल वस्न अपने हाथमें ले प्रसन्न मुखसे कहा—" महाराज ! आपको वहुत परिश्रम हुआ. इस दासीका अल्प मनोरथ पूर्ण करनेके लिये आप जैसे सत्पुरुप, धमेके ज्ञाता, नीतिके तत्त्ववेत्ताको जो अति परिश्रम पड़ा है उसका वदला में नहीं पूरा कर सकती. हे महात्मा ! आजसे यह देह, गेह और संपत्ति आपहीकी है. आप जैसे आज्ञा करेंगे में वैसे ही चलंगी. में तो आपकी चेली हूं! आपकी सेवामें सदा तत्पर हूं. " मन्यु-हरने कहा—" हे सौन्दर्यमूर्ति ! जिस प्रकार तूने मेरे गुरुबंधु कंद्रपहरको प्रसन्न किया है, उसी प्रकार मुझे प्रसन्न कर, जिससे में छतार्थ हो छं! मणिका वोली-" आपकी इच्ला में कव तृप्त करूं सो कहो." जिसका शरीर शिथिल हो गया है, जिसके अंगमें बहुत ही थोड़ा वित्त रहा है, पर जो कामका दास वन गया है. ऐसा कोधको पैरतले दावनेवाला मन्युहर वोला—" हे देवि! हे सुभगे! आज रातको ही इस संत महात्माकी कामनाको पूर्ण करके तू छतार्थ हो."

'अस्तु' ऐसा कह कर विंगला वहांसे विदा हो गयी. दासियोंने ऋपिशिष्यको अच्छी तरह उबटन स्नान कराय उत्तम प्रकारके भोजन कराये. हारा थका मन्युहर तो थोड़ी देरमें विश्राम करने लगा. जब सायंकाल हुआ तब मन्युहर पिंगलांके विलासभवनमें पधराये गये. मंदिरमें चारों ओर सुगंव फेल रही थी. सुगंधित दीपक प्रकाशित हो रहे थे. सुसज्जित करके सुखसेज विला रक्खी थी. उपर दूधके फेनके समान उज्ज्वल चहर विली थी. एक सुखासनपर बैठा मन्युहर पिंगलांकी बाट देख रहा था, इतनेमें कामरू देशकी रानीका सवा लाखका अंबर पहन कर लगाई करती पिंगला मन्युहरके समीप आकर खड़ी हो गयी. उसका सौन्द्ये देख महाराज तो लट्टू ही बन गये. दासीके लाये हुए औट दूबका प्याला गणिकाने मन्युहरके हाथमें दिया. गणिकाके रूपसे चिकत

हुआ मन्युहर उस दूधको पीर्कर फिर सुगंधित पदार्थोंसे भरी पानकी बीड़ी चावने छगा. पिंगलाका सौन्दर्य ऐसा उत्तम था कि मन्युहरको उसके समागमसुख विना दूसरी किसी चीजमें आनंद ही नहीं मालूम हुआ। थोड़ी देर गणिक के साथ बांकी टेढ़ी बातें करके उसका हाथ पकड़ कर पछंगकी ओर खींचा इतनेमें पिंगलाने उसके हाथमेंसे अपना हाथ झटका देकर छुड़ा लिया और एकदम शरीरपरका सना छालका कल उता कर मलमूत्रकी नाली (कुंड) में डाल दिया!! यंत्रहारा की हुई रोशनी फीकी पड़ गरी-ठंडी पड़ गयी, केवल एक मलिनसा दीपक जलता रह गया. पिंगला एक कोनेमें दिगंवरक्षप खड़ी रही.

मन्युहरको यह देख बड़ा निस्मय हुआ और निचारने छगा कि जिस वस्नके छिये मैंने वड़ा श्रम किया वह वस्न मलमूत्रके स्थानमें ! वह बोला-", अरे पिंगला ! यह तूने क्या किया ? अत्यंत परिश्रम करके लाया हुआ अंबर तुने बदबूदार होदीमें डाल दिया ! " पिंगला धीरजसे बोली— " महाराज ! अपार अमसे प्राप्त किया हुआ अपना तपोवल, जिसमें मलमूत्र भरा है, नित्य जिसमेंसे दुरीध निकला करती है, हर महीने जिसमेंसे रुधिरका प्रवाह बहा करता है, ऐसे क्षणिक सुखदायी स्थानमें नष्ट करनेको आप जैसा महात्मा तत्पर हुआ है, उसकी तुलनामें यह सवा ळाखका वस्न किस गिनतीमें है ? चिरकाळ तक गुरुसेवाके प्रयत्नसे अनेक प्रकारके कष्ट सहन कर जो आत्मज्ञान किया है उस आत्मज्ञानका फल जो निर्जीव विषयसुख ही हो और इसीमें जो आनंद तथा तृप्ति हो, तो अनेक परिश्रमसे प्राप्त किया हुआ यह वस्त्र मुझे आनंद दे सके ! आपके चिरकालसंचित तपोवलके सामने इस वस्त्रके लानेका परिश्रम कुछ भी नहीं. यदि आप हैं तो ऐसे अनेक वस्त्र मिलेंगे. पर हे देव ! आप ऐसा विचारते हैं कि आपका गया हुआ तपोबल फिर प्राप्त हो जायगा ? बल्कि, आपका योगबल भी बड़ा है, दुर्गन्य देनेवाली नालीरूप इस देहके साथसे वह योगवल पुनः कभी प्राप्त हो सकता है ? इस देहमें क्या रक्खा हुआ है कि जिसपर आप मोहित हुए हैं और परम तपको नष्ट करनेको तैयार हुए हैं ? यह अनेक प्रकारकी गंदगीसे भरी हुई है, अनेक प्रकारके रोगोंका स्थान है जिस

शारीरको आपने छावण्यकी मूर्ति देखा है, मोहकी प्रतिमारूप माना है, सब मुखका स्थान गिना है, उस देहका छुद्ध स्वरूप जिस स्थितिमें मैं खड़ी हूं और दीखती हूं, वही है. यह देह एक समय जल कर भस्म होनेवाली है. इस देहके साथ संगके क्षणिक मुखमें आप अपना बहुत समयका संचित्त किया हुआ तपोवल तथा कष्ट करके प्राप्त किया हुआ योगवल होमनेको तत्पर हुए हो, तो आपके लाये हुए कामक देशकी रानीके वस्तको में उसपर वारती (निछावर) करती हूं और में स्वयं बल्हिशरी जाती हूं. हे महाराज! आपका यह मोह किसका? किस पर हुआ है ? इस मुखपर, आंखपर, नाकपर, नितंबपर, कि कुचोंपर? किस पर इतना बड़ा मोह हुआ है ? यह स्वरूप तुम देखो, में एक डाकिनी, पिशाचिनी और नरककी खानरूप वेश्वा हुं, कि जो धीर पुरुषोंके चित्तको दर्शन मात्रसे, बलको स्पर्श मात्रसे तथा अमोघ वीर्यको समागम मात्रसे हर लेती हूं, उस पर आपके समान ज्ञानीको मोह! पुरुषको कान्तिको नाश करनेवाले, बलको हरनेवाले, आन्ति उत्पन्न करनेवाले, संगके पीछे पश्चाचाप करनेवाले, माया-विनी स्रीके नाशवंत शरीरपर संत्पुरुषोंको कभी मोह नहीं होता!

गणिकाके वचन सुनते ही गुरुप्रतापसे मन्युहरको स्वस्वरूपका मान हुआ, उस समय उसको ऐसा भारी पश्चात्ताप हुआ कि 'यह अवला, 'मि पर भी गणिका कि जिसे किसी प्रकारके ज्ञानका अधिकार नहीं, वह कं में उपदेश करती है, मेरे स्वरूपका सुझे भान कराती है; वाह ! सचसुच इसने मुझे तारण दिया है, हुर्गतिके मार्गमें गिरते २ वचाया है, हिर ! ऐसा मान वह तुरन्त गणिकाके पैरों पड़ा और कहा—" हे मैया ! पूझे क्षमा कर; कामवासना यह बड़ी ही खराव है, बड़े २ महात्मा और जानी पुरुषोंको वह सताये विना नहीं रहती. यह बड़ा वलवान इन्द्रियमाम जानी विद्यानको भी विवश कर देता है, यह गुरुदेवकी वात में ठीक नहीं जानता था और शास्त्रोंको गण्पे समझता था, पर आज मेरा समाधान हुआ है कि यह कथन सत्य है तथा कंदर्पहरकी श्रेष्ठता ध्यानमें आयी है. हैं इस विपयसुखके अभिलापी तथा पतित होनेके मार्गपर चलते हुए अल्प जीवकी गुरु है! सचमुच तृने मुझे जो ज्ञान दिया है वह मेरे गुरुद्वारा दिये हुए ज्ञानसे भी वढ़ कर है. काम ही अजित है. जो उसे जीते वही

सचा साधु है, सचा महात्मा है; वही सब मायासे पार हुआ है. स्त्रीके सौन्दर्यपर मुख न होनेवाला ही योगी है, सचमुच आत्मज्ञानी है. हृदय-के आश्रित जो जो कामना हैं उनसे जो मुक्त हैं वे ही मुक्त होते हैं तथा वे ही मनुष्य अमरत्वको प्राप्त होते हैं. जिस सहुद्धिवाटेकी भोगलालसा मृतप्राय हुई है उसीका जीवन इस असार संसारसे तरनेको समर्थ है. में कीत ? मेरे गुरु कीन ? मेरी स्थिति क्या ? इस सबका भान मात्र एक तेरे सीन्दर्यमें भूछ गया था, एक क्षणभरके विषयसुखमें छुन्ध वना था, में मोहके वश हो गया था, मायामें ही मर गया था. इस मोह-मायामेंसे जो युक्तिपूर्वक ज्ञान देकर तृने तार दिया है तथा व्रतमंगमेंसे मुझे बचाया है इससे में तेरा छतज्ञ हूं. हे मैया ! तेरी गति उत्तम लोकमं होगी. उत्तम लोकको तृ प्राप्त होगी. " मन्युहर शान्त हुआ. उसका अहं-कार मिट गया. कंदर्पहरकी श्रेष्टता वह देख सका. पिंगलाने वसः पहन कर उत्तर दिया कि-" महाराज! दोपके पात्र तो सब कोई है, पर आपके समान थोडे ही समयमें समझ जानेवाले और त्याग कर देनेवाले थोड़े ही हैं, इस लिये आपको धन्य है. स्त्रीकी वाह्य सुन्दरता देख कर मोहित हो जो उसमें फस जाते हैं, उनको हजार बार धिकार है; वे कभी भी ज्ञान अथवा मोक्सके अधि<sup>वद्</sup>र्ण नहीं होते. महाराज ! आपके गुरुवंधु कंदर्वहरकी कृपासे ही तुम औं कें आज पापकमेसे बचे हैं, नहीं विषयछंपट जो में हूं उसकी क्या साम् थी कि तुम्हारे समान कामदेव स्वरूपी पुरुपकी याचना अस्वीकार करे इस लिये अपने महान् गुरुदेवका ही उपकार मानो. ' फिर दोनों ज् निवृत्त हुए. चातुर्मासके जो दिन वाकी थे उन्हें उसने पूर्ण इन्द्रियनिप्रह व्यतीत किया, पापविचारका प्रकट प्रायश्चित्त करने छगा. इस दिनसे उस् अपनी चित्तवृत्तिका पूर्ण निरोध करनेका आरंभ किया. आह् व्यवहारका त्याग कर दिया. संयमका परम पुरुपार्थसे सेवन करने छौ दश पांच दिनमें चातुर्मास पूर्ण हुआ. सर्प जैसे अपने अंगकी कंड्यी ंचतार कर चपाधि-राग और मोहसे मुक्त होकर सरछतासे विचरता है; वैंस् क्षपने मनमें विपयसुखकी लालसा और अहंवृत्तिके जो रजःकण भरे हैं. जनको त्याग कर गुरुके आश्रममें गया. उसका मुख उदास देख गुरुने

कोई भी प्रश्न नहीं क़िया, तब मन्युहर बोला-" हे गुरुदेव ! वाघकी मांद्रें रहना भी सुगम है, सर्पके फनपर नृत्य करना भी सुलभ है, पन-घटपर अनेक विकारी स्त्री पुरुपोंके वचन सुन कर उनको मनमें न लाना यह भी सुगम है, परंतु मायाकी प्रतिकृति, मायाविनी स्त्रीके मोहपाशमेंसे सरक्षित रहना तथा वह भी विल्कुल एकान्तमें जहां इन्द्रियोंको चलायमान करनेवाली सब सामग्री मौजूद है, वहां नैष्टिक ब्रह्मचारी रहना यह अतिकठिन काम है. काम सचमुच अजित ही है. वह किसीसे भी जीतने योग्य नहीं है. हे गुरुदेव! कंदपेहर हमारा तीनोंका गुरु है तथा प्रणाम करने योग्य है ! " परम संतोप पाकर गुरुदेव चुप ही रह गये. मन्युहरकी यथार्थ कसोटी हुई. उशका किमान गल गया वह शुद्ध कांचनरूप हो गया. उसे देख कर गुरुने आशीर्वाद दिया और अंतमें ्रीह्हा कि "हे परम विवेकी शिष्य ! इस संसारके मोहजालमें फँसाने-<sup>गी</sup>।।ला मुख्य स्थान काम ही है तथा काम ही सव मायाकी कलाका निधान है. जो कामको जितता है वही जितेन्द्रिय है. रणमें महान विजय करने-वाला तथा अनेकोंका संहार करनेवाला विजेता नहीं, विलक अकेले, निराकार, जिसके पास फूटोंका शख है, ऐसे कामको जो पराजित करता है, वही विजेता है-उसीने तीनों छोकोंको जीत कर उनके ऊपर जानेका अधिकार पाया है. "

वृष्ट्रे इतनी कथा कह कर, हिमगिरिके महात्माने सुविचारसे कहा—"हे लात्स सुविचार! तुम भले ही संवारमें जाओ! मेरी आज्ञा है कि तुम संसारमें जाकर विदेह सुक्तकी भांति विचरों. संसारमें उत्तम पुरुषोंका नाश करनेवाली परमात्माकी रची हुई मायाका साक्षात स्वरूप की है, उससे तुम्हारी रक्षा करनेका सामध्ये, जो ज्ञान मैंने तुमको दिया है उसमा नित्य मनन और निद्ध्यासन करनेसे ही प्राप्त होगा. प्रिय वत्थो! तुम संसारमें रह कर गृहस्थाश्रम सुखरूप चलानेसे उरते हो, ऐसे मालूम होते हो, उसमें मनुष्यको नीच मार्गमें ले जानेवाल अनेक कारण हैं ऐसा मानते हो तथा न इच्छा करने पर भी कुमार्गमें पड़ कर मनुष्य पाप करता है तो उसमें इसको ऐसे वलात्कारसे कीन ले जाता होगा, ऐसा प्रश्न किया है तथा जानना चाहा है कि क्या

١

एकाध मुख्य ऐसा कारण नहीं है कि जिसका नाश करने पर सबका नाश हो जाय, अर्थात् पापकी जड़ क्या है तथा उसका निवारण करनेका उपाय क्या है सो जाननेकी तुम्हारी तीव्र इच्छा है. इसके लिये भैंने तुमसे अवि मनिके शिष्योंका दृष्टान्त दिया है, उससे तुम सहजमें समझ सकोगे कि सव अनर्थोंकी जड रजोगुणका कार्यरूप काम है तथा यह काम ही रूपान्तरमें कोध है. मनुष्यको उल**ी कुप्रवृत्ति करानेवाला वृत्ति** मात्रका वीज काम है. इस लिये इस कामको ही मनुष्यका शत्रु जानो. सामान्य प्राकृत अर्थके अतिरिक्त कामका राग, अभिलाप, इच्छा, वासना इत्यादि अर्थ जानना. यह महाशत्रु है, इस लिये दुर्जय है. स्वार्थ तथा परमार्थ साधनेके लिये इसे जीत कर मारे विना छुटकारा नहीं, क्योंकि यह महा भक्ष्य करने-वाला, किसी भी प्रकारके साधनसे वशमें न होते हुए सबको निगल जानेवाला महापापी है. इसको चाहे जिल प्रकार जीतना चाहिये के भारना चाहिये. प्राणी मात्र काम सहित ही है. विपयोंका उपभोग करने खिये काम भछी भांति जागृत होता है तथा फैलता जाता है और धीरे धी मनुष्यों पर अपना अधिकार करता जाता है तथा कदापि छूट न सके ऐसा जम जाता है. यह काम अज्ञानीका वेरी है इतना ही नहीं, विकि ज्ञानियोंका भी नित्य वेरी है, उनमें भी यह प्रारव्ध वश प्रकट होता और उन्हें विषयोंके फंदेमें फँसाता है. ज्ञान का स्थान जो अंत:करण है उसको यह दुष्ट कान ढक लेता है तथा ज्ञानका उदय नहीं होने देता. इन्द्रियां, मू तथा बुद्धि ये इसके अधिष्ठान हैं तथा उनके साधन द्वारा आत्मर्ह्य नहीं होने देता वलिक मोहमें खाल कर भर्माता है तथा पापमें दौड़ा जा है. इसी लिये तुम पइले इन्द्रियोंको वशों रखना तथा साथ ही 🕌 व बुद्धि आदिको भी नियममें रखना, नहीं तो अकेला इन्द्रिय-निमह न्यर्थ हो पड़ेगा. इस प्रकार सबको बशमें रखकर परोक्ष ज्ञान तथी अपरोक्ष ज्ञान दोनोंका नाश करनेवाले इस कामरूपी शत्रुको आत्म-ज्ञानसे जीत कर मार डालना. आत्मज्ञान बुद्धिसे भी परे है इस लिये ्इस सर्वभासक आत्माका आश्रय कर अर्थात् यह सत्र आत्ममय है ऐशा अपरोक्ष साक्षात्कार करके कामको जीतना, यह मनुष्यका ्कर्तन्य, है-ऐसे वृद्धिके निर्वाहक-भाक्षक आत्माद्वारा कामके स्थान

अंत:करणको स्थिर करके चंचळतासे मुक्त करोगे तो कामको जीतोगे. इस प्रकार वर्तोगे तो तुम्हारे गृहस्थाश्रममें किसी प्रकारका भी विन्न नहीं होगा तथा तुमको वळात्कारसे कोई भी पाप करानेमें प्रवृत्त न होगा तुम्हारा सदा कल्याण हो.

इतना उपदेश करके मुनि मौन घर रहे और उन्होंने समाधिंभे वैठनेकी इच्छा दर्शायी तत्र योगिराजको प्रणाम करके सुविचार अपनी पत्नी छन्चिलिंगके साथ अपने आश्रममें गया तथाः गुरुदेवके निजवोधका दंपति मनन करने छगे.

टिप्पणी-कोटानिवासी साधु रामचरणदास मेरे घर मिक्षाके लिये एक बार पघारे थे. उनको यह पुस्तक भेट देते तथा तृतीयबिन्दु पढ्ते समय उन्होंने प्रश्न किया कि "काम जीता तो जगत् कैसे जीता ?" भैंने उत्तर दिया कि "काम . हीसे सब उपाधियोंका जन्म होता है, इससे जो कामको जीता तो पड् अरि र्म ो जीत लिये. बल्कि कामको वश न होनेसे नयी २ वासनाओंका-स्नेह-स्वार्ध-हे रा तेरा-असत्य-अप्रामाणिकपन-मोह-हेश आदिका भी जन्म होता है, इसी ेलिये जो पुरुष कामका पराजय करता है तथा जीतता है वह सारे जगत्को जीतने और तरनेको समर्थ होता है. दूसरे, कामका विजय करनेवालेको इस संसारकी सब वासनायें बाघा नहीं कर सकतीं. " रामचरणदासने कहा कि " यह कथन सत्य है, पर कामके जीतनेसे इसकी अपेक्षा विशेष परमार्थ साघन संघता है, इसी लिये काम जीतनेको प्रत्येक शास्त्रकारका उपदेश है, वीर्यनिरोघ पूर्वक जो लोग ब्रह्मचर्यका पालन करते हैं उनकी अनेक लोकोंमें कीर्ति होती है ्तथा वीर्यके निरोधसे ऊर्ध्वरेता वा ब्रह्मचर्यनिष्ट रहनेसे तथा ८ प्रकारका मैश्रन त्याग करनेसे वे पूर्ण योगो बनते हैं तथा आकाशगमनका सामर्थ्य प्राप्त कर सकते हैं तथा उनको अणिमादि ८ प्रकारकी सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं तथा उनके योगमें कुछ भी कसर नहीं पडती, उनकी वासनायें बिल्कुल मस्म हो जाती हैं तथा वे जीव नवीन स्वरूप घारण करते हैं तथा उनके द्वारा वे तीनों लोक ही नहीं विलेक चौदह ब्रह्माण्डोंको भेद कर अर्चिमार्गसे परमात्मामें प्रवेश करने अथवा स्वरूपानुसंघान करनेको शक्तिमान् होते हैं. कामको जीते हुए नैष्टिक ब्रह्मचारी दूसरा भी उपकार करता है, वीर्यरूप गर्भधारी जीव कामासक्त पुरुषके वीर्यरूपसे स्त्रीके गर्भरूपमें प्रवेश करके वह आप ही नया जीवन-जन्म धारण कराता है. (कितने ही ऐसा भी कहते हैं, कि वह स्वयं ही नया जन्म धारण

करता है.) इस नये जन्मसे मूल गर्भ धारण करानेवाला पुरुष नये जन्मनेवाले पुरुपको (जीवको ) इस संसारके अनेक भवरोंमें डालता है. उस पुरुप जीवको गर्मिस्थितिमें, संसारमें और मृत्युके समय तथा फिर भी कियमाण फल भोगनेके हिये अनेक प्रकारके कप्ट भोगवाता है. वीर्यरूपसे झीके गर्ममें प्रवेश हुए पीछे प्रारंभमें ही विष्ठा, मूत्रादिके बीच स्थिति करके इस नये जीवको अत्यन्त दु:ख अनुभव करना पड़ता है. मनुष्यको मरण समय तथा नरकमें पड़नेसे जो दु.ख भोगना पडता है, उससे अनेक गुणा अधिक दु:ख उस जीवको गर्भकालमें होता है, योनियंत्र द्वारा जीवका प्रवेश तथा छुटना इन दोनों ही समयमें भी मरण-कालकी पीडासे अधिक दु:ख जीवको होता है तथा माताके उदरमें नरकवाससे भी अधिक दु:ख होता है. माताका पेट मलमूत्रका स्थान है और पिच तथा रक्तसे वृष्ट्र गर्भ घर जाता है, अनेक प्रकारके कफादि धातुओंसे व्याप्त होता है, कृमिरूप नागपाशके वंधनमें पडता है, माताके प्राणवास द्वारा तथा नाडीरूप रज्जुओंसे चलनेवाला तथा वायु और अग्निजनित तापसे उत्पन्न होते हए कप्टोंको यह जीव अनुभव करता है; इस प्रकार अपरिमित दुःख ही गर्भरय जीवको होते हैं. केवल जातिस्मरणवाला योगी ही इस कप्टका स्मरण रखनेको समर्थ है, यह दु:ख ऐसा है कि जो कहनेमें नहीं आता, इस कारण जो पुरुप वीर्यरक्षा करते है, वे अनेक जन्म पानेवाले नृतन जीवोंको इस अपरिभित कप्ट तथा संसारके क्लेओंसे प्रथम तो बचाते हैं तथा दूसरे ब्रह्मचारी पुरुष अपने शरीरमें रहे हुए वीर्थ और उसमें रहे हुए अनेक जीवोंको अपनेमें समदा कर उनका भी अपने योगबलसे ्ही अपने साय कस्याण करते हैं, यह केवल परार्थ है. कामको जीतनेवाले पराये लिये ही संकट सहन करते हैं-इस लिये जो कामको जीतते हैं. वे सारे विश्वको जीतते हैं-तया इसी लिये परम तत्त्व प्राप्त करनेवाले योगी, संत तथा महात्माओंने कहा है कामको जीतनेवाला अपने कल्याणके साथ दूसरे अनेकोंका भी कल्याण करनेव है तथा कामको वरा करनेवालोंकी कीर्ति ब्रह्मलोकमें भी गायी जाती है तथा 🖼 कीर्ति गायी जाय वहां उसे प्रथम स्थान मिले. इसी लिये जो कामको जीतता है वह चाहे स्त्री हो वा पुरुष वह सर्वत्र प्रवल प्रतापी गिना जाता है. नैष्ठिक ब्रह्मचारीका परार्थ तथा परमार्थ (द्सरेके लाभके लिये ही अपने किसी लाभके विना स्वयं कष्ट -मोगना तथा उपकार करना यह परार्थ है और परम अर्थात बडे लामकी आशासे कष्ट सहन कर किसीका हित करना यह परमार्थ है.) कामनारहित है, इतना ही नहीं, परन्तु वह कामेन्छाकी तृप्तिके सुखका भीग स्वदेहमें उत्पन्न हुए स्ववन्धु रूप

जीवके कल्याणार्थ सदाके लिये छोड, आनन्दसे कष्टको स्वीकार करता है. मतलब कि गर्भकारक पुरुषके वीर्यद्वारा योनियन्त्रमें जो नूतन जीव प्रवेश करता है उसको नार्मस्थानके कष्ट और क्लेशसे सुरक्षित रखनेके लिये व्यावहारिक आनन्दका त्याग कप्ट सह कर प्रेमसे करता है तथा अपने आनन्दके ( यह आनन्द है तो स्वस्पकालीन पर आनन्द सचा है. ) त्यागसे वह नथे जीवोंका कल्याण करनेवाला है. वीर्य द्वारा प्रवेश किया हुआ गर्मस्थित जीव प्रथम रात्रिमें शुक्रशोणित मिश्र है. सातवीं रात्रिको वह बुदबुदेके आकारका होता है, पन्द्रहवीं रातको पित्ताकार तथा एक मासमें गांठके आकारका होता है. दूसरे महीनेमें मस्तक बनता है. तीसरे महीने हाथ, पांव; चीथे मासमें अंगुलियां, पेट और कटि; पांचवें महीनेभें रीडकी इड्डीयोंका मेरु-दण्ड वनता है, छठवें महीने मुंह, नाक, कान और आंखें वनती हैं. यहां तक गर्भ-स्थित जीव सर्व दु:खकर अज्ञानरूप मूर्छामें रहता है. माताकी क्षुधा पिपासा जनित तथा शरीरके असामर्थ्यजनित अनेक कप्ट और क्लेश वह आप अनुभव करता है. सातवें महीनेमें जीवका संयोग प्रत्यक्ष हुआ हो ऐसा मालूम होता है तथा आठवें महीनेमें सर्वीग पूर्ण बनता है, नवमें महीनेमें सम्पूर्ण ज्ञानहेतुक पूर्वजन्मका स्मरण होता है तब जरायुरूप वस्नको भेदके मण्डुककी तरह पेटके अन्धकारमें जहां तहां चलता फिरता है, फुदका मारता है, पीठ और गर्दनको छुण्डलाकार कर, हाथ पैर संकुचित करके कुक्षिस्थानमें मस्तक लगाता, गर्भस्थानका परित्याग करता करता, हाथ, पैर और सारे शरीरसे माताके पेटको भेदने-फाड़नेका उद्योगी बन गर्मस्य जीव, कभी माताकी कुक्षिभागमें, कभी वन्दरकी तरह हृदयमें और कभी अपने छूटनेके लिये योनियन्त्रके बीच तड़फाड़ता है, मस्तक नीचे लटकाता है और अनेक प्रकारके क्लेश भोगता है. अन्तमें सर्पके पकड़े हुए मेंडककी तरह अत्यन्त व्याकुछ होता है तथा अन्तमें जैसे सर्पमुखरूप यन्त्रमेंसे वह मेंडक छूट कर सरक्षित होता है, वैसे ही वायुसे प्रेरित किया हुआ वह वाहर निकल्ता है तब ही वडे कष्टसे एक वार नृतन जीव बचता है ! उसको खानेके लिये विष्ठा और पीनेके लिये मूत्र है तथा छूटनेका मार्ग बड़ा दु:खदायी है. यह जन्मदु:ख तथा फिर जन्म लेकर संसारमें क्लेश, शोक, कष्टरूपी हजारों धारवाले चक्रमेंसे जीवकी कभी भी चीर्यको स्वलित न होने देनेवाला नैष्ठिक ब्रह्मचारी बचाता है तथा कामको जीतने-वाला ब्रह्मचारी गर्भधारी पुरुषकी रक्षा करता है, इतना ही नहीं विलेक अपने साथ ्ही तारता है. इसी लिये ही कामको जीतनेवाला परम श्रेष्ठ है तथा जिसने काम जीता उसने जगत जीता-यह बात सत्य सिंख होती है.



# तृतीय विन्दु

\_55555555555555-

# धर्म ही धर्मका रक्षण करता है.

धर्म एव इतो इन्ति धर्मी रक्षति रक्षितः। तस्मादमी न इन्तन्यो \* \* \* \*

अर्थ-धर्मका त्याग करनेसे वह अपना नाश करता है, धर्मका संरक्षण करनेसे वह अपना संरक्षण करता है; इस लिये धर्मको नहीं त्यागना चाहिये. मनु.

HERESIDEEN 20303-

हि श्रीभगवान सूर्य नारायण देव, श्वितिजमें प्रकाश करके प्रकट होनेकी हिन्छा अध्यक्ष निर्मा हैं, योगीन्द्र मुनि अपना आह्विक कर्म समाप्त करके वैठे हुए शिष्योंकी वाट देखते हैं, आकाश निर्माल है, मंदमंद वायु वह रहा है, निर्दोष पक्षी उड़ाउड़ी कर रहे हैं, वन उपवनमें काले मृग निर्भय अविच्छिल रीतिसे विचर रहे हैं, सृष्टिसौंदर्येलीला ऐसी सुन्दर फैल रही है कि चाहे जैसे अहंकारी पुरुपका अहंकार भी गल जाय और वह परमात्माकी तानमें एकतार होनेका प्रयत्न किये विना न रहे.

इस समय सुविचार तथा छद्मिलंग, गुरुदेवके आश्रममें आ पहुँची हैं मार्गमें आते हुए जो सौगंधिक पुष्प देखनेमें आये उन्हें बीनकर उनक हैं सुन्दर माला जो छद्मिलंगने गृथी थी वह प्रणामपूर्वक गुरुके कंठमें पहना है दी. फिर दंपित गुरुको साष्टांग दंडवत् कर उनके पास जा बैठे. थोड़ी देरको गुरुकी मौन धारण किये रहे.

ज्ञानीको भी कर्म करना चाहिये.

क्षणभर परमात्माका ध्यान धर महात्मा बोले—'' हे तात सुविचार ! हे बत्स छवालिंग ! इस अपार दु:खमय संसारमें रह, ज्ञान संपादन कर- नेके पीछे भी यदि, जो जीव परमात्माका सेवन करनेसे क्षणभरके लिये भी विमुख होकर उसके प्रति तिरस्कार प्रदर्शित करता है तो, वह परिणाममें हमेशाके लिये अपने श्रेयमेंसे श्रष्ट हो उत्तरोत्तर ऐसी अधम गतिको पहुँ-चता है कि वहांसे फिर उसका उद्धार होनेमें बहुत काल व्यतीत होता है. इस लिये महात्मा पुरुष-ज्ञानी संसारमें रहता हो तवतक उसको चाहिये कि ऋषियोंके बनाये हुए धर्मोंका बहुतेरा कष्ट उठाने पर भी अवश्य सेवन करे. इसमें लेशमात्र भी प्रमाद करनेसे-तिरस्कार करनेसे वह अतोश्रष्ट और ततोश्रष्ट होकर 'धोवीका कुत्ता न घरका न घाटका' ऐसी गतिको प्राप्त होता है. श्रीपरमात्माने अपने श्रीमुखसे कहा है कि-

न मे पार्थास्ति कर्त्तन्यं त्रिपु छोकेषु किंचन। नाननाप्तमवाप्तन्यं वर्त्त एव च कर्मणि ॥ गीता ३ | २२.

( हे पार्थ ! यद्यपि मुझे तीनों छोकोंमें कुछ कर्तन्य नहीं तथा कोई अप्राप्त वस्त प्राप्त भी नहीं करनी है. तो भी मैं कर्म करता हूं. ) ऐसा जो भगवानका वचन है उसमें वडा रहस्य है. जो ज्ञानी भी कर्मका त्यागी वने तो उसको देखकर दूसरे भी वैसा ही सीखें. इससे संसारमें रहते हुए जीव सदा ही कर्म करें और वह कर्म निष्कामबुद्धिसे करें. निष्काम बुद्धिसे किया हुआ कमें बंधनको नहीं प्राप्त करता. परन्तु जो सकाम कर्म करता है वह चाहे जैसा ज्ञानी हो तो भी उसके कर्म बंधनको प्राप्त करते हैं और निष्काम बुद्धिसे किया हुआ कर्म सदा ज्ञानीको निर्छेप ही रखता है, इसी कारण जीवको गिरानेवाला सकल कलारूप मायाका राजा अहंकार है. जिस जीवके मनमें अहंकारने निवास किया हो, वह जीव अहंकारवशवतीं स्वयं साधु बन कर कमीका त्याग कर देता है तथा जो संसारमें अथवा संसारके समीप रहता हो, उस जीवका तो इससे अवस्य ही अग्रुभ होता है. इस छिये, संसारी जीवको किसी समय भी चाहे जितना ज्ञान मिलने तथा तत्त्वशास्त्रको यथार्थ रीतिसे जानने पर भी, जहांतक शरीर रहकर इस संसारके व्यवहारादि भोग भोगनेको तैयार रहता है वहांतक ज्ञानसे प्रमत्त होकर कभी कर्मका त्याग नहीं करना चाहिये. कर्मका त्यागी धर्मकी शर्मको मूल कर परम पदके मिलनेके मार्गसे श्रष्ट हो जाता है.

इसिलिये शास्त्र, संत, ज्ञानी, योगी डंकेकी चोट कहते हैं कि संसारी जीव वर्णाश्रमधर्मकी एक भी सीढ़ीको सुखमें व संकटमें कभी भी न चृके; विलक्त वर्णाश्रमधर्मको निश्चल मनसे सेवनेमें दिनरात जागृत रहे. जैसे ऊंचेपर चढ़नेवाला क्षणभरकी भूलसे—जागृत रहनेकी चृकसे नीचे गिर जाता है और कभी २ खाटपर पड़ कर अधिक दिनोंतक कप्ट भोगता है, कभी २ मर भी जाता है; वैसे ही धर्म कमकी एक सीढ़ी चृकनेसे भी उत्तम स्थान पानेवाला जीव अधोगतिका अधिकारी वन जाता है.

#### त्यागी ब्राह्मणः

प्रियवत्सो ! इस अपार संसारके दु:खसे दु:खित एक ब्राह्मण था. **उसने संसारका त्याग कर तत्त्वज्ञान** संपादन करनेके छिये किसी सुनी-श्वरके पास जाकर निवास किया. कुमार्गगामी और छोकव्यवहारमें फँसे हुए पुरुपोंके कर्तव्यसे उसका मन अत्यंत उदास हो रहा था. उसे थोड़ेसे ज्ञानका भी चसका छगा हुआ था, इससे वह संसारको असार और दु:खरूप मानता था. उसके मनमें निश्चय हो गया था कि जो इस निःसार संसारमेंसे पार होनेका उपाय नहीं करते वे सदाके लिये आवर्जन, विस-र्जन-जन्म मरणके रोगी रहते हैं. अनेक सत्पुरुपोंके समागमसे उसकी भावनाएं सुधरती जाती थीं, पर दृढ नहीं हुई थीं. वराग्यकी सात भूमि-काओंमेंसे केवल चार भूमिकातक वह सुखरूप चढ़ गया था. उसकी व्यावहारिक वृत्तियां मंद हो गयी थीं और पूजन अर्चन ध्यानादि कर्मोंमें वह पूर्ण वन गया था. भगवानकी सेवा करनेमें सदा तत्पर रहता था. वह अत्यंत ग्रेमासिक्तसे भगवत्प्रार्थना करते समय गद्गद हो जाता थार् जव वह एकाम होकर ध्यान धरता था तव उसकी सव इन्द्रियां संयममें रहती थीं. संसारके सब रंगोंका वह त्यागी हो गया था और सर्वेश्वर, सर्व-व्यापक, सर्वात्मा, परमात्माका शुद्ध संस्कारी भावनासे सेवन करता था. भक्तिज्ञानमें उसे ऐसी सुंदर चाट लगी थी कि वह सदा काल परमा-त्माकी सेवामें ही अपना कल्याण मानता था.

#### जगतकी रचना.

ऐसी स्थितिको प्राप्त हुव्या ब्राह्मण सद्गुरुके शरण जाकर तत्त्वज्ञान प्राप्त करनेको रहने छगा. प्रथम वह पूर्ण भक्तिसे सद्गुरुके चरणोंका सेवन

करता तथा प्रसंग पड़नेपर गुरुदेव उसे तत्त्वज्ञानका उपदेश करते थे. गुरु कहते कि इस दु:खरूप संसारसे पार करनेवाला और कोई नहीं, केवल परम-पुरुष, परमानंदरूप, परम प्रतापी, अविनाशी परमातमा ही है. उसके दर्शन सेवनसे ही स्वात्मस्वरूपका ज्ञान होता है. इस छिये जीव उसी पुरुपोत्त-मका सुखमें, दु:खमें, जागृत तथा स्वप्नमें ध्यान रक्खा करे. उसका सेवन निष्काम होकर विपयोंको त्याग कर करना चाहिये, हे शिष्य ! हे तात ! यह जगत् पहरु एक आत्मरूप ही था. परमात्माकी इच्छा (माया) से यह संसार रचा गया है. जैसे अग्नि एक है, पर उसमेंसे अनेक चिनगारी जत्पन्न होकर अनेक अग्नि दिखायी पड़ती है, वैसे ही परमात्माके एक अंशमेंसे इस सारे जगतका विस्तार हुआ है और वह अनेक रूपका मालूम होता है; पर वास्तवमें है तो एकका एक ही. सर्वत्र अद्वितीय ही है. हैतका तो भास ही है, श्रम ही है. परमात्माकी इच्छानुसार विवेकसंपन्न जीवकी उत्पत्ति की गयी है, इस जीवके स्थूल स्वरूपमें परमात्माकी इच्छासे अग्नि वाणी रूपसे मुखमें, वायु नासिकामें, सूर्य चक्क्षमें, दिशाएं श्रोत्रमें तथा ओपधि और वनस्पतियोंने रोममें और त्वचामें प्रवेश किया है. मनुष्यका मन चंद्रमा है, मृत्यु गुदा इन्द्रिय तथा नाभि है, प्रजापति उपस्थ इन्द्रिय है और हृदयमें परमेश्वरका वास है. उस परमात्माने जीवके भोगनेके छिये अनेक पदार्थ निर्माण किये हैं तथा वे वे पदार्थ परमात्माके निर्माण किये हुए इन्द्रियों द्वारा जीव भोगता है तथापि यह जीव केवल साक्षीभूत ही है. पर यह भूल कर मायाके कित्पत जगतको मनुष्य प्राणी सच मानता है. यह उसकी अविद्याका आवरणपटल है. वस्तत: यह जगत है ही नहीं, सर्वत्र ब्रह्म ही है. ब्रह्मसे भिन्न कुछ भी नहीं; जो जीव ब्रह्मके इस सत्य रूपको देख नहीं सकता, वह अज्ञानरूपी अंध-कारसे मायामें छुट्य होकर 'मैंने किया, मैंने किया ' ऐसा मान कर मोह ममतामें पड जाता है तथा चौरासीकी (रहँट) में चकर खाया करता है. जिस परमात्माने सब कुछ रचा है, जो सबका स्वामी है, उस परमा-त्माकी आज्ञा है कि मेरे सत्य स्वरूपको जो जानेगा, वह विषयसे मुक्त रहेगा तथा वह जीव मेरे प्रेमका पात्र है. मैं और वह एक ही हैं, ऐसा जो मानता है उसका शीघ्र ही मेरे स्थानमें विखय होता है. पर मायाके

पाशमें वँधा हुआ यह जीव परमात्माकी आज्ञा भूलकर विपयका दास वन विद्युख हो नीचे ही गिरता जाता है. माताके गर्भमें वीजरूपसे स्थित जीव परमात्माके स्वरूपको जैसे जानता है वैसे मायाके नाता-वरणसे वेष्टित जीव गर्भमेंसे वाहर निकलनेके पीछे उसकी अलप महिमाको भी नहीं जान सकता कारण कि जिस आत्मज्ञानके सामर्थ्य मायाका वंघन तोड़नेको वह जीव जैसा गर्भमें समर्थ था और वहां रहनेसे जो **आत्मज्ञान धारण कर सकता था उसी आत्मज्ञानका, जगतके माया-**रूपी वातावरणका स्पर्श होते ही छोप हो जाता है तथा उस मायाके संयोगसे वह अपना नित्य शुद्ध अपरिमित ज्ञान भूछ जाता है. गर्भस्थ जीवको ज्ञान है कि वह केवल परमात्माका अंशी आत्मा है, पर संसारकी हवा छगते ही वह आत्मस्वरूपको भूछ जाता है तथा जगतमें प्रवेश करते ही 'ऊं हां ऊं हां ' 'तू हां तू हां ' अर्थात में तो यहां आगया और त् वहीं रहा, अब मेरा तुझसे क्या संबंध, ऐसी विपरीत वृद्धि होकर विपरीत गति और छौकिक प्रीतिमें फँस जाता है. धीरे २ वह जीव में सुखी, मैं दु:खी, यह मेरी स्त्री, यह मेरा पुत्र, यह धन, यह मान, यह मेरा, यह तेरा, में वड़ा, तु छोटा ऐसा मानता हुआ अहंकारमें छिपट जाता है. ऐसे सोपाधिकको सत्य और शुद्ध मान कर निरुपाधिक स्वस्वरूपका उसको ज्ञान न रहनेसे मायाके जालमें फँस जाता है. प्रिय वत्स! जिस जीवमें इस संसारके अहंकारकी वासनाका वायु संचार कर रहा है, वह जीव, अपने निर्मेल वासनारहित निरुपाधिक स्वरूपको मृल जाता है, इसमें कुछ मी संशय नहीं. फिर शनै: शनै: उसकी पूर्वकी प्रज्ञा, मेघा, दृष्टि, धेर्य, मति, मनीपा, स्मृति, निश्चय, इन सवका नाश हो जाता है तथा जैसे २ उसका नाश होता जाता है वैसे ही वैसे वह माया भी फांसीमें अधिकाधिक जकडता जाता है, इस मायाको मार, उसके ऊपर जो लात मारता है वही जीव संसारके बंधनमेंसे मुक्त होकर परम धामका अधिकारी वनता है. मायाका भारनेवाला निर्वासनामय . स्थितिको प्राप्त होता है. कामना-संकटप-भावना रहित निर्वासनामय स्थितिको प्राप्त करना, यही मोक्ष है.

#### आत्मा-परमात्माका स्वरूपं, 🕆

ः संसारमें रहनेवाले जीवोंको मोक्ष्मार्गमें अवरोध करनेवाली दुष्ट माया है। माया अनेक प्रकारके क्लेश देनेवाली है, यह माया आत्माके तीनों स्वरूपों-को भुला देती है. आत्मा तीन प्रकारका है. १ बाह्यात्मा, २ अन्तरात्मा, ३ परमात्मा. दश इन्द्रियोंवाला, त्वचा, रक्त, मांस, नाड़ी, अस्थि, मेद, मुजा और वीर्यादिकसे भरा हुआ जो यह स्थूल स्वरूप है, जो जन्मता है, स्थित होकर सांसारिक न्यवहार करता है और गरता है, जो वालक युवा और वृद्धके समान प्रतीत होता है, जो सुख, दु:ख, आनंद, उत्साह, मेरा तेरा ऐसे जुदी २ कलाओंको भोगता है वह वाह्यात्मा है. शुभाशुभ कर्मका कर्ता और उसके सुख दु:खका भोक्ता, सत्य तथा असत्यका विचार करनेकी शक्ति रखनेवाला, भला, बुरा, पाप, पुण्य, कर्तन्य, अकर्तन्य, नीति, अनीति, जगत्, ईश्वर, में कौन हूं, कहांसे आया हूं, क्यों आया हूं इन सवका विचार करानेवाला जो आत्मा है वह अन्तरात्मा है चिदात्मा सजीव है. वह चिदाभास रूपी आत्मा, दश इन्द्रियां, पांच प्राण और चार अन्त:करणोंके धर्मोंके साथ एकताको प्राप्त है. यह चिदातमा शुद्ध, अवि-नाशी और चैतन्य है. यही परमात्मा है. वह प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि द्वारा चितन करनेसे अनुभवमें भाता है. यह परमात्मा अत्यन्त सूक्ष्म है, सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म है और उससे भी सूक्ष्म है. वह दृश्य पदार्थोंकी भांति प्रत्यक्ष नहीं जान पड़ता. जो परमात्मा किसी वस्तुके साथ उसकी तुलना की जाय ऐसा परोक्ष भी नहीं, ' वह इस प्रकारका है ' ऐसा प्रत्यक्ष भी नहीं और अनुमानका विषय भी नहीं, वैसे ही वह 🕳 इतना उतना भी नहीं कहा जा सकता, यही परभात्माका स्वरूप है. उसका जन्म नहीं, जरा नहीं, मृत्यु नहीं, वह सूखता नहीं, भिदता नहीं, छिदता नहीं. वह गुणरहित है और वैसे ही सगुण भी है. वह आद्य द्रष्टा है, अनादिसिद्ध है, स्वाभाविक मलरहित है, निरवयव है. देश, काल तथा वस्तुके परिच्छेदसे रहित है, सजातीय, विजातीय तथा स्वगत भेदसे रहित है, सहंकारसे रहित है तथा इन्द्रियरहित होकर भी सब इन्छ कर सकता है. यह परमात्मा सर्वेन्यापी, अचिन्त्य, सवर्ण्य, निष्क्रिय, सदा पिनत्र तथा संस्काररिहत है. यह सर्वन्यापी है और ज्योंका त्यों है. घटता वहता नहीं और सबका प्रियतम है इसीसे सबको प्यारा उपता है. यह कहींसे आता जाता नहीं. यह न खाली है, न भरा है. यह पूर्ण है, यह भी पूर्ण है, पूर्ण मेंसे पूर्ण बाहर निकलता है तब भी यह पूर्ण ही रहता है, कम नहीं होता, पूर्ण में पूर्ण मिला देनेसे भी पूर्ण ही रहता है, घटता नहीं. और एक ही है, उससे बड़ा कोई नहीं और न कोई उसके बरावर है, न कोई उससे छोटा है. क्योंकि वह अद्वितीय है, सत्-चित् आनन्द है. यह पद क्षर अक्षरके ऊपर है, यह पुरुपोत्तम हे, वहां में तृ नहीं, किसी प्रकारकी वाधा नहीं, किसी प्रकारका भय नहीं. जो जीव बाह्यात्माको तथा अन्तरात्माको मूल कर, केवल छुद्धात्मा—चिदात्मा—परमात्माको पहचाननेमें प्रयत्नशील है तथा उसमें विजय पाता है वही जीव संसारके नि:सार दु:खरूप मायाके पार होनेमें समर्थ है. लेकिन संसारी माया भले भलोंको भुला देती है, ऐसी सबल है. उसकी मोहिनी शक्ति ऐसी मोहनेवाली है कि हैन, दानव तथा मनुज्य सब उसमें भूल कर श्रष्ट हो गये हैं.

#### मायाकी शक्ति.

इस मायाने ही जो तीन कालमें भी 'है नहीं ' उसको 'है' ऐसा मननाया है, जो असत्य है उसको सत्य मनाया है, जो विनाशी है, जो गंधर्वनगरकी तरह है उसको अविनाशी दर्शाया है. इस मायाने अति स्यूलसे रजःकणतक सबमें अनेक प्रकारकी 'सत्य' की मावना उत्पन्न कर दी है. जो जीव उसका प्रथकरण नहीं कर सकता, वह इस मायाभी पाशमें ऐसा जकड़ जाता है कि वह परिणाममें विवेकरहित हो कर अपनी सामर्थ्य, पराक्रम, प्रताप और प्रज्ञासे रहित हो जाता है. जैसे अग्निमें स्वामाविक गुण दाहक शक्ति (जलाने) का है तथा वह जैसे प्रवल है, वैसे ही मायाकी प्रवल शक्ति मोहफांसमें फँसानेमें बड़ी शक्तिमान है. परन्तु अग्निमें जैसे दूसी शक्ति प्रकाश करनेकी है वैसे ही मोयामें भी आत्मज्ञानका मार्ग वतानेकी अद्भुत शक्ति है. अग्निमें प्रकाश करनेकी जो शक्ति है वह उसका शुद्ध स्वरूप है. दाह करनेकी केवल शक्ति मात्र है, पर जो पुरुष अग्निकी प्रकाशक शक्तिका यथार्थ शुद्ध रूप

जानं सकता है वह जैसे अग्निसे परमळाभ पाता है और उसके द्वारा अनेक कार्य सिद्ध कर सकता है, वैसे ही जो माया और उसके विशुद्ध रूपको देख कर उसका विजय करता है, वह जगतके निःसारपनेको जान, सबसे दूर हो त्यागी वन जाता है और असारसे शीव तर जाता है. जैसे अग्निकी दाहक शक्तिका जो जीव आश्रय छेता है वह जल कर भस्म हो जाता है, वैसे ही मायाकी प्रापंचिक छायामें जो जीव जा पड़ता है उसकी भी वैसी ही गति होती है. वह परमात्माके स्वरूपको भूछ कर वाह्यात्माका दास वन जाता है ईश्वरने जिसे वाधक माना है ऐसे प्रपंचमें लिप्त हो जाता है और वह इस सांसारिक प्रपंचको सत्य मान कर, उसमें छवछीन हो, आत्माके स्वरूपको भूल कर, आत्महत्यारा वन जाता है. इससे इस जीवका तरणोपाय-मोक्षका मार्ग-परब्रह्मधामकी प्राप्ति-अच्युत धाममें प्रवेशकी कुंजी-स्वरूपको पहचान कर परमात्माके स्वरूपमें विलीनता विना और कोई नहीं. जंब जीवकी सब वासना भरम हो जाती हैं. अहंभावका नाश हो जाता है, केवल द्रष्टा वन कर रहता है, साक्षीरूप वन कर संसारको जलकमलवत् भोगता हुआ कृष्णार्पण, शिवार्पण कर्म किया करता है तब वह जीव परमात्माके शुद्ध, नित्य, अविनाशी, अचिन्त्य स्वरूपको जान कर, कालान्तरमें अच्युत पदको प्राप्त हो, अच्युत स्वरूपमें मिल, अच्युत ही वन जाता है, अर्थात परमात्माका अनन्य भक्त हो, वही रूप वन, उसीमें रहता है. जीव ही शिव है. जीव और शिवमें वालके सहस्रांशके वरावर भी अन्तर नहीं. विलक सर्वत्र अद्वितीय ही है और कुछ भी नहीं.में नहीं, तु नहीं, संसार नहीं और विश्व भी नहीं. एक अखंड अविनाशी ब्रह्म ही है. जो क्क दूसरा दिखायी देता है वह अज्ञानका कारण है. सर्व जीव मात्र ईश्वरांश है, ईश्वरमेंसे उसकी उत्पत्ति है, ईश्वर हीमें विळीनता है. इस विळी-नताके प्राप्त करनेकी स्थितिमें जहां तक जीव पूर्णतया आवे नहीं, वहांतक उसको धर्म कर्मका सेवन करना चाहिये. धर्म-कर्म-विमुख जीव अधो-गतिको ही प्राप्त होता है. उसका ज्ञान, जप, तप, ध्यान, दान कुछ भी काम नहीं आता. संसारमें रहता हुआ जीव चाहे जैसे ज्ञानको प्राप्त हो जाय, तो भी जहांतक इस अनित्य शरीरको अन्नकी जरूरत है वहांतक महा-हमाओं के नियत किये हुए धर्म कर्मकी मर्यादाका कभी छोप न करना चाहिये.

धर्म ही परम वल है. इस धर्मका सेवन करनेवाला ही परमात्माके पानेका अधिकारी है, इस लिये धर्मका यत्नसे सेवन करना चाहिये. धर्मका एक भी कर्म चूकनेसे धीरे २ अनेक कर्म चूक कर वह जीव केवल श्रष्टताको प्राप्त होता है.

#### मिथ्या अहं ब्रह्मास्मि!

उस महात्माके मुखसे इस प्रकार नित्यका उपदेश सुनते २ शुरुके उपदेशका मर्म न समझते हुए, क्षुद्र ज्ञानीके समान में ही ब्रह्म हूं, ऐसा विचार इस जीवके हृदयमें भर गया. उसके धीरे २ भगवत्पूजन, अर्चन, सेवन, ध्यान, धारणाका अभाव होता गया. उसके मनमें धीरे २ ऐसा अहंकार हुआ कि मैं तो अव पूर्ण परत्रहाको पागया वात २ में उसको ' शिवोऽहम्, शिवोऽहम्, कृष्णोह्ऽम्, कृष्णोऽहम्, अहं ब्रह्मास्मि, अयमात्मा महा ' का ही विचार होने लगा. किसी समय उसको संदेह होता तो उन महात्माजीसे पूछ कर समाधान कर लेता. पर 'ओछा घडा और आधा पढ़ा ' इस कहावतके अनुसार उसको दिन २ ज्ञानका गर्व होने लगा. यह जीव पढा गुना तथा विचारवान होने पर भी अल्प प्राणी था. कर्म करना क्यों इप्ट है, इसका उसे लेश मात्र भी ज्ञान न था. धर्म ही धर्मका रक्षण करता है, इस वातका उसे ज्ञान न था. स्वयं ब्रह्म वन जानेवाला बह जीव वाहरसे शुद्ध दीखता था, पर उसकी आंतर वृत्ति जगतकी छीछा कलासे धीरे २ छनछनाहट कर रही थी. हे वत्स सुविचार ! शरीरको .निरोगी करनेके लिये जैसे उत्तम वैद्य पहले विरेचन देकर शरीर शुद्ध करता है फिर रोगका स्तंभन करनेकी औपध देता है फिर निर्मल करके अन्तमें बलकारक शक्तिवर्धक पौष्टिक औषध देता है, उसी प्रकार जीवकी प्राप्तिके चार साधन है. प्रथम कर्मरूपी विरेचन छेकर परमात्मपदकी शरीर ग्रुद्ध करना चाहिये. कर्म करते करते जब उससे ऊंची स्थितिको प्राप्त हो तब भगवत्सेवन आदि उपासना करनी और उसके पीछे मान-सिक पूजा अर्ची करनेमें प्रवृत्त होना चाहिये. यह क्रिया मानी रोगस्तंभन-किया हैं. रोगस्तंभन हुए पीछे और परमात्माके ज्ञानके मार्ग पर चढ़े पीछे, मानसिक शक्ति दढ़ हुए पीछे जीवको रोगसे निर्मल होना चाहिये.

निर्मेछ होनेका प्रकार ज्ञान है तथा शरीर निर्मेछ और सुदृढ होनेका मार्ग ज्ञानपूर्वक परमात्माकी अनन्य मक्ति है. इस स्थितिको प्राप्त हुआ जीव ही 'अहं ब्रह्मास्मि और शिवोऽहम्' वननेका भाग्यशाली गिना जाता है. पर, जो जीव क्षुद्रवासनामें बहुत सहजसे लिपटनेवाला है, जिसका मन नहीं मारा गया, जिसके आसपास माया घूमती रहती है तथा उसकी 'फांसीसे मुक्त होनेमें असमर्थ है, ऐसा जीव 'शिवोऽहम् 'पद्के प्राप्त होनेका अनधिकारी ही है.

ब्राह्मण भाई तो 'शिवोऽहम्' की तानमें दिन प्रतिदिन मस्त होते गया. देवपूजन, अर्चन, भगवद्गिक आदि उसको वृथा उपाधि छगने छगी. उसने उपासना और मानसिक क्रिया भी त्याग दी. जो स्वयं ब्रह्म! उसको कर्म क्या और धर्भ क्या श उसने विचार किया कि यह आत्मा तो केवछ द्रष्टा है, कर्मको करने और करानेवाछा तो कोई और ही है, वित्क " पुरुष एवेद सर्व० " विराद् पुरुष एवे जगत् है और "असंगो ह्ययं पुरुषः " वह पुरुष संगरिहत है. जिसकों संग ही नहीं उसको भय क्या शेद क्या शे में तो केवछ वाजीगरके पुतछेकी तरह उसका प्रेरा हुआ प्रेरित होता हूं, मुझे कर्मके साथ क्या छेना देना है श धर्म क्या करना है श (इंद्रियाणीद्रियार्थेषु इति मत्या) इन्द्रियांइन्द्रियोंके विषय भोगती हैं, इसमें मेरा क्या शेमें तो अवाक् हूं, अश्रोत्र हूं, अपाणिपाद हूं, भेरे नेत्र नहीं, मन नहीं तो फिर मुझे विषयोंका मनन ही कहांसे हो श ऐसी स्थितिको प्राप्त हुआ जो मैं उस मुझको कर्मकी कड़ाकूट किस छिये चाहिये श

परंतु यह मूर्ख ब्राह्मण भाई समझता नहीं था कि कर्मेन्द्रियोंको प्रवृत्तिसे विश्वख रख कर, मनसे कर्मेन्द्रियोंके विषयोंका स्मरण करना यह मूढ़ा-त्माका मिथ्याचारीपना है. अहंकारसे पिंडको संपूर्ण मान कर्मका अभाव होना, यह भी एक प्रकारका मिथ्याचारीपना है. पर ब्राह्मणभाईके मनमें तो यही समा गया था कि में ब्रह्म हूं, में कर्ता हूं, विश्वच्यापी हूं, सुझे अब कुछ कर्तव्य होष नहीं. ऐसा मानकर सर्व कर्म त्याग कर दिये. तो भी उसके अन्नमय, मनोमय कोषोंका त्याग नहीं हुआ—उसके त्यागके विता

वह मनसे धीरे २ अकर्मी बनता गया. अकर्मी होनेसे अधर्मकी ओर प्रवृत्तिका विचार धसता गया. सामान्य जीव-तत्त्वप्राप्तिरिहत जीव अधिकार प्राप्त होनेसे पृते, वेदान्तके उत्तम विचारका रहस्य समझनेके पृते ब्रह्म ही बन घेंठे तो फिर ऐसा ही परिणाम होता है. मनुष्यको कर्मका त्याग करना यह ज्ञान नहीं है किन्तु अष्ट करनेवाला नास्तिकपना है. इस ब्रह्मचंधुको वेदान्तके ज्ञानामृतसे भरपूर सरोवरका दर्शन भी नहीं हुआ था. उसका संसारसे वैराग्य संसारका मिथ्यापन जाननेसे नहीं, पर संसारके मुख्योगका अभाव होनेके कारण था-क्लेशसे—खटरागसे था. वह सहजमें बाल ब्रह्मचारी बन गया था. अभी उसके हृदयकी वासनाएं नप्ट नहीं हुई थीं. इन्द्रियोंसे इन्द्रियोंको जीतनेकी उसमें सामर्थ्य नहीं थी. महंकारके हारा अहंकारको वश करनेकी सामर्थ्यका उसके स्वप्नमें भी विचार नहीं उदय हुआ था, तो मनोनाश तो कहांसे हो ? कर्मका अभाव ही उसके अप्ट होने और पतन होनेकी निशानी थी.

शिष्य महाराजको कर्मकी कड़ाकूट पसंद नहीं और स्वयं 'शिवोऽहम्' हो पड़ा था यह विचार गुरुदेवके उक्ष्यमें आया. प्रसंगोपात्त कर्मकी कितनी आवश्यकता है तथा संसारमें रहता हुआ कर्मश्रष्ट कैसे पतित होता है, श्रेय तथा प्रेय क्या है, इसके विपयमें अनेक प्रकारके दृष्टान्त देकर उसका भछी भांति भान करानेका गुरुने फिर प्रयत्न किया और अन्तमें कहा कि जैसे औपधके पिये विना केवल नाममात्रसे रोग नहीं जाता वैसे ही अपरोक्ष अनुभवके विना शब्दमात्रके उचारणसे वा 'शिवोऽहम्' 'शिवोहम्'के वकवादसे ज्ञान होता नहीं और न शिवरूपही प्राप्त होता है. आत्मतत्त्वका चितन किये विना और दृश्यका विपय साथे विना केवल ब्रह्म शब्द मात्रसे ही मुक्ति मिलती होती तो हे तात! हजारों जीव मुक्ति पाकर परम धामको प्राप्त हुए होते. श्रीकृष्ण परमात्माने कहा है कि 'हजारों जीव मुझे प्राप्त करनेका प्रयत्न करते हैं परन्तु मेरे यथार्थ स्वरूपको तो कोई एकाध ही जान सकता है.' हे वत्स! जो 'शिवोऽहम्' वनना सुगम होता तो श्रीकृष्ण परमात्मा ऐसा वचन कहते ही नहीं. इस विषयमें आमोंका एक दृष्टान्त देता हूं. तू उसे ध्यानपूर्वक सुन. जैसे यामके बोनेवाले,

वेचनेवाले और खानेवालोंको जुदा २ फल प्राप्त होता है तथा श्रेष्ट फलकी प्राप्ति तो खानेवाले ही को प्राप्त होती है, वैसे ही विवेकी, शमदमादि गुण-संपन्न, अहंवृत्तिसे रहित, मनोनाशवाला, निरिच्छ, निर्वासनिक जीव ही ' शिवोऽहम् ' पदका अधिकारी है. आमके वोनेवालेको केवल धनका ही छाभ होता है, आमके फलका रंग रूप कैसा है यह भी जान सकता है, वेचनेवाला केवल रूप रंग देख सकता है और सुगंध भी ले सकता है, पर खरा स्वाद तो केवल खानेवाला ही ले सकता है; वैसे ही 'अहं ब्रह्मास्मि' ' शिवोऽहम् ' का भी वही अधिकारी है कि जिसके प्रत्येक अंगमें पर्मा-त्माका रूप व्याप्त हो रहा है। संसारका रसास्वाद विष तुल्य हो रहा है, सव अहंकार नष्ट हुआ है और विश्वमं परमात्माको ही देख रहा है. ऐसे सत्य शुद्ध स्वरूप जाननेके पूर्व, प्रपंचको जीते विना, मायाको अधीन किये विना, वासनाको सत्वरहित किये विना जीवके अंगमें धर्भ और कर्म लिपटे ही हैं; क्योंकि जहांतक अभ्यास योगसे जीवकी चंचल वित ( बुद्धि ) विरामको नहीं प्राप्त हुई वहांतक अतद्रूप बुद्धि परमेश्वरका दुर्शन नहीं कर सकती. परम पुरुषके दुशनके लिये संसारी जीवको धृति, क्षमा, इम, अस्तेय, शौच, इन्द्रिय-निग्रह, बुद्धि, विद्या, सत्य और अक्रोध इन धर्मके अंगोंका सेवन करना आवश्यक है। इन कर्मीके द्वारा चित्तशुद्धि करनी, फिर कर्मजित् वनना तथा अन्तरें समता, विचार, साधुसमागम, मनोनाश, निर्वासनाका यहुत अच्छी रीतिसे अभ्यास कर. भोगेच्छाको त्याग कर, हृदयप्रन्थिको भेदना चाहिये. हृदयाश्रित कामनासे संपूर्ण मुक्त होनेवाले ही परम रूपके दर्शनके अधिकारी हैं. ऐसी स्थिति प्राप्त करनेके पूर्व जीवको चाहे जैसी ज्ञानवान् स्थितिमें भी कर्म करना ही योग्य है. जनक, याज्ञवल्क्य, श्रीराम, विसप्ट, श्रीकृष्ण ज्ञानी थे, गुद्ध थे, मेदरिहत थे. फिर भी संसारमें रह कर कर्म करते थे. उन्होंने धर्म और कर्मका कभी लोप नहीं किया. श्रीपरमात्माने अपने सखासे भी कहा है:-

कमेणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्कर्तुमहीस ॥

जनक जैसे विदेह मुक्तने भी कर्मसे ही सिद्धि-मोक्षको पाया है तो हमारे समान अलप जीवको तो कर्मकी क्षणभर भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये."

इस प्रकार गुरुने कमेसे भ्रष्ट हुए शिष्यको अनेक प्रकारसे उपदेश दिया. पर उसके हृदयमें कुछ भी उत्तेजना नहीं हुई. गुरुके सम्यक् बोधका उसने उलटा ही अर्थ किया. उसकी अहंकारवृत्ति निशेष प्रदीप्त होने छगी. वह विचारने छगा कि गुरुजी मरते दमतक कर्मकूटमें पड़े रहेंगे और मुझे भी वे वैसा ही बोध करते हैं. क्यों न करें ? वे जानते हैं कि मैं कर्म छोड़ दूंगा तो मेरे समान विना पैसेका चाकर कहां मिलेगा ? अहो हो ! गुरुजी भी पक्षे पंडित हैं और इसीसे कर्मकी झंझटमें पड़े रहनेका मुझे उपदेश किया करते हैं. हे सुविचार! उपदेश करनेपर भी जिन मनुष्योंपर उपदेशका असर नहीं होता, ऐसे नरपशु मिट्टीके मट्छे इन वावाजीकी तरह ही हैं. इनको वीव करो वा न करो, दोनों समान ही हैं. उस शिप्यको कर्मकी कड़ाकृटपर नित्य २ अभाव बहुता गया, धर्मकी शर्म नष्ट होगयी, गुरु कीन और शिप्य कीन, पाप क्या और पुण्य क्या, भजन क्या और भक्ति केंसी, जीव भी जुदा नहीं और शिव जुदा नहीं, ऐसा दिन प्रतिदिन निश्चय करता गया. धीरे २ धर्मकी मर्यादा चूकता गया और उसका अध:पतन होने लगा. 'सोऽहम्'के मार्गकी अज्ञानता होनेपर'सोऽहम्'वन वैठा. नये २ वीज उसके मनमें उत्पन्न होने लगे. गुरुजी हैं तो ठीक, पर वड़े कड़ाकूटी कर्मकाण्डी हैं. जो कहीं थोड़ासा द्रव्य मिल जाय तो गुरुदक्षिणा देकर फिर कह दूं कि अब आप चाहे जैसे कर्म किया करो, ऐसे वह विचार करने छगा. वह प्रति-दिन अईकारमें डूबता गया. वह मुंहसे 'सोऽहम्' कहता था, पर उसका हृदय निशुद्ध न था. उसने मनको वश नहीं किया था, नयी २ कामना करता रहता था. जो कामनावाला है वह जीव सदा देही ही है, क्योंकि जो देहको और आत्माको जुदा २ मानता है उसमें कामके बीजका मूल ही कहांसे हो ? संसारवंबनके नाशके लिये, परब्रह्मके उपासक जीवको कामको ही नहीं विल्क सकल कामनाओंको भस्म करना चाहिये, मनको मारना चाहिये, चित्तको चपेटमें ले, दवा कर रखना चाहिये.

एक प्रसंगपर गुरुने उससे कहा-" हे शिष्य! आगामी कल चातु-मिसकी पूर्णाहुति है. उस समय महात्मा लोग यहां पर्वारंगे. उनका अर्चन पूजन करनेके लिये फल फूलादिकोंकी आवश्यकता है. यहांसे थोड़ी दूरपर पर्वतकी तलहटीमें सुन्दर और मधुर फूल फल पुष्कल हैं, उनको तू ले आ हम जहांतक संसारकी मायाको मली मांति जीतनेमें समर्थ हुए नहीं और निर्वासनिक भावको भी हमने पाया नहीं, तवतक हमको धर्मपर प्रेम करके यह विधि चाल रखना चाहिये. इसमें प्रमाद करनेसे दोनों लोकोंके विगड़नेका भय रहता है. "

महात्माके ये वचन सुनते ही शिष्यको सपार कष्ट हुआ और बह मनमें वड़वड़ाने लगा कि गुरुजीके कमें में तो अभी संध्या, पूजा और गुरुवन्धुका पूजन और अतिथिका सत्कार और संतोंका समागम और उनकी सेवा और पूजाकी वड़ी भारी कड़ाकूट लिपटी ही है. गुरुजी ऐसे उत्तम ज्ञानी होकर भी अभी वाह्योपचारमें फॅसे ही रहते हैं, यह आश्चर्य है. ऐसा विचार होने पर भी उसके मनमें कुछ गुरु प्रति भक्तिभाव होनेसे गुरुको प्रणाम कर फल फूलादि लेने चला पर्वत वहुत दूर था, इससे चलते २ शिष्य थक गया, शरद ऋतुके तापके कारण पसीनेसे तरवतर हो गया और थक कर एक वृक्षके तीचे चैठके मनमें संकलप विकलप करने लगा कि 'मेरे पास थोड़ा बहुत द्रन्यका साधन होता तो गुरुजी जो मँगाते उसे घर चैठ ही चैठ मँगता देता, पर द्रन्यके न होनेसे आखिर मध्याहर्में मरनेके लिये, निकलना पड़ा है. अरे! ज्ञातमें द्रन्य ही श्रेष्ठ है. वह मिले तो सभी सेवा पूजा हो.'

ऐसे विचार ही विचारमें उस बृक्षके नीचेसे उठ कर आगे चलने लगा. चलते २ एक घने वनमें जा पहुँचा उस वनके मध्यमें राम विनाका एक सुन्दर आराम (बाग) उसे दिखायी दिया. आसपास कोई मतुष्य दृष्टि न पड़नेसे उसने उस आरामके एक द्वारमें प्रवेश किया.

### अधर्मकी पहली सीढ़ी-परद्रव्यहरण.

चौमासा तुरन्त ही समाप्त हुआ था इस कारण वनवृक्ष और वनलताएं नीली कुंजसी मालूम होती थीं. सुगंध मारते हुए सुन्दर पुष्प प्रत्येक झाड़पर शोभायमान थे. फल फूलादिसे अनेक वृक्ष लच रहे थे. पक्षी चारों ओर कल्लोल कर रहे थे. ऐसे शोभायमान वगीचेमें घूमता २ वह ब्राह्मण मध्यस्थलमें जा पहुँचा. वहां घुमाबदार एक विशाल वेदीके बीचमें निकलती हुई क्वाला उसे दिखलायीदी. उस वेदीके मध्यमण्डपमें

एक उत्तम कुण्ड वना हुआ था. उस कुण्डके आसपास सुवर्णकी मुहरोंसे मरे हुए अनेक चरुए (मटके-घड़े ) उसने रक्खे देखे. जो अभी आत्मरत हुआ नहीं, मायासे मुक्त हुआ नहीं, जिसकी वासनाएं श्लीण नहीं हुई, जिसने कर्म करके उसमें दोप नहीं देखा, जिसको संसारपर तिरस्कार हुआ नहीं और वैराग्य व्यापा नहीं, फिर भी जिसने संन्यासीका मार्ग प्रहण किया है, ऐसे उस प्राह्मण भाईकी दृत्ति उन मुहरोंके देखते ही बदल गयी. वह मनमें विचार करने लगा कि 'जो इसमेंसे थोड़ासा धन ले जाया जा सके तो इससे गुरुजीके कर्मकाण्डका खटराग बहुत अच्छी रीतिसे पृणे करनेमें आवे. इन मुहरोंका कोई स्वामी माल्म नहीं होता और न कोई इनका रक्षक ही है, इससे इनके लेनेमें दोप क्या है ? गुरु बहा हैं, में बहा हूं, मुहरें भी बहा हैं, बहाकी सेवाके लिये बहा बहाको प्रहण करे, इसमें न धर्म है, न पाप है, न पुण्य है; तो फिर ये मुहरें लेनेमें क्या अड़चन है ? 'ब्रह्म बहाका मले ही स्पर्श करे. मुझे तो छुल लेना देना नहीं. यहि में न लेऊं तो कोई तो लेगा ही, फिर मेरे लेनेमें क्या वाघा है ? यह विचार कर अपने पासके एक विश्वों जितनी उत्त सका उतनी मुहरें वांध कर चलनेको तैयार हुआ.

पर यहां एक कौतुक हुआ. पहले जब वह बागमें आया था तब तो मार्ग सीधा खौर सरल था, परन्तु परद्रव्यका हरण करके जब जानेको तत्पर हुआ तब उसे कोई मार्ग दिखायी नहीं दिया. बहुत कुळ टेढ़ा बांका भटकता फिरा, पर उसे सीधा मार्ग नहीं मिला, इससे निराश हो वह फिर वेदीके पास आया और देखने लगा कि यहांसे आसपास कहीं कोई सीधा मार्ग दिखायी पड़े यह विचार दूर दृष्टि करने लगा. इतनेमें इसी वागकी पूर्व दिशामें उसे एक मंदिर दिखायी दिया. इस मंदिरकी ओरसे मार्ग देखनेके लिये कांखभें वह मुहरोंकी पोटली दावे हुए कोई देख न ले इस विचारसे उसता, कांपता, लुकता, लिपता, दवता चोरकी भांति भयभीत उस निवासस्थान (मकान) के पास आपहुँचा. यह ७ मंजिलेकी गगन-स्पर्शी हवेली थी. इसके आसपास फिर कर देखा कि इसमें कोई मतुष्य है कि नहीं, पदरव (पैरोंकी आहट) भी देखा, द्वार पर कान भी लगाया कि किसीकी आवाज सुनायी देती है वा नहीं,परन्तु एक भी शब्द उसके सुनसान था. वह धीरे २ पेंडियों-

पर चढ़ा उन पेड़ियोंसे मिला हुआ एक दीवानखाना था. इस दीवानखा-नेके वीचमें एक हिंडोला हिलता था, उसके ऊपर एक लावण्यमयी तरूण स्त्री सोती सोती झूळा झूळ रही थी. उसे देखते ही बाह्मण आई चौंककर पीछे सीढ़ी परको उतरा. पर उसके पैरका शब्द सुन कर, किसी , मनुष्यको आया हुआ जान वह स्त्री उठकर सीढीके पास वायी तथा 'नीचे कौन उत्तरा, ऊपर पधारो ! यह मंदिर अतिथियोंके सत्कार ही के लिये है. 'ऐसा आदर पूर्वक कहा; किंतु परद्रव्य हरण किया था इससे त्राह्मण भाई तो उस स्त्रीका शब्द सुनते ही हक्का वक्का हो गया और उसके निमंत्रणसे बहुत ही घव-ड़ाया. फिर मनमें रिचारने लगा कि यह द्रव्य पराया है इससे कुछ संकट तो न आवे ? क्षणभर ठहर कर मनमें सोचा कि हम तो वेदान्ती हैं, हमारे अपना और पराया कुछ नहीं, तो भी इस संसारके जालमें कैंसे हुए मन्द्य ' मेरा मेरा ' कह कर किसी जालमें फँसा दें तो यहां मेरा सहायक कौन ? यदि मैं भागू और यह स्त्री चोर चोर कहकर चिल्लाने लगे तो मेरी पूरी फजीहत होगी. पर ऊपर जाकर इससे दो शब्द कहकर इसके मनको समझाके में चला जाऊंगा तो कुछ हरकत न होगी.

ऐसा विचार करके द्रन्यकी पोटली वगलमें दाव अपर वस्त्र ओढ़कर ब्राह्मणमाई अपर आया. आते ही उस स्त्रीने प्रणाम करके कहा— 'हे ब्रह्मदेव! यहां आकर मुझे पिवत्र की जिये! इस मंदिरको पिवत्र कीजिये, मुझ जैसे क्षुद्र जीवोंके आप सर्वस्व हैं! आपके प्रधारनेसे यह देह गेह सब पिवत्र होगा. क्या यहां! निजेन देखकर आप पीछे लौटते थे? हे ब्रह्मदेव! यह दासी आपकी सेवामें तत्पर है. उसको चाहे जो आज्ञा करो. वह आपकी इच्छा पूर्ण करेगी.'

### अधर्मकी दूसरी सीढ़ी परस्रीके साथ एकान्त.

संसारको असार जान मोक्षका मार्ग प्राप्त करनेकी इच्छासे उसको त्याग कर वनमें वसे हुए ब्रह्मदेव-संन्यासी महाराजने अधिकार प्राप्त होनेके पूर्व मुखसे 'शिवोऽहम्' पद धारण करके मंगळाचरणमें ही कर्मको कड़ाकूट समझ गुरुवचनोंको भी खटराग माना

और परधनको हाथ लगाया. ऐसे जो उत्तरोत्तर धर्म कर्मसे भ्रष्ट होता ाया वह उस स्त्रीके नखरे, हाव, भाव, आदरवाले मधुर वचनोंसे छुमा कर दीवानखानेमें दाखिल हुआ और एक सुंदर आसनपर वेठा. क्षणभरमें . उस ब्राह्मणके आनेका कारण जान कर उस स्त्रीने कहा-"हे ब्रह्मदेव! आप कुछ भी चिन्ता मत करो. आपकी सेवासे में परम भाग्यवती वनुंगी. -अभी मेरा आदमी आवेगा उससे में उत्तम फल फुल मेंगवा दूंगी, उनको हेकर आप विदा हुजिये, पर अभी आप यहीं विराजिये, जल्दी है ? आपको तो कल फल फुलोंकी जरूरत होगी, इससे आज ले जाओगे तो वे सुम्हला जायँगे, विगड़ जायँगे." ब्राह्मणकी इच्छा तो जैसे वने वैसे गठड़ी है चहे जानेकी थी, परंतु उस स्त्रीका मोहक रूप, चित्तवेषक शन्द, संपूर्ण रीतिसे विनय देखकर वह सुग्ध ही हो गया तथा विकारी दृष्टिसे स्त्रीके सामने देखने लगा. इस समय वह स्त्री एक पंखा ले श्रमित हुए त्राह्मण पर दूरसे पवन हांक रही थी. अभी त्राह्मण ठीक अष्ट नहीं हुआ था, इससे उसके मनमें विचार हुआ कि, 'एकान्त हो और सुन्दर स्त्री हो व कुरूप हो तो भी अधिक समयतक उसके पास वैठना ठीक नहीं, ऐसी गुरुजीकी आज्ञा है. इससे मैं उठ जाऊं तो ठीक. ' पर उस स्त्रीके हाव -भाव देखकर और नूपुरकी झनकार युन कर वह डठ नहीं सका. सद्वुद्धि उठनेकी आज्ञा करने लगी, उसी समय असद्गुद्धि रोकने लगी कि क्या थोड़ी देर वैठनेसे श्रष्ट हो जायगा. ऐसा मनमें संकल्प विकल्प हो रहा था. प्रतिक्षण असन्बुद्धिका जोर वढ़ने छगा, क्योंकि उसको स्थान मिछ गया था. उसने मनमें कहा कि यह कुछ एकान्त नहीं, इसका मनुष्य अभी आ पहुँचेगा— उतनी देरतक वैठनेमें तो कुछ भी अङ्चन नहीं. एकान्तमें वैठनेसे कोई भारी पाप नहीं होता, एक दिन उपवास किया, वस प्रायश्चित्त !्,

<sup>ं</sup> मन्द्र मन्द्र मधुर २ प्रवन आता है, खनखनाहट करते हुए कंकण-वाहे हाथसे स्त्री पंखा हांक रही है, ब्राह्मण भाई उसके मुखचन्द्रको देख रहा है, क्षण २ में उसकी साड़ीका अंचल उठनेसे नाभि तथा उसके दूसरे शरीरके भागोंपर ब्राह्मणभाईकी दृष्टि पड़ती है. वह स्त्री ब्राह्मणकी

दृष्टि पड़ते ही मिथ्या छजा दर्शाती है, पर उसकी मुकुटीकी कमा-नमेंसे सरर करते हुए भृकुटिबाण (कामबाण) छूटते हैं। उससे ब्राह्मण मोह वश होकर भान भूळता जाता है और धीरे धीरे इन्द्रियोंके अधीन होता जाता है. गुरु और शास्त्रके वचन भूळता जाता है. ऐसे धर्म अधर्मका ज्ञान नाश होनेपर मनमें विचार करता है कि परमात्माके रचे <sup>र</sup> हुए सव पदार्थ भोगनेहीके छिये है. इनके भोगनेसे **न पाप है** और न पुण्य है. आत्मा तो निर्छेप है. इन्द्रियां अपने अपने विषयोंमें प्रवर्ते उसमें आत्माको क्या लेना देना! जो आत्मनिष्ठ है उसको पाप पुण्य कुछ वाधा नहीं करता और आत्माका सुखमोगोंके साथ कुछ भी छेना देना नहीं. भले ही इन्द्रियां इन्द्रियोंका सुख भोग भोगें. ऐसा विचार होते ही आसुरी असद्वुद्धिका सव जोर रग रगमें व्याप्त हो गया. त्राह्मण भाई तो एकदम गुरुवचनोंको भूळ कर खड़ा हो गया और उस स्त्रीका हाथ पकड़ कर बोला- 'आप यह श्रम किस लिये जठाती हो ? इस हिंडोलेपर बैठो ? डस स्त्रीने हां हां करते हुए हाथ छुड़ानेका सहज प्रयत्न किया और वोळी-"यह क्या ? आप तो पूर्ण ज्ञानी हैं, सो परस्त्रीका स्पर्श कैसे किया ? आप मेरे अतिथि हैं, में आपकी पूजा अर्ची करनेको पात्र हूं. मुझे आपका सत्कार करना चाहिये. पर आप अधर्मका मार्ग क्यों श्रहण करते हैं ? आपको तो मुझे धर्मका उपदेश करना चाहिये, पर आप अधर्मकी सीढ़ीपर चढ़ते हैं, यह आपको योग्य नहीं. परस्री व परधनके छिये आप जैसे तपस्वी सुनि महात्माको मोह हुआ तव हम जैसे अलप प्राणीकी तो गति ही क्या ? धर्मशास्त्रका वचन है कि स्त्री मात्र ही नरकमें डालनेवाली है, तिसपर भी मैं सर्व जनकी धिकारपात्र वेश्या हूं, फिर शुद्र जातिकी हूं, फिर रजस्त्रळा हूं, उसका स्पर्श करना यह तो नरकों पड़नेकी पहली सीढ़ी है ! महाराज! आप मेरा हाथ छोड़ी और स्वधर्ममें स्थित हो विवेकसे वर्ती! जो में रजस्वला न होती ती अगपका अभी पूजन करके निदा कर देती. अन तो आप अपनित्र हुए हो इस लिये स्नान फरके शुद्ध हुजिये! इतनेमें मेरा मनुष्य आवेगा वह आपका आगत स्वागत करेगा. आपका जो मेरे छिये मोह हुआ है उसके लिये मनमेंसे इबुद्धि निकाल अपने धर्मका यथार्थ पालन करो। "

उस स्त्रीके ऐसे वोधक वचन सुननेपर भी जिसके हृदयमेंसे विपय-वासना नष्ट नहीं हुई थी और जो इन्द्रियोंका दास था, जिसने पूर्व परका विचार किये विना कर्मका त्याग किया हैं, उसके हृदयकी विषय-वासना जैसीकी तैसी ही प्रवल रही. विषयोंका वल जिसकी रगरगरें व्याप गया है, जिसकी इन्द्रियां अत्यन्त वलवान् हैं, जिनकी कामना रूपी घोड़ी उन्मत्ततासे क्षणक्षण दौड़ती रहती है, ऐसे त्राह्मण भाईके हृदयमें मोहने ऐसा दृढ निवास किया था कि वह विपयजालमें मली भांति फँस गया. जिस चित्तको अर्ध विवेक प्राप्त हुवा है और जिसने अमरपदका सरल मार्ग देखा भी नहीं, उसको विषयासक्तिका त्याग करते वहुत २ परि-वाप होता है, थोड़े समय तक तो वह विपयसे दूर रहता है और दूर रहनेका प्रयत्न करता है सही, पर भोग्य वस्तु प्राप्त होते ही, उनका साथ होते ही उसकी मृतवत् माळ्म होती हुई वासना इतने जोरसे उछछ कर वाहर निकंछ पड़ती है, कि उसका विवेक, विचार, ज्ञान जैसे पवनके सपाटेमें आककी रुई उड़ कर देखते देखते अदृश्य हो जाती है वैसी ही अर्थ ज्ञानीकी स्थिति हो जाती है. इस लोकके जीवको दुःख रूप संग है. संगसे कामेच्छा होती हैं और काम जीवकी सव सद्वुद्धिका नाश करता है. इस ब्रह्मवंधुकी भी इस समय यही दशा हो गयी थी.

जस लीके धर्मवाले वचन सुननेपर जैसे गर्म लोहेपर जलकी वृंद् क्षणभर भी नहीं ठहर सकती वैसे ही जस ब्राह्मणकी देवी दुद्धि क्षणभर भी नहीं ठहर सकी. मूढ हुए मनुष्यकी तरह जो खी उसके चरण कमल सेवनमें तत्पर थी उसी खीके पैरो पड़कर अति दीनवाणीसे वह ब्राह्मण बोला—" हे देवी, हे सुंदरी! हे मोहिनी! इस जलते वलते जीवको अपने अंगसंगका सुख देकर शान्त करो! में तुम्हारा विना मोलका लिया दास हूं. जो तुम भरा अनादर करोगी तो तुम जिसको अतिथि मानती हो, फिर ब्राह्मण और तपस्वी, उसके प्राण क्षणमें चले जायँगे. तुमको ब्रह्महत्या लगेगी और महापातक लगेगा! तुम मेरे प्राणकी रक्षा करो!" ब्राह्मणकी नीतिरहित वाणी सुन कर वह वेश्या जो ल्यावेपसे ब्राह्मणको ललनेके लिये तत्काल कटिवद्ध हो रही थी, उसने भी कामाधीन हो जाना जतलाया. " व्रह्महत्या, यह महापातक है शिर हे ब्रह्मदेव! परस्वीगमन उससे भी भारी पाप है ऐसा शास्त्र कहता हैं. "यह कटाक्ष किया. तब ब्राह्मण भाई वोला—" ये तो शास्त्रके गपोड़े हैं." उस छद्या (छिलिनी) ने कहा—"तव ब्रह्मत्याका पातक भी शास्त्रका गपोड़ा ही है! पर होगा, इस शास्त्र वास्त्रका हमारे क्या काम है? अतिथिका सत्कार करना यह हमारा धर्म है. " ऐसा कह कर हँसते हुए मुखसे उस ब्राह्मणका हाथ पकड़ कर अपने साथ हिंडोंले पर वैठाला. दोनों जने एक दूसरेके गलेमें वांह डालकर वैठे तथा जिस मुखसे श्रीभगवानका चरणामृतपान करता था उस मुखसे शृद्ध जातिकी वेश्या तथा रजस्वलाके अधरामृतका पान वह करने लगा.

अन्योन्य एक दूसरेके अंगपर हाथ रखकर बैठे हैं. ब्राह्मण आतुर हो गया है, उसे छेशमात्र भी धर्म अधर्मका विचार नहीं रहा, उस मृगन-यनीके केशकछापको पकड़ कर अपनी ओर लानेका प्रयत्न करता है तथा हका वका वन पशुवत् क्रीडा कर रहा है. यह देख कर वेश्या बोली— "महाराज! आप कुछ तो विवेक रिखये, तपस्वियोंक यह धर्म नहीं, यह तो क्षुद्र प्राणियोंकी रीति है." वनवासी ब्राह्मणने कहा— "हे सुन्दरी! इस जलते हुएको जलाओ मत तथा मरते हुएको मारो मत, मैं तो आपका दास हूं. इस मरते हुए जीवको अपने अधरामृतका पान करा कर अमर करो! आप जो जो आज्ञा करोगी उसके पालनेको यह दास तत्पर है." वह स्त्री बोली— "महाराज! धीर धरो! रितिविलासरमण करनेमें उसकी सब सामग्री पास न हो तो आनंद ही नहीं मिलता. इस समय जो एक मश्का प्याला पी लिया जाय तो फिर पीछे रंग जमे!"

अधर्मकी तीसरी सीढ़ी मद्य मांसका सेवन.

तुरन्त ही उस खीने उस ब्राह्मणको सुवर्णका प्याला देकर कहा— "हे ब्रह्मदेव! जो आपकी इच्छा हो तो इस पासकी दूकानपर पथारो. इस आदमीसे मेरा नाम लेना, वह उत्तम मद्य देगा, उसे ले आइये. दूकान इल्ल बहुत दूर नहीं! पूर्व दिशामें सीघे चले जाओ, नाके परही दूकान है," ब्राह्मण प्रथम तो शंकामें पड़ा. पर फिर विचार किया कि, "मद्य लानेमें क्या हरकत है! चलो ले आओ. हाथ अपवित्र होंगे तो दो बार मिट्टीसे धो डालेंगे," ऐसा विचार करता वह कलालकी दूकानकी ओर चला. लगभग एक कोस चला तब दूकान पर पहुँचा.

वहाँ एक नयी ही छीछा थी. एक काला स्याह केला ऐसा भयानक मनुष्य दूकानपर वैठा था. उसके मुख और नाकमेंसे छार और बलाम गिरता रहता था. उसके पास जो ब्राह्मण भाई पधारे तो वह आंखें फाड़ फाड कर दस पांच मिनट तो ब्रह्मण देवताकी ओर टकर २ देखता ही रहा फिर कहा—" अरे ओ हरामखोर ! पूरे छुन्ने ! यहां किस छिये आया है ? यहां कोई ब्रह्मशाला अथवा वेदशाला नहीं कि जहां तू पढ़ने आया हो! यह तो मचकी दूकान है. वह पीना चाहे तो इस पात्रमेंसे जितनी चाहे पीछे और ओंकार पढ़!" ब्राह्मणने विवेकसे उस अनार्थसे कहा-" अरे भाई ! हमारी स्वामिनीको उत्तम मद्य चाहिये सो देदो !" उस अनार्थ पुरुषने कहा-" जितने सुवर्णसे पात्र भर जाय उतना दे दे तव यह पात्र उत्तम मद्यसे भर दिया जावेगा." ब्राह्मणने विचार किया कि-यह तो दु:ख आ पड़ा, चोरी करके छाया हुआ यह धन भी नष्ट हो जायगा, ऐसा माळम होता है, पर चिंता नहीं, वेदी पर पुष्कल धन है, उसमेंसे किर छे छुंगा तो कौन पूछनेवाला है; वहां धनका क्या दूटा है ! वहां तो उत्पक्त चरुएके चरुए ( घड़े ) भरे पड़े हैं ! " फिर अपनी पोटली छोड़ कर उस अनार्य पुरुषको उसकी इच्छानुसार धन दिया और उत्तम मद्य है उस नवयौवनाके सभीप थोड़ी ही देरमें हाजिर हो गया.

न्नाह्मणको दम भरमें आता देख वह वोळी—"हे महाराज! आपको वड़ा श्रम हुआ. इस दासीकी सेवाके छिये जो आपको श्रम पड़ता है उसे आप क्षमा करेंगे. " ऐसा कह प्रेमसे उसका थरथराता हाथ पकड़, पास वैठाल, मद्यका कटोरा पकड़, पास ही चौकीपर रख, मानो कोई दूसरी याद आ गयी हो वैसे ओष्ठपर उंगली रख वह खड़ी रहीं यह देख 'अहं न्रह्मास्मि' भाईने पूळा—" क्यों क्या विचार करती हो ?" वह खी वोळी—"अकेले मद्यसे ही पूरी मौज आनेकी नहीं, साथ ही मांस भी चाहिये, पर अब आपको श्रम देनेमें लजा आती है, इससे मांसके लिये क्या करना चाहिये इस विचारमें मैं पड़ गयी हूं. क्या आप कृपा करेंगे ?" त्राह्मण भाई फिर विचारमें पड़ गया कि मद्य लाया तो मांस सिर पड़ा उसे विचारमें पड़ा देख वह स्त्री भुक्कटिवाण चलाती हुई ऐसे नखरेसे बोली कि—त्राह्मण भाई तो हाथिल ही वन गये. वह बोली—" प्रिय प्राणनाथ!

आपको क्या शंका होती है ? आप कहो ! आप कैसे विचारमें पड़ गये हैं! जो आपको शंका होती हो तो आप न जायँ, इसके विना मैं चलालूंगी. आप यित्कचित् भी मेरे लिये चिन्ता या खेद न करें. नहीं नहीं, वैठो, मेरे प्राणके समान हो, आपसे इस कार्यके लिये कहनेमें मुझे बड़ा खेद होता है. "

ब्राह्मण वोळा—" नहीं, यह तो कुछ नहीं, पर मांस वेचनेवालेकी दूकान कहां है, इसकी मुझे खबर नहीं, इस विचारमें पड़ गया हूं, आपका सर्व मनोरथ पूर्ण करनेके िंट इस दासको कुछ भी मिहनत माळ्म न पड़ेगी. मैं आपकी सेवामें सदा तत्पर हूं, "वह चंद्रवदनी वोळी—" महाराज! आप जहांसे मद्य छाये हैं उसके पास ही मांसवालेकी दूकान है. जो मेरा मनुष्य मौजूद होता तो तकलीफ न देती, पर क्या करूं शाकर तो चाकर, गया है तबसे पीछे मुखा ही नहीं. पर मांसकी दूकानपरसे तैयार किया हुआ मांस ले आनेमें आपको कुछ भी मिहनत नहीं पड़ेगी, मेरा नाम लोगे तो उत्तम मांस मिलेगा."

तुरन्त ही ब्राह्मण भाई मांस छेने चला. कामातुर हुए ब्राह्मणको व्यासपासका कुछ भी भान नहीं रहा. उसको यह विचार नहीं हुआ कि जव में आया था तब मुझे कोई गांव या मनुष्य नहीं मिला था, पर अब तो यहां जुदी ही लीला दिखायी देती है इसका कारण क्या ? कामान्ध मनुष्यको दो पहर दिन भी अर्द्ध रात्रि मालूम होती है. पहले पाये हुए धनसे चाण्डालकी दूकानसे वह ब्राह्मण मांस भी ले आया. जिस अधमेंके मार्गपर पहला पग रक्ता था, कर्मका त्याग किया था और ब्रह्म वन परद्रव्य ले, पाप वटोरा था, वह द्रव्य अब पूरा हो गया.

#### अधर्मकी चौथी सीढ़ी-पशुहत्या.

मांस वेचनेवालेकी दूकानमें दो चार खल पुरुष वैठे थे. उन्होंने इस ब्राह्मणके पाससे वॅथा हुआ धन ले लिया, इतना ही नहीं, किंतु मांस वेचने-वालेने जतलाया कि यदि उत्तम और ताजा मांस तुझे चाहिये तो पासके बाड़ेमें जो मृग, खरगोश, वकरे वॅथे हैं उनमेंसे एकको मार कर मांस ले ला, तो मैं तुझे स्वादिष्ठ पका दृंगा. जिस बाईके वास्ते तू लेने आया है वह तो

वहुत ही उत्तम और स्वादिष्ठ मांस खानेवाली है. वहां साधारण मांस काम नहीं देगा. मेरे पास जो मांस है वह वासी है. उसे छे जायगा तो तेरी वाई अप्रसन्न होगी. हे यह खड़ और जा वाड़ेमें. " ऐसे कह कर एक धारदार खड़ हाथमें देकर ब्रह्मदेवको पशुओंके वाडेकी और मेजा. कामांध हुमा वह त्राह्मण इस महापापके करनेमें पहुछे तो थरथराया, उसे यह भी लगा कि यहांसे भाग कर छूटूं, पर उसी समय उसके सामने उस मोहिनी अवला-की मूर्ति, सवला अथवा खरी वला खड़ी हो गयी. उसके नेत्रकटाक्ष और उसके लावण्यका स्मरण हुआ कि वह अपने सहिचारको भूल गया, भानको भूल गया, धर्मको चूक गया. सुन्दर स्त्री, पुष्कल धन उसकी दृष्टिके समीप नाचने लगा. आंखें मूद कर उसने चाण्डाल कर्म शुरू किया और एक **उत्तम पशुको मार कर उसका चमड़ा उतार लिया तथा जिस हाथें**में भगवत्पूजनकी सामग्री रखता था उस हाथमें मरे पशुको हे कराल कालके समान निकराल वन कर मांस वेचनेवालेकी दृकान पर खड़ा हो गया. उत्तम युक्तिसे मांस वेचनेवालेने उसको मांस पका कर उसका पात्र भर दिया. उसे छेकर ब्रह्मरूप ब्राह्मण मानों उसके मुख पर कारिख छगा दी हो ऐसा भेप धर पसीनेसे तर उस वेश्याके समीप आ खड़ा हुआ.

महाघोर पातक करने पर उसके मनमें आमोद प्रमोद होता था. उस स्वीको देखतेही वेद—गुक्-वचन तो पलायन कर गये थे. धर्मका भय जाता रहा था. वह मानता था कि मेरे इस कृत्यसे वह स्वी वहुत ही प्रसन्न होगी तथा उसके ऊपर मेरा अविच्छित्र प्रेम हैं ऐसा वह मानेगी. ब्राह्मण भाईके आनेकी वाट देखती वह शहा स्वी पालने पर झूलती थी, कि सीढ़ी पर चढ़ते ब्राह्मणके पेरोंकी आहट सुन कर उस कुटिल कामिनीने ढोंग रचा. वह स्वयं वोलती हो वैसे वोलने लगी—" अरेरे! ग्रुह्म पापिनीने इस महात्मा पुरुपके लिये ऐसा अधम काम क्यों सौंपा? ग्रुह्मसा निर्देशी कौन होगा? वह कहीं चला तो न गया हो? मेरा तिरस्कार तो न किया हो?" ऐसे ढोंगों उसकी छाती परका हार खिसक गया, वेणीकी लट छूट कर उसके कपोलपर लटक पड़ीं, नाजुक गोरे गाल पर आंसूके बिन्दु वहनेके चिह्न हो गये और कठपुतलीकी तरह बैठ रही.

ऐसी उसकी माधुरी मूर्ति देख, ब्राह्मण भाई उसके मोहजालमें विलक्षल फॅस गया. अन्तमें वह स्त्री नोली—'' हे प्राणनाथ, आप कहां गये थे ?" तब वह ब्राह्मण घवड़ाता हुआ उस सुन्दरीके पास जाकर वोला—'' हे सुन्दरी! घवड़ाओ मत, यह तेरा दास तेरी सेवामें तैयार खड़ा है! उसे अचानक देखते ही वह स्त्री एकदम सुग्ध भावसे शरमा— ली गयी हो ऐसा दोंग किया.

ब्राह्मणने मांसका पात्र उसे सौंपा. उसे एक ऊंची चौकीपर रख कर वह नवयौवना ब्राह्मणके चरण दावने वैठ गयी और बोली कि-"आपको बहुत परिश्रम हुआ ! आप पूज्यपादको वड़ा कष्ट हुआ ! '' ब्राह्मणने पैरपरसे हाथ अलग कर कहा—" प्रिये, तुम अपने कोमल हाथोंको कष्ट मत दो! आपके सेवा करनेसे मुझे वड़ा कष्ट होता है!" ऐसे कह कर पास वैठे हुए उसके अधरोष्टका पान करनेका प्रयत्न किया. तव तो नव-यौवना मद्यका प्याला लाकर ब्रह्मदेवका उद्देश करके बोली-" आप थोडा प्राशन करके अपनी प्रसादी मुझे दीजिये. ऋषि मुनि भी तो सोमवल्ली रस पान करते थे, इसमें क्या दोष ?" ब्राह्मणने कहा-" पर शाखमें मध-पान करनेका बहक दोष कहा है, मुझ जैसे महात्मा पुरुषोंको तो यह सदा ही वर्जित है, न स्न्ये अहो ब्रह्मदेव ! " नह स्त्री बोली-" गुरुके कार्यको न करना, परायां हमेशा पिके स्वामीकी आज्ञा विना छेना, परायी स्त्रीके साथ ्राजन्तमें बैठना, . . १ कुरृष्टि करना; उसके मुंहसे मुंह लगाना, मधु विना शर्मके छे आना, पशुवध करके मांस छाना, ये सब तो शास्त्रवचन होंगे ! अरेरे ! शास्त्र तो ब्राह्मणोंके वनाये हुए हैं और गप्पोंसे भरे हैं, उन्हें चूट्हेमें डालो और इस मद्यका मज़ा देखों! " ब्राह्मण लिजत हो गया और नीचा मुख करके बोला-" तो पहले तुम पियो, मैं तुम्हारी प्रसादी हुंगा. " वह स्त्री वोछी-" यह तो महापातक हो! आप ब्रह्मदेव हमारे अतिथि हैं इस लिये आपका उच्छिष्ट हमको पान करना चाहिये. इसीमें मुझे इन्द्रलोककी प्राप्ति होगी. " ऐसा कितनी ही देरतक बातचीतमें समय गया फिर जिस मुख्से भगवानके गुणानुवाद गाता था, भगवानका चरणामृत पान करता था, उस मुखसे शूद्र जातिकी वेश्याके मुखसे उच्छिष्ट हुए मद्यका प्राज्ञन किया और फिर भूने हुए मांसका भोजन किया.

त्रहादेवने ज्यों ही वेश्या छीके उच्छिप्ट मद्यके दो घूँट पिये और मांसका एक कौर खाया कि वह खी बोळी—"अरेरे! इसमें तो कुछ मज़ा नहीं रसके साथ जैसे ढोकळां (गुजराती स्वादिप्ट भोजन) विना छज्जत नहीं आती वैसे ही इस मधुके साथ भजिया (पकोड़ी) विना मजा नहीं आता." त्राह्मण बोळा—" आपकी आज्ञा हो तो वह भी हाजिर करुं. पहलेसे कहा होता तो मार्गमें बहुत पकोड़ियां मिलती थीं, उन्हें लेते खाता!" वह कुटिल खी बोली—" उन पकोड़ियां मिलती थीं, उन्हें लेते खाता!" वह कुटिल खी बोली—" उन पकोड़ियों को क्या करें! जो सचा मजा लेना हो तो थोड़ीसी ताजी मछली पकड़ लाओ. यह पास ही छोटासा गढ़ा है, उसमेंसे लानेमें कुछ देर न लगेगी. मद्य पीनेसे अप्टबुद्धि हुआ वह ब्राह्मण उस खीके दिये हुए एक जालको लेकर धीवर (मच्छीमार) का खाचरण करनेको तत्पर हुआ और निर्विलंग गढ़ेमेंसे ताजी मछलियोंका वर्तन भर लाया.

जो जीव धर्मकी एक सीढ़ी भी चूकता है उसे उत्तरोत्तर और सीढ़ियां चूकनेमें भी संकोच नहीं होता. सव क्रुकमोंकी जड़ खीका संग है. धर्मसे श्रष्ट करनेवाला खीका संग है. ज्ञानका नाश करनेवाला खीकंग है. ऐसी वह सवला है, तो भी उसे मूर्ख मनुष्य अवला ही/हुग्नते है. खीका संग-प्रसंग-समागम आनन्दरूपी स्थाको जलानेवाला नल है, ब्रह्मचर्यरूपी बृक्षका उन्मूलन करनेमें मदमस्त हाथी हैं भें मोद हें पी दीपकको बुज्ञानेमें प्रलयकालका महावायु है. खीके संगसे में थे, प्रल जैसा ब्रह्मण घोर पातकमें पड़ा था, खीके संगसे ही अष्ट हुए थे, खीके संगसे संगसे स्वर्ग के अधिपति इन्द्रके शरीरमें सहस्र लिंद्र हुए थे, खीके संगसे हजारों ऋषि सुनि श्रष्ट हुए हैं. ऐसा खीका संग रखनेवाला नरकका ही अधिकारी होता है. \*

<sup>\*</sup> स्वधर्में वर्तनेवाल जो पुरुप शास्त्रोक्त विधिपूर्वक विवाह कर अपना गृहस्थाश्रमी संसार भोगता है उसके लिये यह वचन नहीं, बल्कि परसीगामी पुरुषके लिये है. स्वस्त्रीसंगसे धर्मविधियुक्त संसार भोगनेवाला पापी नहीं होता बल्कि ब्रह्मचारी गिना जाता है. धर्मका त्याग न कर भोगा हुआ संसार मी आत्मोजितमें साधक ही है—वर्ल बलवतामस्मि कामरागविविधितम् । धर्मविधिद्वी स्तेषु कामोऽस्मि भरतर्षम ॥

# अधर्मकी पांचवीं सीढ़ी-परस्नीगमन.

किर एक परंगपर वह स्त्री तथा ब्राह्मण भाई वैठे. आपसमें मुंह मिलाते जाते हैं और मधुपान करते जाते हैं. बीच २ छोंकी बघारी हुई मछछीका स्वाद छेते जाते हैं तथा साथ ही मांसका भी भोजन करते जाते हैं. इस पापको देखते २ सूर्य देवता भी अस्ताचलकी आडमें हो गये. थोडी देरमें दोनों खान पानसे निवृत्त हुए. संध्यासमय हुआ और यहां भी धर्म कर्मका सूर्य अस्त हो गया. ब्राह्मण तथा वह स्त्री एक शय्यापर पौढ़ गये. जैसे ब्रह्मदेवके हृद्यमं अंधकार व्याप गया था वैसे ही चौ तरफ भी अंधकार व्याप गया. गुरु गुरुके स्थान पर रहे, ज्ञान ज्ञानके स्थान पर रहा और धर्माधर्मके विवेकसे रहित हुआ ब्राह्मण मदमत्त होकर विषय-क्रपी नरकमें गोते खाने छगा. आकाशमें उडते हुए पक्षीकी चाछ तथा जलमें रहते हुए जलचरकी चाल तथा मनुष्यके भाग्यकी गति जानी नहीं जाती. वैसे ही मंदमतिकी गति भी नहीं जानी जा सकती. जैसे आंख शब्दको नहीं सुन सकती क्योंकि उसका समान स्वमाव नहीं, वैसे ही विषयी मन धर्माधर्मको, कार्याकार्यको तथा पाप पुण्यको नहीं देख सकता, क्योंकि ंदोनोंका समान स्वभाव नहीं. विषयमें छुन्ध हुए मनकी स्थिति विषयका त्याग करनेमें हमेशा निर्वेछ रहती है.

निर्बेछ मनका वह ब्राह्मण धर्मकी प्रथम सीढ़ी चूकनेसे उत्त-रोत्तर पतित पनेको पाता गया. उसको कार्याकार्यका कुछ भी भान नहीं रहा. संध्याकालका संध्यावंदनादिक तथा होमादिक धर्म कर्म छोड़ कर वह पैशाचिक कर्म करने लगा. रतिकीडाको अन्तमें वह ब्राह्मण उस कामिनीके हृदयसे लिपट कर लेट गया था और मद्यके नशेमें आंय वांय सांय वकता था! आसपास खिले हुए बगीचेकी मंद २ शीतल लहरमें दोनों ऐसी गाढ निद्रामें सोये थे कि आधी राततक दोमेंसे एक भी नहीं जागा तथा जागृत हुए पीछे भी आत्मज्ञानके मार्गके द्वारपर चढ़े हुए तपस्वी ब्राह्मणको अपने कुकर्मका क्षणभर भी पश्चात्ताप नहीं हुआ, न लज्जासे मस्तक नीचा हुआ. मृद्ध मदोन्मत्त हाथीकी भांति उसकी कामेच्छा शान्त होनेके वदले विशेष प्रदीप्त हुई. इसने कामवश हो जो पशुक्रीडा की थी उसके लिये इतना ही कहना काफी है, कि वह नरपशु वन गया था. जो धर्मको तथा परमेश्वरकी महिमाको नहीं जानते, अविद्या, विषय और मायाकी फांसीसे वँधे हुए हैं, उनके हृदयकी आसुरी संपत्तिकी दृढ़ गांठ जैसे तेसे ज्ञानशस्त्रसे तहीं कट सकती. जो अपने मनमें अहंकारसे ऐसा मानता है कि 'अहं प्रधासि' 'में त्रहा हूं,' मुझे कुछ कर्तव्य नहीं, कुछ भोक्तत्र्य नहीं, में तो परम गतिको प्राप्त हूं, ऐसे जीवकी वासनाका वल शिथिल नहीं हुआ हो, तवतक उसका अवण, तपश्चरण और साधन निर्श्वक ही है. भोगेच्छाके तृष्णावान् जीवको मिलन जलपान करनेकी कामनासे रोकनेके लिये ब्रह्मा भी समर्थ नहीं तो फिर दूसरा कीन समर्थ हो ? जीव आप ही जो भाग्यशाली और कृतार्थ होता है तो ही जीव शिव, नित्य अनित्य, सत् असत्, धर्म अधर्म, पापपुण्यका स्वरूप समझ कर, अपने चलसे मलिन, पापमय, दुःखमय क्लेशमय, जिसमें साररूप कुळ भी नहीं ऐसे संसारसे तर सकता है. जैसे अनेक शत्रुओंसे घिरा राजा अपने ही वलसे शत्रुओंका संहार कर सव पृथ्वी जीत कर भाग्यशाली होता है; वेंसे ही काभ, कोघ, मोह, मदादि शत्रुओंसे घिरे हुए जीवराजका अज्ञानांघकार नाश होनेमें उसका अपना ही पुरुपार्थ सहायता करे तो वह ज्ञानप्रदेश और पर्मेशप्रदेशके राजा होनेका भाग्यशाली वनता है. ऐसे प्ररुपार्थ विना कोई भी जीव विषयवासनारूप कैदखानेमेंसे मुक्त हो नहीं सकता. किसीके ऊपर कर्ज हो तो उसमेंसे पुत्रादिक छुड़ा देते हैं, मजदूरके सिरपर वोझा रक्खा हो तो उसका वोझा उतरवामेसे इळ भाराम मिल सकता है, परन्तु भूख अथवा रोगका दु:ख कोई भी नहीं टाल सकता. भूख लगे तो आप ही भोजन करनेसे भूख 🐷 टलती है. रोगी आप ही औपध खाय तथा पथ्यसे रहे तो रोगसे मुक होता है. वैसे ही विपयनासनामेंसे मुक्ति मिलनेका साधन, अपने सत्कर्म, धर्मेमें अविचल अद्धा, अच्युत प्रभुपर परम आसक्तिरूप पुरुपार्थ ही है। वह पदार्थमात्र परसे प्रीति हटा कर वैराग्य उत्पन्न करता है.

प्रभात हुआ. पशुपक्षी भी कल्स्व करने लगे. जो ब्राह्मण प्रातःकाल्में सुर्योदयसे पूर्व उठकर नित्यके आहिक करनेमें प्रवृत्त होकर गुरुके चरणांकी सेवामं तत्पर रहता था, गुरुके आश्रमको झाडुझुडु कर साफ

करता था, वह आज सूर्य नारायणके आकाशमें पूर्ण प्रकाशमान होनेपर भी जारून नहीं हुआ. पापके पुतछेवे दोनों (श्राह्मण और वेदया) हृद्यसे हृद्य भिड़ाकर पड़े हुए थे. जैसे अंबकारमें ठोकर खाता हुआ पुरुष असा-नवासीसे गिर कर मूर्च्छित हो जाता है वसे ही ये जीव भी पड़े हुए थे. थोड़ी देरमें जागृत हो वेश्याने कहा—" हे ब्रह्मदेव ! आप शुद्ध पवित्र त्रझरेव हो, आपका प्रभातका संज्यासमय बीतनया है इसका आपको ध्यान भी नहीं रहा; च्ठो ! " ब्राह्मण आंख मीड्वा मीड्वा च्ठा तथा उस वेस्याके हाथसे जल ले, मुखमार्जन किया. थोड़ी देरमें उस वेस्याका एक दास भोजनके लिये ऋहने आया तत्र त्रसदेवने सुशलस्तान [ हाय पर योना ] कर लिया किसी प्रकारकी पवित्रताका विचार किये विना उस स्त्रीके साथ एकड्डी पात्रमें भोजन केरने बैठा. बही ! जो धर्मकी गतिको नहीं जानता, मोह, माया कौर ममता कहां वसर्वा है इसकी जिसे खबर नहीं, मोगेच्छा प्राप्तका जो अनुचर है, इसकी कैंधी गति होनी है इसे है बत्सो! तुम देखो! इस नाशवंत संसारमें सर्पसे भी अधिक इसने-वाछी विषवर स्त्री हैं, सर्प कवित इसता हैं, स्त्री सड़ा ही। सर्पके मुखमें विष है, खींक सर्वाङ्करें. सर्व कोबी होनेसे इसता है, जिसके जाननेसे मनुष्य साववान रहता है. स्त्री मधुर हास्यमें इसती हैं और मूख्में ही मतुष्य मारा जाता है. इस निःसार संसारमें मोहके अनेक स्थान हैं उनमें जो सावयान रह कर विजय पाता है वहीं जीव परमात्मांक अविचल साम्राज्यका सुल-आनंद्र भोगनेको भाग्यदार्छा होता है.

मोजन करके अन्योन्य मुखवास [पान] लिया ब्राह्मण अनेक प्रकारकी कुनेष्टा करता था और वह भी क्षण क्षण उसका तिरस्कार कर पीछेको यक्षा दे कर ढकेल्यी थी. ऐसी कीडा करते वह विलासमंदिरके करोगें धूमने लगा. वगीचेके सौंन्द्र्यको वह धीर र देखता है कि इतनेमें सुरुजीके लिये मूल फलादि लेनेकी याद आ गयी वह आप वोला:—"अरेरे! सुरुजीके मूल तो मूलको ही जगह रहे और फल तो झाड़में ही लटकते हैं, अनेक वर्षका संपाइन किया हुआ खूपना तपत्यी धन मैंने क्षणमें ही गमा दिया. शुरुजी क्या कहेंगे ? " ऐसा विचार उसके मनमेंसे अभी वाहर नहीं हुआ, इतनेमें बेह्याने आकर उसके केथेपर हाथ रख कर

कहा—" हे प्राणेश ! आप किस विचारमें लीन हो गये हैं <sup>१ ग</sup> त्रा**रा**ण वोळा-" हे रमणी ! निर्भय हो कर में तुझे सेवन करता हूं और तेर सौन्दर्य पर मोहित हुआ हूं, पर इस मोहमं अपना तपरूपी धन में गमा वैठा हूं, इसके लिये मेरे गुरुदेव मुझे क्या कहेंगे ? इसका में विचार करता हूं. " बह स्त्री वोली-" ब्राह्मणोंकी पीछली बुद्धि कही जाती है सो ठीक है. गठड़ी नष्ट हुए पीछे तुमको ज्ञान आया तथा चौपट होनेके पीछे यह चातुरी आयी कि यह बहुत बुरा हुआ ! पाप हुआ ! तपरूपी धन गया ! क्यों यही बात है कि दूसरी ? मेर जीवनको खराव करते समय तुमको विचार नहीं आया और अब गुरु गुरु याद कर रहे हो! गुरुदेवको डालो खंदकमें और इस फामलीलामें कृतार्थ होकर जीवनको सार्थक करो ! जंगलमं रहना, पशुकी माफिक भटकना, ढोरकी माफिक चाहे जो चारा चरना, दिनमें दस वार पानीके घड़े भँभकाना-छुड़काना अथवा नदीमें मछलीकी तरह गोते मारना, इसमें क्या सार्थकता है ! इस विलासमंदिरमें जो चाहे वह है? विना मिहनत उत्तमसे उत्तम पकान्न भोजनको मिलते हैं। मनको मस्त करनेवाला मद्य मिलता है, धनधान्यकी किसी तरहकी कमी नहीं, अब तो यहीं रहकर मजा करो ! " ऐसा कहते कहते श्राह्मणका हार्य पफडकर दीवानखानेमें घसीट लायी तथा दोनों जने हिंडोलाखाटपर हायसे हाथ और कंधेसे कंधा मिलाकर चैठे. नीतिका बचन है कि-

> उपनिषदः परिपीता गीतापि च हंत मतिषयं नीता । तदपि न हा विध्वदना मानससदनाद्वहियांति ॥

अर्थ-उपनिपदोंका पान किया तथा भगवद्गीताका भी मनमें विचार किया तो भी चन्द्रमुखी (स्त्री) हृद्यमेंसे वाहर नहीं होती-अर्थाती जहांतक हृद्यमेंसे स्त्री नहीं निकली, वहांतक उसका ज्ञान, तप, कमें उपासना सब मिथ्या है.

स्त्री, इसको अवला कहते हैं, परन्तु जिसने इन्द्रादिक देवताओं को भी अपने पैरोंके नीचे दवाया है वह अवला नहीं विक्त सवला हैं। ऐसी स्त्रीको अवला कौन कहेगा ? स्त्री जैसे संसारतारण है, वैसे ही मारण भी है. पर सवका कल्याणकारक वही है कि जिसके हृदयमें सत्संगकी

धारणा है. महात्मा पुरुष कह गये हैं कि ' सत्संग सवनको सार है. ' सत्संगसे मूर्ख पुरुप भी पंडित हो जाता है, सत्संगसे दुर्जन सज्जनताको पाता है, सत्संग बुद्धिकी जडताको दूर करता है, वाणीमें सत्यताका सिचन करता है, जन्नति देता है, पापको दूर करता है, चित्तको प्रसन्न करता है, कीर्ति देता है, इसितका नाश करता है और सव प्राणियोंका प्रेमपात्र बनाता है. अहो ! सत्संग क्या क्या नहीं करता ? तथा कुसंग! सर्व सज्जनताका नाश करता है, पापकर्ममें प्रेरता है, जन्म जन्मान्तरके छिये अधोगतिके मार्गपर चढ़ाता है, दुर्जनके संगसे जैसे गानेमें प्रीति करनेवाला मृग अकस्मात् नाश पाता है वैसे ही गुणप्राही पुरुप भी विषयमें छुव्ध हो जाता है. कुसंग सब धर्मका नाश करनेवाळा, सर्व आपित्तयोंका भंडार तथा सव मनोरथोंका भंग करनेवाला है. जिसको सत्संगमें विश्लेपद्युद्धि सूझती है, जो सत्संगकी महत्ताको गौण मानता है वह धर्मसे श्रष्ट होकर पद पद्पर अधर्मके द्वारकी ओर प्रयाण करता है तथा वहांसे जाकर नरकके ऐसे गहरे कुंडमें गिरता है कि जिसमेंसे फिर निकलना असंभव ही है. इस मूढ ब्राह्मणको अभी ज्ञानीकी स्थितिमें आनेके छिये भी विलंब था, इतनेमें तो उसने गुरुके वचनोंका अनादर कर, सत्संग दूर कर, कर्मकाण्डका त्याग कर महादुष्ट कुसंगका सेवन किया. उसीके फल स्वरूप वह अधोगतिको प्राप्त हुआ है.

## अधर्मकी छठी सीढ़ी द्यत.

दो चार दिन इस प्रकार वीत गये. एक समय दोनों आनंद पूर्वक हिंडोले पर वैठे मौज कर रहे थे इतनेमें पलंगके ऊपर रक्खी हुई चौपड़पर ब्राह्मण भाईकी दृष्टि पड़ी और वह वोला-" प्रिये! चलो, हम तुम चौपड़ खेलें." वह स्त्री वोली-" महाराज! तुम जानते हो कि मैं प्रतिज्ञाके विना चौपड़ नहीं खेलती! जो आप प्रतिज्ञा करनेको तैयार हो तो मैं चौपड़ खेलनेको भी तैयार हूं." ब्राह्मणने कहा-"आपकी क्या प्रतिज्ञा है सो कही, मैं उसे पूर्ण करनेको तैयार हूं." वह स्त्री चोली-" प्रिय! मैं आपकी ही हूं, पर जो मेरे साथ चौपड़ खेलनेमें आपको आनंद हो तथा आप जो मेरे हो तो मेरी प्रतिज्ञा सुनो, जो सूतमें मैं हारूं तो हमेशा दासी होकर रहूं, तुम हारो तो मेरे दास दोकर रहो और फिर जो काम मैं बतलाऊ उसे करी, उस कामके पूरे होनेपर मुक्त होगे." यह प्रतिज्ञा सुनकर क्षणभर ब्राह्मणको कुछ धवड़ाहट हुई. वह मनमें विचार करने छगा कि प्रतिज्ञा तो कठिन हैं. मुझे बूत लेळना तो अच्छा आता है, पर वर्षींसे अभ्यास छूट गया है इससे मुझको तो दास बनना ही दिखायी पड़ता है. ऐसे विचारसागरमें गोते खाते हुए ब्राह्मणको देखकर गळेपर हाथ रखकर वह स्त्री वोळी-''क्यों, उदांस हो गये ? यह प्रतिज्ञा क्या तुमको कुछ भारी लगती है ? नहीं मेरे गलेकी कसम, तुम्हें इसमें क्या कठिन दिखायी पड़ता है ?'' त्राह्मणने कहा-"हे मनोरमा! शास्त्रमें चूत निषिद्ध कहा है तथा उसे महापाप माना है. चूत खेळनेसे किसीका भी कल्याण नहीं हुआ. नल जैसे सत्यवादी राजाको बूत खेळनेसे तीन वर्षतक कुबड़ा रूप धारण करना पड़ा था. युधिष्ठिर जैसे सत्यवादी राजाको बारह वर्षतक वनवास भोगना पड़ा है. अरे कामिनी! शास्त्र कहता है कि चूत खेळनेवाळेका कभी उदय नहीं होता. यह महान् अधर्माचरण है और उसका त्याग करना यही शिष्ट पुरुषोंको इष्ट है !" वह स्त्री बोली-" हे ब्रह्मदेव! शास्त्रको तो आपने गढ़ेमें डाल दिया है और उसके उपदेशोंको ऐसा चूर कर दिया है कि उसका अंश मात्र भी तुममें नहीं मालूम पड़ता. त्राह्मणको मद्य पीना, मांस खाना, परस्रीगमन करना, धीवरका आचरण करना, रजस्वला तथा शुद्धाका साथ करना, संध्यासमय सूर्यकी साक्षीमें विषय करना तथा उसमें छुट्य होकर धर्मीधर्मका क्षणभर भी विचार न करना, ये सब बातें शास्त्रमें कही होंगी !! हे शास्त्रज्ञ ! शास्त्र वास सबको तो तुम कबकी तिलांजली दे बैठे हो. अब शास्त्रोंकी वात क्या फरनी ? पर मैं जानती हूं कि तुमको मेरे प्रेममें ही संशय है इसीसे शासका गड़बड़ाध्याय चलाते हो. " ऐसा कहते २ उस स्त्रीने ऐसी सुन्दर छटासे लटका किया कि ब्राह्मणभाईका कलेजा फड़फड़ाने लगा. पशुके वश फरनेके लिये-बांधनेके लिये रस्सीकी जरूरत पड़ती है पर वनपशुको बांधनेको तो स्त्रीका कटाक्ष-छटका ही ऐसा दृढ़ है कि उसमेंसे बड़े र ग्रूर वीर भी नहीं छूट सकते, तब इस कामान्य ब्रह्मबन्धुकी बात क्या <sup>१</sup> वह गर्नारमुख नरपञ्च बोळा-- जो तुम्हारी आज्ञा चूत खेळनेकी है तो इस दासको खास प्रयास करनेमें कुछ बाघ नहीं. आपहीके लिये यह जीवन है, चैतन्य है, सर्वस्व है. चलो खेलो. " हे बत्स ! जो धर्मकी एक सीढ़ी भी चूक जाता है उसे सव चूकनेमें क्या विलंब ?

चौपड़ चालू हुई, ऊपरा ऊपरी पाशा पड़ने छगा तथा चौपड़के अन्तमें ब्राह्मण भाई उस शूद्र वेश्याका दास वन गया. फिर जिसके मनमें क्कुछ भी स्नेह नहीं ऐसी वेश्या जलते हुए अंगारके समान तेजस्वी वन कर 🌽 वोळी—" अरे ब्राह्मण ! मेरी एक कथा सुन तथा उसमें तुझे जो आज्ञा दूं उस कार्यको तू सिद्ध कर, फिर तू मेरा दास नहीं. पर तेरी इच्छा हो तो मित्र होकर रहना. इस वगीचाकी पूर्व दिशामें आये हुए जीवितपुरके राजा मायाराजकी एक समय में प्रेमपात्र पटरानी थी. राजाको सुझपर ऐसा अगाध प्रेम था, कि वह हर समय मेरी सेवामें हाजिर रहता था. राज्यमें सव-नौकर, चाकर, सेठ साहूकार, दीवान, चपराशी, सव मेरी आज्ञा पाळनेमें तत्पर थे. इस राजासे मुझे अपूर्व सुन्दर एक पुत्र जन्मा. प्रेमोन्मत्त राजाने मेरे प्रसन्न करनेके हेतु उस पुत्रको युवराज पद दिया. इस राजाके सद्गणवती नामकी विवाहिता पटरानी थी, पर मेरे प्रेममें छुव्य मायाराज उस पटरानीकी ओर दृष्टि भी नहीं करता था. उस रानीके भी एक पुत्र था, जो राज्यका सन्ना वारिस था. पर मेरे प्रेमके अधीन राजा मेरे सिवाय किसीको भी अपना नहीं मानता था. इसी कारण मेरे पुत्रको युवराज पद पर स्यापित किया था. यह बृत्तान्त जब उसकी पटरानीने जाना, तव तो वहुत घवड़ायी और अपने पुत्रको राजपाटसे भ्रष्ट हुआ देख उसने मेरे पुत्रके मारनेका उद्योग आरम्भ किया. अपने पुत्रके वचावके छिये मैंने तथा माया-राजने बहुत कुछ प्रवंध किया था, इस कारण सद्गुणवती बहुत दिनोंतक अपना कार्य सफल न कर सकी. अन्तमें मेरी दासीको पैसेके लालचमें फॅसाकर एक समय मैं वसंतकीडा करनेके छिये वन उपवनोंकी सैर्को गयी थी, उस अवसरको पाकर सहुणवतीका माई नीतिनिपुणसेन मेरे पुत्रका हरण कर छे गया जव मुझे पुत्रहरणकी खबर पड़ी तव तो मैंने वडा रुद्द किया तथा मैंने प्रतिज्ञा की कि जव तक सहूणवतीके पुत्रका मैं रक्त पान न करूं तव तक राजाका मुख न देखूंगी. अरे ब्राह्मण ! आज तू मेरा दास हुआ है तो मेरी आज्ञासे सहुगवतीके पुत्रको यहां ले आ और उसे मार कर उसका रक्त सुझे पान करा! उसके पीछे तू स्वतन्त्र ही

जायगा. तू मेरा परम प्रिय है, प्राण है. अव राजा मायाराज मृत्युको प्राप्त हो गया है और उसके स्थान पर उसका यही पुत्र सहुणसेन राज करता है. इस राजकुमारकी अभी अवस्था तो कम है तो भी वह सकल सहुणका मंडार है, मेरा नाम मोहजाली है. मैं जातिकी चाण्डाल हूं, पर मेरा परम सौन्दर्य होनेसे में एक वार राज्यमें सर्व ऐश्वर्यकी स्वामिनी थी. आज में राजपाटसे श्रष्ट हुई हूं, पर अपना वैर नहीं भूली हूं. में जवतक अपने पुत्रका वैर न ले छं, तवतक मुझे कभी शान्ति नहीं. यह कार्य तुझे वड़ी सावधानीसे करना है, पूर्व दिशामें सीधी सहक है वहां जाकर और कार्य सिद्ध करके शीव आ. " स्त्रीका हृदय कित्रना कृर तथा अधम है सो है वालको! तुम देखो ! एक शब्दसे ब्राह्मणका तिरस्कार करती है और दूसरेसे शुश्रूपा करती है. जैसे मनके संकल्पका दूसरेको पता नहीं लगता वैस ही स्र्विक चित्रका भी पता नहीं लगता. इसके हृदयमें तो हालाहल है और मुखपर मधु लिपटा हुमा है. ऐसी स्त्रीसे वचनेवाले पुरुष विरले ही हैं.

मोहजालीके ये वचन सुनते ही त्राह्मण तो द्युत (मूर्ति)की तरह चिकत रह गया, उसको कोई दिशा नहीं सूझी, पर जिसने अपने हाथसे पर्श्वाहिंसा की है उसे मनुष्यकी हिंसा करते क्या भय ? क्या खटका ? एक खोटा कार्य करनेवाला दूसरा भी खोटा काम करता है.

> " नास्ति ब्रह्मिरयुक्तस्य न चायुक्तत्य भावना । न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य क्रतः सखम् ॥ " गीता.

चित्तको स्थिर नहीं करनेवालेकी वृद्धि स्थिर नहीं रहती अर्थात् मनोनिग्रह नहीं करनेवालेको छुद्ध बुद्धि प्राप्त नहीं होती और धर्माधर्मका विचार नहीं रहेता, छुद्धबुद्धि नहीं होनेसे चित्तको स्थिरता नहीं होती और छुद्ध भावना प्राप्त नहीं होती, विद्युद्ध भावना जिसको नहीं हुई। उसे शान्ति भी नहीं मिलती तथा जिसको शान्ति नहीं मिलती उसको सुख भी कहांसे हो ? जैसे कच्छप जब चाहे तब अपने अंगोंको संकोच करके निर्भय वैठ रहता है वैसे ही जो इन्द्रियोंको विषयोंसे रोककर आस्माका छुद्ध स्वरूप जानता है तथा परम्रहारूप निर्भय कुटीरमें बैठता है उसी जीवको अभयकी-अनंत सुखकी प्राप्ति होती है. इस संसारके सुख क्षणिक विज्ञलीके चमस्कारकी तरह आवर्जन विसर्जन वाले हैं. वे क्षणसरमें प्रकाशित दिखाते हैं तथा क्षणमें घोर अंधकारमें ढकेल देते हैं; इस लिये अनेक कालपर्यन्त गुरुमुखसे आत्मा परमात्माके स्वरूपका विचार करके, नित्य कर्मके छपा-सक ऐसे जीवको अहंकारवृत्तिके उद्भवसे और धर्मकी प्रथम सीढ़ीका उहंघन करनेसे ऐसी नीच स्थिति मिळती है कि वह उत्तरोत्तर नीचे ही गिरता जाता है तथा उसका साक्षात् मूर्तिमंत स्वरूप यह तपस्वी अंधकारा-गारमें पड़ा हुआ ब्राह्मण भाई है ! चाहे जैसा ज्ञान प्राप्त हुआ हो तो भी " स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः ' जीव अपने २ कर्ममें परा-यण रहता है, तो वह परिणाममें मुक्तिको पाता है. वैसे ही ज्ञाता जीवको परम कल्याणकारी यही है कि "सहजं कर्म कौन्तेय सदोपमपि न त्यजेत्" स्वमावसे प्राप्त कर्ममें प्रवृत्त रहना चाहिये, कर्म दोपवाला हो, फल प्राप्ति न देनेवाला हो, तो भी उसे करना ही है. जवतक मनुष्यमें सर्व कर्मके त्यागकी शक्ति न प्राप्त हो तवतक स्वभावसे निर्माण हुए कर्म ग्रमुक्षुको छोड़ने नहीं चाहिये तो फिर जिनके मनमें अहंकारका वास है वे कैसे छोड़ सकते हैं ? कर्मका त्याग और अहम्का जन्म यही इस ब्रह्मवन्धुके पतनका कारण है. जो उसे अपने नित्य कर्ममें अरुचि न हुइ होती, सत्य शुद्ध ज्ञानका सेवन करनेमें निर्मत्सरी और निर्मानीपन दिखाया होता, 'अहम् ' को मारा होता तो आजकी पतित स्थितिको वह प्राप्त नहीं होता-वह सदा ही ब्रह्मभावको भूछ, उस पदके संपूर्ण प्राप्त करनेतक शास्त्रके अनुसार चळता और भ्रष्टतासे सुरक्षित रहता.

व्राह्मणको जडभरतको तरह निर्वेछ, निस्तेज, चित्तश्रमवान, पापा-णकी प्रतिमाके समान विचारप्रस्त खड़ा देख वह कूर कपटी कामिनी अग्निवत् नेत्रकर, भोंहें चड़ा करके वोछी—"क्यों रे! मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण करनेको तैयार है वा नहीं?" उतका विकराळ रूप देख ब्राह्मण थरथर कांपने छगा और हाथ जोड़कर वोछा—" मोहान्य वने हुए इस दासके ऊपर छुपा करों! तथा धर्मसे विहिष्कृत करनेवाछे अधर्ममें पग रखनेके छिये वछात्कार न करों तुम दूसरा जो काम कहो उसके करनेको मैं तैयार हूं, इस अल्प मितने तुम्हारा माहात्म्य नहीं जाना और तुम्हारे मोहजालमें फँसकर न करने-वाळा काम किया, अभक्ष्य भक्षण किया, अपेय पिया, इसीसे तुम संतुष्ट होओ!" उस स्त्रीने देखा कि ब्राह्मण अभी उसके जालमेंसे छूटा नहीं. इसके हृदयको मदनानलसे जलाऊंगी तथा प्रेमफांसमें फसाऊंगी तव अपने आप मृतकवत हो जायगा फिर विचारागारमें हुए और निराधार वृक्षकी तरह थरथर कांपते हुए ब्राह्मणके कंठके आसपास कराल कालके पाशकी तरह दोनों हाथ डालकर और मुखसे मुख मिलाकर वह बोली-"हे प्रिय! आपको खेद होता हो तो इस कार्यको भले ही न करो ! पर मेरे हृदयको जीतनेके लिये तो मेरी यह प्रतिज्ञा ही प्रवान है. " ऐसा कह कर हिंडोलाखाटपर वैठाल, उसकी शुश्रूपा करने छगी तथा अनेक प्रकारके नखरोंसे उसे ऐसा वश कर छिया कि वह वाजीगरके पुतलेकी तरह उसके हाथका खिलीना वन गया. धर्मत्यागी विषयांधकी यही गति है. थोड़ी देर पीछे आहाण अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करनेको तैयार हुआ-खड़ा हुआ और वोला-" तुन्हारे हृदयको जिससे शान्ति हो उस काममें चाहे जैसी जोखम हो तो भी में उसे पूर्ण करूंगा. " फिर वह स्त्री बहुतेरी कपट कछाकी वातें करने छगी-" ना, ना, आप इस जोखममें न जाओ. यदि आपके जीवको कुछ हो गया तो मैं तो सदा कष्टमें ही रहूंगी. नहीं, तुम्हें मेरी कसम, तुम वैठो, अपना काम तो चाहे जिससे करा छूंगी, पर तुमको यदि कुछ हो गया तो मुझे ब्रह्महत्या छगेगी. न जाने वह कितने जन्ममें छूटेगी. आप जैसे ब्रह्मदेव स्रतिथि मेरे घर पथारे हैं सो में जानती हूं के मेरा तारण करनेके लिये पधारे हैं! इस लिये में तुम्हें जाने न ढूंगी."

# अधर्मकी सातवीं सीढ़ी-राजपुत्रवध.

इस प्रकार खूव खींचातानी होने छगी. एककी ना और दूसरेकी हां; ऐसी खींचा खांची करते २ वह ब्राह्मण खीका मृदु हाथ छुड़ाकर चछने छगा. वह सीधा ही राजधानीको गया और दरबारमें प्रवेश करनेकी युक्ति सोची. दो तीन दिन तो उसका दांव नहीं छगा, एक दिन रात्रिको चोरकी भांति संध लगा कर (छिप कर) वह सहुणसेनके कमरेमें दाखिल हुआ और उसको निद्रावस्थामें उठा कर वहुत जल्द उस स्त्रीके महलपर ले आया. उस राजकुमारको देख वेश्याका कलेजा ठढा हुआ तथा उस वालकके जागनेसे पूर्व उसके हाथ पैर वांघ लिये फिर उस स्त्रीकी आज्ञानुसार चाण्डालकी भांति हाथमें शस्त्र लेकर वह ब्राह्मण राजहत्या तथा वालहत्या करनेको तैथार होकर खड़ा हुआ।

पर 'जिसे राम राखे उसे कीन चाले !' वह स्त्री अति दुष्टा थी. उसका नाम ही मोहजाळी था. पर इस समय वह स्वयं ही मोहजाळमें वाँच गयी! जिसके मस्तकपर हाथ रखेगा वही भस्म हो जायगा ऐसे शंकरके दिये वरदानसे, विष्णुकी मायासे मोह पाकर जैसे मस्मासुरने अपने ही माथे पर हाथ रक्खा था और तत्काळ भस्मका ढेर वन गया था, वैसे ही वहुतोंको मोहजाळमें फँसानेको वळवती मोहजाळी इस समय मोहजाळमें पड़ी. उसके हृद्यमें कुछ ऐसा माव उदय हुआ कि यह वाळक केंद्र है, मेरे हाथमें है, इसे इस समय नहीं यिष्ट पीछे मारूं तो भी कुछ हरकत न होगी, यह धारणा कर उस ब्राह्मणसे कहा—'' अभी रहने दो—इसको कछ प्रभातमें मारना. '' ब्राह्मणकी भी ऐसी ही इच्छा थी, सो पूर्ण हुई. वाळ कुँवर वचा. उस बाळकुमारको एक कोठरीमें वन्द करके दोनों गाड निद्राके वश हो गये.

दूसरे दिन सबेरे दरवारमें कुमारके हरणकी वात चली. चौकीदार पैरोंके चिह्न जांचते हुए मोहजालीके स्थानपर पहुँचे और दोनों पापात्मा जहां घोग निद्रामें सोते थे वहीं उन दोनोंको चतुर्भुज वना दिया ( वांघ दिया ), फिर सहुणसेनका पता लगाया. उसके कहनेसे चौकीदारोंने जाना कि अपराधी ब्राह्मण है, किन्तु राजाकी पूर्वपटरानी अपराधिनी नहीं, इससे उस अकेले हीको पकड़ कर राजधानीमें ले गये. ब्राह्मणका न्याय होनेके लिये दरवार हुआ. सारा नगर इस न्यायके देखनेको इकट्टा हुआ, इस अवसर पर उसके गुरुदेव भी दरवारमें विराजमान थे. दश ही पांच दिनमें उस ब्राह्मणका रंग स्थाह हो गया था, इससे वह पहचाना नहीं जाता था. गुरुजी भी उसको पहचान न सके. लोगोंके तिरस्कारके

बीच, गुरुदेव एक आसनपर जाकर बैठे और इस नवीन संन्यासी वाबाजी-का न्याय देखने छगे.

ब्राह्मण नीची नजरसे अपने स्वरूपका-अपने ज्ञानका-साथ २ पाप-कर्मका विचार करता हुआ खड़ा २ आंखोंसे आंसु गिराता है. महाराज सद्गणसेन सिंहासनपर विराजमान हैं. उनकी एक और मुख्य मन्त्री और दूसरी ओर मुख्य न्यायाधीश बैठा है. न्यायाधीशके पूछनेसे ब्राह्मणभाईने अपना इतिहास इत्थंभूत बतलायाः वह सुन कर सब प्रजा उसे धिकारने लगीः ब्राह्मणका शिररछेद करना शास्त्रमें निपिद्ध है इससे इस अपराधीको क्या दंड दिया जाय, इसे न्यायाधीश विचारता था, इतनेमें गुरुदेव खड़े होकर बोळे—" हे राजन्! हे प्रजाजनो ! हे न्यायाधीश ! तुम सुनो." इस प्रसंगपर गुरुदेव अपने शिष्यका ही यह दुख्रिति निश्चय जान कर बड़े खेदको प्राप्त हुए. गुरुदेव क्या कहते हैं यह सुननेको सब प्रजा तत्पर हुई. गुरुदेव बोळे—" यह मेरा शिष्य है. इस कुमार्गगामीने जो महा-भयंकर अपराध किया है, इस छिये यह कर्मत्यागी जितना दोषपात्र है उसकी अपेक्षा विशेष अपराधिनी इसकी कर्मत्यागवृत्ति और अहंकार-मति है. इसकी अहंकारमितका नाश करनेके छिये मैंने इसे अनेक प्रकारके उपदेश किये थे, परंतु इसने अपना शुद्ध स्वरूप जाने विना 'मैं ही परब्रह्म हूं 'तथा मेरा किसी प्रकारके कर्मसे कुछ संबंध नहीं-मैं तो केवल साक्षीमूत हूं, देह अपना कर्म मले ही किया करे, उसके साथ बात्माका छेश भी छेपन नहीं, ऐसी अहंकार वृत्ति जागृत होनेसे नित्यकर्ममें यह प्रमादी हो गया और सर्व नित्य नैभितिक कर्मीको त्याग कर यथेच्छ विचरनेसे वह वर्तमान फलको -भोगता है. धीरे २ यह परमात्मा और जीवके स्वरूपको नये प्रकारसे ही देखने छगा तथा ' अल्पज्ञान अतिहानि ' ऐसी इसकी स्थिति हो पड़ी है, उसे तम देखो जो स्थिति वास्तविक रीतिसे इस छोकके अनेक 'अहं व्रह्मास्मि 'हो वैठे अल्पजीवोंकी है, वहीं आज इसकी हुई है. ब्रह्मवेत्ताको सब उपाधियां त्याग करनेकी आवश्यकता है अवश्य, पर किसको ? जिसको धर्मसे, तपसे और वैराग्यसे साधनचतुष्टय सिद्ध है, आचरणसे चित्तशुद्धि हुई है, उपासनासे वृत्तिनिरोध सिद्ध हुआ है, वृत्तिनिरोधसे योग

सिद्ध हुआ है और परम साक्षात्कारका अनुभव हुआ करता है, उसकी सर्व कर्म त्याग संभवता है. ऐसी निरोधवृत्तिके लिये एकान्तमें रह कर इन्द्रि योंका उपराम करना जरूरी है. इसका स्मरण इस मूढको जाता रहा था. यह आत्मस्वरूपको भूछ कर अनात्म पदार्थका सदा ही चिन्तवन करता तथा यही इसके धर्मश्रष्ट होनेमें कारण हो पड़ा है और आज चाण्डाल-कर्मी वन सबके समक्ष दण्डके छिये खड़ा है. कमेयोग यह ज्ञानयोगका प्रथम प्रवेशक है, इस लिये सर्वमान्य प्राह्म विषय है; कारण कि जहांतक संसारी जीव संपूर्ण कर्मके भोग भोग कर उनके प्रति तिरस्कारवृद्धि धारण नहीं करता, वहांतक उसको कर्मका भोग भोग चुकना नहीं गिना जाता. जब भोगेच्छाको तृप्ति हो जाती है तवही उसमें दोप दिखायी पड़ते हैं कीर जिसमें दोप जान पड़ता है उसका प्रतीकार स्वीकार ही नहीं होता, विक इससे जैसे भूतके भयसे कोई भागे वैसे ही ज्ञानयोग भाग कर दूर दूर रहता है. पर जिस जीवका चित्त धनमें, कामेच्छामें, कीर्तिमें, कछत्रमें, वैभवके भोगमें, जगतके व्यवहारके अनेक भोगोंमें छीन रहता है उसमें दोप नहीं, किंतु संतोपका साधन दीखता है पर वह उसकी प्राप्तिमें असमर्थ है, मुहसे धन, मान, स्त्री वैभवका तिरस्कार करता है, पर चित्तसे उसीका जप जपता है, तिसपर भी संन्यासका ढोंग करता है, जंगलमें जाकर रहता है तथा अनेक छोकोंको ही नहीं वरिक अपनी आत्माको भी ठगता है कि मैंने सबका त्याग किया है और अब मैं 'शिवोऽहम् ' को प्राप्त हुआ हूं ! ऐसे जीवकी परम हेतुकी सिद्धि तीन कालमें भी नहीं हो सकती, इतना ही नहीं विकि वह अपने आश्रमसे भ्रष्ट होकर उससे अधिक निकृष्ट आश्रमका भोगी वनता है. पर जो जीव विश्वरूप सागरमें डुवकी मार, विश्वके सव पदार्थीकी निःसारता देख फिर तिर आता है, बही जीव सवको निःसार जाननेके पीछे उसपर फिर कभी दृष्टि नहीं करता. उसके मनमें प्रथम त्यागकी और फिर पीछे सत्की भावना जन्मती है और उसीमें छीन रहता है, इससे धीरे धीरे उसके ज्यावहारिक कर्मे छट जाते हैं और नयी नयी भावनाके उद्भवके पीछे उसे प्राप्त कर शान्ति और सन्तोप पाकर, जैसे त्याग की हुई विष्ठापर फिर कोई दृष्टि नहीं करता, वैसे ही अलक्षी वन कर अलक्ष्यमें लीन होता है. पर जहांतक सर्व इच्छा-२३॥

कामनाकी तृप्ति नहीं हुई हो, सर्व कमोमेंसे विराम पानेकी स्थितिमें न पहुँचा हो वहांतक कर्मका त्याग वहुत ही अकल्याणकर्ता होता है और परम पदकी प्राप्तिके मार्गसे उलटा पीछे पड़ता है. 'सोऽहम्'की बात तो बहुत सहल है, पर वैसा वनना बहुत मुश्किल है. मनुष्यकी सदावनाने वैराग्य धारण नहीं किया तवतक वेप यह अघोगतिका ही स्थान है. इस छिये जीवको जवतक व्यावहारिक और पारमार्थिक कर्मोंकी भावनाका वैराग्य हुआ नहीं, तवतक व्यवहारका त्याग न करना चाहिये. इस छोकका जीव जब तक परम तत्त्वके शुद्ध स्वरूपका ज्ञाता नहीं वना, तवतक कर्मोपासना उसके कपालसे लगी ही हुई है तथा उसीमें उसका कल्याण है, किन्तु इस विचार-के त्यागसे और व्यावहारिक तथा पारमार्थिक नित्यके कर्ममें पीछे रहनेसे पतित होता है. पतित होनेसे धर्माचरण उत्तरोत्तर चूकता जाता है. उसका संपूर्ण वृत्तान्त अभी आप सज्जनोंके समक्ष इसने अपने मुहसे वर्णन कर सुनाया है. धर्मकी पहली सीढ़ी चूकनेसे यह कैसी अधोगतिको प्राप्त होता गया है. सो देख छो ! हेतुकी सिद्धि कहां है, इसके संपूर्ण ज्ञानसे पूर्व ही व्यवहार तथा उसके कर्मका त्याग किया, अधिकारी न होने पर ज्ञान संपा-वन करने गया —नित्य कर्मका त्याग किया तथा अहंकारके सेवनसे इसकी वृद्धि भ्रष्ट हुई, वृद्धि भ्रष्ट होते ही धर्मसेवा तथा गुरुसेवा पूर्ण करनेके लिये परद्रव्यकी लालसा हुई, परद्रव्यके हरणसे स्त्रीका प्रसंग प्राप्त हुआ, उस प्रसंगसे भोगेच्छा जागृत हुई, कामवश हो ब्राह्मणके लिये अयोग्य मधु पिया, पशुहत्या की, मांस खाया, परस्त्री, रजस्वला, चाण्डालिनी—शृद्रीका सेवन किया. उसे प्रसन्न करनेके लिये धीवरका आचरण किया, मत्स्याहार किया, चूतमें हार, प्रतिज्ञा पूर्ण करनेके लिये तस्करके समान राजभवनमें प्रवेश करके राजा-जो ईश्वरांश है उसका हरण कर, उसका घात करनेको भी तत्पर हुआ. अहो ! धर्मकी एक सीढ़ी उहुंचन करने वालेकी क्या गति ! इस संसारका कोई भी जीव जो धर्मकी एक भी सीढीको चूकता है तो उसकी यही गति होती है. महात्मा पुरुषोंका बचन है कि-" नास्ति भ्रष्टे विचार: " जो भ्रष्ट हुआ वैठा है उसे विचार नहीं है. " विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः " देखो ! अव इसको संपूर्ण परिताप होता है। अहंकारसे होनेवाले पापका प्रायश्चित्त करनेके लिये इस समय तैयार है. पितितपनेके तापरूपी दावानलकी ज्वालाओंसे यह इस समय तप गया है. इस समय इसको मृत्युसे भी अधिक दुःख होता है, पर इन ज्वालाओंसे भस्म होनेको यह परम सुख मानता है. सत्य त्यागी संन्यासीके जीवनकी अपेक्षा सत्य कर्ममय गृहस्थका जीवन श्रेष्ठ है! इसको जो अधिकार न था उसका अधिकारी वन वैठा, इसके लिये दुःखित है! हे राजन्! इसका वड़ा भारी अपराध है, परन्तु जो प्रायश्चित्त यह इस समय करता है सो में प्रत्यक्ष देखता हूं. यह ब्राह्मण है. ब्राह्मण घोर अपराधी हो तो भी उसको प्राणान्त दंड देनेकी शास्त्रमें आज्ञा नहीं, इससे इसे महापापका प्रायश्चित्त भोगनेके लिये १२ वर्ष पर्यत्व वनचरकी माफिक वनमें विचरनेकी आज्ञा कीजिये, यह थोग्य दंड है."

गुरुदेवके प्रति सारे नगरका और राजसभाका पूर्ण भाव होनेसे उनकी आज्ञानुसार उस ब्राह्मणको उसके पापकर्मका प्रायक्षित्त भोगनेके छिये वनमें भेज दिया. सब प्रजाने गुरु महाराजकी तथा उनके ज्ञानकी अत्यन्त प्रशंसा की तथा सबको आशीर्वाद देते हुए गुरुजी अपने घरको पधारे.

हे बत्सो ! शंकर स्वरूप कैलासके समीप विराजमान महात्माने सुविचारसे कहा—" फिर वह शिष्य वनमें गया और अपने महापापका १२ वर्षपर्यंत प्रायिश्चित्त करके घोर तपके द्वारा निष्काम, अकाम, निष्क्रिय, जीवशिवकी एकताका ज्ञान प्राप्त कर, गुरुदेवके शरण आया. अब वह अकाम था, पूर्ण तृप्त था, असंग था, देहाभिमानरिहत था, शान्त, निर्विकार, कियारिहत था. उसका ऐसा स्वरूप देख कर गुरु परम प्रसन्न हुए तथा शिष्यको आशीर्वाद दे अपने पास रख कर, उसमें जो कुछ तुटि थी उसे पूर्ण कर शुद्ध कांचन जैसा बनाया. अन्तमें दोनों गुरु और शिष्य अपनी २ गतिको प्राप्त हुए."\*

हिमगिरिके महात्माने सुविचार तथा छद्मिलंगका संवोधन करके कहा—" हे बत्सो ! संसारमें रह कर मनुष्योंको धर्माचरण करते कितनी सावधानीसे रहनेकी जरूरत है, सो संन्यासी ब्राह्मणकी उक्त कथासे तुम भछी भांति समझे होंगे. धर्मशास्त्रकी—महापुर्शोंके वचनकी कभी

<sup>#</sup>स्मरण रहे कि यह स्थिति जन्मान्तरमें अनेक प्रकारसे ज्ञानयज्ञ पूर्ण होनेपर होती है.

भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये मृत्युपर्यन्त कभी धर्मके वचन तथा क्रिया न चूके इस वातसे सावधान रह कर धर्मसे धर्मका संरक्षण करना जिसने संपूर्ण व्यवहार भोगा है और उसमें दोष देखा है तथा संसारको असार जाना है वहीं संपूर्ण व्यवहारका त्यागी बन सकता है. विना भोग भोगे त्यागी त्यागी नहीं पर वेरागी है! वह कभी भी जितात्मा वन नहीं सकता. कामना-वासना-भावना रहित बनता नहीं, ब्रह्मसाक्षात्कार योग्य अन्त:करणकी ग्रुद्धि कर नहीं सकता और अनन्यताको पाता नहीं. जो वेरागी है वह धर्मकी एक भी सीढ़ी चूकनेसे अवधिरहित पतनको पाता है. संसारमें रहनेवाले जीवको काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, आशा, तृष्णाको संपूर्ण रूपसे विजय करना चाहिये और धर्ममें क्षणभर भी प्रमाद नहीं करना चाहिये तथा जो होनहार नहीं होगी वह होगी नहीं और जो होनहार है वह मिटनेकी नहीं, ऐसे विचारका अनुसरण न करते हुए भावीको मिटानेका पुरुषार्थ करके उत्तमता पानेका प्रयत्न करना आवश्यक है. धर्मके स्वरूपको जाननेवाले जीवको विवेक, विरक्ता, शमादिक गुण प्राप्त करना, अद्वैतका विचार करना, चित्तवृत्तिका निरोध करना, वाणीका निरोध करना, निराशामें नहीं रहते हुए निरिच्छ रहना, तित्य एकान्तमें रहकर, क्षण क्षण स्वस्वरूपका विचार किया करना, वासनाका क्षय करना, मनका नाश करना और तत्त्वज्ञानके लिये निरंतर प्रयत्न किया करना-फिर गृहस्थाश्रमको छोडुना चाहिये. जो निवेकी है, मन, वाणी और शरीरको नियमसे रखता है, कर्मयोगको सिद्ध करके ध्यानयोगमें परायण है, कामवासनाका नाश करनेवाला है, वैराग्यका आश्रयी है, अहंकारका चूर्ण कर डालनेवाला है वही शान्त तथा नित्यमुक्त है, वही त्यागका अधिकारी है तथा वही परम पुरुषको देखता है कि जो

> मातृतत् परदारेषु परदृश्येषु क्रीधनत् । बात्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पश्यति ॥\*.

अलिसकी वृत्ति परस्त्रीमें माताके समान है और जो पराये द्रव्यंको मिट्टीके ढेलेके समान मानता है तथा प्राणी मात्रको अपने समान देखता है, वही सचयुच देखनेवाला है.



# चतुर्थ विन्दु

~\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$###

#### मायापतिकी माया.

सम्भाव्येतरघटनापटीयक्षी सा । सम्मोहं जनयति तिश्रमेण माया ॥

भर्य--जो असंमवित पदार्थिके उत्पन्न करनेमें नड़ी कुशल है वह माया विभ्रम उपजा कर जीवको मोहित करती है.

प्रभात होते ही मुनिचक्रचूडामणि योगीन्द्रदेन इस देहके कर्तन्यकर्मसे क्ष्यान्य क्षयान्य क्ष्यान्य क्षयान्य क्षयान्य

महात्माने कहा—'' प्रिय वत्सो ! इस जगतके जीवोंका परमपद चैतन्यस्वरूप, आनंदस्वरूप-अविनाशीस्वरूप प्राप्त करनेमें अवरोध करनेवाली परमात्माकी प्रेरित माया है. मायाका मोह ऐसा दृढ़ है कि उसमेंसे महान् प्रयत्नसे भी इस लोकका लालची जीव छूट नहीं सकता. यह महामाया ऐसी समर्थ है कि ज्ञानीके चित्तको भी वलात्कार आकर्षण कर महामोहमें ढकेल देती है. वह ऐसी अपार है कि उसका छुद्ध स्वरूप देवताओंके देवता भी नहीं जान सकते ! वह अव्याकृत परम प्रकृति रूप है. अविद्यारूपी जो अधकार अंतमें व्याप्त है, उसकी वह क्षण क्षण चृद्धि फरती है. इस मायाकी सामर्थ्यका वर्णन करनेमें होपजी भी वसमर्थ हैं. उसका अनेक रूपसे जगतमें विस्तार है. जवतक जीव अविद्याके वश रहना है, अज्ञानकालके अधकारमें गोते खाता है, असत्में सत्को देखता है तथा इसीसे वह असत्के सेवनके लिये उत्सुक रहता है, तवतक यह मोहिनी माया संसारके भवरमय सागरसे छूट कर सुखभूमिमें जाय वैठनेको समर्थ नहीं होने देती—मुक्तिके द्वारपर दृष्टि भी नहीं होने देती. स्वस्वरूपका अज्ञान यही मायाका स्वरूप है. जिसको परमेश्वरका, ब्रह्मका, जीव तथा शिवके अभेदत्वका, संसारकी अनित्यताका स्वयं वोध होता है वही इस मायाके पार पहुँचनेका प्रयत्नशील वन सकता है. यद्यपि आत्मारूपी अतक्य वेद्धे महासागरमें मायारूपी एक छोटा सरोवर है, तथापि उसकी वलसक्ता प्रगाड—अगाध है. इस गायाकी फांसमें विधा हुआ जीव इस प्रगाढ़ अगाध सरोवरमें सूक्ष्म मच्छरूप है. पर सरोवर प्रगाढ़ है, इससे उससे पार हो कर परमात्मरूप पृथ्वीपर आकर ज्ञान्ति नहीं पासकता, क्योंकि

अप्रे वहिः प्रेष्ठे भानः रात्रौ चिद्यकसमर्पितजातः। करतळभिक्षा तरुतळ्वासस्तदपि न खुळ्कत्याशापाशः॥

"आगे अग्न जलती है, पीछे सूर्य तपता है, रातको ठोड़ी घोंट्रमें दवा कर घोंट्र पेटसे लगा कर सो रहना पड़ता है, भिक्षा मांगनेके लिये हाथके सिवाय दूसरा पात्र भी नहीं तथा वृक्षकी छाया तले सोना है तो भी जीव आशाकी पाशको छोड़ता नहीं." ऐसी इस प्रपंचकुशल मायाकी प्रवल शक्तिके कारण पुरुष अविद्याके पाशमेंसे छूट नहीं सकता उलटा यह पुरुपल्पी मत्स्य धीरे धीरे—अज्ञात रीतिसे मायारूपी इस महासरो-वरके कीचमें ऐसा घुस बैठता है कि गुरुरूपी समर्थ तैराक उसे निकालनेका प्रयत्न करता है तो भी वह निकल नहीं सकता—प्रसंग पड़नेपर तो अनेक मायाकी मोहिनीमें लीन हुआ वह पुरुप संसाररूपी कीचड़में घुस बैठनेमें ही आनंदित रहता है! मायारूपी महासरोवरमेंसे बाहर निकल कर रत्नाकरूपी ज्यापक परमाहमभूप्रदेशमें क्या आनंद है, इसका तो उसे ज्ञान होता ही नहीं; अरे! ज्ञान करानेवालेके वचनको वह मिथ्या मानता है तथा सिद्यानन्दात्मक भूमिवासी पुरुषकी भेदभावना नष्ट होनेसे केसी

स्थिति वन जाती है इसका उसको स्वप्नमें भी ख्याछ न होनेसे मायाकी कल्पित सृष्टिमें सर्व आनंद है, सर्व सुख है, ऐसा वह समझता है. स्वप्नके समान अज्ञानावृत करिपत अहंता ममता, अपना पुत्र, घर, स्त्री, धन, कीर्ति तथा सगे सहोदरोंमें उसकी दुद्धि उनको सत्य मानकर मृहकी भांति जहां तहां भ्रमती है. तमोगुणसे घिरा रहकर अनित्यको नित्य और अनात्माको तारक आत्मा मान विपरीत अमित बुद्धिसे घिरकर द्वैतमें ही आनंद मान छेता है. वह ऐसा भटकता है कि प्रिय आत्मा-परमात्मा कैसे अखण्डानंद-बाला है उसका भान भी यह माया होने नहीं देती. अज्ञानावृत मायाके महासमुद्रमें रचेपचे रहे ऐसे पुरुपको आत्मभूमिपर-परमात्माके साक्षात्कार की भूमिपर जो अद्वितीय आनंद व्याप रहा है, जो सकल सुखका धाम है, जिस सुखका कभी अन्त नहीं, ऐसे अविनाशी नित्यानन्द सुखका भोक्ता होनेके छित्रे तथा देह और प्रारव्यके योगसे नवीन निजभूमिपर यह मायाशक्ति आने ही नहीं देती. पर जो पुरुप इस मायाके महासमुद्रको तर निजमूमिपर आता है, उसको सव अद्वितीय, अनिर्वचनीय, परम प्रकाशक ऐसी परमात्मा—परमपुरुप पुरुपोत्तमका दर्शन होता है तथा फिर वह उसीमें विलीन होता है. इस परमात्माका जो दर्शन वही मायाका अन्यक्त स्वरूप है और विख्य अर्थात् उसीरूप हो जाना इस स्थितिको प्राप्त होनेके लिये द्वैतका विनाश होना चाहिये--जिस विनाशको माया-पतिकी प्रेरित अविद्यावेष्टित माया होने नहीं देती. पर जहां द्वेतका नाज्ञ होता है, वहां मायापितकी प्रेरित मायाकी शक्ति आवरण नहीं कर सकती. माया यह मिथ्या है, ऐसा जव पुरुपको साक्षात्कार होता है, तभी वह अपने अज्ञानकालमें व्यक्तरूपी मायाको प्रत्यक्ष रूपसे देखता है. इस मायाका ही अन्यक्त स्वरूप देखकर जिस आनंदकी प्राप्त होता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता. जगतका आनंद मात्र उस आनंदके छीटेके वरावर भी नहीं. इस आनंदकी महापिनत्र सरिता छलाछल भरी हुई होते हुए शान्त, निर्मल, मधुर और आह्यादजनक है. इस आनंदको जो भोगता है वही भोगना जानता है. पर जाननेवाला दूसरेको नहीं जना सकता, भोगनेवाला उसको नहीं भुगा सकता, लेनेवाला दे नहीं सकता, न दिला सकता है, इस आनंद-प्रेममें जो मस्त होकर रमता है उसे तो 'नियम

सर्व नाशेर, जब प्रेम तो न्यापे। निद्रा जिसको झार्व रे, वह उत्तर कैसे आपै (दे)' ऐसी गति वन रहती है. इस आनंदरसके झेलनेवाले जीव बहुत थोड़े होते हैं, क्योंकि परमात्माकी प्रेरित माया दुर्लच्य है. पर जो परमात्माके शुद्ध स्वरूपको भक्तिसे—योगसे—झानसे जानता है वही मायाका उद्घंयन कर इस आनंदरसको पीता है.

विद्वान्, गुणवान्, नीतिमान् जीवको भी विपयाभिमुख देखते ही निजानंदकी विस्मृति करानेवाली यह माया है. बुद्धिका स्वल्प दोप हुआ कि उसके द्वारा यह माया संसारके अधम आगारमें घसीट कर विक्षेप करा देती है. जैसे व्यभिचारिणी स्त्री जब ईश्वरभजन करती है, उसका सेवन करती है, अर्चन, बंदन, दर्शन करती है उस समय वह कीडामें कैसी ही छुञ्ज हो तो भी अपने प्रियतमका स्मरण होते ही उसकी वृत्ति वहीं जुड़ जाती है. यही गति मायासे छुन्ध पुरुपकी है. अज्ञानी जीव प्रमुके प्रेममें दिन भर लिपटा रहता है पर एकान्त मिलते ही, प्रमुख्मरण क्षण भर दूर होते ही-विसर कर क्षण भर विपयकी वासना प्रकट हुई कि तत्काल उसके ऊपर आवरणशक्ति ऐसा सवन अंधकार कर देती है कि जो आनन्द-स्वरूपका अल्प स्वरूप दृशेन हुआ हो उसकी विस्मृति करा कर उसे मायामें द्वा देती है. जैसे तालावकी काई [सिवार] दूर करो तो क्षण भर भी दूर रहती नहीं, फिर अपना जल पर आवरण डाल देती है, वेंसे जो प्राज्ञ जीव सांसारिक विषयसे पराङ्गुख हुए हैं वे मायाकी धुंघ ( धृळ ) में भूल कर छकड़ीके घोखे बड़े मगरके ऊपर बैठ कर नदीके परले पार जानेकी इच्छा करनेवाले जीवकी तरह विपयाभिमुख होते ही दूव जाते हैं. जगतके जीवोंको इस मायाने वहुत बहुत भुलाया है-अनेक प्रकारके क्लेश पाने . पर भी इस मायासे वे मुक्त हो नहीं सके. इस मायाके अनेक रूप हैं-स्त्री, पुत्र, धन, देह, कीर्ति, विषयसुख इत्यादि अनेक है. पर जिस जीवकी वृत्ति वासना, पुत्रप्रेम, स्त्रीप्रेम, धनप्रेम, कीर्तिप्रेम-ऐसे ऐसे कर्मके विलास-भोगेश्वर्यसे पराङ्गुख होती है वही वैराग्यको प्राप्त करके इस मायाका नाश करनेमें समर्थ वनता है. क्योंकि वैराग्यसम्पन्न पुरुप प्रपंच-का त्याग करनेमें सदा ही उत्साही रहता है. वह अपनी सहायतामें शम, दम, क्षमा आदि सद्रणोंको सशस्त्र और सुसज्जित रखता है तथा उन्हींके द्वारा

मायाके सैन्यका पराजय करता है. पर अज्ञानी जीव काईसे ढके हुए उत्तम जलको छोड़ कर जैसे मृगतृष्णाके जलको पीनेकी इच्छा करता है, वैसे ही परमात्माके सत्य स्वरूपसे पराङ्गुख हुआ जीव न ज्ञान, न वैराग्य, न भक्ति, किसीका भी सेवन न करके मायामें छुट्ध हो उसकी प्रेरणासे प्रेरित होकर वाजीगरके पूतलेकी तरह मृत्य करता है.

माया कैसी वलवान् है इस पर परमात्मा तथा श्रीनारद्रजीकी कथा चहुत ही विचारने योग्य है. एक समय देविष नारद्रजी परमात्माके गुण-गानके आनन्द्रमें मस्त हुए भगवानके मंदिरमें पधारे. वातोंके प्रसंगमें नारद्रजीने कहा—" हे भगवन् ! हे अविनाशी ! हे जगन्मात्रकी लीला विस्तारनेवाले ! आप कहते हैं कि 'मेरी माया अजित है ' 'देवी होपा गुणमयी मम माया दुरत्यया।' ' यह मेरी गुणमयी देवी माया दुरत्यय है 'और यह सारा जगत् इस त्रिगुणात्मक मायाकी लटा लटासे मोहित है, इससे परमात्माके जाननेमें समर्थ नहीं होता, तो किहये! यह आपकी माया कैसी है ? मैं उसे नहीं जान सका. हे कृपासिन्धु! अपनी मायाके स्वरूपका मुझे दुईान कराइये."

परमात्माने कहा—"हे नारद ! मेरी मायाका विस्तार वहुत वड़ा है. दुष्कृति, मृढ, नराधम जीव मेरी मायासे आवृत होकर ऐसी आसुरी वृत्तिमें पड़े हैं कि वे इस मायाके पाशमेंसे छूटनेका संकल्प भी नहीं करते. यह माया दो प्रकारकी है-शुद्धसत्वा और मिलनसत्वा शुद्ध-सत्वा=माया, मिलनसत्वा=अविद्या. शुद्धसत्वा मायावेष्टितके चित्तमें इसका प्रतिविम्ब पड़नेसे जो दर्शन होता है वह परम तोष-परम-आनंद-परम सुख—परम पदकी प्राप्ति कराता है तथा वह मिलनसत्वा परमहाके ज्ञानसे रहित कराकर जीवको संसारी जालमें लपेट जैसे गर्भ लिपटा रहता है वैसे रखती है. यह माया महादुरत्यय—दुस्तर है. इसमेंसे तारनेवाला तारनेका प्रयत्न करता है—छुड़ानेवाला छुड़ानेका प्रयत्न करता है तो भी मायाकी लटा छटासे मोहित हुए पुरुषसे उसका त्याग हो नहीं सकता और न वह मुझे प्रसन्न कर सकता है. पर जिसने अवि-द्याका तिरस्कार कर मेरे स्वरूपका शोधन किया है, जाना है, देखा है,

्रेसा ज्ञानी ही मुझे प्रसन्न कर सकता है. नित्य दुष्ट कमें करनेवाला, प्रापाचरणमें लीन, साधुजनोंकी उपेक्षा करनेवाला, धर्मसाधनसे पराइमुख, प्रेममक्तिसे रहित, मेरे गुणगान करनेसे श्रष्ट, मोहमें भटकनेवाला जीव मेरी प्रेरी हुई इस मायाका स्वरूप न जाननेसे जगतके जालमें लहूपहू- लोट पोट बनके अनेक जन्मोंमें भी नहीं छूट सकते. वे तो क्षणिक संसार- मुखमें, धन, पुत्र, दारा, प्रपंच, असत्य और कीर्तिमें ही आनंदका प्रमाव समझ जगतको—संसारको ही सत्य मानते हैं तथा उसीमें हवे आनंदका—श्रेष्ठ आनंदका सहस्य समझते हैं और इसीसे ही निजानंदका आनंद भोगनेकी क्षणमात्र भी इच्छा नहीं कर सकते, विल्क उसीमें फँसे सहनेके लिये प्रसन्न चित्तसे उत्सुक रहते हैं; यही हमारी मायाका प्रगाइ अगाध स्वरूप है.

"इस मायाका स्पष्ट स्वरूप कामना है-वासना है-अशुद्ध संकल्प है. इस कामनामें छुळ्थ हुआ जीव शम, दम, उपराम, तितिक्षा, अद्धा आदि स्माधनोंकी क्षणभर भी जिज्ञासा करता नहीं, उसी प्रकार उसको अकाम, निर्वासनामय वननेकी भावना भी नहीं होती. उसे श्रेय और प्रेय मित्र हैं वही संसारकी वासनासे मुक्त हो, परम आनंदका भोगी होता है. है वहस नारद! मायाका स्वरूप कैसा है, मायाकी मोहिनीमें छोट पोट हुआ पुरुष मायाकी कैसे उपासना करता है, इसका यथार्थ दर्शन करना हो तो, जंबूद्वीपके भारत खंडमें जाओ. उसकी दक्षिण दिशामें प्रतिष्ठान नामक एक सुन्दर नगर है. उस नगरमें मायाशंकर नामका गुणवान, विद्वान् और नीति-मान् तथा सर्व शास्त्रका ज्ञाता होनेपर भी मायाछ्ळ्य एक ब्राह्मण वसता है. वहां जाकर तुम मेरी मायाका स्वरूप देखो! उस मायाछ्ळ्य जीवको उसकी इच्छानुसार मायासे मुक्त कराकर यहां छे आओ तो तुम्हारा पराक्रम समझ्ंगा तथा तब ही तुम्हारे छक्ष्यमें आवेगा कि मेरी माया कैसी दुरत्यय है."

परमात्माकी आज्ञा होते ही नारदजी प्रतिष्ठानपुरकी तरफ चले. मार्गमें चलते २ उन्होंने अपना स्वरूप बदल कर संतका स्वरूप धारण किया ं फिर मायाशंकरके घर जाकर 'भवति भिक्षां देहि' 'नारायण हरे 'का आशीर्वाद देकर खड़े रहे. मायाशंकरके हृदयके किसी अंश कोने खांचेमें कुछ २ अद्धा थी. अतिथिसत्कार यह गृहस्थका कर्तन्य है इस वातका उसे ज्ञान था. प्रमु ही सत्रका जीवन है, वह एक, अद्वितीय और नित्यमुक्त है. उसीका सेवन, भजन, पूजन भवसागरसे पार करता है, ऐसा विचार उसे नित्य होता था, पर मायापतिकी मायासे वह पराङ्मुख नहीं होता था तथा वही उसे मुक्तिके मार्गकी ओर प्रयाण करनेमें अटकाती थी. ' नारायण हरे ' ऐसा शब्द सुनते ही मायाशंकरने द्वार पर आकर नारद-जीको प्रणाम कर मिक्साके लिये निमंत्रित किया. नारदजी घरमें पधारे, इत-नेमें माय।शंकरकी दुर्मुखी नामक स्त्री वहां आकर क्रोध करके वोळी-"अरे ओ वृहे ! तूने इस साधुड़े वाधुड़ेको कहां अपने दादेके घरमें ला विठाया. इस जोगियाका पेट भरनेके लिये डेट सेर पक्का भोजन कौन वनावेगा ? मैं तो इस समय महादेवजीके दर्शन करने जाती हूं और कथा सुने विना वहांसे आऊंगी भी नहीं. तुझे खिलाना हो तो खिलाना !" ऐसा कहती हुई दुर्मुेखी सङ्सङाहटके साथ घरमेंसे वाहर चली गयी और नारदजी तो मंगळाचरणमें ही जो गणेशपूजा हुई, उससे चिकत हो अवाक हो गये. वे मनमें विचार करने छगे कि-" परमात्माने मुझे मायाका स्वरूप देखने तो ठीक भेजा. "

क्षण पीछे नारदंजी मनमें विचार करने छो कि—" अहो हो ! इस जगतकी माया कैसी दुस्तर है ! उसका स्वरूप में आज ही देखता हूं. स्वियोंको यह, देवदर्शन, व्रत, उपवास अथवा परमुखसे कथाअवण करना, सांसारिक अथवा त्यागी गुरुकी सेवा करना, ये कोई भी फछदायक नहीं और न उसका कल्याण करते हैं. स्त्री तो पतिसेवासे ही सत्य छोकको प्राप्त कर सकती है. खियोंका सत्य धर्म तो पतिसेवा ही है. स्त्रीको सब देवताओं में परम देवतरूप अकेछा पित ही है. ऐसे धर्मको भूछ कर जो स्त्री देवदर्शन, ईश्वरपूजन, कथाअवण वगैरमें द्वार द्वार पर भटकती रहती है उसका किसी काछमें भी कल्याण नहीं होता, ऐसा वेदका वचन है; तो भी यह स्त्री अपने पतिको न कहने योग्य वचन कह, न करने योग्य विरस्कार कर, किस महत्फछके छिये भगवान् शंकरके दर्शन और कथा सुननेको जाती है ? परमात्माने मुझसे कहा है कि यह ब्राह्मण निद्वान् और गुणसंपन्न है, तो इसके पाससे कथा अवण कर बात्माका कल्याण करनेके छिये इस खीको इच्छा करनी चाहिये थी, उसके बदले भवभटकनके हवाई चका काटनेके लिये यह कहां दौड़ी जाती है ? सचमुच समीपका तीथ, घरका कर्मान्तर करानेवाला गुरु, गांवका आचार्य, घरका मनुष्य, इनको कोई गिनता ही नहीं. हरिद्वार्भे वसनेवाला निर्मल गंगाजीके स्नानको तुच्छ गिन कर मणिकर्णिकाके घाटको कल्याणकारी मानता है गांवका आचार्य तत्त्व-ज्ञानकी परम कथा कहता है तो भी कोई सुनने नहीं जाता तथा विदेशसे वाये हुए स्वामी रामानन्द, भीमानन्द, कि जो गांवके आचार्यके समान नहीं, जलप हैं, होभी हैं, उनका उपदेश श्रवण करनेके हिये होग भाग भाग कर जाते हैं और कहते हैं कि 'वाह! क्या मधुरी कथा कहते है कि जानो सुना ही करें. 'जो मनुष्य अनेक जनोंको सलाह देता है, अने-कोंको उत्तम मार्ग दर्शाता है, अनेकोंका विरोध दूर करा कर मंत्री कराता है, उस पुरुपको उसके स्त्री पुत्रादि कहते हैं 'जाओ जायो, तुममें कुछ भी अरु ही रही नहीं, तुम्हारी युद्धि अव वृद्धी हुई. तुम अब बैठे २ माला जपते रहा करो ! ' विद्या पढ़ कर प्रमुको जाना नहीं, शिष्य होकर गुरुको संतुष्ट नहीं किया और पत्नी होकर पतिकी आज्ञाका पालन नहीं किया, उसकी विद्या, शिष्यपन और पत्नीपना वृथा ही हैं '

ऐसा विचार करते हुए नारदजीको मायाशंकरने सासन दिया. नारदजी विराजमान हुए. मायाशंकर अपने नित्यकभें में प्रवृत्त हुआ. नित्यकभेंसे निवृत्त होकर प्रमुकी प्रार्थना करने छगा कि "हे दीनदयाछ ! हे भक्तप्रतिपाछक ! इस दासके ऊपर दया करके इस स्त्रीसे अब मुझे छुड़ाओ. अपने किसी जन्मजन्मांतरका पापकमें भौगते हुए अब भें त्रसित हो गया हूं. मुझसे अब यह दु:स सहा नहीं जाता. हे प्रमु! भें अब तुम्हारे शरण हूं. हे छुपासिंछ ! मुझे अब इस भवसंकटमेंसे उवारो ! ' ऐसी उसकी छुद्ध हृदयकी प्रार्थना सुन, नारदजी समझे कि यह ब्राह्मण तो संसारसे दु:सित हो गया मालूम होता है, यह कुछ मायालुक्य मालूम नहीं होता, सरे ! इसमें उस मायाका स्वरूप क्या देखना था ?

तत्क्षण नारदजीके कानमें आवाज हुई कि 'हे नारद! घीरज धर तथा जो छीछा हों उन्हें देख, अधीर न वन ' फिर नारदजी नारायणका नाम रटते हुए स्वस्थतासे आसनपर विराजमान रहे!

मध्याह होते दुर्मुखी घमघामकर घर आयी. मायाशंकरकी पुत्र-वधूने रसोई तैयार की थी, उसमेंसे एक थाल परोस पतिके सामने रख दूसरा थाल नारद्जीके मुखके सामने पटक दिया और इतने जोरसे पटका कि नारदजीकी कटोरीभेंसे दाल उछल कर मायाशंकरके जपर छीटे गिरे भौर वह झुल्स गया. वह नम्रतापूर्वक वोला-' कुळ हरज नहीं ? दूसरी दाल परोस दो, तुमको तो कुछ पीड़ा नहीं हुई न ? " पर कर्म धर्मके योगसे फिर दाल लाते समय वह दालकी गरम गरम कटोरी दुर्मुखीके पांवपर गिरी और हाय २ करती हुई, दुर्मुखी वाई वैठ गयी. तुरंत ही मायाशंकरने उठकर उसके पैर धोनेको पानी दिया. पर ज्यों ही पैरपर पानी डाला कि वह चिहाई कि 'मुए, मुझे मार कर जला देगा क्या ?' ऐसा कहती हुई उस स्त्रीने मायाशंकरको ऐसी छात मारी कि वह विचारा ्र बुढ़ा दीवारपर जा गिरा और शिर फूट कर माथेमेंसे छोहू वहने छगा. दुर्मेखीने उसकी कुछ भी पर्वा नहीं की वह तो बुहुको दुर्वचन कहती र्नाई. मायाशंकरने कुछ भी क्रोघ वा खेद न किया. अपने हाथ अपना माथा घो, घावपर पट्टी बांघ, हुर्मुखीके पैरपर तेल चुपड़, उसके लिये विस्तर विछा, उसे उसपर छिटाकर पीछे पैरपर दूसरी औषधियें करने लगा. मायाशंकर क्षण क्षण दुर्मुखीसे छूटनेकी ईश्वरसे प्रार्थना किया करता था और इसी समय ईश्वरने उसकी प्रार्थना सुनी थी. उसकी स्त्री दुर्मुखी इस जलनेके कारण वहुत वीमार पड़ी, तव तो मायाशंकर नारदजीकी सेवा पूजा भूछ कर खीकी सेवा पूजा अर्चीमें सारे दिन रुका रहने लगा। दुर्मुखी गाळी दे, मारने चठे, मुहपर थूके, मायाशंकर इन वार्तोपर कुछ भी ध्यान न दे मायाशंकर तो मायाशंकर ही था वाहरका दिखाव मायाके त्यागीकासा था, परन्तु अंदरसे तो वह मायाका रागी था. दिन २ स्त्रीका रोग वढता गया तथा मायाशंकर मायाके वश हो रोने लगा:-"अरे ! मेरा घर नष्ट होनेको तैयार हुआ है. हाय! हाय! मेरा संसार टूटा जाता है. रे रे! में बुढ़ापेमें रोते २ मरा. अरे वाप रे! अव में भटक २ कर मरा. मेरी अब क्या दशा होगी ?" ऐसे कहते २ आंखोंसे अश्रुधारा

वहाने छगा और चिहा २ कर रोने छगा. नारदजीने कहा " ब्रह्मदेव ! तुम तो नित्य २ परमात्मासे प्रार्थना करते थे, कि इस स्त्रीसे मेरा छुटकारा करो. वह तुम्हारी प्रार्थना परमात्माने सुनी है. आज वह तुम्हारा कल्याण करता है. तुम उससे शोक किस वातका करते हो १ जो जन्मा है, बह तो जायगा ही. जन्मका पर्याय ही मृत्यु है. हे ब्रह्मदेव ! प्रकृति यह तो मरण हैं तथा विकृति जो है उसे ही अच्छे पुरुष जीवन गिनते हैं. महातमा वसिष्ट मुनिने श्रीरामजीको उपदेश करते कहा था कि ' दोपरूपी मुक्ताफलकी मायाका जिसने त्याग किया है, वडवानलरूप कोपका त्याग करके जिसने विवेक-रूपी शस्त्र धारण किया है, अनंगकी पीड़ासे जो जीवनमुक्त हुआ है ऐसे ही जीवको मृत्यु नहीं मारता. शेप तो सब मृत्युके खाये हुए ही हैं. ऐसे मृत्युका तुम किस लिये शोक करते हो ? तुम और तुम्हारी स्नी एक समय, एक स्थल, एक घर नहीं जन्मे तथा तुम्हारी मृत्यु भी अलग र ही होगी, इसमें शोक क्या ? संसारमें ऐसी भी कहावत है कि दोनोंका साथ नहीं होता. या तो तुम्ही पहले मृत्युके शरण होगे या वह पहले मृत्युकी शरण होगी. ऐसा आदि अनादिका नियम है, उसे कौन मिध्या कर सकता है. हे भूदेव ! तुम्हारे जैसे विद्वान पुरुपोंको तो संकटमें कभी शोक न करना चाहिये. तुमको तो 'संसारसे उदासीन रहना चाहिये; क्योंकि संसारमें प्रीति करने योग्य कोई सुख तुमको है ऐसा मुझे माळूम नहीं होता. जो संकट तुमको यह स्त्री देती है, कुटुंबके सामने अयोग्य वचन कह कर तुम्हारी मानहानि करती है, इस पुत्रवधूके सामने तुमको बुरा भला कहती है। पति तो परमेश्वरके तुल्य है उसका यह स्त्री अनेक दुर्वचनोंसे तिरस्कार करती है. ऐसी स्त्रीसे और ऐसे संसारमेंसे मुक्त होनेके छिये परमात्माने तुमको ्र जो यह शुभ योग दिया है, ऐसे समयके लिये अपने शोकको छोड, हर्पित हो, अपने आत्माका कल्याण कर छेनेका यह छुम योग प्रहण करो.'' माया-शंकरने रोते २ कहा:-- " हे महारज ! अपना ब्रह्मज्ञान इस समय रहने दो और मेरा घर बिगड़ा जाता है उसके लिये कुछ करो. जो मेरी स्त्री इस वीमारीमेंसे उठेगी तो मैं सौ १०० ब्राह्मणोंको भोजन कराऊंगा, सहस्र गोदान दूंगा, छश्न गायत्री जपूंगा ! हे महात्मा ! आपके पास जो कोई जडी वृटी हो तो उसे देकर मेरी खीको मृत्युके मुखेंसे वचाओं. "

नारदं जीने कहा-" अरे ओ मूढ़ ! जब मृत्यु निश्चित है तब उसके बारण - करेनेको कौन समर्थ है ? मूह मनुष्य ही जप तपको मृत्युके रोकनेका **ज्याय मानते हैं.** जो इस प्रकार मृत्युका वारण होता तो कोई जीव काळपाशमें पड़ता ही नहीं." इस प्रकार नारदंजीने वहुत २ उपदेश किया, पर मायासें लुव्य मायाशंकरके हृदयमें उसका कुछ भी असर नहीं हुआ. जब उसकी खीः मर गयी तब वह पागल आदमियोंकी तरह यहा तहा (आयं वायं सायं) वकने छगा:—'हाय २ मेरा घर विगड़ा गया, मेरा बुढ़ापा वरवाद हो राया, अरे ! मेरी वीमारीमें कीन सहायता करेगा'—ऐसे अज्ञानीकी तरह आर्कंद करने लगा (रोने लगा). स्त्रीकी वर्थीको लिपट २ कर उठानेसे रोकने लगा, उसके पीछे दौड़ने लगा और चितामें कूदनेको भी तैयार हुआ. अहा हा ! मायाका कैसा कार्य है ! सारे जीवनमें एक दिन भी उसके हृद्यको आनंद् देनेवाला कोई एक शब्द भी कभी जिस खीके मुखसे नहीं निकला था उस खीके गुण याद कर करके मूर्ख अपना सिर पीटने लगा ! हो चार दिन तो भोजन भी नहीं किया. नारदंजी नारदंजीके ठिकाने रहे क्रीर मायाज्ञंकर प्रमुमजन तथा नित्यकर्मका त्याग कर, दुर्मुखीके गुणगान करके रोने और माथा पीटनेमें निमग्न हो गया.

स्ती मरनेके एक आध महीने पीछे नारदजीने उससे कहा—" है ब्राह्मण ! इस असार संसारमेंसे मुक्ति पानेकी परमात्माने दुम्हारे उपर छुपा की है. उसका तृ लाभ ले. यह अलभ्य लाभ मांगनेसे नहीं मिलता. तृ संन्यास धारण कर, घरनारका त्याग करके, आत्मसेवन कर. अक तुझे कुल सुख नहीं, तेरी अवस्था भी संन्यासके योग्य हुई है. इस लिये संसारकी तज, प्रमुकी भज और आत्माका कल्याण कर." माया— शंकरने कहा—" महाराज ! आपने बहुत ठीक कहा. " मेरे कल्याणके लिये आप जैसे महात्माका संग हुआ, यह अहोभाग्य है, पर महाराज ! देखिये, यह बड़ा पुत्र तो अपना कार्य सम्हालने योग्य है किन्तु ये दोनों छोटे छोटे बच्चे किसके आश्रय रहेंगे ? इनकी कीन सम्हाल करेगा ? पुत्र-वत्र भी अभी थोड़े ही दिनोंकी आयी है. उसे घरके कार्यभारकी छुल भी खत्रर नहीं, पैसा कैसे खर्च करना, इसकी कुल भी खत्रर नहीं, घरमें विगाड़ तो इतना होता है कि बात न पूलो ! मेरा जीव जला जाता है,

पर क्या करूं महाराज ! जबतक में \हूं तबतक कुछ संभालता हूं. पर न होऊं तो पैसेको कंकड़की भांति फेंक हिंगे. ऐसी स्थितिमें महाराज कहीं संन्यास लिया जाता है. संन्यासके लिये। तो अभी वड़ी देर है. पुत्रका पुत्र भी अभी वालक है. उसकी सम्हाल केंसी रखनी इस वातकी इसकी माको अभी कुछ भी खबर नहीं. मैं जाऊं तमें यह सब कौन करें?" नारदजीने कहा कि " अरे मूर्खानन्द ! जो जीव कर्मेन्द्रियोंके वश रह कर मनसे भी इन्द्रियोंके विषय भोग करता है वह भूखात्मा कभी अपने आत्माका कल्याण नहीं कर सकता. तु इन वालकोंकी केरिर दूसरोंकी क्या सम्हाल करता था ! तू अपनी ही सम्हाल करनेमें अशक्त 🕏 और दूस-रोंकी सम्हालकी वातें करता है, यह तेरी अज्ञानता है. तेरी भूपम्हाल कौन करता है सो तू जानता है ? जो अनंतका अनंत है, समर्थका रहममंथे है, वही सवकी सम्हाल करनेमें समर्थ है और वही सवको सम्हाल लेगारे हू यह चिन्ता तू मत कर. कौन किसकी सम्हाछ करता है और तू क्या सम्हें 😿 रक्लेगा ? इस लिये मूर्खता छोड़ और परमात्माकी शरण चल स्र्ये अनात्मा ! कौन किसको सम्हालता है ? तुझे भी फोई सम्हालता है क्यों ? ये सुत, दारा, वित्त, तेरा फल्याण करनेवाले नहीं, विष्क तुझे अधी-गतिमें पहुँचानेवाले हैं. तू उनका मोह छोड़ दे. अनेक शास्त्र पढ़े सुने हों, यह देह नाशवंत हैं, ऐसा जाननेवाला हो, आत्मा अनात्मार्किं? भेदको समझनेवाला हो, पर ऐसे जीवके हृदयमें जो हेय और उपादेयने रे स्थान जमा लिया हो तो उसका कभी कल्याण नहीं होता. तुझे परमात्माने उसमेंसे निकाल दिया है. अब तू उससे वच. इस निस्सारकी चिन्ता छोड़ दे. जन तू सबका संबंध छोड़ेगा तन तू अपना कल्याण इस लोकका कोई भी साथ आने जानेवाला नहीं, यहांका यहीं रह जानेवाला है. इस लिये चल, मैं तुझे वैकुंठमें ले चलुं तथा अभी तेरा कल्याण करूं। "

ब्राह्मणने कहा—" महाराज ! यह तो सब ठीक है, पर कहो, वेकुंठमें क्या सुख है ? जो सुख इस लोकमें है वह सुख वेकुंठमें है क्या ? वेकुंठमें तो एक दिन जाना ही है तो यह वतलाइये कि वेकुंठमें यहांकी भांति पुत्रोंसे लाड़ प्यार करना, उनका लाड़ देखना, पौत्रोंकी किलकिलाहट सुनना,

छोगोंके मुखसे 'में अहोभाग्य हूं.' यह कीर्ति सुननी,क्या ये वातें वैकुंठमें हैं? महाराज! स्वर्गमें तो मटामट हैं ! जो कुछ है सो यहां ही है, फिर भी आप जैसे संत कहते हैं तो समय आने पर वैकुंठमें भी जाऊंगा !" इतनेमें पुत्र-के पुत्र( पोत्र )ने आकर दूरसे ही बुड्डे पर छाड़ करते करते छोटी प्याली फ़िकी. उससे बुढ़ेकी नाकमें चोंट छगी और नकसीर फूट गयी, छोहू-की धार वॅथ गयी ! नारदजीने कहा-" को ब्राह्मण ! यही तेरे छोकरों-का छाड़ है क्या ? सचमुच ऐसा सुख तो वैकुंठमें नहीं. यह वात तो ठीक है. " ब्राह्मण बोला-" महाराज ! आपको संसारका अनुभव नहीं इससे ऐसा कहते हैं ! दादा, दादा, कह कर ये बुलाते हैं. यह शब्द कैसा आनंद देनेवाला है! अभी वालक है, इससे इसको समझ नहीं, पर समझेगा तव वडा चतुर होगा. इसकी माता इसको वड़ी अच्छी २ वातें कह कर समझाती है, उनको जब सुनो तो चिकत हो जाओ !'' यह वाक्य अभी पूरा नहीं हुआ इतनेमें छोकरेकी बहूने आकर कहा-" ओ बुहु ! ठंढा पड़ गया, अब तो मरो ! में कहांतक रोज रोज तुम्हारी पीडा झेळती रहूंगी. में तो तुमसे थक गयी. अव तो तुम मर जाओ तो अच्छा! तुम्हारी खुशामद मैं कहां तक करूं ? दो बार थाल भर कर देती हूं तो उसे खींचनेका भी तुम्हें आलस आता है. अब तो मरो, तो मैं परोस कर ूर्नेश्चित होऊं और घड़ी पल विश्राम छूं. ऐसे जोगियोंसे रोज २ क्या . बात करनी है कि समय क़ुसमय कुछ नहीं देखते ? ऐसा कहती हुई और प्रघटित गालियां देती हुई छोकरेकी वहू चली गयी. ब्राह्मणकी नाकमेंसे लोहू बहता है, चकर-तिमिर आता है, लोहूसे मुख भीग रहा है, उसकी तो वहूजीने वात भी नहीं पूछी और नारदंजीके साथ वातें करते २ वचेने लाडमें कटोरी मारी, नकसीर फूटी, इससे देर हीनेसे भोजनका थाल ठंडा. होगया और वहूजीको विखंव हुआ उसके खिये यह पुष्पांजली अर्पण की. यह सब नारदजी तो देखते ही रह गये. उहाँने कहा-"हे ब्रह्मदेव! ऐसा ही. **टाड** प्यार देखनेको तुम यहां जीना चाहते हो और यही सुख तुमको उत्तम लगता है तथा यही सुख भोगने, इस वहू और पुत्रका सुख देखने-के कारण बेकुंठ नहीं जाना चाहते ? हे महाराज! तुम्हारा अज्ञान और क्या कहूं ! बृद्धिके अंतमें क्षय, उन्नतिके अंतमें पतन, संयोगके अंतमें

वियोग, प्रेमके अंतमें तिरस्कार तथा जनमके अन्तमें मरण, यही इस संसारकी व्यवस्था है; वसे ही रागके अंतमें विराग है ! स्नीर विराग सभी तुमको कुछ ज्यापा नहीं, यह सब उसी कर्कशा मायाका ही प्रताप है! ऐसी डाट डपट सहने पर भी तुमको यहां रहनेकी इच्छा क्यों है ? सो मुझसे कहो. वशी पुरुप भाग्यवान् है कि जिसकी भोगलालसा पूरी हुई है, इस लिये अब मेरी वात मान इस हु:खात्मक संसारको छोड़ मेरे साथ चलो. त्राह्मणने कहा-" ओ संतमहात्मा ! संसारके रगड़े तो ऐसे ही होते हैं. वहू है तो बड़ी अच्छी, पर इस छड़केने कुछ उपद्रच किया होगा इससे कोधमें आके कुछ बोल गयी, पर इसमें क्या, कुपुत्र तो कभी होता भी है पर कुमाता कभी नहीं होती. यदि उसके अनुसार में भी ऐसा ही विचार करूं, वर्ताव करूं, तो इसमें और मुझमें अन्तर ही क्या ? मेरी अधिकता और ज्ञान-कामना क्या? मेरा अनुभव और बृद्धत्व किस कामका ? साधु महाराज ! मेरा बुढ़ापा और इसकी जवानीके वीच तो अन्तर होगा ही ! जवानी दीवानी है और जवानीका जोश ऐसा ही होता है. पागल आदमी चाहे जैसा वके, उसकी वातको जैसे ध्यानमें नहीं लाते, न उससे क्रोध बढ़ता है, ऐसे ही जवानकी वातके सामने भी देखना नहीं चाहिये. इस वह के समान भली मानस हमारे कलमें कोई नहीं आची. सडोसी पडोसी इसकी वड़ाई करते हैं. उसको आपने सुना नहीं. इससे आपको यह द्वष्टा मारूम होती है. वाकी आपको जो इसका अनुभव हो तो इसकी वडाई किये विना न रहो." फिर नारदजीने उसे अनेक प्रकारसे समझाया, पर पत्थरपर पानी !\ मायाके पाशमें वधे हुएवर कुछ असर होता नहीं.

कर्मसंयोगसे नाकपर जो घाव हुआ या उसकी ठीक सम्हाउ न करनेसे वह पका और उसमें कीड़े पड़े. तब नारदजीने कहा—" अरे भाई! अब कुछ विचार होता है? चठ, मैं तुझे वैकुंटमें ठे जाऊं." ब्राह्मण बोळा—" पर महाराज! इस घर, वार, बगीचा, खेत आदिकी सम्हाठ कौन करेगा? आप देखते नहीं हैं कि ये सब अभी वाठक हैं. यह नाक तो दो दिनमें अच्छी हो जायगी, तब फिर विचार कहंगा कि कब वैकुंटकों जाऊं."

इस जगतके जीवकी अज्ञान रूप हृद्यप्रत्थिका विनाश न र्शे हुआ हो, तवतक तत्त्ववेत्ताका उपदेश फल्डदायी नहीं होता. ज्ञानी मनुष्य ही मृगजलकी भांति क्षणमें असत्य जनाते हुए संसारमें प्रवृत्ति नहीं करते. अज्ञानी तो स्वप्नवत् जगत्-संसारको सत्य मान, उसीमें छीन रहता है। **अ**सत्य पदार्थमेंसे निवृत्त होना यह शुद्ध सात्विक विद्याका फल है. असत्य पदार्थमें प्रवृत्ति होना यह अविद्या रूप मायाका फल है. मायाशंकर असत्य पदार्थहीमें प्रवृत्ति करता था. असत्य पदार्थके ऊपर ही उसकी प्रवृत्ति थी. असत्य पदार्थको ही वह सत्य मान वेठा था. पर आन्ति पाये हुए मनुष्यको भ्रमसे जो कुछ प्रतीत होता है, वह अधिष्टानसे जुदा नहीं. जैसे सीपमें प्रतीत होता हुआ रजत सीपसे भिन्न नहीं. सच कहिये तो यह सब भ्रान्तिसे ही माळूम होता है. और आरोपित हुआ रूप नाम मात्र ही. है. सत्यरूप नहीं. इस सत्यासत्यके विचार करनेकी शक्ति जिस जीवकी सव वासनाएं नष्ट हो चुकी हैं, जिसने मायाका पराजय किया है, उसीमें होती है. मायाशंकरने मायाका विजय नहीं किया, उसका कर्मभोग अभी पूरा नहीं हुआ, सात्विक वासनाका जन्म हुआ नहीं, शुद्ध सात्विक. भावना वॅथी नहीं, तो वह नाशवंत जगतके सुख तथा अविनाशी धामके सुखकी तुलना फैसे कर सके ? अभी वह मायामें छुन्ध है. पुत्र, स्तुपा, पौत्र, रुपये और कीर्तिमें मोहित है. उनकी मोहिनीमेंसे छूटनेको वह आतुर ही न था, परम तत्त्वका जिज्ञास भी न था. ऐसे अज्ञानीको नारदजी भी क्या वोध कर सकें ? इस मिट्टीके वावाजीको तो शेप भी उपदेश करनेको समर्थ नहीं तथा ब्रह्मा, विष्णु, सनकादिक ऋषि भी समर्थ नहीं, तव नारद जी क्या चीज ? मायाभें छुन्य रहनेवाले जीवकी गति मायामें ही लुव्य रहनेवाली है. विपका कीड़ा विपमें ही रहना चाहता है.

मायाशंकरके घावका हु:ख बहुत बढ़ चला. खाना पीना बंद हुआ. उसका काल आ पहुँचा, पर उसकी मायाका काल नहीं आया. इस देहसे उसने मृत्यु पायी, पर उसकी मायाने मृत्यु नहीं पायी. वह मायाको साथ ही लेकर गया. सचमुच यह संसार बड़ा विचित्र है.

क्रुरुते गंगासागरगमनं त्रतपरिपालनमयत्रा दानम् । ज्ञानविद्वीने सर्वमतेन खक्तिने भवति जन्मशतेन. ॥ अ

क्ष " गंगासागरमें गमन करने, ज्ञतका परिपाछन करने अथवा दान देने पर भी ज्ञान विना सो जन्मोंमें भी मुक्ति नहीं होती, यह सर्वसम्भत सिद्धान्त है. " यह श्रीशंकर मगवानका वचन है.

ईश्वरी लीला अगाध है. पुत्र, वित्त, दाराके ऊपर मांयाके जीवकी कालसा होनेसे अपने पुत्रके यहां ही उसका महिप रूपसे जन्म हुआ **उसे देखकर नारद** जीको खेद हुआ और वोले-" अहो ! दुर्भितिकी क्या अपगति है ? कहां इसकी विद्वत्ता, कहां इसका मान और कहां इसका धनलोम और पुत्र परिवारपर मलिन प्रीति ! इन सबका फल 🦠 क्षाज यह महिपरूप होकर भोगता है. इस महिपपर भार लाद कर भाड़ेपर भी चलाते हैं. जब वह घरपर रहता है तब अपने पुत्र पौत्रोंको अपने ऊपर विठाता है, मुंहके पास चला आने देता है, वालक उसे पीटते हैं, उसे वह सहन करता है, छांड़ा छूंडा भूसा चौकर आदि जो कुछ उसके सामने डाल दिया जाता है उसे वह खाता है और किसी दिन चारा न मिले तो भूखा ही रहता है. उसकी ऐसी करुणाजनक स्थिति देख कर नारदंजी उसके कल्याण हेतु पुन: उसके पास पधारे **उसकी पीठपर हाथ फेर कर बोल्ले-" हे महिपराज!** कुछ पहचान है क्या ? अव भी अपने कल्याणके लिये वैकुंठ जानेकी इच्छा होती है क्या ? होती हो तो मेरे साथ चलो. अभी तुमको साथ ले जाकर वैकुठका सुख वताऊं! " नारदजीके हस्तस्पर्शसे उस महिपको वोलनेकी शक्ति हुई। वह वोळा-" हे भगवन् ! आप कौन हैं ? सो मुझे प्रथम कहो." नारद-जीने अपना नाम वतलाया. महिपरूपमें रहता हुआ त्राह्मण योला-" अही नारदमुनि ! बहुत अच्छा हुआ कि आपके दर्शन हुए, पर एक वातकी मुझे क्षमा कीजियेगा. आप तो सदा ही कुँवारे हैं, इससे स्त्री, वालवचींका और परिवारका सुख कैसा होता है उसका आपको ज्ञान नहीं. में और यह मेरी घरवाली ( दुर्मुखी भी पतिको अनेक न कहनेयोग्य वचन कहनेसे महिपीके अवतारमें जन्मी थी और महिपके साथ ही रहती थी. ) महिषीके साथ मेरे पुत्र पौत्र जो खेल करते हैं उसमें मुझको जो आनंद होता है उसको आप क्या समझें ? यह सुख मुझे थोड़े दिन भोगने दो. पीछे मैं वैकुंठमें आनेका विचार करूंगा " इतनेमें दौड़ती हुई वह महिपी आयी और महिषके ऐसे जोरसे सींग मारा, जो उसके पेटमें सीधा घुस गया और उसमेंसे छोहू वहने छगा. 'अधूरेमें पूरा. 'इतनेमें उसके पुत्र पौत्र मा पहुँचे. उन्होंने खेळ खेळते २ उस घावमें ळकडी डाळ कर उसे खूब

इदाया और उसे देखकर वालक खूव हॅंसने लगे.करुणासिंधु नारदने महिपका यह दुःख देख कर कहा-'' अरे ओ मृढ ! अव इस सुखमें तुझे कैसे आनंद होता है ? और इसको तू सुख मानता है क्या ? इस सुखको भोगनेके लिये अभी तू जीना चाहता है ? अभी तू मायाके पाशमें से छूटना नहीं चाहता ? ओ अनात्मिवत् ! तुझे कव आत्मज्ञान होगा ?" ब्राह्मणने कहा-" महाराज ! ये तो सब शरीरके दुःख है. आत्माको क्या है ? इन वालकोंको देख कर व इस महिषीके साथ विहार करके मेरी आत्माको परम आनंद होता है, यह आप देखते हैं, पर इस आत्माको इसमेंका दु:ख वा सुख कुछ भी नहीं माछ्म होता. " मायाशंकर महिपका ऐसा शुष्कज्ञान देख कर नारदजी मंद २ मुसकिराये ( हॅंसे ), इतनेमें महिपरूप मायाशंकर वोळा-"मैं तो ब्रह्म हूं. मुझे इस दु:खके साथ कुछ भी छेना देना नहीं. जीव आप ही ब्रह्मरूप है. त्रहा क्रियारहित है, सुख दु:खसे रहित है, इसको दु:ख किसका और सुख किसका " १ यह वचन सुनकर तथा उसका " अहं ब्रह्मास्मि " पन देख कर नारदजी खिल खिला कर हँस पड़े और वोले-" यह तेरा आत्मज्ञानका उपदेश तो बहुत अच्छा है ! ऐसे आत्मज्ञानको जलादे, भस्म कर. इस नरककी यातनाको तु भले ही सुख मान, पर हे मृहमति! यह सुख नहीं, यह तेरी मूर्खता है. "फिर कोघ करके कहा-" हे मायाशंकर! इस अपने आत्मज्ञानको तथा इस अपने सुखको पातालमें दवा दे और मेरे साथ वैकुंठमें चल और वहांका सुख देख." मायाशंकरने कहा-" महा-राज ! यह सुख मुझे अभी थोड़े दिन तो भोगने दीजिये फिर आप जैसा कहेंगे वैसा करूंगा."

मायामें दूवे हुए मायाशंकरकी माया इतना दुःख होनेपर भी छूटी नहीं थी और छूटनेकी भावना भी नहीं थी। जिसको सात्विक आत्मज्ञान नहीं हुआ, उसकी यही व्यवस्था होती है। आत्माका नाश करनेवाली मिलन वासना, काम तथा लोभ है। इस काम और लोभका जवतक त्यांग नहीं हुआ और सात्विक भावना टढ़ नहीं हुई, तवतक आत्मा निर्विकारी नहीं होता. मायिक जीवको बुद्धि नहीं होती और सात्विक भावना भी नहीं होती. जिसको सात्विक भावना नहीं, उसको शांति नहीं, जिसको शांन्ति नहीं, उसे परम सुख नहीं; पर परम दु:ख ही भोगना है. महिएको जो घाव हुआ था, उसकी पीडासे वह थोड़े कालमें मरण पाया (मर गया).

मायाशंकर महिपका तीसरा जन्म स्वान योनिमें हुआ। वह स्वान अपने पुत्रके घरकी चौकसी करने लगा. दरवाजे पर वैठे रहना और पुत्रकी वहूं जो दुकड़े डाल देती थी उन्हें खाकर निर्वाह करता था. दो एक वार वह घरमें जाता था, तत्र पुत्र पौत्रोंकी स्त्रियें उसका छकड़ीसे ऐसा आदरातिथ्य करती थीं कि वह भों भों करता हुआ भाग जाता था. पर फिर योड़ी देर पीछे आकर वहीं वैठता था. छोटे वालक उसको मारते थे तो भी वह उनके साथ लेलता था. वे उसकी पूंछ मरोड़ते थे, तो भी वह कोध नहीं करता था. वे उसके ऊपर वैठते थे तो भी वह ख़ुशी होता था और ऐसी स्थितिमें वह आनंद मानता था. तब फिर नारद मुनिने उसके पास आकर उससे कहा कि " अरे को मायाशंकर श्वान ! तुझे अब भी बैकुंठमें जानेकी इच्छा होती है कि नहीं "? श्वानने क्रोध करके कहा-" है नारदजी महाराज ! अब आप पधारिये. रोज २ वैकुंठकी क्या बात करते हो ? वैकंठमें ऐसा क्या खजाना रक्खा है जो वार २ आप वैकुंठ जानेको कहते हैं. इन दश पांच क्रुतियोंके साथ रमण करना, उनमें प्रमुख हो कर चलना, उनके ऊपर हुकृमत करना, यदि सीधी चाल न चलें तो उन्हें काट लेना, इन सुखोंका मजा आप क्या जानें ? इसको तो इसके अनुभवी ही जानें. अनजानको इसका ज्ञान निकालमें भी नहीं ही सकता मैं आपके साथ चलुं तो इस मेरे पुत्रके घरकी रखवाली कौन करे ? महाराज ! आपको खबर नहीं पर गई काल तो गजब हुआ था। चार चोर मेरे पुत्रका धन हरण करने आये थे, यदि में नहोता तो वे चोर मेरे पुत्रको भिखारी बना जाते. मैंने जो चोरोंको देखा तो अपनी कुतियोंको जगा दिया. एक एक चोरके पीछे एक २ ने दौड कर प्रत्येकके पैरमें ऐसे जीरसे काटा कि चारों चोर चिल्लाते भाग गये. महाराज ! यदि मैं आपके साथ गया होता तो मेरे पुत्रकी क्या दशा हुई होती ? उसके धनको कौन सम्हाल लेता. आठ दिन पहले वह छोटी लड़की जो मुझे प्राणोंके समान बहुत प्यारी है, वह पासके तालावमें गिर गयी थी. मैंने उसे तालावमें दूवनेसे बचाया, जो मैं न होता तो वह विचारी दूव कर मर

जाती. ज्यों ही वह पानीमें गिरी, त्यों ही मैंने पानीमें गोता मारा और विना तकछीफके उसकी कमर-कर्षनी पकड़ तैर कर उसे निकाछ हिया और उसके प्राणोंकी रक्षा की. "

नारदने कहा-" अरे ! किसका पुत्र और किसकी पुत्री, तू इवान और ये मनुष्य ! तेरा और इनका क्या संबंध ? तेरे अनेक जन्म हो चुके हैं और इनके भी अनेक जन्म हो चुके हैं. ऋणानुवंधसे गत जनममें तेरा और इनका साथ हुआ. तेरा और इनका ऋण पूरा हुआ. अव तेरा और इनका क्या संबंध ! कि मेरा पुत्र, मेरी बहू, मेरा पौत्र, मेरा धन, ऐसा वकता रहता है ? जो तेरा और इनका संबंध है तो यह तेरा पुत्र तुझे पिता मानता है क्या ? तथा तेरे पौत्र तुझे दादा मानते हैं क्या ? तथा स्तुपा आदर सत्कार करती है क्या ? देख ! देख ! वे तो बेंठे बेंठे घरमें उत्तम मध्र भोजन करते है और उसमेंसे छांड़ा छूंड़ा जूठा जाठा तुझे डाल देते हैं. देख ! तेरा श्राद्ध वे करते हैं पर तुझे खानेको नहीं देते. भेरे पिताजी वहुत अच्छे थे, ऐसा कह कर जो तेरा पुत्र तेरी प्रशंसा करता है वही थोडी देरमें तेरे छकडीका सपाटा भी मारता है ! वोछ, तेरा और इनका संबंध क्या ? तू जिस धनकी रक्षा करता है उसमेंसे एक दमड़ी भी तुझे कोई देता नहीं तो तेरा धन कैसे हुआ ? जिस घरकी चौकी पहरा देता है उसमें तुझे प्रवेश करनेका भी अधिकार नहीं है, तो फिर तेरा घर कैसे ? ओ अनात्मावित् ! तेरी विद्या कहां चली गयी ? त् छोगोंको उपदेश करता था वह तेरा उपदेश तुझको तो क्रछ भी फलदायी नहीं हुआ. तूने वहुतेरोंको उपदेश दिया था कि परमात्माको जानो, भजो, उसे बंदन करो, वही सबै सुखका दाता है, वही इस सब लोकके तारनेको समर्थ है. यह संसार दु:खरूप है. इसकी ममता छोड़ो. इस पर मोह न रखो. इस मोहसे नरकमें जाना पडता है. तम एक अद्वितीयको भजो, सर्वे धर्मका परित्याग करके एक उसीकी शरण जाओ. वही सब पापोंसे निवृत्त करनेवाला है यह तेरा उपदेश तुझे इल भी फलदायी नहीं हुआ, यह क्या ? तू ही श्रुतिवचन बोलता था कि 'जो जैसा आचरण करता है वह वैसाही होता है. ' इस वचनको तुने कभी सार्थक नहीं किया. तेरी दुर्गति होनेपर भी अभी तु मायासे छट नहीं

सकता. सचमुच चक्षु जैसे शब्दको नहीं देख सकता, कान जैसे नासिकारे विवयको प्रहण नहीं कर सकता, ऐसे ही मौतिक दृष्टि परमात्माको नहीं देख सकती. सचमुच अज्ञानी, अश्रद्धावान और मायामें छुव्य जीव विनाशको ही प्राप्त होता है. इस लोकमें वह सुख नहीं पाता तथा पर लोक तो उसके लिये है ही नहीं. वैसे ही उसका प्रारच्य नहीं, पुरुपार्थ नहीं कियमाण भी नहीं ! हे अधम ! हे मायाके पाश्तमें वैधे हुए ! इस दु:स-समुद्रसे तारनेके लिये में यहां आया हूं. में जवतक न लोटूं तवतक तू मेरे साथ आनेको तैयार हो और मेरे समागमका फल प्राप्त कर ले!" मायाशं- कर थान वोला—" महाराज! आप ठीक कहते हैं, पर मेरे कहनेका आपने कुछ भी विचार नहीं किया ! में आऊं तो मेरे पुत्रके घरकी रहा कीन करे ? कोई छुट ले जाय तो फिर में क्या करूं ?"

नारद्जीने कहा—" अरे ! तेरा पुत्र कहां और तेरा छुद्रंव कहां ? तेरे पुत्र तथा तेरा छुद्रंव तो यह रवान और छुनी हैं. " मायाशंकर वोला—" पर पूर्वजन्मके तो ये मेरे पुत्र और संगे सहोद् र हैं कि नहीं ?" नारद्जीने कहा—" पर इस जन्ममें तेरा और उनका क्या संबंध है ? ऐसे तो अनेक जन्मोंमें तेरे पुत्र परिवार थे, जिनका तुझे आज स्मरण नहीं, फिर इस पुत्र परिवारको क्यों संभालता है ? पुत्रामक नरकमेंसे तारे वह पुत्र तेरे पुत्रने तो तुझे पुत्रामक नरकमेंसे तारनेका यत्न किया नहीं, विक तू स्वयं भी आज अपनी मिर वासनाके योगसे नरकहींमें पड़ा है और इस नरकका सुख तुझे आनंद देता है." मायाशंकर वोला—"महाराज! अभी आपको इस जगतकी लीलकी खबर नहीं. स्नेह तथा सगापन तो थूद्रकी तरह है. निर्जल स्थानमें भी वह पड़ा हो तब भी पड़े पड़े उसमें पत्ते आ जाते हैं. स्नेहकी शृंखला—जंजीर कहीं तोड़नेसे नहीं टूटती और छोड़नेसे नहीं छूटती. मैं इस पौत्रका पितामह नहीं, परन्तु वह तो मेरे पुत्रका पुत्र है ही. उसका स्नेह में त्याग नहीं सकता. अभी तो महाराज माफ करो. मेरी वैकुंठ आनेकी इच्छा नहीं, फिर देखा जायगा."

भायाकी ऐसी प्रवलता देखकर नारदक्षी चकित हो गये. फिर वह अन तथा उसके कुटुंबको छोड़कर आकाशमें गमन करते २ विचार करने लगे कि " शो हो हो ! परमात्माकी मायाका वल किंतना प्रवल है ! मायाके पाशमें वँघा हुआ जीव, मेरे जैसेका समागम होनेपर भी, सत्संगको प्राप्त नहीं कर सकता, मायामें से छूटनेका संकल्प भी नहीं करता. जो शास्त्र-विधिको छोड़, स्वच्छन्द प्लेसे वर्तता है वह सिद्धिको नहीं पाता, सुखको नहीं पाता तथा परमगतिको भी नहीं पाता. ऐसा मायाका आवरण गाढ़ प्रगाढ़ है. अवहो परम परमात्मा! तेरी मायाको साष्टांग दंडवत् प्रणाम!"

कुछ समयके अनंतर मायाशंकर नामक जीव, श्वानदेहसे मुक्त हुआ. चसने जरायुंज योनि त्याग करके अंडज योनिमें नरकके कीड़ेका जन्म िख्या. इस योनिमें वह जीव अनेक कीड़ोंके साथ रह कर आनंद भोगता था. फिर नारदंजी उसके पास पघारे तथा उसके ऊपर निर्मल जल छिड़क, करणादृष्टिसे वोले—" हे दुरात्मा! हे अज्ञानांघकारमें पड़े हुए मायाशंकर! क्या अब भी कुछ तेरे सुखकी सीमा है ? इस सुखमेंसे मुक्त होनेके लिये अब भी तेरी आत्मदृष्ट खुलेगी कि नहीं ? तेरे मनकी स्थित सुधरेगी कि नहीं, ? इस नरकमें पड़े रहनेमें तुझे अब भी आनंद आता है ? अब तू चाहे जैसा कह, पर मैंने निश्चय किया है कि अवकी बार तो में तुझे बलात्कारसे भी बैकुंठमें घसीट ले जालंगा और तेरी अनात्म—सुद्धिका विनाश करूंगा तथा अपने दर्शनका यथार्थ फल दूंगा. इस स्थितिमें तुझे बहुत कालतक नहीं रहने दूंगा."

कीड़ाके रूपमें रहते हुए मायाशंकरने कहा—"'हं ॄहं ! देखो २, कोई ऐसा चपद्रव नहीं करना. यहां मुझे ऐसा क्या दुःख है कि तुम मुझे वैकुंठमें लेजानेकों कहते हो ? इस विष्ठाके कीड़ेके रूपमें रहता हूं. अपने पुत्रके खेतमें खाद भर कर उसे फल देना चाहता हूं, यह काम मुझे पूर्ण करने दो !" नरकके दुःखसे भी विशेष कप्टदायी कीड़ेके देहमें भी उसकी मायिक वासना देखहर नारदजीको वड़ा खेद हुआ। पर उन्होंने उसके करण ऋन्द्रन तथा विलापकल्पका कुल भी विचार किये विना अपनी योगसिद्धिसे उठाकर गंगाजलमें उस कीड़ेको पघरा दिया

<sup>🗼 🛎</sup> श्रीगीता.

जोर गंगाजलका स्पर्श होते ही मायालुच्य जीव मायाशंकरकी मायाका विनाश हो गया. फिर उसे अपने साथ लेकर वेकुंटमें परमात्माके दर्शनको पधारे. नारदर्जीन परमात्माको प्रणाम करके कहा:—" हे जगदीहवर ! हे महाप्रभु ! हे चकके चलानेवाले ! आप सचमुच मायापित हो. मैंने आपकी मायाका यथार्थ दर्शन किया ! यह माया हुस्तर ही है ! जो आपको प्राप्त होता है वही इस मायाको तर जाता है ! आपकी निर्मित इस मायाकी शक्ति इतनी अगाथ है कि उसके पाशमें जो वेंधा, वह छूटनेको अशक्त ही बन जाता है. चित्त जसे अपने भानके निर्वाहके लिये समर्थ है, भेद जसे भेदके निर्वाहके लिये समर्थ है वेसे ही अपने तथा अन्यके निर्वाहके लिये समर्थ है, भेद जसे भेदके निर्वाहके लिये समर्थ है वेसे ही अपने तथा अन्यके निर्वाहके लिये समर्थ है, अपने स्वरूपके सहजानंदमें सदा विदार व रते हुए निस्संग योगी जन ही इस मायाके पार पहुँच सकते हैं. जगतके जीवकी माया तरनेकी गति, स्वस्वरूपके झानके विना अशक्य ही है. " हिस पीछे नारदजी परमात्माका भजन करते २ तथा बीणा वजाते वजाते, संसारमें विचरनेके लिये वहांसे चले गये.

योगीन्द्र मुनिने मायाका प्रावल्य तथा उसकी शक्तिकी यह सुन्दर्व कथा कही. फिर सुविचारने पृछा—" महागज! यह जीव ( मायाशंकर ), तो मायामें ठेठसे ठेठ तक छुक्ध ही रहा था, पर उसने परमगित केसे पायी ?" योगीन्द्र मुनि वोर्छ—" हे वत्स सुविचार! यह देविष नारदके सत्संगका फळ है. छुटुंव परिवारकी मायाके सिवाय उसके अन्य कर्म छुद्ध थे, इसीसे उसको वेकुंठ छे जानेको श्रीनारदजीकी इच्छा हुई थी और छ भी गये थे. यह मुक्ति न थी, पर वहां रह, काळ पाकर वह जीव मुक्त हो गया. जिसे अजामिळ, नारायणके नाम मात्रका स्मरण करते ही तर गया था, वेसे ही मायाशंकर भी महर्षि नारदके दर्शन तथा उपदेशश्रवणके प्रतापसे तर गया है. जो मोक्षका जिज्ञासु है ऐसा इस छोकका जीव, मायाकी सप्त भूमिकाओंका विजय करनेके लिये नित्य विचार रूपी मथन किया करे. प्रथम भूमिका कीर्ति, दूसरी भूमिका श्री, तीसरी भूमिका वाणीविछास, चौथी भूमिका स्मृति, पांचवीं भूमिका मेधा, छठीं - भूमिका धृति तथा साववीं भूमिका श्रमा है. जिसको मुक्तिकी कामना है

उसे कीर्ति तथा धनका त्याग करना, वाणीविलासमें निस्पृह रहना, भोगे हुए विषयकी स्मृति न करनी, बुद्धिसे परमात्माको जाननेका प्रयतन करना, परमात्माके स्वरूपको आत्मामें आरूढ करके आत्मा व परमात्माका परिशोधन करना तथा क्षमावृत्तिसे जगतको देखना. बल्कि उस हैतको त्यागकर अहैत रूप रहनेका प्रयत्न करना. यही मायाका विजय है. जो जीव इस मायाका विजय करता है उस जीवको इस लोककी माया तथा अविद्या पराजित नहीं कर सकती. विक शद्ध सारिक माया परमात्माके चरणकमलका सतत सेवन कर-नेको समर्थ बनाती है. मायाके अनेक स्वरूप हैं, उन सबसे साक्षित वन-नेमं परम पुरुषार्थ है मायाकी ऐसी तो प्रगाढ शक्ति है कि चाहे जैसे ज्ञानीको भी वह मोहमें डाल देती है. महान् विजयी भले ही हो, पर जिसने मायाको जीता, वही जिया, वही तरा और उक्षीने परमपद प्राप्त किया. अन्य तो जीते ही मृतकके समान हैं, जीते हुए हारेके समान हैं उनके ज्ञानका छोप हुआ समझना तथा अज्ञानमें ही वे गीते खानेवाले हैं. उनका दर्शन, पूजन, साधुसंतका सेवन, दान निष्फल हो जाता है. जिनको आत्म-ज्ञान नहीं होता. जो वासनात्यागी नहीं, जो परम प्रेममें छट्ट नहीं, उनकी मोश्र ही नहीं. परम प्रेम ही सर्व सिद्धि-कामनाका दाता है, मुक्तिका मन्दिर है.





# पंचम बिन्दु

-49/104104104(91-

#### जनक विदेहीका आत्मशोधन.

संसारः स्वप्नतुल्यो हि रागद्वेपादिसंकुटः। स्वकाटे सत्यवद्गाति प्रवोधेऽसत्यवद्भवेत्॥

अर्थ-राग द्वेपादिसे भरपूर संसार स्वप्नतुत्य है, निद्रामें जैसे स्वप्न सत्यकें समान माल्झ होता है, पर जाग्रतमें मिथ्या होजाता है, वैसे ही अज्ञानावस्थामें संसार सत्य भासता है तथा प्रबोध होते ही असत्य तथा मिथ्या होजाता है. आत्मबोध.

₹ ಕ್ಷಾಣಿಗೆ ದೇವಿದ್ದಾರ ಬಿದ್ದಾರ್ಗಳ ಕೇ

#### योगभ्रष्ट जनक.

गुरुगुखसे नित्य नित्य उपदेशामृतका पान करते करते, हिमगिरिके गुरुगुखसे नित्य नित्य उपदेशामृतका पान करते करते, हिमगिरिके देशका मनन करते करते समय समयपर छद्यालिंगको ऐसा प्रश्न उद्भवता था कि 'पूर्व जन्ममें में कौन होऊंगा ? मेरा ऐसा वह पुण्य कौनसा होगा कि जिसके कारण इस पतिके साथ पाणिप्रहण कर में भाग्यशाली हुई हूं.' किसी २ समय वह पितसे कुछ २ प्रश्न भी कर वैठती थी तथा उनका योग्य रीतिसे सुविचार समाधान करता था. पर पूर्व जन्ममें हम कौन होंगे, इस जन्ममें किस पुण्यके उद्यसे सद्गुरुका समागम हुआ है और पर- ब्रह्मका ज्ञान संपादन करनेकी संधि मिली है, इस विचारमें दोनोंका मन गोता खाया करता था.

नित्य नियमकी भांति नित्यकर्मसे निवृत्त दंपती गुरुके आश्रममें गये. योगीन्द्र मुनि उन्हींकी मार्गप्रतीक्षा करते थे. साष्टांग प्रणाम कर दोनो शिष्य कुशासनपर वैठे. उनके हृदयका अभिप्राय जान कर मुनिने वैसा ही

उपदेश आरंभ किया वह बोले कि " हे पुत्रो, मतुष्यको किसी जन्मका कमीनिपाक शेष रहा होता है, उसको भोगनेके छिये ही परमात्मा उस जीवकी इस छोकमें उत्तम स्थानमें जन्म देता है. श्रद्धावान् तथा परब्रह्मप्राप्तिके लिये मथन करनेपर भी जो जीव आत्मा तथा ब्रह्मकी एकताकी प्राप्तिके कार्यमें अपूर्ण रहता है, जिसकी वैराग्यवासना तीव नहीं हुई और जिसकी भोगवासनाका सर्वोश्तमें लय नहीं हुआ, ऐसा जीव योगसे श्रष्ट हुआ भी दुर्गतिको तो प्राप्त होता ही नहीं; बल्कि अपने पुण्यके अनुसार प्राप्त किये हुए छोकोंमें जाकर जिन मोगवासनाओंका वीज उसके शरीरमें रहा हुआ है, उन भोगवासनाओं के भोगने के लिये इस छोकमें जन्म धारण करता है. पर अपनी भोगवासना-भावनाओंका फल भोगते भोगते अचानक नैराग्य उत्पन्न होता है, सत् असन्की भिन्नता जान पड़ती है, तव वह संसारको तुच्छ जान कर छोड़ देता है अथवा उसमें निर्छेप रह कर विचरता है और अन्तमें अपने जन्मको सार्थक करता हैं. श्रष्ट योगी किसी धर्मशील विद्वान्के यहां अथवा पवित्र श्रीमान्के यहां वा योगसंपन्न पुरुषके यहां जन्म धारण करता है. प्रथम तो वह भोग भोगनेहीमें छीन रहता है, पर आकस्मिक उसकी भोगेच्छाकी वृप्ति होजाती है तथा ज्ञान प्राप्त कर, ब्रह ज्ञानयोग साध कर, जीवनमुक्त वन, विदेहमुक्त होजाता है.

विख्यात हुआ राजा जनक भी विदेही दशा प्राप्त हुए पूर्व ऐसा ही योगन्नष्ट जीव था. उसके राज्यमें सव प्रजा सुखी तथा संतोषी थी. ब्रह्मनिष्ठ पंडितोंका वह नित्य समागम करता था. अपने नित्य कर्ममें वह अवाधित तत्पर रहता था. उसका मन जो वंधका कारण है वह सदा ब्रह्मकी जिज्ञासा किया करता था और उसका आहार, विहार और चेष्टा निष्काम वृत्ति वाली थी. जो कर्म वह करता वह ब्रह्मापण ही करता. पर उसके पुण्यका विपाक पूर्ण न हुआ था इससे उसको जवतक सत्समागम नहीं हुआ तवतक वह परम चत्त्वके जाननेमें समर्थ नहीं हुआ.

## जनककी नगरचर्याः

एक दिन प्रातःकाल यह राजा वेष वदल कर नगरचर्या देखने चेला. नगरकी गुळी, कूचे, सहल्ले, बाजारे, किला तथा छावनी देखता देखता वह राजा मार्गपर वा पहुँचा. इस प्रसंगपर राजाकी नजर एक श्रीमान गृहस्थकं झरोखा पर पड़ी. वहां एक दंपती-स्त्री तथा पुरुष बेंठे के आनंदमें कहोल करते थे. राजा उस श्रीमान्का अपनी खीके साथ विनोद्पसंग देखता था, उसी समय इस नगरंक महाजन सेठकी सी नदीके किनारे पानी भरने जाती थी. उसकी दृष्टि भी उस झरोखाकी कींडा पर पड़ी. प्रथम गृहस्थकी विनोदलीला देखकर वह स्त्री सुसक्रिगई. राजाने उसे देखा. उसने विचार किया कि इस गृहस्थकी स्त्री किस कारणसे हुँसी १ हूँसनेका प्रसंग तो ठीक ही है, पर ऐसे प्रसंग तो बहुत आते हैं. पर मुझे इस स्त्रीक हँसनेका कारण जानना चाहिये. फिर शंका-शील राजा धीरे २ उस स्त्रीके पीछे गया। वह स्त्री नदीके घाटपर जा वर्तन मांजने वेठी. वहां समीपमें जा, राजाने पृछा-" हे अंवे ! कृपा करके मेरी शंकाका समाधान करो ! तुम किस हेतुसे हुँसी ? " राजाको पहचा-नकर वह स्त्री वोही-" हे राजन्! आप नगरचर्या देखने निकले हैं सो नगरचर्चा ही देखिये. इस प्रापंचिक जगतमं ऐसे तो अनेक प्रहंग हमारे देखनेमें आते हैं. ऐसा एक प्रसंग देख कर में हँसी इसमें आपको आश्चर्य -किस वातका हुआ ? इसका कारण जानकर आपको क्या आनंद होना है ? संसार हैं. अनेक प्रकारके कींतुक होते हैं और होंगे, उनमें मेरा और आपका क्या स्त्रार्थ है ? महाराज ! आप राजपाट सम्हालो और प्रजाके सुखर्ने वृद्धि हो वैसा करो. इसीसे कृतकार्य होंगे. छोटे प्राणि-योंकी समानुपिक चेष्टाओंके गर्भका हेतु जाननेमें आपको इछ भी आनंद न होगा."

उस खीके ऐसे गृह वचन सुन कर, उसकी गंभीर मुद्रा देख, राजाको विशेष संशय उत्पन्न हुआ. जनक राजा बोला—'' हे सबरितशाली साध्वी! तुम मेरी शंकाका जबतक समाधान नहीं करोगी, तबतक मुझे दूसरे किसीसे आनंद होगा नहीं.'' उस सबरितशाली खीने कहा—''महाराज! हे देव! आप बहुत ही उताबले हो और पक्का विचार किये बिना ही बोलते हो! निस्सन्देह होकर मान लो कि यह मेद मैं तुमसे कहूंगी, उसी दिनसे तुम्हारा इस लोकका आनंद सदाके लिये नष्ट हो जायगा, इस लिये हे राजा! इसके जाननेमें कुछ भी सार नहीं. जो

जानना है उभीको जानो. न जानने योग्यके जाननेवालोंका पता ही नहीं ! परन्तु में जानती हूं कि आप राजा हो, गुणवान हो, विद्वान हो, व्रह्मके जिज्ञासु हो, आप अपने हठको छोड़ोगे नहीं. स्त्रीहर, वालहरु, बौर राजहठको कभी कोई पूरा नहीं पड़ सकता. सुनो, आपको मेरे हँसनेका कारण जाननेकी अपेक्षा ही हो तो सुनो ! आजसे छठे महीने अपने बगीचेके फुहारेके समीपमें आप एक मैनाको बुळाकर पूछोगे तो वह तुमको इस भेदका रहस्य कहेगी. इस समय तो आपको प्रणाम ! और यह भी सुन छो. हे राजन् ! आज ही मेरी मृत्यु है. इस पानीके वर्तनको लेकर ज्योंही में अपने घरके झरोखेके नीचे जाऊंगी, कि तत्क्षण वह झरोखा टूंट पड़ेगा और मैं मर जाऊंगी ! " उस स्त्रीके मुखसे ऐसे चिकत करने हारे वचन सुन कर राजा उसकी मोर इकटक देखने लगा-दंग और चित्तभ्रमाञ्चल हो गया. फिर गंभीरता पूर्वक बोला---"हे वहिन ! इस मृत्युका वारण नहीं हो सकता है ?" " महाराज ! आप तो भोले हैं. नियति (प्रारव्ध) के निर्माणको फेरनेमें कौन समर्थ है ! तीन लोकमें ऐसा कोई समर्थ नहीं जो प्रारव्धके निर्माणका फेर वदल कर सके. इस पर पुराणप्रसिद्ध एक कथा मैं तुमसे कहती हूं, सो तुम ध्यानमें छो.

### निर्माण तो निर्माण ही है.

फिर उस सबरित्रशाळी साध्वी सतीने राजासे कहा—" हे महाराज! छंकाका राजा रावण अति महान् प्रतापी था. उसकी राजसभामें ब्रह्मा वेद पढ़ते, वायु पवन चळाते, अग्नि पाकिकया करते, मेघ जळ भरते, छक्ष्मी धन देती, क्रुकेर धनकी रक्षा करते और इन्द्रादिक उसके द्रवारमें सामंतोंकी तरह सदा पहरा देते; ऐसा समर्थ राजा भी प्रारम्धे निर्माण हो—विधाताके छेखको—नियतिके नियमको झूठा नहीं कर सका तो मनुज्य ही क्या सामर्थ्य १ ऐसा समर्थ राजा रावण अपने प्रतापसे तीनों छोकों हो भी तुच्छ गिनता था. एक समय वह द्रवार छगाके वैठा है. वहां ब्रह्माजीने वार्तप्रसंगमें कहा—" हे महाराज! द्रशानन! विधाताके छेखको मिथ्या करनेको कोई समर्थ नहीं. छछाटमें छिखे हुए छठीके छेखको कोई भी नहीं टाळ सकता." ब्रह्माके ऐसे

वचन सुन, मूळोंपर हाथ फेर, रावणने कहा—" अरे बहा ! विधाता बह ऐसा कीन है कि जिसके छिखे छेखको फेरनेमें रावण भी समर्थ न हो ?" ब्रह्माने कहा—" जीव मात्रके कर्तन्यका निर्माण करनेवाळी यही अविधाती महादेवी है. इसके छिखे हुए छेखको कोई भी नहीं बदळ सकता. अजी! एक वार छिखे हुए छेखको फिर वह स्वयं भी नहीं बदळ सकती. वह ऐसी तो शक्तिवाळी है कि निर्माण उसके हाथसे स्वयं छिख जाता है!" रावणने मूळोंपर हाथ फेर कर पुन: कहा. " ठीक ठीक ! इस रांड-नियति (विधाता)के छेखको मैं जो मिथ्या न करुं तो मेरा नाम रावण ही नहीं, अरे बहाा! अभी तेरे मनमें विधाताका अभिमान है कि वह मुझसे भी प्रवळ है, तो में तुझे थोड़े ही दिनोंमें बताऊंगा कि वह विधाता भी मेरे सामने कैसे पानी भरती है! कहो, यह विधाता किस दिन मनुष्यके कर्मका उछेख करती है?" रावणका उम्र कोप देख कर ब्रह्मा तो थरबर कांपने छो, पर फिर जान्त हो बोछे—" हे महाराज ! रावण! यह विधाता जीवके जन्मकी छठी रात्रिको, मध्यरात्रिमें जीवके मुकृत दुष्कृतका छेख छिखती है."

तुरन्त ही सभा विसर्जित हुई. रावणके मनमें ऐसा जोश समाया कि इस विधाताके छेखको मिथ्या करूं तो ही मेरा नाम दृशानन इस समय रावणकी रानी मंदोदरीको गर्भ था. थोड़े समय पीछे रानीको प्रसव हुआ और रावणने विधाताके छेखको मिथ्या करनेका प्रयत्न किया रानी मंदोदरीके पुत्री अवतरी थी. छठी रातको मंदोदरीके प्रसृतिगृहके हार पर जाकर रावण बैठा और विधाता—नियतिके निर्माणको भिथ्या करनेके छिये उसकी बाद देखने छगा. मध्यरात्रि हुई कि, छुम छुम करती देवी मायारूप विधाता नियति देवी वहां आगे आकर खड़ी रही. उसका सौन्दर्य देखते ही प्रथम तो रावण छुछ मिश्निसा पड़ गया, पर उस वीरपुरुषने गाढ़े धैर्यसे एकदम खड़े हो कर विधाता (नियति)का हाथ पकड़ कर पूछा—" इस काछ मध्यरात्रिमें तीनों छोकोंको कंपायमान करनेवाछ, देव और असुर सबके स्वामी रावणकी आज्ञाके विना यहां तू कैसे आयी ? तू कौन है ? कहां जाती है ?" विधाता (नियति)ने कहा—" हे राजा रावण ! मैं प्रमात्माकी

मायावी शक्ति हूं ! रावणकी रानी मंदोदरीके कन्याने जनम लिया है एसके जीवनका लेख लिखने जाती हूं." रावणने पूछा—" तुझे क्या लेख लिखना है ?" देवी विधाता बोली—" हे दशानन ! क्या लेख लिखना है सो में स्वयं नहीं जानती. लेख लिखते समय में उळटे मुह खड़ी रहती हूं और पीछेको हाथ करके लिखती हूं, इससे मुझें खवर नहीं पड़ती कि में क्या लिखती हूं, उस लेखका निर्माणकर्ता तो विश्वका रचनेवाला नियामक ही है, कि जिसको तू पहचानता नहीं !" रावणने कहा—" ठीक, ठीक, तू अपनी ये लवारी वातें एक तरफ रख ! पर लेख लिखकर पीछे जा तब मुझे मिले विना जो जायगी तो तुझको कठिनसे कठिन दंड ढूंगा जा ! अपना काम पूर्ण करके यहीं लीट आ, में बैठा हूं." विधाता प्रसूतिगृहमें गयी तथा ईश्वरकी इच्छासे उसके दिव्य स्वरूपको रावणके विना और कोई न देख सका

विधाता, कन्याका निर्माण डळटे मुख छिख कर पीछे छौटी तव रावणने पूछा—" तुने क्या छिखा ?" विधाता घोळी—" वह मैंने देखा राहीं और देखनेकी मुझे आज्ञा भी नहीं है. जिस चित् राक्तिने इसका जन्म निर्माण किया है, उसी चित् राक्तिकी प्रेरणाने मुझसे जो छिखाया वहीं मैंने छिखा है." रावणने आज्ञा दी " जा, वांचके फिर छौट आ और मुझे वह निर्माण जना." विधाता फिर स्तिकागृहमें गयी और राजकन्याका निर्माण बांच कर रावणके पास आ, उस कन्याका संपूर्ण जीवनचरित्र कहा तथा अन्तमें कहा—" हे राजा! इस तेरी कन्याका नाम पदार्थ है. इसका विवाह तेरे द्वार पर होनारत नामका जो चाण्डाछ झाड़ देता है उसके साथ होगा."

ये शब्द सुनते ही रावणके पैरकी ज्वाला शिरपर जा वैठी. वह लाल पीला हो गया और विधाताको मारनेके लिये तलवार खींचनेका आरंभ किया, पर इतनेमें विधाती अदृश्य हो गयी तथा विचारमस्त रावणने राज-भवनमें जाकर द्रवार किया, उसने प्रक्षासे कहा—"अरे मुंडे मूड़के ब्रह्मा ! आज तेरी विधात्रीका लेख में मिथ्या करूं तो तू जानेगा कि रावण कैसा समर्थ है. " ब्रह्माजीने नम्रपनेसे कहा—" महाराज! आप तो सर्व समर्थ

हैं, जो चाहे सो कर सकते हैं, पर महाराज ! विधाताके टेखको तो **जो**हें बदल नहीं सकका ''

फिर रावणने अपने हुट मन्त्रियोंके साथ मंत्र करके उस निर्देख चाण्डालके वध करनेका विचार किया. ईश्वरकी लीला अकलित है. इसका कोई पार नहीं पा सकता रावण महा अहंकारी और मदोन्मत्त था उसके अहंकारका नाश करनेकी गर्वगंजनहारकी ही इच्छा थी. इससे अन्य मंत्रि-योंकी भी मति फिर गयी रावण तो अविद्याका उपासक था तथा परमेश्वरकी शक्तिकी उपेक्षा करता था, इससे गर्बगंजनहारने उसके गर्वका नाश करने िरये ही उसके मंत्रीकी दुद्धि फेरी. अन्यकं सुख और दु:सका कोई दावा है ऐसा रावण नहीं मानता था. सन् असन कमेके फल भोगने ही पहते हैं, यह उसको नहीं मालूम था. में सब कुछ करनेको समर्थ हूं, ऐसा उसे मिथ्या अभिमान था. पर है महाराज जनक ! जो जीव कर्म विषे अकर्म तथा अकर्म विपे कर्मको देखता है वरी विशेष दुद्धिमान् है. शेप तो मूर्व ही हैं. तीन छोकका जीतनेवाला तथा समर्थ राज्यका स्वामी बुद्धिमान नहीं यह रावण भोगेच्छा मात्रका उपासक था और वह उसीमें बैंघा हुने था. वह परमात्माको भूछ गया था. होकवासना और वासनामें जकड़ांद वेंधा था. पुरुपार्थको ही परम श्रेष्ठ मानता था. नियति-प्रारव्धका उसे स्मरण नहीं था और पौरुपका वर् पोपक था. पर वह जानता न था कि प्रारब्ध पौरुप रूपसे ही नियामक है. ऐसे मदोन्मत्त राजाके मदका नाश करनेके लिये एक सर्वेश्वर महेरवर ही समर्थ है. विधाताका छेख यही सर्वेरवर महेरवरका छेख 🧞 उसे निष्फल करनेके लिये क्षद्र जीवोंकी सामर्थ्य ही नहीं.

रावणने चाण्डालके नाश करनेका संकल्प किया, तय सभामें बैठे हुए एक मन्त्रीने कहा कि—' महाराज! मेरा तो टढ निश्चय है कि विधाता झुठा ही है. आपके द्वार पर झाडू लगानेवाला चाण्डाल कहां? और आपकी समर्थ राजपुत्री कहां? जो इस मूर्ख विधात्रीको कुल भी अड़ होती तो यह लेख लिखती ही नहीं, जरा विचार तो करती! पर महाराज! इसं चाण्डालको मार डालनेके पीछे विधाताका लेख सचा हुआ कि सूठा यह

आप कैसे जान सकोगे तथा यह कुनुद्धि ब्रह्मा फिर अनेक तर्क निवर्क छड़ावेगा और अपना ही मत पकड़े रहेगा. मेरी तो यह राय है कि इस चाण्डाछको यहांसे दूर किसी ऐसी एकान्त जगहमें वसा दीजिये कि जहां ममुज्यका वीज ही न हो. वहां पड़ा २ यह मर जायगा और विधाताका छेख अपने आप ही झूंठा होगा. " विधाताका छेख सत्य है वा असत्य, इसका निश्चय करनेके छिये रावणने भी यह सछाह मान छी. फिर जस निव्होंप चाण्डाछको पकड़ मँगाया और उसके पैरका एक अंगूठा कटवा कर उसे समुद्रके वीच एक टापूमें भेज दिया तथा फिर ब्रह्मासे कहा—"अरे ब्रह्मा ! अन तेरे विधातांका छेख कैसे सचा होगा सो वताना !" ब्रह्माने इतना ही कहा—" महाराज ! विधातांका छेख त्रिकाछमें भी मिथ्या नहीं हो सकता, स्वयं चिद्धन भी उसे मिथ्या करनेको समर्थ नहीं. " क्रोधांघ होकर रावणने कहा—" अभी भी तू अपनी जिद नहीं छोड़ता ? ठीक हैं, परन्तु जन मेरी पुत्रीका दूसरे राजपुत्रके साथ विवाह होगा तन तेरे चार शिरोंभेंसे एक शिर मैं विना काटे न रहूंगा."

अव एकान्त द्वीपमें छोड़े हुए चाण्डालका क्या हुआ, सो सुनो. हे राजाधिरांज जनक! जिस चाण्डालको द्वीपान्तरवास कर दिया गया था, वह चाण्डाल अपने हतभाग्यके लिये उस समय बहुत बहुत रुदन करने लगा. उसने विवाताको अनेक प्रकारकी गालियां दीं और ब्रह्माको भी पांच पंद्रह भली बुरी कहीं. जब उस एकान्त द्वीपमेंसे छूटनेका उसे कोई भी मार्ग नहीं मिला, तब उसने समुद्रमें कूद कर मरनेका निश्चय किया, पर उससे वह मर न सका, क्योंकि वह उसके भाग्यमें न था.

दैवेच्छासे इस द्वीपमें निर्मेछ पानीके झरने कई थे और अनेक प्रकारकी वनस्पितयां उग रही थीं. इन वनस्पितयों के फल फूलादिका आहार करके वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा. थोड़े दिनोंमें धूप तथा वर्णसे वचनेके लिये पड़ी हुई लकड़ियोंके स्तंम बना कर पड़ोंकी छालकी रस्सी वना कर एक झोंपड़ी बांधी और वह अपनी आयु ईश्वरप्रार्थना कर व्यतीत करने लगा. पूर्व जन्मके किसी कुसंस्कारके कारण उसे चाण्डाल पन प्राप्त हुआ था. पर जीव उत्तम था, इससे वह ईश्वरको भूला नहीं.

जिसका कोई रक्षक नहीं उसका ईश्वर रक्षक है. रावणके तजने पर भी ईश्वरने उसे तजा नहीं. वारह वरसतक उस एकान्त द्वीपमें रह कर और वनफलोंका आहार करके उसने मानसिक तप करना आरंभ किया और पूर्व जन्मके अपने पापकमोंका संपूर्ण प्रायश्चित्त किया. वह निर्मल हुआ। उसकी कान्ति भी फिर गयी. ईश्वरकुपासे उसके ज्ञान और बुद्धिमें भी फेर पड़ गया. वह एक महान् भाग्यशाली पुरुष वन गया. परमात्माका परम उपासक बना और उसका नित्य भजन कीर्तन करने लगा. १२ वर्ष इस प्रकार वीते फिर उस चाण्डालको उस द्वीपके छोड़नेकी इच्छा हुई. जंगलमें पड़े हुए वृक्षोंकी लकड़ी ला ला कर और वृक्षोंकी छालको रस्सी बना बना कर उनको एक दूसरेके साथ बांधा. उनके ऊपर अनेक प्रकारके वृक्षोंकी डाली और पत्त विद्या कर एक सुन्दर वेड़ा बनाया और उसपर बैठकर ईश्वरके भरोसे उस वेड़ेको जलमें तैराता छोड़ दिया.

दैवकी छुपाके आगे मनुष्यकी दुर्वुद्धिके अनेक उपाय भी कभी सफल नहीं होते. वह वेड़ा तैरता तैरता भरतखंडके पश्चिम किनारेपर आ पहुँचा दुष्ट्विद्धि रावणने निस चाण्डालकी अन्न जलके विना मर जानेकी कल्पना की थी, वही पुरुष कर्मके भोग भोग कर, शुद्ध कांचन रूप वन कर, फिर कर्मभूमिपर आ पहुँचा.

जिस दिन उस चाण्डालने भरतभूमिपर पैर रक्ता उसी दिन करण्यमूकपुरीके राजाका पुत्ररित निर्वश अवस्थामें मरण हुआ था. इससे प्रभातमें जो पुरुष नगरद्वारमें प्रथम प्रवेश करे उसको प्रजा और मंत्रि-मंडलने राजा बनानेका निश्चय किया था. दैवेच्छासे वह चाण्डाल ऋष्य-मूकपुरीके राज्यपदको प्राप्त हुआ तथा लोगोंने दैवगतिराजके नामका जयजयकार किया.

थोड़े दिनोंमें रावणकी राजपुत्री विवाह योग्य हुई. उसका स्वयं-वर रावणने रचा. उसमें अनेक राजा उपराजा रावणकी कुंकुमपत्रिका-से इकट्ठे हुए. दैवगति राजा भी इस स्वयंवरमें रावणके निमंत्रणसे पधारा था. स्वयंवरमंडपमें फिरती रावणकी राजकन्या पदारथने दैवगति राजकी तेजस्वी मनमोहनी मूर्ति देख कर, उसको वरमाला पहना दी तथा त्रिलोक-विजेता रावणने अपने मनमें निश्चय किया कि विधाताके लेखको निष्फल करनेमें मैं समर्थ हुआ हूं.

रीतिके अनुसार वर कन्याका विवाह हुआ तथा जमाई राजांको दश - दिनतक कुळरीत्यतुसार मन्दिरमें रखा. एक दिन रावणने राजसभामें मूंछपर ताव देते हुए ब्रह्माजीसे कहा-"अरे ब्रह्मा ! तेरे विधाताका छेख मिथ्या करनेमें में सफल हुआ कि नहीं, सो अब कह," ब्रह्माजीने निघड़क-पनेसे और निश्चित होकर उत्तर दिया—" महाराज ! विधाताके लेखको निष्फल करनेके लिये किसी समर्थने अवतार ही नहीं लिया और इस सृष्टिमें प्रलयपर्यंत अवतरेगा भी नहीं! होनारतके आगे पदार्थ मिथ्या ही है." ब्रह्माजीका यह वचन सुन राजसभा रावणसमेत खिळखिळाहटके साथ हँस पड़ी. रावणने कहा कि, "कहां तो वह झाडू देनेवाला चाण्डाल और यह राजेन्द्रके समान ऋष्यमूकपुरीका दैवगतिराज कहां ? अरे ब्रह्मा ! अभी तू अपना हठ छोड़ता नहीं?" ब्रह्माने उत्तर दिया-" महाराज ! मैं असत्य बोला नहीं और बोलूंगा भी नहीं, आप चाहे जो कहो; पर मेरा तो निश्चय ही है कि विधाताका लेख मिथ्या करनेको कोई भी समर्थ नहीं. " इस तरह दो चार वार ब्रह्मका वचन सुन कर रावणको वहुंत बड़ी<sup>.</sup> शंका हुई. उसने क्षपने मंत्रिमंडलके साथ फिर विचार किया कदाचित् यह दैवगतिराज ही कहीं चंडालपुत्र होनारत हो ऐसी शंका वतायी. फिर रावणने उस चाण्डालका जो अंगूठा काट डाळा था, उसकी निशानीका विचार किया. देखने पर वह भी पहचान सहजमें न हो सकी. देवगितराज सदा ही हाथ पैरोंमें मोजे पहने रहता था, इससे रावण उतके पैर नहीं देख सकता था कर्मसंयोगसे एक दिन दैवगतिराज एकान्तमें स्नान करता था, तव् गुप्तद्वारमेंसे रावणने देखा, तो दैवगतिराजका दायें पैरका कॅगूठा न था. डसे देख कर वह चिल्ला उठा कि, " निःसंशय, विधाताका लेख मिथ्या करनेको कोई भी समर्थ नहीं. मैं ऐसा प्रवल प्रतापी राजा हूं, पर विधाताके लेखकों ने फर सका, तो इस जगतमें ऐसा कोई भी प्राणी समर्थ नहीं

कि जो विधाताके लेखको फेर सके ? नि:शंक होनारतके पास पदार्थ मिथ्या ही है. ''

जनककी मिथिला नगरीकी नदीके तटपर खड़ी हुई सती स्तीने राजा जनकको संवोधन करके कहा—'' हे महाराज! आज ही मेरी मृत्यु निश्चित है! उसे रोकनेको कोई समर्थ नहीं और तुम जो कुछ प्रयास करोग वह मिथ्या ही है. इस जगतमें आवर्जन तथा विसर्जन हुआ ही करता है. नियमित समय पर मृत्यु होती है और फिर जन्म होता है. मृत्यु यह तो प्रकृति ही है. अब सुनो. ६ महीने पीछे आपके वागके फुहारेके पास आकर आपने अभी जो हठ किया है वह पूर्ण करनेकी इच्छा हुई हो तो सुझे पूछना, तब मैं अपने मनका भेद कहूंगी.'

यह वचन कह कर वह स्त्री जलके वर्तनको लेकर घमघमाहट करती हुई चलने लगी. राजा आगे आगे चला. उसके मंदिरके पास जाकर खड़ा रहा. तलाश किया. देखा तो घरका झरोखा बहुत हुड़ जान पड़ा. इतनेमें वह स्त्री पानी भर कर उस झरोखेके नीचे आयी. एक दो पग आगे रख कर ठीक झरोखेके नीचे ज्यों ही व बह पतित्रता स्त्री पग रखने लगी, ईतनेमें अचानक भूडोल हुआ और हुड़ झरोखा दूट पड़ा और वह पतित्रता दव कर मर गयी.

उस सतीका वचन सत्य हुआ तथा राजा अति उदासीन बन, राजभवनकी ओर पीछे छौटा. प्रथमके छी पुरुष विनोद करते थे, उनकी देख कर यह छी हँसी थी, इससे राजा जनकको वड़ी शंका उठ खड़ी हुँ थी, उसमें फिर इस सतीका भविष्यज्ञान देखकर वह वहुत व्याकुठ हुआ। यह भेद कौन जाने और कहे ? इसी विचारमें दिन पर दिन बीतने छगे. छः मास कव पूरे हों इसकी राजा वड़ी आतुरतासे बाट देखने छगा. छः मास पूरे हुए. दक्षिणायनके सूर्य उत्तरायणमें आये. प्रभात होते ही, राजा जनक अपने वगीचेमें गये तथा फव्वारेके समीपमें जाकर बोले—" हैं मंधुरी मैना! तू कहां है ? यहां आकर तू मेरा संदेह निवारण कर." तत्क्षण एक दृश्चपरसे मैनाने मनुष्यकी आवाजसे कहा—" है अनकराज! अभी तक तुम्हारी यही छाछसा है ? उस स्त्री पुरुषके विषयमें मेरे हैंसनेका

कारण जानना है ? जरा विचार करो. इसके जाननेके पीछे तुमको इस छोकमें सुख वा आनंद मालूम नहीं होगा, अब भी तुमको फिर दूसरी अविध वतलाती हूं कि तवतक ठहरो, धैर्थ धरो. आजसे तीसरे वर्ष आज ही के दिन तुम्हारी प्रजामेंसे तुमको जो छुलाने आवे उसके यहां जाइये. वहां तुम्हारे मनका समाधान एक बालिका करेगी. ऐसे कहती वह मैना आकाशको उड़ गयी और राजाकी शंका ज्योंकी त्यों बनी रही. राजाने जैसे तैसे छ: महीने व्यतीत किये, पर अब तो तीन वर्ष व्यतीत करने हैं. बड़ी संदेहजनक कथा है. बड़ी कठिनतासे तीन वर्ष पूरे हुए और राजा उस नियमित तिथिकी बाट बैठा २ देखता था.

## माता, पुत्र और वे ही पति, पत्नी.

जस नियत तिथिको प्रभावमें नगरशेठके यहांसे राजाको निमन्त्रण आया, नगरशेठने कहलाया था कि "आज हमारी पुत्रीका विवाहसंवन्ध है. इस समय आप पधार कर हमारी शोभाको वढ़ाइधे." वह मैनारूपी स्त्री नगरशेठके पुत्रके यहां कन्यारूप अवतरी थी. यह कन्या चतुर तथा बुद्धिमान् थी. जब जब उसे पूछा जाता कि वहिन! तेरा विवाह किया जाय ? तव तव वह भूत भविष्यकी ज्ञाता वालिका इतना ही कहती थी कि भेरे विवाहके समय राजाको बुलाइयो !' तथा उसीके अनुसार आज राजाको निमन्त्रण दिया गया था. जनकराज नगरशेठके यहां गये. तुरंत ही जातिकी रीतिके अनुसार नारियल, गुड़धानी आदि वांटी गयी तथा कन्याका विवाह हुआ. कन्याके मा वाप और वरके मा वाप अच्छा संबंध मिलनेसे राजी राजी हो गये. दोनोंके कुटुम्बमें आनंद उत्सव छा गया.

इतनेमें वह कन्या दौड़ती दौड़ती आयी और राजाकी गोदीमें बैठ गयी तथा राजाके सामने इकटक देखती रही. राजा भी उसका मुख देखता रहा. श्र्णभूर पीछे खिळखिळाइटसे हँस कर वह वाळिका वोळी—" क्यों राजाधिराज जनकराय! कुळ याद है कि मैं कौन हूं शि और मेरा विवाह जिसके साथ किया गया है वह कौन ?" राजाकी दृष्टिके पास सब दिखाव प्रत्यक्ष हुआ. पूर्व जन्ममें जो माता पुत्र थे, वे ही इस जन्ममें स्त्री पुरुषके संबंधमें जुड़े हैं. उस वाळिकाके ऐसे वचन सुन कर राजा तो ऐसे आधर्यमें

पड़ गया, कि क्या कहूं. इसकी तो उसे खबर ही नं रही; फिर वह कत्या बोली-" महाराजाधिराज! क्या विचारमें पडे हो ? इसी प्रकार संसारकी रहँटमाला चली जाती है. एक जन्ममें जो माता पुत्र होते हैं वही दूसरे किसी जनममें स्त्री पुरुप भी होकर रहते हैं और तीसरे जन्ममें भाई बहिन वा स्त्रीर किसी संबंबसे जगतमें विचरते हैं. एक जनमें मनस्य वा पशु होता है तो दूसरे जन्ममें पक्षी होता है, तीसरे जन्ममें छिन्न भी वनता है और किसी जन्ममें स्वेदन भी होता है. जैसे २ जिसकी वासना होती है वैसा ही वैसा वह जन्म धारण करता है. जिन स्त्री पुरुपोंको तुमने झरोखेमें देखा था, उनको देख कर मेरे हॅसनेका यही कारण था. पूर्व जन्ममें ये माता पुत्र थे. जिसके पयोधरपानसे तृप्ति होती थी. उत्तीके पयोधरमर्दनसे आज तृप्ति होती है. पूर्व जन्मके माता और पुत्र इस जन्ममें स्त्री और पुरुष होकर विलास भोगते थे. उसे देख मुझे हँसी आयी कि अहो ! नियंताकी कैसी अटपटी छीला है. तुमको जो शंका हुई थी, उसका आज मैंने समाधान किया. हे राजन ! इस संसारके जीव अपने २ कर्मानुसार अनेक प्रकारके जन्म धारण करते हैं, पर जो जीव युद्धिमान्, पंडित, चतुर तथा अत्यंत सृक्ष्म विषयका जाननेवाला होता है, वही जीव रजोगुण तमोगुणमंसे मुक्त हो. प्रवल आवरणशक्तिका नाश करेक जन्मं मरणके फेरेमेंसे छूट सकता है. अन्य सबकी तो यही गति है कि आता है और जाता है और फिर पीछे आता है और मरता है, जन्मता है और फिर मरता है. नये २ कमोंकी गठडी बांधता है. पीठपर नया भार छादता है और उस भारके तहे तथे २ जन्ममें तथे २ कर्मके वोर्सोके नीचे दनता ही जाता है. जो आवरणशक्तिके उपासक हैं वेही जीव अनास्थावाले, प्रतिकूल निश्चयवाले तथा भ्रमित मनवाले हैं. वे संख्यामें े ऐसे छीन हो जाते हैं कि इस विश्विप्त शक्तिकी मोहशक्तिमें पड़करी अत्यन्त दुःखका ही भोग करते हैं. इस जगतभे वही जीव जन्म मरणसे रहित हो जाता है, जो विशुद्ध अद्धासे भक्तिका सेवन कर निर्मान हो संसारमें विचरते हुए देवी संपत्ति प्राप्त करनेको मधते हैं-सर्व वासनाओंका विनाश करते हैं, स्वरूपका अनुभव होते हैं, परमीत्मामें एकनिष्ठ वनते हैं, उनको ही परम शान्ति तथा आनंद रसकी प्राप्ति होती हैं.

महाराज ! यह गहन विषय इस वालिकाके मुखसे शोभा नहीं देतां, किसी महात्माके पास यह तत्त्वसार बहण कर विचरो !!"

राजा जनक इस वालिकाके मुखसे यह अडुत वृत्तान्त सुन कर प्रेमसे उसका चुम्बन कर उसके सगे स्नेहियोंको उसका कुछ भी हाल न वतला कर वहांसे विदा हो गये. वालिकाने राजाके साथ क्या वातचीत की, इसका किसीको कुछ भी संशय नहीं हुआ. वालिका भी स्वाभाविक रीतिसे अपनी सिखयोंके साथ खेलने लगी. नगरशेठके पुत्रकी पुत्रीका उसीके समान धनाट्य पुरुपके पुत्रके साथ विवाहसंबंध हुआ था, इससे सारा नगर व्यावहारिक आनंदमें मम्र था.

#### जनककी उदासीनता.

इस प्रकार सर्वत्र आनंद फेल गया था, पर एक ही पुरुप उदासीन था. उसका चित्त हावला वावला होरहा था. वही अकेला अपने मन्दिरमें शोकातुर मुद्रासे चक्कर लगाया करता था. उसे खाने पीनेमें, राजकाजमें, संसारसुखमें, धन कीर्तिमें पुत्र कलत्रमें, किसीमें प्रीति नहीं होती थी. एकान्तमात्र प्रिय था. यह राजा जनक था. पूर्व जन्ममें में कौन था और उत्तर जन्ममें में कौन होऊंगा, इस विचारने उसके मनको घर लिया था. मनकी गति ही विलक्षण है. वह बैठा बैठा मूतकी तरह अनेक चालें करता रहता है. उसे काममें लगाये रहो तो ठीक रहता है, चंचलता करते उरता है. किसी महात्माने कहा है:—

यह मन भूत समान है, दौरे दांत पसारि । बांस गांठि उत्तरे चहैं, सब वट जावे हारि ॥

जो विजली एक स्थलपर एक रहे, दीपककी ज्योति स्थिर रहे, तो ही मन स्थिर रह सकता है. ऐसा राजाका मन खुत चकडोरे—चकरपर चढ़ा हुआ था. उसकी उदासीनता अपार थी. उसके संशय अनेक थे. उनके जागते ही ओंघाते हुएकी तरह बैठा रहता था. किसी कार्यमें भी उसका चित्त लगता न था. उसके मनमें अनेक प्रकारकी पीडा होती थी. पूर्व जन्मका वृत्तान्त जाननेको वह उत्सुक वन गया था. कोई भी योगी महात्मा उसके मनका समाधान करे, इसकी शोधमें वह

छगा था. फिर राजसभाके पंडितोंसे भी वह नये नये प्रश्न करने हगा. इस लोकके पंडित लोगोंके मनका रंजन करनेको जन्मे हुए हैं, बाद-विवादकी मधुरता जाननेमें समर्थ हैं, शासका व्याख्यान करनेमें कुशल हैं, शब्दचातुर्य दर्शानेमें निपुण हैं, राज्य साम्राज्यका विचार करनेमें निपुण हैं, किंतु परमतत्त्वके जाननेमें वे वालकसे भी वालक हैं. श्रेय निराल है तथा प्रेय निराला है. प्रेय पुरुषमात्रका वंधन करता है. जो प्रेयको महण करते हैं वे जीव देवी संपत्तिसे हीन होते हैं तथा जो श्रेयका प्रहण करते हैं वे ही श्रेयके मार्गनामी होते हैं-श्रेय यह त्रहाविसा है तथा प्रेय भविद्या है. जो विद्याकी इच्छा करता है वही परम तत्त्वको जान सकता है, जो अवि-द्याकी सेवा करना चाहता है वह लोकमें धीर तथा पंडित माना जानेवाला होने पर भी मुढ तथा अंधेका हाथ पकडकर 'चलानेवाले अंधेके समान है. वह स्वयं ही इस जगतमें आप ही अंधेकी भांति ठोकरें खाया करता है, तो दूसरोंको क्या मार्ग वतलावेगा ? विचक्षण, बुद्धिमान, शमदमादि **उक्षणयुक्त, संस्कारी, विचारी, विवेकी, विरक्त पुरुष ही आत्मविद्याका अधि-**कारी है. वही गत जनमको जान सकता है और पुनर्जन्मसे वच सकता है-वही सुसुक्ष है, उसीको भें कीन हूं, कहांसे आया हूं, कहां जाऊंगा, इस वातकी जिज्ञासा होती है. जैसे निर्मल आरसीमें स्पष्ट मुख दिखाई पड़ता है, वैसे ही संकटपरिहत, वासनारहित, कर्म और अकर्मका भेद जाननेवाले आत्मा परमारमाके जिज्ञासके ही हृदयाकाशमें जीव तथा शिवके स्वरूपका दर्शन होता है. जनक राजाकी राजसभामें अनेक विद्वान और गुणवार, शास्त्रके वाद्विवाद्भें निपुण और लोकको समझानेवाले पंडित थे, पर वहाकी जिज्ञासावाला एक भी जीव नहीं था. तब योगीराज विना जनक राजाके पूर्व जन्मका हाल कीन कह सके ? उत्तर जन्ममें क्या होगा, यह कौन समझा सके ?

राजा दिन प्रतिदिन अपनी जिज्ञासामें अधिकाधिक आगे बढ़ने छगा. पूर्व जनमका वृत्तान्त जाननेकी उसकी वासना दिन प्रतिदिन विशेष प्रवछ होने छगी.

. राजाकी उदासीनताकी चार्ता प्रजामें ठांव ठांव विशेष प्रवरू होने लगी कितने ही यह भी कहने लगे कि राजाको कोई रोग हो गया है. इससे अनेक वैद्य उसका उपचार करनेके छिये आने छो. पर राजाने सबके मनका समाधान किया कि जैसे तुम निरोगी हो, उसकी अपेक्षा में अधिक निरोगी हूं. हां, मुझे रोग है, पर मेर रोगकी औषि तुम्हारे पास नहीं और उसकी चिकित्सा करनेके तुम अधिकारी भी नहीं, तो दवा क्या देने वाछे थे? इस तरह राजाकी उदासीनताका भाव कोई नहीं समझ सका प्रतिदिन संसारकी ओरकी उसकी वासना ओछी होने छगी. उसकी भोगवासना शिथिछ हो गयी, दिन दिन वैराग्यवासना बढ़ती हुई दीखने छगी, संसारके तापरूपी दावानछकी ज्वाछाओंसे तप गया, पूर्व जन्म और उत्तर जन्मका चरित्र जाननेको उत्सुक वन गया तथा परमात्माकी अनन्य भावसे मिक्त करने छगा, नम्नता तथा विनयसे साधुसंतोंका सेवन करने छगा, संसारको वह विष्ठातुल्य देखने छगा.

### योगीन्द्र मुनि.

उसकी ऐसी स्थिति वन जानेपर एक दिन योगीन्द्र याज्ञवल्क्य नामक मुनि उसकी राजसभामें पथारे. इस मुनिकी प्रभावश्री देखते ही राजाके मनमें सहज विचार स्फुरित हो उठा कि मेरे किसी भाग्यके योगसे ही ये मुनीह़वर पथारे हैं, ये मेरी इंकाका यथार्थ समाधान करेंगे, मुझे तारेंगे, अभय करेंगे.

तव राजाने परम भक्तिसे सुनिकी अर्घ पाद्यसे पूजा करके और उत्तम सिंहासनपर बैठाल कर प्रार्थना की कि "हे महात्मन्! आप इस जीवमें व्याप्त उदासीनताका समाधान करनेको समर्थ हो. हे सुनीश्वर! कृपा करके मेरी शंकाका समाधान करो. देव! में पूर्व जन्ममें कौन था, उसके जाननेकी मुझे वड़ी जिज्ञासा हुई है, इससे हे कृपासिंघु! मुझे वताइये कि में पूर्व जन्ममें कौन था और अब पीछे मेरा क्या होगा?"

योगीन्द्र मुनिने कहा—"हे जिज्ञासु जनक ! तुझे जो जिज्ञासा हुई है वह परम कल्याणरूप है. मनुष्यजीवनकी इसीमें सफलता है. में कौन हूं, कहांसे आया, कहां जाऊंगा, यह सब किस रीतिसे हुआ, कर्ता कौन, उपादान कारण कौन, यह विचार होना और इसे विचारना किसी जन्मके सुकृतका परिणाम ही समझना. जैसे प्रकाश विना अन्यसे पदार्थका ज्ञान होता नहीं. वैसे ही विचार विना अन्य साधनसे ज्ञान नहीं उत्पन्न होता. पूर्व जन्मका ज्ञान सिद्धयोगीमात्रको ही होता है और कोई उसे नहीं जान सकता. तुमको उसे जाननेकी जिज्ञासा है और तुम्हारे कर्मका विपाक हो गया होनेसे तुम उसके जाननेके अधिकारी हो। पर पूर्व जन्मका . चरित्र और चारित्र्य जान छेनेके पीछे तुझे कुछ नया ही चसका छोगा-चटपटी हमेगी, शंका होगी और भय होगा, इस लिये इस विचारको तू मनमेंसे निकाल दे स्रोर प्रफुहित मनसे तथा नीति धर्ममें रह कर राजकाज सम्हाल, जो क्षात्रकुलोतपत्रका परम धर्म है. प्रत्येक जीवको अपने ही धर्म-का सेवन करना चाहिये. जो जीव परधर्मका सेवन करता है वह अनर्थ-को ही प्राप्त करता है!! तू क्षत्रिय है, तेरा धर्म प्रजापालनका है, वही कर्तव्य तू पूर्ण कर और उसीसे तेरी सद्गति होगी. पूर्व जन्ममें तू कीन धा इसे जाननेसे तुझे क्या विशेष अर्थसिद्धि होगी ? " राजा जनकने कहा-" महाराज ! इस राजपाट तथा संसारपर मुझे जरा भी प्रीति नहीं. जव-तक में पूर्व जन्ममें कीन था और उत्तर जन्ममें क्या गति होगी तथा उत्तम गति प्राप्त करनेके छिये मुझे क्या करना श्रेयस्कर है, यह नहीं जानूंगा, तवतक यह सब पदार्थ, प्राणी, राजपाट और वैभव मुझे तुच्छ ही है. इस लोकका वेभवविलास तथा ऋद्धि सिद्धि, सुख संपत्ति भले ही छोटे प्राणियोंके मनको शान्ति देती हो, पर मुझे तो यह दावानलकी भांति ज्वाला वरसानेवाली जान पडती है, राजपाटपर मुझे प्रीति नहीं, रानी और राजपुत्रपर भी प्रीति नहीं, इस देह, गेह तथा ऐश्वर्यपर भी मुहे प्रीति नहीं, ये सब पदार्थ मुझे दिन प्रतिदिन चडेसे बडे हु:ख-शोक- 🗟 क्लेश उत्पन्न करते हैं. हे देव! सुकृत वा दुष्कृत करनेमें मेरी प्रीति होती नहीं, कर्तृत्व भोक्तृत्व आदिपर मेरी उदासीनता व्याप गयी है. मुझे यह सर्व जगत् माथासे मोहित हुआ ही जान पड़ता है. हे महाराज! मुझे प्रगट हुई शंकामेंसे तारनेवाले एक आपही हो, इस लिये आप इस जिज्ञासु जीवकी प्रार्थनाकी पूर्ण करो !"

क्षणभर विचार कर थोगीन्द्र मुनिने कहा--- '' हे राजन् ! अपने पूर्व जनमका वृत्तान्त तुझे जानना हो तो विदर्भा नगरीके सुविचारशीछ ब्राह्मणकी कन्याके पास जाकर पृष्ठ, वह तेरे मनका समाधान करेगी. जवतक तू छौट कर न आवेगा, तवतक में इस पासके तपोवनमें रहूंगा !" शोधन—पर्यटन.

योगीन्द्र मुनिकी आज्ञानुसार अपना राज्यका कार्यभार मंत्रीको सोंप, राजा जनक छड़ी सवारी विदर्भी नगरी जानेको निकला. थोड़े समय पीछे राजा जनक सुविचारशील ब्राह्मणके मन्दिरपर जा पहुँचा. यह ब्रह्मदेव गुणवान्, सकल शास्त्रका परम जानकार, धर्मपर परम प्रीति-वाला, अतिथिका सत्कार करनेमें सदा जागृत, नित्य कमेमें सदा परायण, अँकारका तीन कालमें जप करनेवाला और परम ज्ञाता था. कोई महान् पुरुप जानकर सुविचारशीलने राजाको अपने यहां ठहरनेका स्थान दिया. ओहे पुण्यके प्रभावसे तथा प्रारव्यके योगसे उसकी पुत्री विधवा हो गयी थी, इससे उसके साथ वात करनेका प्रसंग सहजमें राजाको प्राप्त नहीं हुआ. दो तीन दिन पंडितजीके यहां निश्राम करनेके वाद, एक दिन सुविचारशीलकी कन्या शर्माती शर्माती राजाके पास आकर वोली-" हे पिताजी ! हे राजा जनक ! आप योगीन्द्र ऋषिकी प्रेरणासे अपने पूर्व जन्मका वृत्तान्त जाननेको पघारे हैं, परन्तु आपकी उस इच्छाको मैं पूर्ण कर सकूं ऐसा नहीं हो सकता. क्यों कि मैं निधवा धर्ममें रहती हूं. अन्य पुरुपके साथ एकान्तमें वात करनी, यह विधवाको दूषण है. महाराज ! आप जानते हो कि विधवाका धर्म अति कठिन है. पर आप मेरे पितातुल्य हो, विलक धर्मशील हो, प्रजाके भी पिता हो, इसीसे थोड़ी देर आपसे वात करती हूं. आपको में इतना ही कहती हूं कि आपको जो पूर्व जन्मका वृत्तान्त जानना ही हो तो काशीपुरीके नगरसेठकी स्त्रीसे जाकर मिलो वह आपकी शंकाका समाधान करेगी."

राजाको तो अपने पूर्व जल्मका वृत्तान्त जाननेकी ऐसी वड़ी वर्त्कठा हुई थी कि जनकनगरीसे विदर्भा नगरीतकका अपार परिश्रम भूळ कर, उस पंडिता वालाको प्रणाम कर, दूसरे दिन वहांसे काशीको विदा हुआ. चलते २ थोड़े ही समयमें एक दिन राजा प्रभात समय काशी-पुरीमें पहुँचा. इस नगरमें उसका कोई परिचित नहीं था. कहां

मुकाम करे, ऐसा विचार करता २ वह धीरे धीरे चला जाता था, इतनेमें राजमार्गके ऊपर एक विशाल भवनके चौवारेपर खड़ी हुई एक नव-योवनाने कहा—" महाराज जनक ! पधारो ! में आपहीके दर्शनोंकी अभि-लापामें खड़ी थी. आप सुविचारशीलकी विधवा कन्याको मिल कर आये हैं. उसने मेरे यहां ही पधारनेकी विनती की है, सो पूर्ण करो. यह भवन आपका ही है, में भी आपकी ही हूं, आप यहां पधारिये."

राजा जनक-एक अनजानी-अपरिचित तरुण स्त्रीके मुखसे यह वचन सुन कर चिकत हो गया. वह इस नगरसे अज्ञात था तथा नगरकी प्रजामेंसे एक भी मनुष्य उसे पहचानता न था और राजा उस समय छद्मवेपमें भी था, तो भी नगरसेठकी स्त्रीने उसका इस प्रकार आदर सत्कार किया जिससे उसे वड़ा आश्चर्य हुआ, इतना ही नहीं, विलक पंडितराज सुविचारशीलकी विधवा कन्याने जो उसको भेजा है, यह वृत्तान्त नगरसेठकी स्त्रीने केसे जाना, किसके द्वारा जाना, यह भी उसकी अति आश्चर्यमय हो पड़ा. विचारमें निमम्न हुआ राजा नगरसेठके मंदिरमें गया. नगरसेठकी स्त्री सारे घरकी मालकिन थी. सर्व ऐश्वर्य संपन्न थी. उसकी आज्ञा पालन करनेवाले अनेक दास दासी प्रतिसमय हाजिर थे. वह परम साध्वी थी. अनेक लोगोंको अनेक कारणोंसे स्त्रीके चरित्रपर शंका उत्पन्न होती है, ऐसी शंकाका एक भी कारण उसके सम्बन्धमें नहीं उत्पन्न हुआ था. ऐसी वह सुशील, दक्ष, संस्कारी और ज्ञानकी अधिकारी, अतिथिका सत्कार करनेवाली, धर्मपरायण, सत्ती, साध्वी तथा सर्व प्रति समान भावसे वर्तने हारी थी.

डसकी आज्ञा होते ही नौकर चाकर राजाकी सेवामें हाजिर होगये. सुंदर मंदिरमेंके सुंदर पर्छगपर राजाको आसन दिया. वहां वह आनंदसे वैठा. राजा अमित होगया था, इस कारण गर्म जल हाथ पैर धोनेको छाया गया. फिर स्नान कर नित्यके पर्ट्कमंसे निवृत्त हो, वह भोजन करने वैठा. भोजन करते समय जो डत्तम भोजन तैयार हो कर खाया था, डसका प्रसाद पाकर थोड़ी देर राजाने एकान्तमें विश्राम किया. भोजनके समय डसने जो भोजन लिया, डसका स्वाद लेते उसे ऐसी शंका डत्पन्न हुई कि ऐसे ही मिष्ट भोजनका खाहार किसी कालमें मैंने किया है. पर कव और किसके हाथसे किया है, इसकी उसे याद न आयी. तथापि उस राजाको इसी विचारमें ऐसी ज्ञान्त निद्रा आ गयी कि, यह जगत् क्या है ? भें क्या हूं ? इसका उसे भान भी नहीं रहा. जैसे अच्छी तरह प्रज्वलित किया हुआ अग्नि इंधन मात्रका नाश करता है, वैसे ही गाढ़ निद्रा भी जगत्के व्यवहार मात्रको भुळा देती है. उसमें अहम् ऐसी **आत्म**बुद्धिका नाश हो जाता है. स्वातुभव जाता रहता है. केवल एक जातिकी निर्विकलप समाधि ही प्राप्त होती है. जाप्रत, स्वप्न तथा सुपुप्तिमें जो नया नया आनंद होता है, उसके विना अन्य ज्ञान जनकरायको इस गाढ निद्रामें नहीं रहा था. थोड़ी देरमें इसका शुद्धातमा किसी दिन्य स्थानमें जाकर खड़ा रहा. उसमें उसने ऐसा देखा कि वह आत्मज्ञान प्राप्त करनेके लिये मूंड. मुंड़ाय, अपनी स्त्रीके पास भिक्षा मांगने जाकर, खड़ा रहा है तथा उसकी रानी क्रोधायमान दृष्टि करके उसे उपदेश करती है. उस उप-देशका आप अनादर करता है, पर पीछेसे रानीके वज्रके समान तीक्ष्ण **उपदेशसे अपने सत्य ज्ञानको प्राप्त होकर " अहं ब्रह्मास्मि** " की स्थितिको पाता है, उसका कर्ता भोक्तापना मिट जाता है, वह सव उपाधिको अस्म करता है, सर्वत्र समभावनाकी दृष्टि करता है, इष्ट अथवा अनिष्ट पदार्थकी प्राप्ति होने पर समदृष्टिपनेके योगमें निर्विकारी ही हो रहता है, ब्रह्मानंदका अमृत जैसा रस पीनेमें उसका चित्त आसंक्त हो जाता है, अन्दर तथा वाहरके विपयोंका अनुसंधान चूक जाता है, वह देह तथा इन्द्रिय आदिकी अहंता ममता रहित वन, मुक्त दशा भोगता हुआ जगतमें विचरता है. उसका इंद्रेशाव नाशको प्राप्त हो जाता है, जीव तथा ब्रह्मके भेदको तथा ब्रह्म और जगत्के भेदको तुच्छ गिनता है. प्रजाजन और मन्त्री, पुत्र और रानी उसकी पूजा करते हैं इसका उसे सुख नहीं, वैसे ही कोई अप-मान करे तो उसे कुछ दु:ख भी नहीं होता. ऐसी स्थितिको देखता विदेह नगरका सदेही राजा जनक वड़ी देर तक गांढ निद्रामें चिदानंदके स्वरू-पमें छीन हो गया था. राजा जनक जब निद्रामें था तव निद्रावस्थाका यह आनंद अति आश्चर्य सहित भोगता था.

इस आनंदका सुख वह अधिक काल भोग न सका. नगरसेठके सेवक राजाको उठा हुआ जानते ही मुखप्रक्षालनके लिये जल ले आकर खड़े रहे. हाथ पग घो, शरीरकी तंद्राका त्याग करके, राजा अपने बासन-पर वैठा. इतनेमें नगरशेठकी शेठानी उसकी सेवामें हाजिर हुई और क्षणभर बड़े गाढ़ प्रेमसे उसका मुख देखती रही, फिर दोनों हाथ जोड़ कर बोळी—" महाराज! सुविचारशीछकी विधवा कन्याके भेजे हुए आप यहां भछे पधारे! आप पूर्व जन्ममें कौन थे तथा उत्तर जन्ममें आपका क्या होगा, यह जाननेकी महाराजको जो जिज्ञासा हुई है, यह आपका एक पागछपन ही है. यह विचार अपने हृद्यमेंसे निकाछ डाछो-पूर्व जन्मका चरित्र जाननेसे आपको विशेष सुख क्या मिछना है ! क्या आनंद होना है, श जिस सत्कर्मके योगसे आपको चक्रवर्तीकी पदवी प्राप्त हुई है वह भोग कर, उसीम आनंद करो. पूर्व जन्मका इति-वृत्त जाननेसे आपको विशेष फछ प्राप्त होनेका नहीं, उछटा आप जो इस समय आनंद भोगते हैं, वह नष्ट हो जायगा, यही फछ प्राप्त होगा!"

राजा जनकने कहा-" हे देवि ! हे कल्याणि ! मेरे पूर्व जन्मका वृत्तान्त जाननेसे मुझे आनंद हो अथवा उदासीनता व्यापे, मुख हो वा दु:ख हो, इसकी मुझे कुंछ पर्वाह नहीं. जो जीव भूतसे अज्ञात है, वर्त-मानको सम्हालता नहीं, भविष्यका अनुसंधान करता नहीं, पूर्व जन्मका फल जान पापमय कृत्यका त्याग करनेका श्रम नहीं करता, वह जीव विश्रान्तिका स्थान प्राप्त करनेके लिये अपात्र ही है. जैसे पहचान लिया गया चोर चोरी नहीं करता, विलक मैत्री करता है. और सदा काल भय-भीत और कंपित रहता है, वैसे ही परिज्ञान प्राप्त करनेके पीछे इस जगत्का भोग (कष्ट) आनंद ही देता है किन्तु दुःख नहीं देता. जो मैं पूर्व जन्मका अपना वृत्तान्त जानूं, तो मैं शुद्ध अन्तःकरणवाला वन, मनके ऊपर कैसे संयम करना, किस सुक्रत्यका फळ राजभोग है तथा कौनसे सुक्रत परम स्थानकी प्राप्ति भावीमें करानेवाले हैं उनका बहुत ही अच्छी तरहसे उपयोग करनेवाला होऊंगा. जैसे अन्यभिचारिणी पतिव्रता स्त्री घरके काम काजमें प्रवृत्त होनेपर भी अन्तः करणमें पतिसंगकी रसायन चखती रहती है, वैसे ही सद् ज्ञान प्राप्त होते ही भेरी वृत्ति उस दशाको प्राप्त होगी, यह मेरा दृढ़ संकल्प है. हे कल्याणि! जवतक मेरा दृढ़ संकल्प सिद्ध नहीं, -तवतक मैं सुख अथवा आनंदसे रहित ही हूं. जिस समयसे मेरे मनमें

पूर्व जन्मका वृत्तान्त जाननेकी इच्छा हुई है, उसी समयसे विश्रांति, धेर्य और आनंद चला गया है, एक क्षण भी मेरा अन्तःकरण उसका आस्वाद चलनेमें लक्ष्यवान् नहीं. हे देवि ! अपनी यह जिज्ञासा पूर्ण करनेके लिये में आपके पास आया हूं. यह जिज्ञासा पूर्ण करनेको तुम समर्थ हो, ऐसा में मानता हूं. जहांतक मेरी यह जिज्ञासा पूर्ण न होगी वहांतक मेरे चित्तकी शान्ति न होगी. "

नगरसेठकी सेठानीने कहा-"हे महाराज जनक! बुद्धिमान् पुरुष भूतका विचार नहीं करते, भावीका ही विचार किया करते हैं और भावीके सुखके लिये प्रयत्न करते हैं. गया सो तो गया. गयेको विसार दो. आते हुएको संभालो. " जनकरायने कहा-"हे अवे! भूतका ज्ञान भावीके कार्यमें सहायता देनेवाला है, भूत यह मार्गदर्शक है भूत कालमें किये हुए कर्ममें जीवने जहां २ खता खाया है तथा उसका फल भोगा है, उसका ज्ञान जो जीव रखता हो ती भविष्यमें वह अपना मार्ग बहुत ही सरलतासे न्यतीत कर सकता है. परमात्माकी सृष्टिके जीवोंमें भूत कालके ज्ञानका अभाव ही होनेसे भविष्यमें उन्हें अनेक प्रकारकी ठोकरें खानी पड़ती हैं. जो पुरुपको भूतकालका ज्ञान हो तो जिस मार्गसे उसने अधोगति पायी है, उस मार्गका स्वल्प भी संग बुद्धिमान् पुरुप नहीं करता विल्क त्याग करता है. जीवकी अधोगतिका मूळ कारण भूतकालके ज्ञानका अभाव ही है, इस अधोगतिमेंसे तिरनेके लिये मुझे भूतकालका अपना चरित्र जाननेकी जिज्ञासा हुई है. " नगरसेठकी स्त्रीने कहा-" हे राजन् ! जो ऐश्वर्य आपको इस जन्ममें प्राप्त हुआ है उसके ऊपरसे ही आप मानो कि आपके भूत कालका चरित्र अति उत्तम होना चाहिये. भूत कालमें किये हुए कर्मसे इस जन्ममें तुमको उत्तम फल मिला है और मिलेगा. जैसे रस्सी विषे अंधेरेमें देखा हुआ सर्प उजियालेमें रस्सी माळ्म होता है, पर सर्पके भयसे उत्पन्न हुआ कम्पादिक तो धीरे धीरे ही शान्त होता है, वैसे ही तुम्हारे प्रारव्यका भोग भी भोगे पीछे धीरे धीरे शान्त होगा. हठ करनेसे वह शान्त होनेवाला नहीं. जो प्राप्ति तुमको इस जन्ममें हुई है, उसीमें तुम अपने आत्मज्ञानको सतेज रख कर विचरोगे, तो उससे ही तुमको उत्तम

स्थानकी प्राप्ति होगी. पर पूर्व जनमके ज्ञानसे ही तुमको उत्तम स्थानकी प्राप्ति होगी, ऐसा न मानो. प्रारच्ध तो भोगना ही पड़ेगा, पर क्रियमाण विश्वद्ध होगा तो भविष्यके क्लेशमेंसे सुरक्षित रहोगे. '

" अस्तु ! हे राजेन्द्र ! आपकी इच्छा पूर्व जन्मका जीवन वृत्त जाननेकी है तो वह पूर्ण करो. आप श्री यहांसे धंपावती नगरीमें पधारों. जब आप उस नगरीमें प्रवेश करोगे कि तत्काल उस नगरीके बद्ध राजा विवेकसिंहको पुत्रकी प्राप्ति होगी. यह राजा जन्म जन्मका अपुत्री है. इसके कर्ममें पुत्रका सुख नहीं, पर आपकी ही जिज्ञासा पूर्ण करनेफे िंदे उसके यहां पुत्रका जन्म होगा. राजाके यहां पुत्र हुआ, यह वर्तमान सुनते ही राजमहंछ तथा नगरमें आनंद आनंद न्याप जायगा. जैसे यह देह, गेह तथा जगत् भी क्षणभंगुर है, वसे उसका आनंद भी क्षणभंगुर है. क्योंकि तीन घड़ीका आयुष्य भोग् कर वह राजकुमार मृत्युकी शरणको प्राप्त होगाः नगरजन उदासीन होकर उसे रमशानको है जायँगे. हे राजन् ! रमशानमें जिस स्थलपर उस वालकको गाड़ें, वह जगह तुम ध्यानमें रखना मध्य रात्रिको उस स्थलपर जाकर पवित्रतासे उस शव ( सुर्दे )को गढ़ेमेंसे वाहर निकाल, स्नान कराकर, त्रिपुण्डू धारण कराके, गोदीमें सुला लेता. कंठमें फूंठोंकी माला पहिनाना. फिर वह शवरूपी वालक आपकी इच्छा पूरी करेगा. पर हे राजन्! में निश्चय पूर्वक आपसे निवेदन करती हूं कि आपका इस लोकका आनंद हमेशाके लिये नष्ट होगा. पर आपकी भावी प्रवल है, उसके कारण दूसरे अनेक सुखोंकी प्राप्ति भी होगी. " इतना कह कर वह स्त्री चुप हो गयी.

उस खीके ऐसे गूढ़ वचन सुन कर राजा विस्मित हुआ, नगर-सेठकी सेठानीकी प्रार्थनासे वह वहां दो दिन रहा, पर उसके हृदयमें तो उथल पुथल हो रही थी. फिर उस खीको प्रणाम कर उसके मविष्य ज्ञानकी प्रशंसा करता २ कुछ दिनमें चंपावती नगरीमें दाखिल हुआ. नगरमें प्रवेश करते ही नगरसेठकी खीके कथनानुसार राजाके यहां पुत्रजन्म हुआ. हार २ पर तोरण वांधे गये. राजमहल, किला तथा कोटपर ध्वजाएं इड़ने लगीं. प्रजाजन आपसमें मिठाई बांटने लगे. बहुतसे केदी छोड़े गये. भाट, चारण और मंगनोंको राजाने बहुतसा द्रव्य दिया. वे जयजयकार फरने लगे. ब्राह्मणोंको बहुतसा दान दिया गया. इस प्रकार प्रजामें आनंद छा गया. इस महोत्सवको देखता २ राजा नगरकी सङ्कपर फिरता है. इतनेमें एकदम यह आनंद वंद हो गया. राजपुत्रकी मृत्यु हो गयी. जहां एक क्षण पूर्व आनंदण्यिन भर रही थी, वहां सर्वत्र शोक व्याप्त हो गया. ढोल दमामे वंद पड़ गये. हाथमें ली हुई मिठाई हाथहींमें रह गयी. ध्वजा, पताका, तोरण उतार लिये गये तथा राजाके सहोभाग्यकी प्रशंसा करनेवालोंकी आंखोंसे आंखुओंकी धारा वहने लगी. थोड़ी देर पीछे राजपुत्रको एक मुन्दर जरीके वस्त्रमें लपेट कर रमशानमें ले गये. सबके साथ राजा जनक भी रमशान तक साथ चला गया. विवेकसिंह राजाके सेवकोंने राजकुमारको एक गढ़ेमें पथरा दिया. मिट्टीमें मिट्टी मिल गयी. उदास मुख स्नान कर सब लोग अपने २ घरको चले गये. राजा जनक भी एक धर्मशालमें जा उतरा.

जो कल था नहीं, आज है नहीं, जो विजलीके समान क्षणभर ही दर्शन दे कर्था, न था-हुआ, न हुआ हो गया है, उस राजपुत्रके लिये राजा और रानी, नौकर चाकर, दासी दास, अस्यंत रुदन करते हैं तथा संबंधी जन उनको समझाते हैं. जगतकी छीछा ऐसी ही विचित्र है. पर उसे कीन समझता है ? समझनेवाळोंने समझा नहीं, जाननेवाले जान न सके. तो औरोंकी क्या सामर्थ्य ? यह संसार ही ऐसा है. वृद्धिके अन्तमें क्षय, उन्नतिके अन्तमें पतन, संयोगके अन्तमें वियोग, ऐसी संसार-की रहेंद्रमाला है इस परभी जीवकी ऐसी अहकता है कि, जो भूतम नहीं था, भावीमें नहीं तथा वर्तमानमें विजलीकी तरह अल्प झलक दिखला कर न जाने कहां गया, यह मालूम नहीं पड़ता, जान सकते नहीं, उसे सत्य जान कर मोहांध वन जाता है. सृष्टिका नियम है कि, जो जन्मा है, वह मरेगा ! तथापि 'में ' और 'मेरा' इन दो अक्षरोंके संवंधसे वॅवा हुआ पुरुप व्यर्थ संताप करता रहता है. विपय, सगे वा स्रोही, धन वा कीर्ति चिरकाल रहनेवाले नहीं, किसी समय जानेवाले ही हैं. पर मनुष्य इतना निर्वल है कि, उनके त्याग करनेमें असमर्थ है. इतना ही नहीं, वित्क इन विषयोंमेंसे जब आप ही आप वंधनमुक्त होता है तब वह अतु-

`,

लित परितापको पाता है. जीवकी प्रकृति ही है कि वह अशोच्यका शोक करता है, तथापि ब्रह्मवेत्ताकी तरह समय २ पर वाद करता है. पर छुद सत्वगुणी पंडित जीवितोंका वा मृतकोंका, किसीका भी शोक नहीं करते.

"अञ्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारतः। अञ्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना॥

अर्थ-सृत मात्रका आदि अन्यक्त है, अंत भी अन्यक्त है, मध्य मात्र ही न्यक्त है, तो फिर उसका खेद क्या ?"

परन्तु इस जगत्के जीव मोहपाशमें वॅथे होनेसे, सत्यासत्यका मेदामेद न समझनेके कारण ही खेद पाते हैं, दुःखी होते हैं तथा क्षण-भरका वैराग्य धारण करके त्यागी बन जाते हैं.

#### श्वका सजीव होनाः

वाधी रातके समय राजा जनक रमशानमें गया. भागीरथीके निर्मेख जलमें स्नान किया तथा भीगे वस्त्रोंसिहत जहां राजकुमार गाड़ा (दवाया) गया था वहां आया. कुदारीसे ऊपरकी मिट्टी निकाल डाली फिर राजकुमारको गहेंमेंसे बाहर निकाला उसके शरीरपरकी धूल तथा जंतु अलग कर डाले बालकुमारका सर्वाङ्ग, कुछ भी कुम्हलाया न था. पूर्वकी भांति उसका तेजस्वी शरीर था. राजाने उस बालकको पवित्र जलसे स्नान कराया, मस्तकपर त्रिपुंडू लगाया और गोदीमें सुला कर ज्यों ही गलेमें पुष्पोंकी माला पहनायी, त्यों ही उस बालकके नेत्र खुल गये और खिलखिलाकर हैंसके बोला—" अहो पिताजी! आप यहां कहांसे पधारे हैं? बहुत जन्ममें आज सुझे आपके दर्शनका लाम हुआ, इसे मैं लपना अहोभाग्य समझता हूं. आप मेरी माताके भेजे हुए यहां पधारे हैं क्या? आप तो मिथिला नगरीके स्वामी हैं, सकल सुखेदवर्यको भोगते हैं, प्रजा आपके ऊपर प्रसन्न है, आप धर्मको जानते हैं तथा धर्मानुसार राज्यकार्यभार चलते हैं, तब आपको यह क्या संदेह सवार हुआ कि मैं पूर्व जन्ममें कौन था? यह जानूं."

सचिकत नित्तसे टढप्रतिज्ञ राजा जनकने कहा—" हे वालकुमार ! तू कौन ? तेरी माता कौन ? तेरा पिता कौन ? जो चमस्कारसे भरे हुए वचन तेरे सुखसे निकले हैं वे वचन एक प्रकारसे मेरे आनंदकी दृखि करते हैं और दूसरी तरहसे मुझे आश्चर्यमें ठीन करते हैं! मुझे तू पिताके नामसे पुकारता है ? नगरसेठकी स्त्रीको तू माता कहता है ? इसका खुळासा कर तथा मैं पूर्व जन्ममें कौन था ? यह कह. "

### जनककी पूर्व जन्मकी कथा.

वालकुमार वोला-''हे महाराज ! आप मेरे पूर्व जन्मके पिता हो. भापका नाम प्रज्ञानदेव था तथा आप विश्वपुरीके महासमर्थ राजा थे. आपकी स्त्री मेरी मातुश्रीका नाम सुमतिदेवी था. मेरा नाम मोहांध-सेन था तथा सुविचारहामांकी विधवा पुंत्री मेरी स्त्री थी. उसका नाम जीलवती था. जन्म जन्मान्तरके कर्मोंकी श्रेप्रताके योगसे आपको विज्ञान प्राप्त हुआ था, इससे आप साधु संतोंका सदा सेवन करते थे तथा हर समय विक्षेप और आवरण शक्तिका पराजय करनेमें छगे रहते थे. राज्यकार्य यथावत चला जाता था. आपके प्रतापसे आपके मंत्री न्याय-पूर्वक कार्य करते थे. प्रजा सुखशान्तिसे वर्तती थी. पूर्ण ज्ञानी होनेपर भी देवसेवाका आपने त्याग नहीं किया था. समदृष्टिपनसे आप प्रजाके ऊपर राज्य करते थे तथा आपको निश्चय था कि नित्य हजार अतिथि-योंको भोजन करानेके पीछे और उन अतिथियोंमेंसे ब्रह्मेच्छ महात्माओंके मुखसे जीव तथा ब्रह्मकी एकताकी कथा सुननेके पूर्व कभी भी भोजन नहीं करते थे. संत महात्माके मुखसे आप जो ज्ञान प्राप्त करते थे वह ज्ञान मेरी माता सुमतिको नित्य रात्रिको सुनाते थे तथा वह साध्वी एक चित्तसे हृदयमें धारण करती थी. आपके सत्संगसे वह भी इस जगत्को मिथ्या जानती थी, संसारके मोहसे विरक्त थी तथा आपकी तरह साधुओंकी सेत्रा पूजा करनेमें सदा ही तत्पर रहती थी. आपके संतसेवन और . ज्ञानसंपादनके कार्यमें, मेरी स्त्री शीलवती हमेशा आपको सहायता देती थी. धीरे धीरे शीलवती भी पुण्यवती वनती गयी महात्माओंके मुखसे अनेक वार्ते सुन कर उसके मनमें शुभ भावना उत्पन्न होने लगी. परन्तु आपकी तथा मातुश्रीकी इस रीति प्रीतिमें मेरी कुछ भी प्रीति नहीं थी. साधु संतोंके सेवन, पूजन तथा अर्चनको मैं एक ढोंग मानता था. अनेक अतिथि अभ्यागतोंका आप सत्कार करते थे, उसे में संसारमस्त

जीवोंका पेट भरता, न्यर्थ खर्च करता ही गिनता तथा परखोक और आत्मज्ञानको मैं मूर्खेपन गिनता था कभी २ यह मेरा मनोभाव शीलवती भी सुनती थी. परंतु आप तथा अपनी सातुःश्रीके प्रति मेरी पूर्ण भक्ति होनेसे आपके इस सत्कर्मके संबंधमें मैंने आपको एक शब्द भी कमी कहा नहीं था. हे राजा जनक ! आप तो सदा ही संतोंकी सेवामें ऐसे निमग्न हो त गये थे कि उन महात्माओं के प्रतापसे इस मिथ्या संसारपरका सब मोह नष्ट हो गया था. जगत्के आधाररूप, सव वस्तुओंके प्रकाशक, सर्वेन्यापक, सर्वाकार, नित्यशुद्ध, निर्विकल्प, चैतन्य ब्रह्मका यथार्थ ज्ञान होनेके आप पात्र होते जाते थे तथा उससे कियारहित वन कर जैसे वने वैसे अहंकार-रूपी वाघके नाश करनेका प्रयत्न करते थे. धीरे २ आएका अन्तरात्मा यद्यपि ब्रह्मके ज्ञानमें निमम्न होने छगा, तथापि मुक्तिके ऊंचे शिखरपर पहुँचनेके लिये जो दो पंख-वैराग्य तथा बोध हैं, उनमेंका गुद्धसंकल्पसे होनेवाली दृढतापूर्वक निष्काम कर्मरूपी वैराग्यका पंख आपको सभी प्राप्त नहीं हुआ था. दो पंखवाला पक्षी ही आकाशके पार पहुँच सकता है. शुद्र संकल्पसे हुई दृढतापूर्वक निष्काम कर्मरूपी वैराग्य और घोधके पंखींवाला पुरुष ही ब्रह्मकी निर्विकल्प समाधिको पा सकता है. वैराग्यवान् जीवसे ही भीतर तथा बाहरके विषयोंका त्याग हो सकता है. आपको मोक्षकी इच्छा थी, इससे अंदरके सन निषयोंको आपने त्याग किया था, पर वाह्याचारका व्यापने त्याग नहीं किया था. जिसकी तीव्र वैराग्यवृत्ति जागृत हुई हो वही जीव समाधिको प्राप्त होता है. समाधिनिष्ठ जीवका बोध दृढ होता है, दृढ बोधवाला जीव बंधनसे मुक्त होता है, बंधनमुक्त जीव नित्य सुखका आनंद प्राप्त करता है. सुमुक्षुको वैराग्यसे 🗝 विशेष आनंद देनेवाला दूसरा कुछ भी नहीं. प्रेमपुरस्सर परमेश्वर-की सेवा करता तथा उसीमें सर्वस्व अर्पण करता जो पुरुष संसारको विप सम गिन उसके रतास्वादकी जागृत वा स्वप्नमें भी इच्छा नहीं करता, वही पुरुष आत्मनिष्ठ होता है, वही अहंता ममतारूपी जगतके जंजालको त्याग कर, आशाके बंधनको काट कर, कुलका तथा मान अपग-नका अभिमान छोड़, क्रियाको दूरसे ही नमस्कार कर, शुद्ध सत्के दर्शनका भागी बनता है, ऐसा पुरुष अनात्म पदार्थका चिंतन नहीं करता

और दु:खके कारणरूप मोहके वश नहीं होता. इस स्थितिके आप अपेक्षित थे, परंतु वाह्य व्यवहारका त्याग करनेके लिये आप समर्थ नहीं हुए थे, इससे आपको पुनर्जन्म धारण करना पड़ा है.

पूर्ण ब्रह्मका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये, हे पिता जनक ! आपका ज्योग सदा रहता था, परंतु आपका प्रारव्य आपके सतकी कसीटी करनेके लिये दूसरी दिशाकी ओर फिरता मालूम होता था. अतिथि अभ्यागतोंकी सेवा करनेमें आप एकनिष्ठ थे, उसकी कसौटी करनेके ल्यि मानो परम परमात्माने निश्चय किया हो वैसे, आपके राज्यमें महा-भयंकर दुष्काल पड़ा; वारह वर्ष तक वृष्टिका विन्दु भी न पड़ा. आप अटल टेकी होनेसे सर्व ऋदि सिद्धि दे दे कर भी अतिथि अभ्यागतोंको विमुख नहीं जाने देते थे. पर नगरकी सब प्रजा दुष्कालके भयसे राज्य छोड़ कर भाग गयी. आप अतिथि अभ्यागतोंकी सेवा भली भांति करते तथा उसीमें मम रहते. पर प्रजाको जो कप्ट पड़ता था उसे जानकर भी आपने उसकी रक्षा नहीं की. क्षत्रियका धर्म है कि प्रजापालनमें सदा तत्पर रहे, इसको आप . भूल ही गये तथा वही तुमको पुन: जन्ममरणके कारणका बीजभूत हुआ. हे पिता ! प्रत्येक आत्मनिष्ठ पुरुपको यह सत्य जानना चाहिये कि उसे स्वधमें वलात्कारसे भी छोडना उचित नहीं; कप्ट वा छेशमें भी छोड़ना योग्य नहीं. जो स्वधमेंको छोड़ देता है तथा उत्तम भी परधमेंका सेवन करता है तो वह उसे अयकारी ही हो पड़ता है क्षत्रियका धर्म प्रजा-संरक्षण है. उसके त्यागसे ही आज तुम इस छोकमें विचरते हो, नहीं तो आपके लिये श्रेष्ट स्थान तैयार ही था.

पीछेसे हम सबको भी गाज्य छोड़नेका प्रसंग आ पहुँचा. आप, मेरी माता, में तथा मेरी स्त्री ये चारों जने अरण्यमें चले गये. वारह दिनका उपवास हुआ. इन दिनोंमें अन्नका एक दाना भी नहीं मिला. गिरते पड़ते, लड़खड़ाते हुए, ऊपर आकाश और नींचे धरतीके आसरे वरसती लुके बीच हम सब लोग विनध्याचलके अरण्यके बीच जा पहुँचे. वहां एक योगीका आश्रम देख पड़ा. सर्व स्थलमें स्खा पड़ रहा था, पर वहां नव पहुवित देख पड़ा. उस आश्रममें कोई महान् संत पुरुष रहते थे. वह योगी कोई देबांशी महातमा थे. उनके आश्रम पर हम लोगोंने जाकर

थोड़ी देर विश्राम किया उन योगीके प्रतापसे अथवा किसी अदृश्य कारणसे मध्याह्रमें उसी पर्णकुटीके पास एक वृक्ष पर भोजनसे भरे हुए चार पात्र देखनेमें आये. वे पात्र अन्यके होनेके विचारसे आपने तो ग्रहण करनेका संकल्प भी नहीं किया और मेरा मन उस पात्रके भोजनके लिये न्याकुल हो रहा था. परंतु परायी वस्तु उसके स्वामीकी आज्ञाकेविना नहीं प्रहण कर सकते, विना आज्ञाके प्रहण करना यह एक प्रकारकी चोरी है, ऐसी आपकी आज्ञासे मैंने अपने मनको वहे कप्टसे रोका. पर : इस अगाव ( शक्तिमान्की अकल गतिके अनुसार वे चारों पात्र आपसे आप जिस वृक्षके नीचे हम लोग वैठे थे वहां उत्तर आये और अपने आप परोस गये. तुरंत ही आकाशवाणी हुई कि 'हे प्रज्ञानदेव! यह भोजन तेरे लिये है, त इसे स्वीकार कर. ' वारह दिनका उपवास हुआ था, हम सबका शरीर शिथिल हो रहा था, पर केवल आपके सत्के आधारपर ही हम तीनोंका प्राण भी शरीरमें था. फिर भी वहांसे दी कोस पर नदीमें आप स्नान करने गये. जाते समय आप आज्ञा करते गये कि मैं जवतक न आऊं तवतक तुम यह भोजनको छूना भी नहीं. ट्रांपकी, र आज्ञातुसार हम तीनों जन बैठे ही रहे, परन्तु जिस नियमानुसार आपने स्नान संध्यादिके करनेका विचार किया, वह विचार हमको नहीं आया. हम तो उस भोजनके छिये तत्पर और आप कव आते हो, इसके लिये आतुर हो रहे थे. थोड़ी देरमें स्नान संध्यासे निवृत्त होकर आप आये. भोजनके चारों पात्रोंको चारोंके सामने परोस, ब्रह्मार्पण करके बास छेनेके पूर्व ही आप विचार करने छगे कि, ' मुझसे भी विशेष हु:खी व्यतिथि अभ्यागत कोई हो तो उसे जिमाकर पीछे में जीमूं ऐसे 🛶 विचार करते २ आप दूरके मार्गमें आते हुए किसी मनुष्यको देखने लगे थोड़ी देर तो कोई भी दिखायी न दिया, पर ज्यों ही हम चारों जनोंने प्रथम शास हाथमें छिया कि तुरंत ही दूरसे शब्द सुनायी पड़ा-' अरे रे ! मैं एक महीनेसे भूखा हूं, मेरे प्राण जाते हैं, गुझे भोजन दो !' ऐसे कहता २ एक अहुत संत व्वास भरे दौड़ता दौड़ता वहां आ पहुँचा ! आपने प्रेमपूर्वक ईश्वरप्रीत्यर्थ अपना थाल उस संतके आगे रख दिया और वड़े प्रसन्न हुए. आपके सतकी यह परिसीमा थी।

छलमें तो सब कोइ भजे, दुःखमें भजे न कोइ। जो दुःखमें हरिको भजे; तो दुःख काहेको होइ॥

पर यहां तो एक कौतुक बना. उस संतने तो सपाटा भर २ खाके तुम्हारे थालको खाली कर दिया और फिर आपके सामने देख कर कहा कि 'हे प्रसु पुरुव ! मैं अब भी भूखा हूं, मुझे वहुत भोजन दे. 'तुरंत ही यर्त्किचित् भी शंकाके विना मेरी मातुश्रीसे आपने कहा-'हे सोभाग्यवती ! अतिथिसत्कारके वरावर दूसरा कोई भी पुण्य नहीं, अपना थाल ब्रह्मार्पण कर दे़!<sup>7</sup> मेरी मातुश्रीको यह वचन वहुत. अच्छा न लगा, पर वह सदा ही आपकी आज्ञाके अनुसार चलनेवाली थी, इससे प्रसन्नमुख हो, मनमें संकोच करते करते उसने वह थाल उस अद्भुत संतके अर्पण किया! यह अद्भुत योगीराज उस थालको भी स्वाहा कर गया. तव आपने मेरी स्त्रीसे थाल मांगा. मेरी स्त्रीने उस थालमेंसे गुप्त रीतिसे दो प्रास खाकर अपना थाल उस यीगीको मनों अनेक शाप देते देते अर्पण किया. योगी तो वह याल भी स्वाहा कर गया. अव मुझे वडी चिंता होने लगी. में ब्रह्मार्पण-कृष्णार्पणकी वात तो समझता न था. भैंने सोचा कि यह अद्भृत योगी यदि मेरा थाल भी स्वाहा कर गया तो मैं भूखा रह जाऊंगा, यह विचार कर आपके कहनेको नं गिनते हुए में छुटेरेके समान उस थालमेंसे भोजन करने लगा. वह अद्भव योगी यह देख कर मेरे पात्र हीमें भोजन करने बैठ गया और वहें २ गफ्फे भरने छगा, तव भैंने उसके हाथमेंसे भोजन छुड़ानेके साथ २ उस योगीका अत्यन्त अघटित रीतिसे अपमान किया. में जीम चुका था, उसके जोशमें मैंने उसके छातें मारीं. आपने बहुत रोका, पर मोहांध जिसका नाम वह किसकी सुने.

पर तुरंत ही वह अद्भुत योगी अहश्य होगया. भोजनके पात्र भी अहश्य होगये. महात्माकी पणेकुटी भी अहश्य होगयी. आपने अपने मनमें माना कि यह कोई देवी छीछा हुई है. इस छीछापर विचार करते हुए ब्रह्मापण करके आपने प्रेमसे उत्साह पूर्वक थाछ उस संतके समक्ष घरा था, इससे आपको अति आनंद होता दिखाया. ईश्वरकी इच्छासे इस थाछके अपणसे आपके, मेरी मातुश्रीके और मेरी पत्नीके श्रारीमें अपेक्षासे अधिक विशेष शक्ति आयी तथा सबका पेट भर गया हो, ऐसा माछम हुआ अरे! विना भोजनके ड़कारें आने छगीं. पर मुझमें तो थोड़ा बहुत खा छेनेपर भी चछनेकी शक्ति नहीं रही. परंतु पूर्वजन्मके किसी सुक्रुतके कारण उस स्थानपर पड़े हुए अन्नके कुछ कणोंके भक्षणसे भें आपके साथ चछनेको शक्तिमान हुआ।

हे पिता प्रज्ञानदेव ! थोड़े दिन पीछे दुष्काळ मिट गया. हम सत्र छोग फिर अपने विश्वपुरको छोट आये. धीरे २ प्रजा भी <sup>्</sup>आकर वसने लगी. राज्य फिर समृद्धिवाला हो गया. पूर्ववंत् कार्य चलने लगा. पर इस प्रसंगते आपकी ब्रह्मजिज्ञासा बढ़ती गयी, लेकिन जीव शिवकी एकताका संपूर्ण ज्ञानपूर्वक समाधान होनेके पूर्व आपका अवसान (अन्त) हो गया. आपके पीछे क्रमसे मेरी माता सुमति, मेरी स्त्री शीळवती तथा पीछेसे मैं, ऐसे उत्तरोत्तर सव मृत्युको प्राप्त हुए. आप ब्रह्मके जिज्ञासु थे तथा प्रत्येक पदार्थका सेवन ब्रह्मार्पण किये विना नहीं करते थे, इसका फल अव आप भोगते हैं सो प्रत्यक्ष ही है. परमात्माके वचनानुसार आपका योग अघूरा था, इस कारण आप एक महाराजके यहां जन्म छेकर महाराज हुए हो इस विश्वमें ऐसा जन्म होना दुर्छभ है. पूर्व जन्मका वृत्तान्त जाननेकी आपको जो अभिलाषा हुई है, सो पूर्व जन्मके मुक्ततसे ही हुई है. आप पूर्व जन्मको नहीं जान सकते, इसका कारण केवल आपके योगसाधनकी न्यूनता थी. इस जन्ममें फिर भी सिद्धिकी प्राप्तिके लिये आप समर्थ हैं. पूर्वका जो योगाम्यास अपूर्ण है, वह आप इस जन्मनें पूर्ण करते हैं. वह पूर्ण होते ही आप सदा विदेह मुक्त ही होंगे. "

# संतप्रसाद सब देता है.

"' हे बाल्कुँबर ! हे परमज्ञानी ! " राजा जनकने अपने वाल्कुमा-रको उद्देश करके कहा—" तेरे कहनेके अनुसार अपने पूर्व जनमके क्रिके धर्मका, ऊंचे आचारका और सत्कर्मका मुझे स्मरण होता है. पर मुझे 'पूर्वकी देहस्थितिका अवतक ज्ञान नहीं होता तथा तु आज इस स्थितिंग पड़ा होनेपर भी तुझे पूर्व जन्मका ज्ञान है, इसका कारण क्या ?"

वाल कुँवरने कहा--" है पिताजी ! अरण्यमें जिस योगीका हम सवको दर्शन हुआ था, वह योगी साक्षात् परमात्माका अंशावतारी था. अपनी क्षुधाको तृप्त करनेके ढिये उसके मुखमेंसे भूमिपर पड़े हुए कर्णोका भैंने प्राशन किया था. ये कण उस महात्माके मुखकी महाप्रसादी थी. वह मेरे कल्याणके लिये ही पृथ्वीपर गिरी थी. परमात्मा श्रीकृष्णजीके साथ रंग और उमंगमें रमते गोपवालक जैसे उनके मुखकी प्रसादीको पाकर परमगतिको प्राप्त हुए थे, वैसे ही मेरे साथ भी उन प्रभुने वैसी ही कीडा की थी. मैंने उनके मुखमेंसे भी प्रसाद खींच लिया था और उस प्रभुने मेरे हाथमेंसे भी छीन लिया था. आप पूछेंगे कि तव तेरा मोक्ष क्यों नहीं हुआ ? इसका कारण यह कि मैंने क्रोधमें आकर प्रसाद उनके मुखमेंसे छीत लिया था-प्रेमसे नहीं-वैसे ही ज्ञानपूर्वक भी नहीं. यह मेरा अपराध तो भारी था. पर वे कृपालु प्रभु सदा भक्तवत्सल हैं. मैंने जो अज्ञानतामें की किया, वह प्रभुने मनुष्यका क्षुयापीडितत्व धर्म मान लिया और सुझे गोपालवाल की पदवी दी. पर अज्ञानतामें हुए क्रियमाणका फल तो भोगना ही चाहिये, उसे भोगता हूं. आपकी तरह यदि प्रेमपुरस्सर थाड अर्पण किया होता और प्रसाद प्राशन किया होता तो अहोभाग्य गिनता तया आपसे पूर्व उस दिन्य धामका निवासी वन जाता. उस प्रसादके प्राज्ञनसे आज मेरा आत्मा कृतार्थ है, मैं त्रिकालज्ञ होनेको समर्थ हूं. इस प्रसादीके योगसे मेरे कृतकर्मका विपाक होनेके पीछे निस गतिको आप प्राप्त होनेवाले हैं उसी गतिको मैं भी प्राप्त होऊंगा. महात्माकी-अरे ! पूर्ण परमेश्वरकी कृपाप्रसादीका फल विना मिले नहीं रहता.

अज्ञानतामें हुए अपराधके योगसे आजकल तो मेरा 'आवर्जन और विसर्जन ही हुआ करेगा. एक गढ़ेमेंसे निकल कर दूसरे गढ़ेमें पड़ना, यह नियम तो मेरे लिये नियामक द्वारा निर्माण किया गया है. आपका ऐश्वर्य तो परम है, क्योंकि निष्कामपनेसे ईश्वरप्रीत्यर्थ आपने सब कर्म किये हैं. कोई भी कर्म आपने ब्रह्मापण किये विना नहीं किया, इस लिये आप कर्मसे निर्लेण है, निर्वाधित हैं. आपके योग और वैराग्यमें जो योड़ीसी कमी है, वही आपको अब सिद्ध करनी है. जो जीव संसारमें लीन रह कर अद्यापण कर्म करता है, उसे किसी कर्मका प्रत्यवाय नहीं लगता. ब्रह्मापण

कर्मका माहात्म्य कितना है और क्या फल देता है, इसपर एक कथा में तुमसे कहता हूं. सो तुम सुनो

### दुर्वासाका ब्रह्मार्पण.

गोपियोंके मनोरथको पूर्ण करनेवाले, आधि-व्याधि-उपाधिहर भुजंगोंसे डसे हुए जीवोंका उद्धार करनेवाले, संसारसागरमें डूवे हुओंको तारनेवाले, वंसीके नादमें वेद गाकर गोपीजनोंके मनको हरण करनेवाले. अक्रंठित वृद्धिवाले, लक्ष्मीके मनरूपी सरोवरमें हंसरूपसे रमण करनेवाले पूर्ण पुरुपोत्तम श्रीकृष्ण परमात्मा एक समय श्रीयमुनाजीके तटपर विरा-जमान थे. वंसीकी ध्वनि वज रही थी. पशु पक्षी भी उस धुनमें छवलीन थे. वृक्ष भी उसके श्रवणमें मस्त जडवत् हो रहे थे. ऐसे प्रभुकी सेवा करनेके लिये वृन्दावनकी गोपियोंको नित्य तालावेली लगी रहती थी. जो गोपियां श्रीकृष्णको क्षणभर नहीं देखतीं, तो उनका कलेजा घवड़ा जाता था. उनकी वंसीका नाद सुन कर गोक्कलकी गोपियां विद्वल हो गयी थीं, क्योंकि गोपियां श्रीकृष्णकी अन्तय भक्त थीं. अपने पति पुत्रादि सगे संबंधियोंकी स्नेहशुंखलाको तोड कर वे एक श्रीकृष्णहीमें लीन थीं-गोकुल वृन्दावनकी गोपियां अपने प्राणसे भी अधिक माने हुए श्रीकृष्णको अपने घरमें जो उत्तमसे उत्तम पदार्थ हो, उसका भोजन करानेमें, अनेक पकारके लाड़ करनेमें, उनके दर्शनको चातककी तरह पान करनेमें अपना तन, मन, अर्पण करनेमें केवल प्रेमसे बावली वन गयी थीं. प्रेम ही सर्वोत्तम स्थानका देनेवाला है, कल्याणका दाता है, ऐसे प्रेममें गोपियां बावली बनी हुई थीं. एक समय गोक्कल वृन्दावनकी गोपियोंने आपसमें यह ठहराया कि आज श्रीकृष्णके लिये उत्तमसे उत्तम भोजन वना कर अपने हाथसे भोजन करावें इस संकेतके अनुसार सब गोपियोंने अनेक प्रकारके भोजन तैयार किये तथा यसुनाके तटपर जहां श्रीकृष्ण बैठे थे वहां आयीं और श्रीकृष्णसे कहने लगी-'हे नंदलाल ! हे कन्हैया ! आप हमारे हाथके वने हुए उत्तमोत्तम भोजनोंका आस्वाद लेकर हमारे मनको संतोष दीजिये. " श्रीकृष्णने कहा—" हे गोपियो ! आज तो मैं पिता नंदके साथ भोजन करके आया हूं, इस लिये मुझे इच्छा नहीं, मेरे पेटमें तिलके समान भी जगह नहीं, इससे यह भोजन में नहीं जीम्गा, पर जो तुम्हारी, इच्छा

मेरा सन्तोष करनेकी है तो किसी उत्तम ब्राह्मणको यह भोजन कराओ तो में प्रसन्न होऊंगा. " गोपियां श्रीकृष्णके प्रेममें ऐसी लुव्य वन गयी थीं कि श्रीकृष्णका एक भी शब्द उद्घंपन नहीं करती थीं. उनका प्राण, उनका मन, उनका जीवन, उनका पति, उनका सखा, उनका खेही, उनके प्रेमका परम स्थान केवल श्रीकृष्ण ही थे. वे उन्हीकी आज्ञाका पालन करनेवाली थीं. यद्यपि श्रीकृष्णके वचनसे, उस परम पुरुषके पुरुषार्थसे अज्ञात क्षुद्र गोप-वालाओंके मनमें क्षणभर परिताप हुआ, पर उनकी आज्ञाका उहुंघन करनेमें कोई स्त्री समर्थ न हुई. वे ब्रजवालाएं प्रसन्नतासे वोलीं—" हे छूष्ण ! हम किस त्राह्मणको यह भोजन करावें ? हम सब आपकी दासी हैं. आप जिसको कहेंगे उसीको हम यह उत्तम भोजन जिमा देंगी. अपनी आज्ञाका ऐसी सरस रीतिसे पाछन करनेवाछी गोपियोंके प्रेमसे संतोषित वन, श्रीकृष्णने कहा-" हे गोपियो ! यसुनाजीके दूसरे तटपर भगवान् दुर्वासा मुनि विराजे हुए हैं, उन्हें यह भोजन कराओ. " ब्रज-सुन्दरियोंने पूछा -''हे नन्दनंदन ! यमुनाजी छठाछठ भरी हैं. यहां कोई नीका भी नहीं, जिसपर बैठ,पार जाकर मुनिको हम भोजन करावें यमुना-जलका स्पर्श किये विना हम किस तरह पार जा सकती हैं ? " श्रीकृष्णने कहा-' अरी गोपियो ! तुमको इतना भी ज्ञान नहीं कि जलका स्पर्श किये विना उस पार सहज जाया जा सकता है! यसुनासे जाकर कही कि श्रीकृष्ण जो सदाका वालब्रह्मचारी हो तो तू हमको पार जानेका मार्ग दे. इतनी प्रार्थना करते ही तुम्हारा मार्ग सहज हो जायगा. इसमें कठिनाई क्या है ? " जिन श्रीकृष्णने अनेक गोपियोंके साथ क्रीड़ा की है, रास रचा है, अनेकोंके आत्माको संतुष्ट किया है, जिन श्रीकृष्णने अनेक गोपियोंकी छातीपर रमण किया है, ऐसी गोपांगनायोंकी घारणा है, वे श्रीकृष्ण 'सदा ही वालत्रहाचारी हैं, ' यह वचन सुन कर गोपियां खिल-खिला कर हँसी. तथापि श्रीकृष्णपर प्रीति करनेवाली गोपियोंने उनकी आज्ञानुसार थमुनातटपर खड़े होकर प्रार्थना की कि तुरंत यमुनाजल दोनों और स्थिर हो गया और मध्यमें खाळी स्वच्छ मार्ग दिखायी पड़ा. सड़सड़ाहट करती हुई गोपियां सामने पार वली गयीं तथा पीछे कीट कर सब गोपियोंने देखा, तो यमुनाजल पूर्ववत् वहता था.

्सर्व गोपांगना दुर्वासा मुनिके आश्रममें गर्यी और श्रीकृष्णकी आज्ञातुसार प्रत्येकने अपने २ थाल मुनिको संप्रेम प्राशन कराये. हजारी नहीं, वल्कि लाखों गोपियोंके थालोंको दुर्वासा मुनिने क्षणभरमें खाली कर दिया. यह देख कर सर्व गोपियां चिकत हो गयीं फिर हुर्वासा सुनिने सव गोपियोंको आशीर्वाद देकर जानेकी आज्ञा दी. यमुनाजल तो पहले-की तरह अथाह वह रहा था, इससे जलका स्पर्श किये विना पार कैसे जायँगी, इस लिये गोपांगना चिंता करने लगीं. तब दुर्वासा मुनिने पूछा-" हे गोपांगनाओ ! तुम क्यों खड़ी हो ? तुम किसकी चिन्ता करती हो ? " गोपियां वोळीं-" हे भगवन् ! इस यमुनाजलका स्पर्श किये विना इम पार उतर जावें, ऐसा कोई मार्ग वताओं. " क्षणभर मौन धरके दुर्वासा मुनिने कहा-" हे देवियो ! जिस रीतिसे तुम आर्थी, उसी रीतिसे जाओं! यमुनासे जाकर कहो कि दुर्वासा मुनि जो सदाका निराहारी ( उपवासी ) हो तो तू हमको मार्ग दे. " अनेक प्रकारकी कीडा करनेवाले श्रीकृष्ण 'सदा ही वालब्रह्मचारी 'और घडीभर पहले लाखों गोपियोंके थालोंका भोजन खा जानेवाला दुर्वासा 'सदाका निराहारी' यह आश्चर्य देख कर सब गोपियां वोलीं-" हमारे साथ रमण करनेवाले श्रीकृष्ण वाळवहाचारी कैसे? वेसे ही घड़ीभर पहले भोजन करनेवाले आप उपवासी कैसे हुए ? '' दुर्वासा मुनिने कहा-'' हे गोपियो ! मैं शब्दादिक गुणोंसे तथा आकाशादिक पंच महामूतोंसे भिन्न भी हूं तथा उनके अंदर भी हूं. वे मुझे जानते नहीं. वे मेरे अंतरमें भी नहीं. मैं सर्वसंगरहित आत्मा हूं, तो किस प्रकार भोक्ता हो सकूं ? व्यवहारदशाहीमें मन विषयोंको प्रहण करता है, किन्तु परमार्थ दशामें जब सर्वत्र आत्मा है तब किस विषयका मन मनन करे, किस विषयमें मन छिप्त हो ? श्रीकृष्ण भी दोनों शरीरके कारणरहित हैं. जो इच्छासे विपयको सेवे वह कामी है, जो निश्च्छासे अथवा इच्छाके पूर्ण अभावसे विपयोंका सेवन करता है वह सदा ही अकामी है, सदा ही निष्कामी है, सदा ही ब्रह्मचारी है, सदा निराहारी है. जो परमात्माके अर्पण करके विषयोंको क्षुद्रवत जान अभावसे भोगता है, अभावसे ही भोजन करता है, वह सदा ब्रह्मचारी और निराहारी है. "

दुर्नासा सुनिके इस वचनसे गोपियोंके मनका समाधान हुआ. जिस प्रकार श्रीकृष्णजीके पाससे जलका स्पर्श किये विना दुर्नासा सुनिके पास गोपियां आयी थीं, उसी प्रकार जलका स्पर्श किये विना श्रीकृष्ण-जीके पास पहुँच गयों तथा श्रीकृष्णजीका वालब्रह्मचर्य व्रत जान, पूर्व-की अपेक्षा और भी अधिक प्रेम करने स्प्री. "

वालश्रव ( मृतक वालक )ने कहा-" हे पिताजी ! हे जनक ! इसी प्रकार आप सदा ही ब्रह्मार्पण करके व्यवहारके विषयमें कुशल रहते थे तथा उसीसे वाप संसारके सब पदार्थोंसे निल्लंप थे. स्त्री पुत्रादिक, धन योवनादिकका आपको साथ न था. केवल अभावसे ही संसारमें प्रवृत्त होते थे. कर्ता भोक्तापन आपके हृद्य प्रदेशमेंसे पलायन कर गया था. इस सुसंस्कारके योगसे आप उत्तम पदके भोक्ता हुए हो तथा आत्मज्ञानमें जो कमी है, उसके जिज्ञासु बने हो. अपना अपूर्ण योग पूर्ण करो, फिर विदेह मुक्त बन कर संसारमें विचरो. "

## सुख तथा दुःखका प्रेरक कोई नहीं.

राजा जनकने उस वाल कुंवरसे पूछा—" हे वत्स ! तुम्हारी माता भी सदा मेरे अनुसार चलने वाली थी, पर वह मेरी तरह उच पदको प्राप्त न होकर इस स्थितिको कैसे प्राप्त हुई ? वैसे ही तुम्हारी की शिलवतीकी जो अधम अवस्था मेंने देखी है उस अवस्थाके योग्य वह नहीं थी. इस जगतमें मनुष्यावतार दुर्लभ है. मनुष्यावतार में स्थिति पुरुपकी अपेक्षा नीची गिनी जाती है. उसमें भी स्थितो विधवापन प्राप्त होना. यह महान् कष्टका कारण है. विधवापनमें स्थिको जो जो कष्ट भोगने पड़ते हैं वह अवर्णनीय हैं. प्रथम तो स्थिको स्वतंत्रपन ही नहीं तथा विधवा तो माता, गिता, पुत्र, सास, ससुर, माई, भौजाईकी आश्रित रहती है. कुनुद्धिवाले दुर्जन सौभाग्यवती स्त्रीक ऊपर आरोप करनेमें तो संकोच ही नहीं करते, फिर विधवाओंका दुर्जन सुखसे रक्षण कठिन ही है. असहनीय दोषारोपण दुर्मागगामी दुर्जन विधवापर करते हैं. पवित्र मनवाली सुशील विधवाका इन सब वातोंसे रक्षा करने वाला केवल परमात्मा ही है. फिर साम्प्रत स्थितिका प्राप्त होना तेरी भार्याको किस कारण मिला है ? सो कह "

"इस जगतके जीव अपने २ कर्मानुसार सुखदुःखको प्राप्त होते हैं. "योगी महात्माकी प्रसादीसे ज्ञानी बने हुए उस वाल कुँवरने कहा-" कोई दु:ख देता है वा सुख देता है, यह निर्वलीका वचन है. सुख तथा दु:खका प्रेरक कोई नहीं. जीव अपने कर्मानुसार सुस वा दु:ख पाता है. केवल वलहीन-अज्ञान-अपुरुपार्थी जीव ही सुख दु:स भोगनेमें परमात्माको दोपभागी करते हैं. जवतक इस लिंगशरीरमेंसे प्रियाप्रियका नाश नहीं होता, देहके ऊपर अभिमान रहता है, परमा-त्मापरकी श्रद्धामें संशय रहता है तथा कामनासे कर्मका सेवन करता है, तबतक कमेवल छटता नहीं. यही कर्म जीवको वलात्कारसे आंकर्षण कर महामोहमें घसीट है जाता है तथा पुरुप मोहके कारण कर्मको अकर्म और अकर्मको कर्म देखता है तथा वही पुरुपको वंधनमें ढालता है. वास्तवमें कर्म चित्तकी शुद्धिके अर्थ है, वस्तुकी प्राप्तिके अर्थ नहीं; वस्तुसिद्धि तो निष्कामपनेसे तत्त्वके विचारसे और स्वधमेंके सेवनसे ही होती है. व्यवहारमें रहता हुआ पुरुष बाहरके कमेकी जो उपासना करता है, वह तो केवल वंधनमें डाल कर अधोगति ही को पहुँचानेवाला है. जैसा जिसका कर्म उसके अनुसार्य वह इस छोकेके भोग भोगता है. मेरी माता संपूर्ण स्त्रीधर्मकी उपासक थी, दिनरात पतिकी ही सेवामें परायण रहती थी, आपकी आज्ञा उसकी वेदकी आज्ञाके समान थी, उसकी अपेक्षा परम प्रभुकी आज्ञा भी उसके मनसे तुच्छ थी. आपकी इच्छा पूर्ण करनेको वह सदाही तत्पर रहती थी. पति ही उसका सर्वेस्व था. किसी भी कार्यसे आपका मन दु:खी हो, ऐसे कामसे वह सदा दु:खी होती थी. मनसा वाचा कर्मणा वह पति-परायण थी. तथापि जिस ज्ञानसे, प्रेमसे, श्रीहरिप्रति की श्रद्धांसे आप अमेद रूपसे संत पुरुषोंका सेवने करते थे, जिस शुद्ध श्रद्धांसे अतिथि अभ्यागतोंको दान देनेमें तत्पर रहते थे, वह प्रेम, वह श्रद्धा तथा वह ज्ञान मेरी मातुश्रीमें न होनेके कारण वह आज काशीपुरीके नगरसेठकी स्त्री होकर भी राजारानीसे उतरती पदवीको प्राप्त हुई है. स्त्री तथा पुरुपोंका जो जोड़ा है वह इस छोक तथा पर छोकमें जोड़ा ही विचरता है. महात्मा पुरुषोंका कथन है कि अनेक जनमतक स्त्री तथा पुरुष पतिपत्नीके संबंधसे

साथ २ ही सब स्थानोंमें विचरते हैं. पर जिसका सत्कर्म थोड़ा है उसको खुळ काळ एक दूसरेका वियोग भी सहन करना पड़ता है तथा अपने पूर्व जन्मका कर्म महा महा कप्टसे भोगना पड़ता है. जुदे २ कर्मका फळ भोगनेक पीछे फिर वह युग्म रूपसे जोड़ेके साथ रहते हैं तथा युग्म-द्वेतमेंसे अद्वैत भावको पाकर फिर निर्वाणको पाते हैं. स्त्रीको अपने पितकी इच्छासे विरुद्ध अन्य प्राणी तथा पदार्थकी इच्छा करनी ही न चाहिये. जो स्त्री पितकी इच्छानुसार चळनेवाळी है, दिन रात जामत, स्वप्न, सुपुप्तिमें भी पितके विना अन्यका दर्शन स्मरण नहीं करती, वही सदा सती है-अप्निमें जळनेवाळी अथवा पतिविरहसे एका एक मरण पानेवाळी सती नहीं. \*

जो पतिकी आज्ञासे परम पुरुषके सेवनमें अनुरक्त है, वही सदा काल पितके साथ रहकर परमात्माकी परम लीलाका रसास्वाद लेनेके लिये भाग्यज्ञाली वनती है. इस पर यह पुराणप्रसिद्ध कथा है, सो सुनो.

### स्रीका परम देवता पति ही है. †

पूर्व समयमें कौशिक नामका एक ब्राह्मण था. वह अनेक तपरूपी घन एकत्र करके एक दिन ' भवति भिक्षां देहि ' करता करता किसी एक पितत्रताके द्वार पर जा खड़ा हुआ. इस कौशिक ब्राह्मणके तपका वल ऐसा उप्र था कि एक समय वह बृक्षके नीचे बैठा था, इतनेमें ऊपरसे एक वगलीने उसके ऊपर चीट कर दी, इससे उसने उस वगलीके सामने कोघ दृष्टि की. तुरंत ही वह जल कर सस्म हो गयी. कौशिक ब्राह्मण जिसके घर ' भिक्षां देहि ' करके खड़ा रहा था उस गृहस्थकी स्त्रीन कहा—' महाराज ! करा खड़े रहो, मैं भिक्षा देती हूं. ' पर दैवेच्छासे उसी क्षण उस तपोधनको बोध होनेके लिये उस स्त्रीका पित आकर खड़ा हुआ और उसने अपनी स्त्रीसे कहा—' हे साध्वी! जल्दी रसोई कर, मुझे क्षुण छती है. ' यह आज्ञा होते ही वह स्त्री अपने पतिकी सेवामें

अयह सत्य है कि अहत्या, तारा, द्रीपदी, सीता, मंदोदरी, ये पांच परम सती गिनी जाती हैं. इनके सिवाय और भी हैं. इन सबने पतिके पीछे अधिमें कूद, अपना देहोत्सर्ग किया हो, ऐसा लेख किसी धर्मग्रन्थमें नहीं मिलता.

<sup>†</sup> श्रीमहाभारतके वनपर्वमें यह कथा विस्तारसे वर्णित है.

लग गयी और ब्राह्मणको मिक्षा देना भूल गयी. जब स्मरण हुवा तत्र डस विप्रर्पिको भिक्षा देने आयी. पर विप्रर्पि तो क्रोधित होकर वोला-'हे स्त्री ! तू ब्राह्मणको आशा देकर खड़ा करके अपने पतिकी सेवामें लग गयी, यह तुने महापापका कर्म किया है.' ऐसा कह कर छाछ पीछी आंर्स करके उस ख़ीके सामने देखने छगा. तपोधनकी यह चेष्टा देख, स्त्रीने निडर हो कर कहा-'हे महाराज! में तुम्हारे क्रोधकी कुछ भी पर्नाह नहीं करती. मेरे छिये दान, धर्म, कर्म, अतिथि-सत्कार, ब्रह्मपूजन, देवसेवा, भक्ति, ज्ञान, यह सब मेरा पति ही है. जो स्त्री पतिसेवापरायण न रहनेमें छीन है, पतिकी आज्ञानुसार वर्तती नहीं, पतिको कटु वचन कहनेवाली है, पतिके प्रेम तथा कोधको एकसा गिननेवाली है, पतिके सुखदु:खमें भाग छेनेसे विद्रू है, वह स्त्री त्रिकालमें भी परमपदकी प्राप्ति नहीं कर सकती. अतिथिका सत्कार करना, यह गृहस्थका धर्म है, आशावद्रको आतुर रखना यह महाकष्ट है, एवम् आप मुझे इष्ट हो, पूज्य हो, पर आपसे निशेष इष्ट, पूज्य, सर्वोपिन, जीवित, प्राण, यह सव मनसा वाचा कर्मणा मुझे मेरा पति ही है. मैं कोई अरण्यकी वगली नहीं कि आपके कोधित नेत्रोंके देखते ही जल कर भस्म हो जाऊंगी. जिसने अटल तपरूपी धन प्राप्त किया है ऐसा कौशिक ब्राह्मण अरण्यके निर्जन प्रदेशमें बने हुए प्रसंगका वर्णन उस स्त्रीके मुखसे सुन कर अपने तपके गर्वको भूछ गया "

वाल कुंवरने कहा—' हे महाराज! पतिसेवाका यह माहात्म्य जो सचित्रिशाली स्त्री जानती है, पितके ही अनुसार चलती है तथा पितमें ही अनुस्तर है, वही स्त्री पितके समान बल्कि उससे श्रेष्ट सुखको प्राप्त होती है. मेरी माता सदा ही आपके वचनके अनुसार चलनेवाली होने पर भी वारह वर्षके दुष्कालमें जब आपने कहा कि तू चमत्कारी योगीको अपना थाल दे, तब शुद्ध सात्विक मावसे आपकी आज्ञाको ईश्वरतुल्य आज्ञा नहीं मानकर कसमकसके साथ मुंह बना कर, मनमें संताप करते हुए अपना थाल चमत्कारी योगीको अपण किया था, इसीसे उसका माग्य उतरता राहा. उस कमेके योगसे आज वह फल मोगती है, सो योग्यही है. आपके प्रति अगाध प्रीति तथा सचरित्रके योगसे वह आज सर्व संपत्ति

.-- -- .-- .--

भोगती अवस्य है, पर यह संपत्ति राजरानीका उच्छिष्ट है. आपके प्रति निर्मेळ भक्तिके प्रतापसे ही वह अपने पूर्व जन्मके इतिवृत्तकी ज्ञाता है, तथापि उसकी स्थिति राजरानीसे उत्तरती तथा किसी अंशमें पराधीन भी है.

## विना ब्रह्मापेण किया हुआ कर्म वंधनरूप है.

अव मेरी भार्यांके कर्मकी कथा सुनो वह सदा मेरी आज्ञानुसार चलती थी, प्रंतु जिस मोहांधपनसे में वर्तता था, उस मोहांधपनको निकालनेको उसने कभी सद्बोध करनेका मेरे लिये विचार भी न किया था. आपकी सुशिक्षाके वचनको वह पूर्ण प्रेमसे सुनती थी, पर उसके अनुसार चलनेकी बातचीत उसने मुझसे कभी न कही तथा उस प्रकार वर्तनेकी कामना भी उसने नहीं की. उसके कर्ण मात्र ही सुनकर पवित्र हुए थे, उसका आत्मा पवित्र न हुआ था, उसी प्रकार चमत्कारी योगीको आपकी आज्ञासे भोजनका पात्र अर्पण करनेके पूर्व उसने वह पात्र उच्छिष्ट किया था, बल्कि वह ब्रह्मापण करनेके पूर्व ही उन सब पदार्थीका सेवन करती थी. शीलवती सदा ही मम परायणा अवश्य थी, पर मनुष्यदेहके सद्धमेसे तथा इस छोककी अपेक्षा कोई परम श्रेष्ठ स्थान है उसकी पानेके लिये पुरुपार्थ करनेको यह मनुष्यदेह मिला है, इस ज्ञानसे वहिर्मुख थी. उसके कानमें ब्रह्मानंदके शब्दोंका ही प्रवेश हुआ था, इससे वह ब्राह्मणके उत्तम छुरूमें अवतरी है, भूत भविष्यके ज्ञानसे संपन्न है, पर ब्रह्मार्पण किये विना प्रत्येक पदार्थके सेवनके कारण और पतिकी उन्नतिका साधन साधनेमें भूल करनेसे तथा कामके सेवनमें अनुरक्त रहनेसे व धर्मका उड़ंधन होनेसे युवावस्थाहीमें वैधच्य अवस्थाके महान् दुःखको भोगनेवाळी वनी है. जो स्त्री—सती साध्वी पतिव्रता सचरित्रशाली स्त्री आप जानकर भी पतिकी प्रसन्नतार्थ केवल अनुरक्त रहकर उपको धर्मके मार्गमें चलानेका उद्योग नहीं करती, वह स्त्री गुप्त रूपसे पतिका द्रोह ही करती है तथा स्वधर्ममें मन्द ही है, इस कारणसे वह भी पतिकी अर्थीगिनी रूपसे पापकर्मकी फलभागिनी गिनी गयी है तथा पुनर्जन्ममें उसे पराधीनपनेका संकट भोगना पड़ता है वह

संतानरहित रहती है, युवावस्थामें ही वैधव्यको प्राप्त होती है और पराधीन बनती है. ऐसी स्त्रीको पतिपरायण रहनेका पुण्य प्राप्त होता है, यह सत्य है; पर अपना जो धर्म कि पतिको उन्नत स्थानमें रखना, उसमें भूल करनेका फल भी भोगना पड़ता है.

हे पिताजी! मेरी स्थिति तो तुम देखते ही हो! किसी जन्मके ज्ञाना विश्व योगसे में बड़े बड़े घरों में जन्म छेता हूं तथा छेना देना चुका कर एक गढ़ेसे निकलकर दूसरे गढ़ेमें पड़ता हूं, इस प्रकार मेरा कमें पूरा होता है और तथे कमें के बंघसे मुक्त रहता हूं, आजतक मेरे ऐसे अनेक जन्म हो गये हैं. ऋणातुबंधसे कोई भी मुक्त नहीं. जिसपर अपना ऋण जिस प्रकार छेना वा देना है उसी प्रकार देना छेना पड़ेगा अवस्य, निस्सन्देह.

#### ऋणात्रवंध ही सबका कारण है.

किसी एक नगरमें शशिशेखर नामक एक सञ्चरित्रशाली ब्राह्मण रहता था. उसने अयाचक वृत्तिसे रहनेका निश्चय किया. परमात्माके चचनपर उसकी पूर्ण श्रद्धा थी कि, जिस परमात्माने इस जगत्को े उत्पन्न किया है, वही उसके योगक्षेमका निर्वाह करेगा.

दे तात सुविचार हार्म! जो जीव परमात्माके ऊपर पूर्ण श्रद्धा रखता है उस भक्तको परमात्मा कभी भी कभी नहीं पड़ने देता. पर जीवका छोभी, छोछुप, संसारी स्वभाव उसको क्षणक्षणमें सुछाता रहता है. क्षणमें वह ईश्वरपर पूर्ण श्रद्धा करता है, मन वचन कायासे परमात्माको प्रमसे पूजता है, क्षणमें अपनी प्रारच्धकी निंदा करता है और तीसरे क्षण संसारके पुरुषार्थको सवछ मानता है. पर जो जीव ईश्वरका है— ईश्वरका वन रहा है, ईश्वरको क्षणमर भी दूर नहीं करता, संसारमें रहते हुए उस जीवकी सव इच्छाएं ईश्वर पूर्ण करता है, वह उसके छिये कभी कभी नहीं पड़ने देता, विलक निर्वाह ही करता है.

श्रिकोखर भी वैसे ही निश्चयवाला होनेसे विना उद्योगके बैठा रहता या.वह परम श्रद्धालु भात्मनिष्ठ तथा परमात्माकी उपासनामें सदा परायणे था. अपने भक्तके योग क्षेमका वह ईश्वर निर्वाह करता ही है, इस परमात्माके वचनके ऊपर उसकी दृढ अद्धा थी, पर उसके मनमें कुछ संशय भी था कि परमात्मा अपने भक्तका योगक्षिम केसे करता होगा? ' जो पूर्ण अद्धालु है उसके अधीन भगवान् है, पर जो संशयात्मा है उसका तो नित्य विनाश ही है. यह ब्राह्मणभी सहज संशयात्मा था इससे परि-णाममें वह पगपगपर दु:खी हुआ था. कमी २ तो घरमें भोजनका भी संशय पड़ता था, वालक क्षुधासे व्याकुल हो कर तथा चिल्लाते, उनका रोना सुनकर उसकी की संसारसे दु:खित हो चाहे जैसे मधुर और नम्न वचन कहती. जैसा शशिखेखर सुशील था, उसकी वह स्त्री भी पतिधर्मपरायणा थी. परंतु पुरुप जितना सहनशील और गंभीर है, वैसी स्त्री नहीं.

दु:खसे दु:खी, वालकोंके रोनेसे दु:खी उस स्त्रीने एक समय स्वामीसे कहा-" हे स्वामिन् ! 'उद्यमेन तु सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै:। नहि सुप्रस्य सिंहस्य प्रविशंति सुले मृगाः ' उद्योग करनेसे सब काम सिद्ध होते हैं, केवल मनोरथसे काम सिद्ध नहीं होते. जैसे सोते हुए सिंहके मुखमें मृग प्रवेश नहीं करते. तुम तो ईश्वरके ऊपर ही आधार रख कर न बैठ रहे हो, पर इन वालकोंकी क्या दशा हो रही है, जरा इनकी सोर तो देखिये ! घरमें अन्नका एक दाना नहीं. आपका हाल तो सुदामासे भी गया वीता है. में छोगोंकी सेवा करके ज्यों त्यों घरका निर्वाह कर रही हूं, पर स्त्री क्या कमा सकती है, अधिक क्या कहूं, दो चार पैसा! उससे इस क़ुटुंबका निर्वाह कैसे हो, मेरा और तुम्हारा चाहे जो कुछ हो, हम तुम तो अन्नके विना दो चार दिन उपवास भी रह सकते हैं, पर इन वालकोंकी दशा क्या होती है, इसका आप कुछ विचार करो तो बहुत अच्छा हो. इनका आक्रोश मुझसे तो अव सहा जाता नहीं. संसारके निर्वाहके लिये पुरुषको धनका उपार्जन करना चाहिये तथा स्त्रीको उसका नीतिसे व्यय करना चाहिये. तुम कमाओ और में उड़ाऊं तो मेरा अपराध है. पर आप तो बैठे रहते हैं, तो में क्या करूं ? हे नाथ ! जो प्रयत्न करता है, ईश्वर उसीके सव मनोरथ पर्ण करता है. परंतु जो पशुकी तरह बैठा रहे, उसको ईश्वर थैली भर भर कर नहीं देता. हे स्वामीनाथ ! यह मेरा आपको बहुत कठिन छगता होगा. साध्वी स्त्रीपर चाहे जैसा संकट हो परन्तु पतिको कभी भी अयुक्त वचन न बोलना-पतिको ही परमेश्वरतुल्य

गिनना और सुख दुःख सह हेना उसका धर्म है, पर मैं दु:खकी जही हुई जो वचन बोली हूं उसको आप क्षमा फरेंगे. आप विद्वान् हो, गुणवान् हो, किसी <sup>गृ</sup>हस्थसे थोड़ी याचनां करोगे तो आपंका निर्वाह सहज होता रहेगा. पर घरमें बैठे रहनेसे हमारे दिन कभी नहीं सुधरेंगे. हाथ हिलाये विना थालीका भोजन भी मुखमें नहीं जाता तो पैसा तो कहांसे मिले? जैसे स्त्री तथा पुरुप विना प्रजा नहीं वढ़ सकती, वैसे ही प्रारव्ध तथा पुरुपार्थिक सब धर्म जुडे हुए ही हैं. पुरुपार्थ विना प्रारव्ध नहीं फलता, प्रारव्य विना पुरुपार्थ अफल है. एकके सहारे दूसरा फलता है. दूसरेके सहारे पहला फलता है. इस संसारमें सब धर्म कर्म पदार्थ योग्य रीतिसे जुड़े हुए हैं और वह पुरुपार्थसे प्राप्त होते हैं. जिसका पुरुपार्थ सतेज है उसीको परमेश्वरकी प्राप्ति होती है, ऐसा आप-का ही बचन है. क्योंकि पुरुपार्थ विना परमेश्वरकी प्राप्ति बैठे बैठे होती तो इन ऊंटों ( पशुओं )का भी उद्धार हो जाता. आप विचार करे. आप गृहस्थाश्रमी हैं और यह गृह संसार निवाहना है, संसारनिर्वाहके लिये -द्रव्यकी आवश्यकता है. वह द्रव्य किसी सज्जनसे प्रार्थना कर आप छात्रें तो बहुत अच्छी बात हो !'

वह सुशील प्राह्मण बोला—" हे उद्योगवादिनी ! तुझे परमात्माके वचन पर अद्धा नहीं, इसी कारण तू उद्योगको प्राधान्य दे कर किसी अयोग्य पुरुपसे याचना करनेका सुझे बोध करती है तथा मेरे अयाचक अतको छुड़ानेका प्रयत्न करती है. पर हे सन्नारि! तूने निश्चयपूर्वक जाना कि वह हजारों हाथवाला अपने भक्तको कभी छेकता नहीं, उसकी आशाका मंग करता नहीं, तो हुझे कैसे छेक देगा ? परमात्माका वचन ही है कि 'में अपने भक्तको कभी कमी नहीं पड़ने देता. यह परमात्माका वचन क्या झुठ होगा! इतना होने पर भी इस परमात्माके वचनपर पूर्ण अद्धासे एक वर्ष तक सुझे बैठ रहने दे. जो परमात्मा अपने वचनका पालन करेगा तो फिर में तेरी इच्छाके अनुकूल होऊंगा.

ईश्वर ही योग क्षेमका वहन करता है.

पूर्व काल मेरी स्थितिमें इस असार संसारको निभाता श्रह्मनिष्ठ निरंजन नामका श्रह्मदेव काशीपुरीमें रहता था. उसकी स्त्रीने भी तेरी ही तरह अपने स्वामीको उद्योग करनेकी प्रेरणा की थी. तव निरंजनने अपनी स्त्रीसे कहा था कि हे स्त्री! भगवानने गीतामें श्रीसुखसे कहा है कि

> अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्श्वपासते । तेषां नित्याभिग्रकानां योगक्षेभं वहास्यहस् ॥ ९ ॥ २२

जो पुरुष अनन्य भावसे मेरा चिंतन करता हुआ मेरी उपासना करता है उस नित्य आदर पूर्वक मेरे चिन्तन करनेवाले पुरुषके योग क्षेमका में वहन करता हूं.

" ऐसा श्रीमुखका वचन है. वह कभी भी असत्य होगा नहीं; इस लिये मुझे एक वर्ष पूर्ण अद्धासे परमात्माका सेवन करने दे. वह सब भला करेगा. ऐसे अनेक प्रकारसे उस धर्मज्ञ ब्राह्मणने अपनी स्त्रीको संतुष्ट किया. देखते देखते वारह महीने पूरे होने आये और परमात्माने कुछ छक्ष्य दिया नर्ी. वह तो मनुष्यकी पूरी परीक्षा करता है, संशयात्माका वह साथी नहीं. वारह मास पूर्ण होनेपर उसकी स्त्री निराश होगयी. अब वारह मासमें एक ही दिन शेप था. घरमें अन्नका कण नहीं. चार चार उपवास दंपतीको हुए है, वालक चिहा रहे हैं। अब क्या करना चाहिये, परमात्माने उत्तम कसौटी करनी चाही थी. तीनसो उनसउ दिन पूरे होनये. बाज तीनसो साठवां दिन है. पर परमात्माने वहाली की नहीं वह सुशील त्राह्मण स्नानसंध्यादिक नित्य कर्मसे निवृत्त होकर विचार करने लगा कि वर्ष हुआ, मैं परमात्माका एक निष्ठासे भजन किया करता हूं, परंतु उस परमात्माने मेरे ऊपर दया नहीं की. परमात्माका वचन मिथ्या तो होता नहीं, पर जिन वचनोंका उसके नामसे बोध किया जाता है, वह वचन कड़ाचित् उनका न हो, किसी दंभीका होगा, यह कदाचित क्षेपक तो न हो, यह विचार, इस वचनपर हरताल फेर कर वह धर्मनिए सुशील श्राह्मण चाकूसे विस पुरुपार्थ करने अयवा किसी धनाढ्यके पास याचना करनेके लिये घर छोड वाहर निकल पडा !

पर थोडी दूर जानेके वाद उसका श्रद्धालु हृदय कांपने छगा। वह मनमें बोला 'कि मेरी प्रतिज्ञा ३६० दिन पूरे करनेकी थी। अभी ३६० दिस पूरे हुए कहां ? मुझ मूर्खने ३५९ दिनतक परमात्माका सेवन किया और एक दिनके लिये धीरज नहीं घरा ! में क्या करं ? सचमुच पर-मात्माका वचन सत्य ही हैं, वह किसी कालमें असत्य होता ही नहीं, इस प्रकार विचार करता वह त्राह्मण चित्तश्रमकी तरह, मूढके समान विकल जैसा वन कर समीप ही एक कंदरामें जाकर कपड़ा तान कर सो रहा!

परमात्माने उसके धीरज तथा श्रद्धाकी परम कसीटी की थी. एक समान श्रद्धा रखकर परमात्माका सेवन करना, उसे जानना तथा देखना यह कोई साधारण संयम नहीं, पर जिसे सुवर्ण श्रुद्ध हुए विना उसकी पूरी पूरी कीमत नहीं होती, वैसे ही भक्त जहांतक एकनिष्ठ ज्ञानवान् अनन्य भक्त नहीं वनता तवतक परमात्मा उसको सफल नहीं करता. श्रुद्ध हृद्यसे परमात्माका सतत सुखमें वा दुःखमें जो ध्यान करता है, क्षणभर भी उससे विमुख नहीं होता उसी पुरुषको परमात्मा अपना नित्यमुक्त भक्त गिन कर उसका कल्याण करता है. फिर भले ही वह जीव संसारकी खटपटमें पड़ा हुआ हो, पर जो नीतिमान् हो, निष्कामपनसे परमात्माकी सेवा करता हो, श्रुद्ध हृद्वयसे अपने सर्व कार्यसे निश्चित होकर मनसा वाचा कर्मणा इसके स्वरूपहीमें लीन है, सायुज्यका अधिकारी वननेको प्रयत्नशील है, वही परमात्माका परम भक्त है, हे पिताजी ! इस संवंधमें एक पुराणोक्त कथा है सो सुनो !

#### परमात्माका परम भक्त.

एक समय परमात्माके परम भक्त देविष नारद्जी वीणामें परमात्माका गुणगान करते करते वैकुठमें जा पहुँचे. श्रीविष्णु भगवान् अनेक
मुक्त जीवोंके वीच दिव्यासनपर विराजमान थे. सनकादिक ऋषि
उनके वचनामृतका पान करनेमें एक तार हो गये थे. जय, विजय पाषद
उनकी आज्ञाके पाछनमें तत्पर खड़े थे. परमात्मा अनेक ऋषि मुनियोंसे आवृत थे. नारद्जीके पधारनेके साथ ही सव मुनिगण तथा
भक्त गणने उनका आद्रातिथ्य किया. विष्णु भगवान् भी उनसे
प्रेमसे मिले और कहा—" हे नारद! आप सकुशल है, कितनी

ही वातचीत होनेपर विष्णु भगवानने कहा, मैं जो परमात्मा उसका, जो इस जगत्का जीव एक क्षण भी निर्मेल अन्त:करणसे ध्यान धरता है वह मेरा परम अनन्य भक्त है. ऐसे अनन्य भक्त इस छोकमें विरंखे हैं. उनके दर्शनसे मुझे जो आनंद होता है उसका वर्णन करनेको मैं अशक्त हूं. इन भक्तजनोंके ऐश्वर्य वलसे ही इस जगतकी सव विभूतियोंको पोपण मिलता है. ऐसे भक्त तत्त्वोंका तत्त्व, सारका सार, वेदके वेद हैं ! मेरा अन्य स्वरूप ही है!" श्रीभगवानसे नारदुसुनिने कहा-"हे निरंजन निरा-कार परम पुरुषोत्तम परमात्मा! आपके ऐसे भक्तका दर्शन करनेको मैं उत्सुक हूं. आप मेरी इच्छाको पूर्ण करनेमें समर्थ हैं ! '' विष्णु भगवानने कहा-" हे नारद ! अचलापुरीमें वसते हुए परमतत्त्वनामक ब्राह्मणके घर तुम जाओ. वहां तुम्हें मेरे परम भक्तका दर्शन होगा. " परमात्माको प्रणाम कर मनोवेगी नारढजी क्षणमात्रमें परमतत्त्व ब्राह्मणके घर जा खडे हए, यह ब्राह्मण प्रभातमें उठते ही एक निप्नासे, शब्द मनसे, अकामनासे परमात्माका ध्यान धरता तथा फिर अपने संसारके खटलेको संभालता था तथा रात्रिको सोते समय ऐसे ही पवित्र मनसे एकनिष्टासे परमात्माकी प्रार्थना करके सो जाता था। सारे दिनमें वह तीसरे समय कभी परमान त्माको संभालता भी नहीं. उसे देख कर नारदजीने विचारा 'अहो! परमारमाका परमभक्त वह यही है क्या ? ' भगवान् भी भला क्या इसे परमभक्त कहते हैं. मैं जानता हूं कि विष्णुभगवानने मुझसे हँसी की है. ऐसा विचारते हुए नारदजी फिर विष्णुलोकमें पधारे तथा अपने मनका उद्वार परमेश्वरके सामने निकाल कर बोले " हे महाराज ! ऐसे परमभगः वदक्तोंसे तो सारा संसार ही भरा है! सुझे कोई स्थल खाली ही नहीं दिखाता. सचमुच महाराज ! आपकी ठठोछी करनेकी टेव है, इससे आपने मुझसे ठठोळी ही की है तथा इन गोपीजनोंके आगे मुझे हास्यका पात्र किया है. "

" हे पिताजी! विष्णुधाममें जो गोप तथा गोपी रहते हैं, उनका स्वरूप निराला ही है, तीनों लोकोंके प्राणीमात्रको नरक तथा मृत्युके भयसे भली भांति रक्षा करनेवाली जो श्रुतियां वे गोपी तथा इन्द्रियोंको व्यवहार मात्रामेंसे पीछे करके अन्तर्भुखी करनेवाले जो ग्रुद्धारमा वे ग्वाल. ऐसे गोपी ग्वालोंसे वेष्टित परमात्मा, नारदजीके हृदयका भाव समझ गये तथा स्वतः विचारा कि. नारदजी अभी अनन्यभक्तके पहचाननेमं अस-मर्थ हैं. फिर नारदजीसे कहा-" हे नारदजी! अपनी वीणाके अप-भागपर यह एक ही राईका दाना रख कर इस वैकुंठ छोककी प्रदक्षिणा करके 🧓 छौट आबो. पर देखिये, यह दाना गिरे नहीं," नारदजीने मनमें विचार किया कि फिर भगवानने ठठोली आरंभ की ! पर होगी, देखिये इसमें कौतुक क्या है. फिर नारद्जी वीणाके अग्रभागपर राईका दाना रख कर वैकुंठपुरीकी प्रदक्षिणा करनेको निकले. राईका दाना नारदजीके चलनेसे हिलने लगा, खूब खूब हिलने लगा, अभी गिरेगा और गुप्त होजायगा, इसकी नारदजीको वड़ी चिन्ता होने छगी, इस छिये राईके दाने पर ही दृष्टि रख कर ऐसे संभाछ कर चलते थे, कि रात होगयी और वैक्तंठकी प्रदक्षिणा पूरी न हुई. अधिक रात बीतनेपर नारदजी वैक्रंठकी प्रदक्षिणा करके विष्णु भगवानके पास आये और वोळे कि "लीजिये महाराज, अपना यह राईका दाना ! इसने कप्ट देनेमें कुछ भी कभी नहीं रक्खी. है तो छोटासा पर वड़ीसे वड़ी उपाधिसे भी कप्टदायी है. " श्रीविप्णु भगवानने कहा-" नारदजी! वैठिये और किहये, आपने सारे वैकुंठकी प्रदक्षिणा की, उसमें मेरा कितनी वार स्मरण किया था ?" नारदजीने कहा-" महाराज ! स्मरण किसका करें ? मेरा चित्त-आत्मा सब ही इस दानेमें छगा हुआ था. उस समय यदि भापका स्मरण करने वैठूं, तो यह दाना सटक जाय और सटक जाता तव फिर मैं क्या करता ? दाना गिरनेसे आपकी आज्ञाका मंग होता, इसकी भी मुझको वडी चिन्ता थी ! ऐसी दशा<sup>में</sup> आपका स्मरण ध्यान करने कैसे बैठता ? " श्रीविष्णुभगवानने कहा— ... "हे नारदजी! जिस परमतत्त्व ब्राह्मणको आपने देखा, वह आपकी अपेक्षा परम श्रेष्ठ भक्त है, यह आपको अव निश्चय हुआ कि नहीं ? एक गोल छोटेसे दानेकी संभाल रखनेके लिये सारे दिनमें आप मेरा क्षणभर भी ध्यान न धर सके और स्मरण भी न हुआ, तो यह संसारी जीव जो अनेक खटरागोंमें रुका हुआ है, बढ़े क़ुटुंबके पालनकी द्विधामें इब गया है. संसारकी अनेक उपाधियां उसको नित्य पीडा देती हैं, इतनेपर भी वह दो बार निर्मल हृदयसे, एक निष्ठासे, सकाम-

नासे मेरा ध्यान करता है, कभी भी अपने नित्य नियममें चूकता नहीं, वह आपकी अपेक्षा विशेष श्रेष्ठ नहीं रे तुम तो निरंजन निर्विकारी हो, संसार तथा मायासे मुक्त हो, इससे दिन रात मेरे ध्यानमें निमम रहो । इसमें कुछ आश्चर्य नहीं, पर जो जीव संसारकी उपाधिको पूरी कर, नीतिसे वर्ताव कर पवित्र और निर्मेख चित्तसे, एक निष्ठासे मुझे दो वार भजता है उसके ऊपर में सदा ही प्रसन्न रहता हूं, वही मेरा अनन्य भक्त है. "

श्रीविष्णु भगवानके ये वचन सुनकर नारदकीको निश्चय हुआ कि "जो संसारके खटरागोंमें रुका होने पर भी, अविकारीपनेसे, निष्कामपनेसे परमात्माका ध्यान धरता है वह भगवानके परम पदका अधिकारी है."

वाल क़ंबरने अपने पिता जनकको यह कथा सुनाकर कहा-" हे महाराज ! परमात्मा तो क्षणभरके भी भक्तके अटल निश्चयपर प्रसन्न रहनेवाला है तथा उनका निर्वाह तो आप ही करता है. ज्यों ही धर्मात्मा निरंजन ब्राह्मण गुफामें जाकर सो रहा, त्यों ही परमेश्वर भक्तजनोंको साथ हे, वनियेका स्वरूप धारण कर कई गाड़ियोंमें द्रव्य भरवाकर उसके घर गये तथा नगरके छोगोंको जगाकर पूछा ' निरंजन ब्राह्मणका घर कौनसा है ? ' तुरंत ही उस ब्राह्मणकी स्त्री घरमेंसे दौड़ती हुई बाहर था खड़ी हुई और प्रइन किया ' किसको पूछते हो! निरंजनसे क्या काम है ? ' पर-मात्माने कहा—' हे सुशीलवती ! तुम्हारे स्वामी, हमारे सेठ निरंजननाथने यह द्रव्य भेजा है सो दरवाजा खोल कर ले लो. द्रव्यके नामका चमत्कार जुदा ही है. उसका गुणवर्णन करनेकी शक्ति शेष तथा सरस्वतीमें भी नहीं. दुव्यके नामसे ही मृतप्राय जीवको नवीन चैतन्य प्राप्त हो जाता है, तो चेतनावान्-सजीव जीवकी स्थितिका वर्णन केसे हो सके ? विप्रपत्नीने छोकरोंको उठा कर दौडादौड़ मचा दी. मुहहुके छोग भी जागृत हो गये. सब निरंजनके घरमें द्रव्य रखनेकी सहायता करने छगे. सहस्र मोहरोंसे भरी हुई सहस्र थैली परमात्माने अपने सेवकोंद्वारा पहुँचा दीं फिर ब्राह्मणपत्नीने पूछा—' शेठजी आपका नाम क्या ? और आप कहांसे आये ?' परमात्माने कहा- मेरा नाम योगक्षेमनिर्वाहदास है तथा मैं आपके स्वामीनाथके भेजे हुए द्रव्यको लेकर उनके पाससे ही सीधा चला आया हूं, '

्योड़ीसी देरमें छोटेस धाममें हो हो होगयी. यहां निरंबग्नके मित्र भी उसे ऐसा धनाढ्य हुआ जानकर शीघ ही उठ, दोंड़े आये तथा परमात्मासे पूछने लगे—'निरंजन भाई कहां हें ? आज सबेरेसें कहीं देखें नहीं, कल सबेरे तो घरमें थे.' योगक्षेमनिर्वाहदासरूपी परमात्माने कहा—'वे इस गांवके उत्तर दिशाकी ओर गिरिकंदरामें पोंड़े हुए हैं—बहुत थक जानेके कारण नहीं आसके, पर प्रभातसे पहले आ जायेंगे!' जहां योगक्षेमनिर्वाहदास परमात्मा लोगोंके साथ वातें करते थे उस समय लोग उनकी दिन्य कान्ति देखकर चिकत हो गये और उनके होंठ पीले और कटें हुए देखकर वड़ा आश्चर्य होता था. थोड़ी देरमें परमात्मा वहांसे विदा हो गये. फिर आपसरें, सलाह करके निरंजनके मित्र उसकी गिरिकंदरामें तलाश करनेके लियें मशालें जलवा कर चल पड़े.

हे पिताजी ! क्या कहूं, इस छोकमें छक्ष्मीकी महिमा बहुत बड़ी हैं, इतनी लक्ष्मीनाथकी भी नहीं. पंडित, महाजन तथा महात्मा कहते हैं कि रुक्ष्मीकी पाशमें जो वँधा हुआ है उसकी उत्तम गति नहीं, इतना होनेपर भी छक्ष्मीके सेवकोंकी छक्ष्मीकी उपासना विना और देवताके, ऊपर श्रद्धा होती ही नहीं. महात्माओंका वचन है कि लक्ष्मी नहीं हों तो भी दुःख, आवे तब दुःख, जाय तब दुःख, पर लक्ष्मीकी तृष्णा प्राणीमात्रमें इतनी उत्कट है कि छोटे वालकको भी लक्ष्मीकी जगमगाहर देख मोह उत्पन्न होता है. लक्ष्मीके भक्तोंको अनेक अनर्थ प्राप्त होते हैं. राजदंड देना होता है, भाई मार डाळते हैं, चोर चोरी कर छे जाते हैं, पुत्र छोड़ देता है, तिसपर भी लक्ष्मीका प्रावल्य इतना महान् है कि उसकी पाशमेंसे छूटनेकी क्षणमात्र भी इच्छा नहीं होती. निश्चय इस लोकमें तो लक्ष्मी मूर्खको चतुर वना देती है तथा विना लक्ष्मीके पंडित भी मूर्खोंमें गिना जाता है. ' छक्ष्मी घर पघारी कि मित्र, स्तेही, सखा, प्रिय, पत्नी, पुत्र, नौकर, चाकर सब क्षमा क्षमा—जी हां, जी हां कहते, भाई २ कहते और जी जी करते जैसे एक सुदेंके ऊपर अनेक गीध घेर कर बैठते हैं वैसे ही छक्ष्मीवान्के आसपास घेर कर बैठते हैं. पर पिताजी ! लक्ष्मी चंचल है. वह किसीके बुलानेसे आती नहीं, रखनेसे रहती नहीं. उसकी चंचलता ऐसी तीन है कि वह किस प्रकार जाती है

और किस प्रकार आती है, इसे कोई भी नहीं जान सकता. ऐसा होनेपर भी उसे पकड़ने, रखने तथा संभाठनेको मायावश जीव अत्यन्त परिश्रम करते हैं:

निरंजन ब्राह्मण तो वही था. लक्ष्मीके आनेसे पूर्व उसके एक मस्तक और दो पैर थे तथा लक्ष्मी आनेपर दो मस्तक और चार पैर नहीं हुए, तो भी उसके संबंधी मित्र जो उसके दु:खमें एक दिन भी सहायक नहीं हुए थे, यह भुखा है वा इसने भोजन किया है यह नहीं पूछा, मरा है कि जीवित है यह जाननेकी भी इच्छा नहीं की थी, वे सब आज निरंजनभाई. निरंजनभाई, करते उसकी तलाशमें दो चार कोश दूर बनी हुई गिरि-कंदरामें आधी रातको भारी वर्षा पडते समय, ओले गिर रहे थे ऐसे कप्रदायक कालमें उसकी तलाज्ञ करनेको निकल हैं. हे देवी! लक्ष्मी! तुम्हारे सौभाग्यको, तुम्हारे सौन्दर्यको, तुम्हारे चापल्यको, दुर्जनोंके आर्छिगन करनेकी तुम्हारी मूर्खनाको, पंडि-तोंको दीन हीन रखनेवाले तुम्हारे प्रभावको नमस्कार है! सुन्यवसायी. ग्रर वीर, क्लेशको सहन करनेवाले, धीर वीर पुरुपोंसे तू दूर भागती है, रत्नाकर तेरा पिता है, कोमल कमलमें तेरा निवास है, अमृतवर्षी चन्द्र तेरा चंघु है तथा जगत्का जीवन-प्राण-परमप्रमु विष्णु तेरा पति है, इतना होनेपर भी तेरी वकताको, तेरे नाथके दासोंने दूरसे प्रणाम करनेहीमें कल्याण माना है. तेरी उपासनासे सज्जन भी दुर्जन गिना जाता है, पंडित भी मुर्ख माना जाता है. एक ही स्थानमें उत्पन्न हुए सहोदर, सहोदरकी प्राणहानि करते हैं, हिंसकोंके साथ तुझे रमण कराते हैं, कृपण जीवोंके यहां तू नृत्य करती है, तेरे प्रतापसे विवेकी भी विवेक छोड़कर अविवेकी वनते हैं. हे लक्ष्मी ! तेरी लीला विलक्षणतासे भरी है. निरंजनकी शोधाशोध-दंढ खोज चल रही है. झडी लगी हुई वरसातमें भी गिरते पडते उसकी शोधमें लक्ष्मीके सेवक पहाड्पर चढ़े हैं. सँभाडियो, मसाछ वुझ न जाय, गिर पड़े तो सौ वर्ष पूरे हो जाउँगे ( मर जाओगे ) ऐसा, शोर (कोलाहल) मचा रखा है. उस समय निरंजन-परमभक्त निरंजन एकान्त गुफामें प्रमात्माके स्वरूपको हृदयमें धारण कर गहरी निद्रा छे रहा है.

पांच पचास मनुष्य पर्वतपर चढ़ गये. वे निरंजन भाई २ पुकारने छगे. निरंजन सचमुच जागकर विचारने छगा कि फिर यह उपाधि पीछे कहांसे छगी. सवेरेसे घरमेंसे निकल आया हूं, इससे चिन्तातुर होकर खीने मनुष्योंको मेरी शोधके लिये भेजा होगा ! पर घर जाऊंगा तो स्त्री घुसने न देगी. वह कहेगी कि खाली हाय क्या मुह लेकर छोट आये ! यह विचार परमात्माका ध्यान धरता हुआ वह निरंजन, विना पलंग और विस्तरके सो रहा था. तलाश करनेवाले पुरुषोंने गुफा देखनी आरंभ की.

देखते देखते निरंजनवाळी गुफामें पहुँचे. निरंजन वस्र ओढ़े वेढ़े सो रहा था. उसके पास जाकर कितनोंहीने कहा-' भाई निरंजन! यहां कैसे सीते हो ? उस सेठको घर भेजकर तुम यहां सो रहे, यह अच्छा नहीं किया. आप नहीं पहुँचे इससे भाभीने तो रोला मचा रक्खा है. ज्हो, कहीं जंगली जानवर आ पड़ेगा तो लेनेके देने पड़ जायँगे. चली, हम गाड़ी छेकर तुमको छिवाने आये हैं.' इतनेमें दूसरेने कहा-" निरंजन भाई ! तम वहत धीरजवाले हो. इतना अधिक धन अनजान मनुष्यके साथ भेज-नेकी तुम्हारी वड़ी हिम्मत हुई. यह सेठ अपने घरको गाड़ियां छे जाता 🤨 तो तुम क्या करते. उठो भाई ! घर चलो और अपनी द्रव्यकी जांच कर हो, सम्हाल हो, इस कालमें समे वापका भी विश्वास न करना चाहिये!" तीसरा वोला-" निरंजन भाई ! तुमने गुणवान् , विद्वान् , जगतके हृदयको जाननेवाले होकर भी ऐसी भूल कैसे की ?" ऐसे अनेक प्रकारसे लीग कहने लगे. एकने कहा—" निरंजन भाई, तुम्हारे पास इतना धन होकर दुःख क्यों भोगते थे ? अब इस झोपड़ीको अलग करो और एक अच्छासा मंदिर बनवाओ, उसमें अपने प्रमुको पवराओ, कुछ अच्छी रीतिसे जातिमें-र् उज्ज्वलता दिखाओ!" निरंजनकी जातिका एक ब्राह्मण जो समय कुसमय कभी भी निरंजनकी ओर दृष्टि भी नहीं करता था, पंडितोंकी समामें कभी निमंत्रण भी नहीं देता था. वह आज वोलने लगा—" हमारी जातिके निरंजन भाई भूषण हैं. इनकी विद्याका भी पार नहीं. वड़े २ पंडितोंको मी पराजित करने योग्य हैं. इनका घर बहुत पहलेसे गुणी तथा कुलीन गिना जाता है. इनके लड़केको कन्या सिलते ( व्याह होते ) कहीं देर लगती है ? मैं तो कितने ही दिन हुए निरंजनभाईके पुत्रकी

अपनी कन्या देनेके छिये प्रार्थना करता हूं. पर मुझ जैसे गरीव मनुष्यकी कन्याको ऐसे वडे घरवाछे भला कैसे लेवें ! " ऐसे ऐसे अनेक गण्पोंके सर्राटे आश्चर्यचिकत हुआ निरंजन सुन रहा था. फिर भी जब वह सोता ही रहा, तव एक आदमीने उसकी चहर झटक दी तव वह वैठ गया. पर कुछ पूछनेकी उसकी इच्छा नहीं हुई. वह मनमें समझ गया कि अहो ! परमात्माकी मुझ जैंसे कृतन्नके ऊपर कितनी अनहद कृपा ! मैंने मूर्खतासे परमात्माके वचनके ऊपर कुछ थोड़ासा संशय किया ! हे अधम जीव ! तेरा ऐसा कौनसा अच्छा सत्कर्म है जिसके कारण वह महात्मा प्रमु तेरे ऊपर कृपा करें ? फिर चुपचाप सरेल स्वभाव निरंजन शोधनेको आये हुए लोगोंके साथ घर आया. उसको देख कर तुरंत उसकी स्त्री वोली-"इन हम सबको अकेला ही छोड कर आप कहां चले गये थे ! हमारे मनमें तो वडी भारी चित्ता थी कि तुम न जानें कवतक आओगे! उस सेठके साथ जो रुपये भेजे थे वह आपहीको लाना चाहिये था कि नहीं. " इतना होने पर भी निरंजन तो मौन ही धारण किये रहा वह इतना ही वोला, कि इन सब बातोंका स्पष्टीकरण पीछे हो रहेगा, अब तो इन भाइयोंको घर जाने दो, इनको वडा परिश्रम पड़ा है. गांवके छोग थोड़ी देर पीछे विदा होगये. तब निरंजनने अपनी स्त्रीसे पूछा-" जो शेठ द्रव्य छेकर आया था, उसकी कांति कैसी थी ? " स्त्री वोली—" हे नाथ ! शरीर तो किसी वहे श्रीमान् शेठकी तरह था, मुखका तेज देखनेसे निगाह नहीं ठहरती थी, वर्ण श्याम था, गेहुँआ रंगसे उतरता-यह जैसा वादल-का रंग है ऐसा, पर उसके होंठ वड़े पीछे पीछे थे और उस शेठके साथ दस पन्द्रह मुनीम मुत्सदी भी थे तव निरंजन अपने माथेपर हाथ रख कर वोळा-" अरे! रे! मुझ मुर्खने श्रीमुखके वचनपर हरताळ लगायी, उस हरतालवाले श्रीमुखका साक्षात् दर्शन करानेके लिये वह यहीं पधारे थे ! अरे पापी जीव, इसीसे तू उनके दर्शनका भाग्यशाली नहीं हुआ. जो परमात्माके वचनके ऊपर दृढ निश्चय नहीं रखता ऐसे जीवको वह परमात्मा क्यों कर दर्शन दे ? जो जीव परमात्माके वचनपर अनन्य श्रद्धा रखता है उस जीवका योगक्षेम वही परमात्मा निभाता है. यह श्रीमुखका वचन सत्य ही है. "

वालकुँवरने राजा जनकको पूर्व कथाका अनुसन्धान कराते हुए कहा–"हे राजन् ! तिरंजन जैसा विचार करता था वैसा ही विचार शशिशेखरको भी आया था. वारह मास पूर्ण हुए. ईश्वरने सहायता की नहीं. इतनेमें उसकी स्त्री किसी प्रकारका उद्योग करनेका वोध करने छगी. शशि-ज्ञेखरने कहा–" हे स्त्री ! धंघे रोजगारके लिये धन चाहिये, सो कहांसे लाऊं ? घरमें तो चृहे दुलती खेलते हैं, पैसेके विना उद्योग कैसे हो सके <sup>?</sup>" स्त्रीने कहा-" हमारे पड़ोसके नगरमें एक वैश्य वणिक् रहता है, वह सवको इच्छानुसार ऋण देता है; वहांसे छेआओ " शशिशेखरने कहा-" हे स्त्री ! वह वनिया जैसे सज्जन है वैसे ही शठ भी है. उसकी प्रतिज्ञा है कि किसी भी मनुष्यको एकसे ठेकर एक हजार रुपये तक इस शर्तपर देता है कि दूसरे जन्ममें दूना देवे. हे स्त्री ! ओ साध्वी ! जन्म जन्मान्तरके किसी असत्कर्मके योगसे आज हम दु:खमें दिन काटते हैं तो नया कर्म और क्यों बढ़ाती है ? पूर्वका जो ऋण है वह इस जन्ममें महाकृष्ट देनेवाला है. उसके जुकानेकी तो हमें शक्ति नहीं. तव यह नया ऋण छेनेकी तुझे कैसे कुमति हुई है ? यह नया ऋण करनेके छिये -मेरी इच्छा होती नहीं. इस जन्ममें लिया हुआ द्रव्य देना भी जब कप्ट-दायी हो पड़ा है तब दूसरे जन्ममें उसका देना कितना कप्टदायी होगा, इसका तू विचार कर तथा अपना आग्रह छोड़ दे. ईश्वर प्राणी मात्रको भूखा उठाता है, पर भूखा सुळाता नहीं. जिसने जन्मसे पूर्व माताके स्तनोंमें दूध देकर अज्ञात वालककी रक्षा करनेके लिये रचना की हैं। वह परामात्मा हमारा निर्वाह करेगा, पर वनियेकी ऐसी कठिन शर्तका रूपया ऋण लेकर उद्योग करनेका मेरा विचार नहीं होता. यह हठ रू छोड दे !" शशिशेखरकी खी अज्ञान थी, उसको धर्म कर्मका छेश मात्र भी स्पर्श नहीं हुआ था. वह ईश्वरकी अगाध महिमाको नहीं समझ सकती थी. जन्म तथा कर्मके भेदको समझनेमें अशक्त थी-वह केवल मायामयी मृतिं थी. ऐसी स्त्रीको पूर्व जन्मका तथा उत्तर जन्मका ऋणानुबंध तथा ईश्वरकी महिमाका विचार ही कहांसे हो ? वह वोळी-" हे स्वामिनाथ ! यह अपना जन्म जन्मातरका ढकोसला तो अलग रखो, तो अच्छा ! देना और हेना यह जो होना होगा सो होगा.

कौन देखने गया है कि मरनेके पीछे क्या होता है ? इस संसारमें ही दु:खमें-पापमें जीवन व्यतीत करना तथा दूसरे जन्मको रोना, यह क्या ुद्धिमानीका लक्षण है ? आजके दुःखको जो नहीं टालता तथा कलके दुः खको रोता है, वह विद्वान् होकर भी मूर्खके समान ही है. स्वामिनाथ ! छोकमें कहावत है कि 'यह छोक मीठा, तो परछोक किसने दीठा (देखा) १ इस लोकमें दु:ख, तो परलोकमें क्या सुख १ ' इससे इस अपने शास्त्रकी ही वातें न करो ! पैसा होगा तो अनेक पुण्य कर्म करके उस वनियेके ऋणको दूसरे जन्ममें चुका देंगे! द्रव्य न छोगे तो भी खानेको तो चाहिये ही कि नहीं और किसीका छेकर देना पडेगा कि नहीं. आपको तो एक ही वात पढ़ेगी, ज्योंके त्यों रहोगे. बनियेका देना न होगा तो दूसरेका देना होगा. इस छिये मेरा कहा मानो कि वनि-येके पास दूना रूपया देना लिखकर धन छे आओ, उसमेंसे सब काम ठीक हो जायगा. " अपनी स्त्रीके रोजके ऐसे चलाहने, ताने कहावतें और द्छीछोंसे शशिशेखरका मन धीरे २ ढीळा होने छगा. एक दिन वह प्रभातमें पड़ोसके नगरमें गया और वनियेके घर जा सौ रुपये ज्याज पर मांगे. विनयेने ब्राह्मणको उत्तम आसनपर विठा कर कहा-" महाराज ! आप एकसे हजार तक रुपये भले ही ले जाओ, पर मैं व्याजपर ऋण देना छेना यह व्यहवहार नहीं करता. में तो विना व्याज ऋण देता हूं. पर ऐसा करते हुए आपको मेरी शर्तके अनुसार चलना होगा. तुमको इस जन्ममें मुझे एक पैसा भी नहीं देना है, पर दूसरे जन्ममें दूने रुपये चुका-नेका एक लेख लिखना होगा. इस शर्तपर एकसे हजार तक जितना ऋण ्चाहिये, छीजिये." शशिशेखरने उस वनियेको वहुत बहुत रीतिसे समझाया, अधिक ब्याज देनेका लालच दिया, अनेक प्रकारकी वार्ते कहीं, पर वनिया-भाई, कमैका कीड़ा, स्वर्गसुख-नाशवंत सुखका ठाळची, एकसे दो नहीं हुआ. वह अपने निश्चयसे विलक्कल नहीं डिगा. फिर उस वनियेकी इच्छा-तुसार छेख छिख देकर—शशिशेखरने सौ रुपये छिये. अत्यन्त चिन्तामें हुवा हुआ शशिशेखर धीरे २ अपने गांवकी और चला और अपने मनमें अत्यन्त ही चिन्तातर होकर वोछने छगा कि "ईश्वर करे सो सन्ना, उसकी इच्छाके अधीन हुए विना इस श्चुद्र प्राणीका छुटकारा ही नहीं. "

शशिशेखाके आम तथा पूर्वोक्त नगरके वीच एक नदी थी, वहां वह आ पहुँचा उस समय संध्याकाल होगया था. सायंसंध्याका भी यही समय था. उसने अपने पासके सी रुपयेकी पोटलीको नदीके भाटाकी रेतीमें गाड़ दिया और अभिज्ञानके लिये उसके ऊपर वालुकाका शिवलिंग वना दिया. फिर वह नदीमें स्नान करने गया, इतनेमें एक कौतुक वना.

पड़ोसके गांवकी गायों और भैसोंका झुंड नदीमें जल पीने आया. ढोरोंका स्वभाव है कि पानी पीनेसे पूर्व कूटते और पेरोंसे धरती खोदते हैं. इसके अनुसार जिस स्थानपर शशिशेखरने रूपया गाढ़ा था उसपर भी वे कृदे फांदे; इससे पहिचानके लिये वना हुआ शिवलिंग दव गया ! हो चुका ! व्यनिच्छासे एकका दृना दूसरे जन्ममें देनेकी शर्तपर महाक्षेशसे छाया हुआ रुपया रेतीके नीचे दव गया. नदीभेंसे स्नान कर वाहर आकर शशिकासर देखता है तो अनेक स्थान खुदे पड़े हैं, इससे रुपयेका स्थान भूछ गया. शिवस्त्रिकी खोजके स्थि उसने वहुत परिश्रम किया, पर उसका कहीं पना न लगाः तव वह मनमें विचार करने लगा कि जो में खाली हाथ जाऊंगा तो स्त्री कठोर वचन कहेगी और मैं तो जैसाः हूं वैसा ही गिना. जाऊंगा. अगले जनममें सौ रुपयेके दो सौ रुपये भले ही देने पढ़ें. चलो जी, और सौ रुपये वनियेके पाससे हे आवें, यह विचार कर वह फिर वनियेके मकानपर गया तथा अपना इत्थंभूत वृत्तान्त कह सुनायाः वनियेने कहा-" महाराज ! इसमें क्या चिन्ता है ! और सौ रुपये हे जाइये." पहलेकी शर्तपर शशिशेखरने और सौ रुपये लिये. अन रात्रि हो गयी थी. शशि-शेखरका गांव चार कोस था. वीचमें नदी थी. चोरोंका भय था इससे डक्षी नगरमें अपने एक किसान यजमानके यहां ब्रह्मदेव रातको ठहरे<u>. .</u> यजमानने भी तत्काल जो सेवा अपनेसे हो सकी वह की इस किसानका घर बहुत छोटा था, इससे ढोर बांधनेकी सारके पास शशिशेखरके लिये खाट विछा दी. थका मादा शशिशेखर निद्रा हेनेकी इच्छासे खाटपर पड़ा.

यहां फिर एक दूसरा कौतुक वना. शिशशेखर जहां सोता था उसके पास ही किसानके दो बैंछ वॅथे हुए थे. एक महीनेसे सारे दिन वह किसान बैंडोंको हरूमें भर्छी भांति जोतता रहा था. वैस्त थक कर स्रोट पोट हो रहे थे. उन दोनों बैस्तोंमेंसे एक बोस्ना—" अरे भाई! आज तो में बहुत थक गया हूं !" दूसरा वेल बोला—"मुझे भी रगड़नेमें कसर नहीं रक्खी,यर भाई ! आपको तो अभी कार्य करना है ! पर मेरे लेनदेनका आज अन्तिम दिन है. इस किसानके साथ मेरा जो तरणातुवंध है, वह कल पूर्ण होगा. कल मध्याहको ज्यों ही किसान मुझे हलमेंसे छ हेगा, उसी क्षण विना तृण खाये मेरे प्राण छूट जायँगे. " पहला वेल वो आ—" तेरा तो छुटकारा हो जायगा, पर मेरे छुटकारेका यह रोज नहीं जान पड़ता. पूर्व जन्मका इस किसानका मुझे सवा लाख रूपया देना है, वह चुक जाय तब इससे कहीं मेरा छुटकारा हो. किसानका रूपया लेकर में अपने उपयोगमें नहीं लाया. राजाके मन्त्रीको छुछ कार्य होनेपर मैंने दिलाया था. वह मंत्री इस गांवके राजाका मकुना हाथी होकर जन्मा है. जो कोई मुझे उसके पास छे जाय और छुटती लड़ावे तो में उस हाथीको जीत ले जाऊं, ऐसा हो और उसके पाससे रूपये वसूल करूं. " शिश्रोखर विलंकी यह वात सुनता रहा था. उसने विलार किया कि जो किसानके पाससे यह बेल खरीद छूं तो मेरा जन्मभरका दिख दूर-हो जाय.

दूसरे दिन सबेरे ब्राह्मण उठा. स्नानसंध्या की और किसानके आग्रहसे उस किसानके घरहीमें रहा. दोपहर होते ही पहले दिन वैलोंने जो वातचीत की थी उसी प्रकार दूसरा नेल हलमेंसे छूटते ही मर गया. शिर्शेखरको निश्चय हो गया कि जीते हुए वैलका राजाके मकुना हाथीसे लेना है. फिर उसने यजमानसे कहा—" हे भाई! तेरा यह एक वैल मर गया, तो अपने इस दूसरे वैलको भी वेच डाल, इसकी क्या कीमत है ? वेचनेकी मर्जी हो तो इसकी कीमतसे में पांच रुपया अधिक दूंगा." किसानने विचार किया कि जो गुरुदेव इस वेलकी पूरी कीमत दें तो में एक दूसरी अच्छी जोड़ी खरीद छूंगा. वातचीत होते होते सो रुपये उसका मूल्य ठहरा. शिशोखरने लिखा लिया कि इस वैलपर मेरा इस जन्मका वा जन्मान्तरका जो छुछ हेना देना हो वह चुकता करके यह वैल वेच दिया.

फिर शशिशेखरने उस नैठको थोड़े दिन रख कर खून पुष्टिकारक :पदार्थ खिळा पिछा कर मतनाला कर दिया और फिर उसे ठेकर राजाके दरवारमें गया और बोला-" हे राजन, यह मेरा वेळ ऐसा बल्डान् हैं कि आपके मकुना हाथीको भी हरा सकता है, ब्राह्मणके सुखसे यह क्वन सुनकर राजसभा हँस पड़ी, पर फिर राजाकी इच्छासे वैछ तथा हाथीकी छड़ाई करानेका निश्चय हुआ। राजाने शिशशेखरसे पूछा-" हे ब्रह्मदेव! तुम्हारा वैछ हारे तो तुम क्या दोगे ?" शिशशेखरने कहा-" राजन, मैं तो गरीव ब्राह्मण हूं. मेरे पास क्या है, जो मैं आप महाराजाधिराजको हे सकूं! पर जो मकुना हाथी और मेरे वैछकी छड़ाईमें आपके हाथीका पराजय हो तो आप मुझे सवा छाख रुपया दीजिये और मेरे वैछका पराजय हो तो मैं इस वैछको छोड़ कर चछा जाऊं. " राजाने यह शर्त स्वीकार की!

दूसरे दिन मैदानमें मकुना हाथी तथा वैलकी खड़ा रखा गया और इस छड़ाईको देखनेके छिये राजा भी खुद आया या. महावतने हाथीको मस्त करके वैलपर दौड़ाया. पर ज्यों ही हाथी दौड़ता २ आया कि वैलने फुंकार मारी और कहा-" अरे देवालिये ! तू क्या मुह लेकर मेरे पास आया है ?" ऐसा कह कर ज्यों ही अपने दोनों सींग इसकी संदुपर जमाये, कि हाथी सरसराहटके साथ पीछे छोट कर भाग गया और देखनेवाले चिहा उठे कि 'हाथी मागा, हाथी मागा!' पर राजा और मन्त्री वोठ उठे कि यह छड़ाई कुछ ठीक २ नहीं हुई. फिर हूसरी बार और तीसरी बार छड़ानेपर भी हाथी हारा और बैछ जीता. शर्तके अनुसार राजाने उस ब्राह्मणको सवा लाख रुपया गिन दिया. ब्राह्मणने छिया तथा उसी क्षण वैछ और हाथी दोनों मृत्युको प्राप्त हुएं. हाथीने वैछके पाससे लिया हुआ रूपया राजाको दिया था. राजाके पाससे अपने देनेका रुपया दिळाकर वह अपने ऋणसे मुक्त हुआ था. अपने ऊपर जो .किसानका देना था उसका रूपया दिळाकर वेळ भी ऋणसे छूट गयान ष्राह्मण पूर्व जन्ममें किसानका वारिस था, उसने वारसा-मौरूसी धन सव लिया. ऋणानुवंध पूरा हुआ तथा सव अपने २ मार्गपर चले गये.

श्मशानमें राजाकी गोदमें छेटे हुए बाळकुंबरने ऋणानुवंधकी यह विस्तृत कथा सुना कर कहा-"पिताजी ! इस जगतकी रचना ऋणानु-वंधसे ही हुई हैं इसीको प्रारव्ध कहो, कमें कहो, लेना देना कहो, पर यही यह है कि जिसके द्वारा एक दूसरेके संबंधसे जुड़े हुए रहते हैं. कमें-ऋणानुवंधसे ही स्त्री, पुत्र, संगे, सहोदर, पैसा टका, ऋदि सिद्धि सब मा

मिलते हैं. यह ऋणानुवंध पूरा हुआ कि किसकी स्त्री और किसका पति और किसका पुत्र और किसका पैसा ! सब अपना २ मार्ग देखते हैं. मैंने जन्मान्तरमें जो छेना देना किया है, उसे मैं छेता हूं, मोगता हूं, देता हूं, अनेक निमित्तसे दिलाता हूं तथा इस गतिको प्राप्त हूं. आपके प्रतापसे जो आत्मज्ञानके दो शब्द मेरे कानमें पढ़े हैं और स्वेच्छासे नहीं, परंतु आपके वचनको मानकर ब्रह्मापेण कृष्णापेण करते हुए जो भोग भोगे हैं, इससे मैं उत्तम कुछमें—राजाके यहां वा संतके यहां जन्म छेता हूं तथा छेना देना दे छेकर अपना मार्ग पकड़ता हूं. किथे हुए कमें तो भोगने हीसे छूटते हैं. जब-तक ये कमें पूरे न हों तवतक जीवमात्रकी यही गति है. मेरे पुण्यका छेश ओछा होनेसे में एक खेडसे निकल कर तुरंत ही दूसरे खेड्डमें पड़ता हूं, यही यमयातना है. अधिक समय, अंधकारागारमें, जहां पवनका संचार नहीं, प्रकाशके प्रवेशका स्थान नहीं, कारागारमें पड़ा रहना है, वहां नीचा शिर किये हुए, छटका रह कर, अपरिमित यातना भोगता हूं. वहांसे छूटता हूं तव घड़ी दो घड़ी वा दिन दो दिन इस संसारका पवन खाता हूं और फिर इससे भी विशेष कप्टकारी अधकारागारमें पड़ता हूं. हे पिता जनक! जो जीव परमात्माकी खोजमें श्रम नहीं करता, परमात्माकी मायाको जानकर उसके त्याग करनेका प्रयत्न करता नहीं, राजसी तामसी मायामें वँधा रहता है, आवरणशक्तिसे ढका रहता है तथा विक्षेपशक्तिके कारण भोगवासनाका त्याग नहीं कर सकता, उसकी मेरे समान गति जानो. चाहे वह जीव दान पुण्य करनेवाला हो, परार्थ परमार्थमें तत्पर रहता हो, बहुतोंका उपदेष्टा हो, शास्त्रका ज्ञाता हो. अनेक प्रकारका वैभव भोगनेवाला हो, अनेकोंका पालन करनेवाला हो, पर जवतक शमदमादिकके साधनमें उत्साही नहीं बना, पूर्ण वैराग्यको प्राप्त नहीं हुआ, उसकी वासना रुपको प्राप्त नहीं हुई, ब्रह्मको जान ब्रह्मैव वना नहीं, तवतक उस जीवकी मेरी हीसी दशा होती है. जगत्का स्नेह मिथ्या, नाशवंत, स्वार्थपरायणतामय है. वह अन्योन्यके स्वार्थके छिये ही है. पुत्रपर पिताका प्रेम है इससे पुत्र प्रिय छगता नहीं, परन्स बृद्धावस्थामें वह पिता माताकी रक्षा-पोपण-पाछन करेगा--

इस मायाजालसे ही पिताको पुत्र प्रिय लगता है. पिताकी संपत्ति भोगनेके लिये पुत्रको पिता प्रिय लगता है, पितिकी शय्याका सेवन करती है इस लिये पत्नी पितको प्रिय है. पत्नीको पित अनेक प्रकारसे रंजन करता है, इससे पित प्रिय लगता है. इस जगतकी घटना ही ऐसी है कि किसीको कोई प्रिय नहीं होता. सब अपने स्वार्थके लिये प्रिय होते हैं. सब स्वार्थके सगे हैं तथा आशा नृष्णासे घिरे हुए हैं, मोहजालमें लिपटकर खड़े और पड़े पल्ड़ते रहते हैं. मोहजालकी आशा पुरुवको ऐसी स्थितिमें पटकती है कि उसकी उत्पन्न की हुई आशामेंसे यह विश्व सुक्त नहीं हो सकता. पर यह आशा मिथ्या है, सगतृष्णाका जल है. जगतकी आशासे मुक्त हो वहीं मुक्त है. बाकी कोई किसीका नहीं. मा, वाप, भाई, भानजे, स्त्री, पुत्र, पैसा, कीर्ति, कुल भी सत्य नहीं, सत्य केशल 'श्रीहरि' ये तीन अक्षर ही हैं.

यह संसार कैसा दु:खदायी है इसका ज्ञान हे पिताजी! तुम प्राप्त करो. इसकी आशा, तृष्णा, भोग—वासना छोड़ दीजिये. उस त्याज्यज्ञानसे ही यह संसार तरा जायगा, अन्य उपाय इससे तरनेका कोई नहीं. जवतक मनुष्यदेह है, तवतक तुम यह ज्ञान प्राप्त कर छो. संसारके किएत सुख भी कप्टदायी हो पड़ते हैं, तो संसारके सच्चे सुख तो अतिकष्टदायी ही होते हैं इसमें शंका ही न करियेगा इसपर मैं एक प्राचीन कथा कहता हूं.

# कल्पित पुत्र.

किसी एक वहे नगरमें धनपाल नामका एक श्रीमान ब्राह्मण रहता था. साधु संत तथा ब्राह्मणोंका ब्रह सेवक था, श्रीभगवानका पूजक भक्त था और व्यवहारमें भी कुराल था. देवालय बनवाना, स्नानघाट बनवाना। सदाव्रत देना, प्रपा (प्याऊ, पौसाल) बैठाना लादिमें उसकी प्रीति थी तथा निर्धयात्रामें जानेकी भी हमेशा उसकी इच्छा रहती थी. पर उसका उद्योग भारी था. घरमें द्रव्य बहुत था. उसे छोड़कर यात्रामें जानेकी इच्छा पूर्ण महोती थी. एक समय किसी संतपुरुषके उपदेशसे उसने यात्राके निमित्त जानेका निश्चय किया. धंधा रोजगार मुनीम मुत्सिहयोंके सिपुर्द कर दिया. पर द्रव्य किसे सेपा जाय, इसके लिये बड़े विचारमें पड़ा. उसके घरमें एक रिश्व वर्षकी कुँचारी कत्या थी. बहु पिताकी इच्छा जान कर बोली—" है

पिताजी! इस द्रव्यकी रक्षा में करूंगी. आप सुखसे यात्रा कर आइये. आपके मुनीम सुत्सदी मेरी रक्षा करेंगे और मैं द्रव्यकी रक्षा करूंगी. " उस गृह-स्थका जानेका निश्चय हो गया था. इस आयोजनाको पसंद कर पुत्रीको मुनीम मुत्सिदयोंके सिपुर्द कर वह यात्राको रवाना हुआ, हे पिताजी ! यात्रा करनेमें भी वडा अन्तर है. यात्रा करना, संतसेवन करना, शास्त्र-श्रवण करना, परब्रह्मकी रची हुई इस लोककी लीलाकी प्रतिकृतिमें लीन न होना, नित्य ध्यान धरना, इसका मूळ उद्देश्य इतना ही है कि इन पवित्र पदार्थों के सेवन और स्मरणके ही लक्षमें अवसान हो तो उस जीवकी उत्तम गति हो तथा उत्तरीत्तर उत्तम गति होते होते, किसी काल परमपदकी प्राप्ति हो जाय. यात्राका तो नाम मात्र है. पर यात्रामें जा कर महात्माओं के पास रहनेसे अनेक ज्ञानकी वातें सुननेमें आती हैं तथा ऐसा होते होते सात्माके शोधनकी जिज्ञासा उत्पन्न होती है. जिज्ञासाके अन्तमें पर-मात्माको जान कर जीवशिवका भेदभाव टळ जाता है, अभेदको पहचानता है तथा उसीमें वह आप ही छवछीन होकर सायुज्यको प्राप्त होता है. यही यात्राका सत्य उदेश्य है. अनेक महात्मा तीर्याटन करते करते ही पूर्वके महात्माओंके समागममें आकर आत्मनिष्ठ हो गये हैं. अनेक भक्तजन संतपूरुपोंके समागमसे ही भगवत्पदको पा गये हैं.

पर हे पिताजी! इस जगतके सब जीव ऐसे संस्कारी और अधिकारी होते नहीं, कि जो क्षणमरके समागममें अपने आत्माका स्वरूप जान छें. वे तो अनेक प्रकारके कुर्तक करनेवाले होते हैं. अधिकारी तथा संस्कारी जीव जिस दृष्टिसे संत महात्माओं, प्रमुलीला तथा यात्रास्थलोंको देखता है वह दृष्टि कुर्तकवादियोंकी नहीं हैं. जैसे पीलिया (कामला) के रोगसे रोगी हुए मनुष्यको सारा संसार पीला ही दिखायी पड़ता है, दिनका अधा प्रकाशित दिन नहीं ऐसा ही मानता है, वैसे ही कुर्तकवादी मनुष्य भी तीर्थाटनको तथा संतसमागमको निर्श्वक मानते हैं. इसपर एक दृष्टांत सनो

परमात्मा सर्वच्यापक है.

तुंगभद्रा नदीके तटपर वसे हुए हरिहर नगरमें कोई दो मित्र वसते थे. इनमेंसे एक पूर्व जन्मका संस्कारी, दुद्धिमान, परमात्माके स्वरूपका

दिन रात सेवन करनेवाला और परमात्माकी लीलापर वार जानेवाला-रीझ जानेवाला-स्योलावर हो जानेवाला-आत्मत्याग करनेवाला था. दूसरा परमात्मादि कितीको भी नहीं जानता था; केवल दुद्धिविलासी और क्कतर्भवादी था. उसके मतसे परमात्माकी विभूति-भूर्ति भादि सब पापाण, संतादि महात्मा ठगोंके शिरोमणि, तीर्थाटन मनका वहळाना था. वह तो जगतके मोहजालेंग फँसा हुआ था. संस्कारी मित्र इस असंस्का-रीकी इस वृत्तिको जानता था, पर वह उसकी देह तथा आत्माकी झुद्धिके छिये सदा आतुर रहता था. साधु पुरुपोंका जीवन दूसरोंके कल्याणके लिये ही है; वे, 'स्व ' का त्याग कर ' पर ' के हितमें ही प्रेरित रहते हैं. एक दिन भक्तने अपने मित्रसे कहा-"भाई ! तू जो साथ आवे तो चल, हंमछोग तीर्थाटन करने जायँ. तीर्थाटनमें श्रीकृष्ण परमात्माने परम पवित्र गोकुछ चृन्दावनकी देवी सूमिपर और श्रीरामजीने सोक्षपुरी अयोध्याकी भूमिपर जो अनेक छीछाएं की हैं, उन स्थानोंकी छीछाएं देखेंगे, पतित-पावनी गंगा, यमुना और सरयूमें स्नान करेंगे, रमणीक रेतीमें छोटेंगे और अपनी देह तथा साथ ही आत्माको भी सार्थक करेंगे. " असंस्कारी मित्रने कहा-- " अरे ओ मौलिया भाई! तू तो मौलियाका मौलिया ही रहा ! गोकुल, मधुरा तथा वृंदावनमें भला ऐसा क्या रखा है तथा रामभूमीमें भी क्या देखना है? जैसी यह भूमि वैसी ही वह, यहां भी मिट्टी पत्थर और वहां भी वहीं के वहीं. जोगटे, आलसी, अहदी, हरामके खानेवालोंके झुंड ही संत, योगी, दास कि कोई दूसरे ? मनुष्यके घड़े पत्थरों के पुतले ही तेरे राम और कृष्ण या दूसरे कोई हैं ? परन्तु तुम्हारी इच्छा है तो चलो. मुसाफिरी तो करेंगे. वाकी पत्थर मौर पहांड़ तो बहुत देखे हैं. उन्हें तो मुझे देखना नहीं. तुम उनको देखते रहियो. पर देशान्तरके बढ़े २ शेठोंसे मुळाकात करेंगे, यही मेरे मनसे यात्रा और पोखात्रा. '' भक्त मित्रका तो परमात्माकी छीलाका अवलोकन करनेकी इच्छासे यात्रामें जाना ठहरा. व्यवहारकुशलका देश विदेश देखनेकी और अनेक नामधारी मनुख्योंका समागम करनेकी इच्छासे यात्रामें जाना ठहरा. एक परमात्माकी छीछा देखनेमें मस्त है. दूसरा मतुष्यकी छीला देखनेमें गुलतान है. दोनोंकी दृष्टि निराली है. दोनोंके निर-

खनेमें भी निरालापन है. एक आत्मकल्याणके लिये तीर्थाटन फरनेको निकला है. दूसरा दृष्टिकल्याणके लिये प्रवासको जाता है. दोनोंके अधिकार जुदे जुदे हैं. देवी भूमिमें दोनों निराला ही देखते हैं. देवी संपत्ति और आसुरी संपत्तिमें यही भिन्नता है. आसुरी संपत्तिसे संपन्न कच्छपावतारमें कच्छपको और मत्स्यावतारमें मछलीको देखता है. देवी संपत्तिसे संपन्न सर्वत्र ब्रह्मका दर्शन करता है. जिसका हृदय—मन—चित्त—बुद्धि विशुद्ध है, उसे सर्वत्र जगत् मात्र ब्रह्मकी ही लीलासे सजा हुआ दृष्टि पड़ता है. जो व्यावहारिक प्रपंचकुशल है, वह परोक्ष और अपरोक्ष ब्रह्मक समीपमें जायगा तो भी उसे अधकार ही जान पड़ेगा.

थोड़े दिन पीछे दोनों मित्र वृन्दावनकी दैवी भूमिमं आ पहुँचे. भक्त मित्र वहांकी अळेकिक छीला देख कर प्रसन्न हुआ. 'आत्मवत्सर्व-भूतेपु 'की तरह स्थल स्थल पर परम प्रभुको रमण करता देखने लगा, उनकी लीलाका अपरोक्ष दर्शन उसे होने लगा, गोप ग्वाल वाल संग परम ब्रह्मको रमण करता देखने लगा. उसकी आत्मा प्रसन्न प्रसन्न हो गयी. वृक्ष और उनके पत्तोंमें परमात्मा और उसकी विभूति और नयी नयी लीला विना अन्यका दुर्शन ही उसे नहीं हुआ. उसे आनंदी संतोषी लीला देखनेमें एकतार देख असंस्कारी मित्र वोला-" अरे भाई ! तेरी यही यात्रा है, यहां क्या है कि तू पागलोंकी तरह नाचने कृदने लगा है ? 'जहां देखो वहां पानी पत्थरा, और लोग कहें हम करते यात्रा' यही क्या मूर्खता ! यह तुम्हारी यात्रा हो, तो हो चुकी. एक संत महात्माने जो कहा है वह तुझे याद नहीं, इसीसे तू बढ़ाई मारा करता है. 'पत्थर पूजे हरि मिलें, तो मैं पूजुं पहाड । इससे तो चक्की भली, पीसि खाय संसार " वैसे ही ऐसी इन पत्यरकी मूर्तियोंके पूजनेसे, जलमें मछलियोंकी तरह डुवकी मारनेसे, पहाड और वृक्षोंके पैर छूनेसे जो कल्याण होता हो तो सब कवको स्वर्गमें पहुँच गये होते. अरे बाबले ! स्वर्ग वर्ग कुछ नहीं, में और तू यह दोही हैं. और सब बवाल है. स्वर्गमें 'न सूत, न कपास' यह दुझे खबर नहीं, इसीसे तू भोड़े भाड़ेकी भांति भटकता रहता है. स्वर्ग मटियामेट ( नाम मात्र ) है, इससे अपना पागलपना निकाल डाल और कुछ तो बुद्धिमान् वनं ''

वाल कुंबरने कहा—" राजाजी! देखों. जिस स्थलमें विचरते ही अनेकोंका मन शीतल, सुवासित, आनंदित होता है, वहां इस जडको पत्थर, पहाड़, झाड़ और पानीके खांचे ही जान पड़ते हैं. किसी संतने वहा है कि—

तुरुक्षी तेरहसो वरप, यथपि खगी समाधि; तद्षि भांदकी नहिं गई, दुष्ट वासना व्याधि.

वैसे ही इस जड़ यात्रीकी मनोवृत्ति थी तथा महाराज ! इस जगतमें भी ऐसोंके भंडार भरे हैं.

फिर भक्त मित्रने कहा-' अरे ओ नास्तिक तथा कुतर्कवादी! तेरे हृद्यमें परमात्माकी छीछाका ज्ञान कभी नहीं होगा. जवतक त् पित्र वन कर दृष्टि न करेगा तवतक इस परमात्माकी सौन्दर्यछीछाका दर्शन तुझे नहीं ही होगा. जिस जीवका हृदय कोमछ है, संस्कारी है, छुद्ध प्रेमी है, परमात्माकी छीछाका भाव समझ सकता है, उसीको परमात्मा अपनी अज़ुत छीछाका दर्शन कराता है. दूसरोंसे तो वह छाखों कोस दूर है. उसका स्वप्न भी होना उनको दुर्छम है, तो दर्शन तो हो ही कहांसे ? निर्मेछ दृष्टि करनेवाछा तो देखता है कि—

" जाई जुई में कन्हैया बसे, गुलक्यारीमें राधा प्यारी बसे। चंपामें चतुर्भुज बेलामें बिहारी, केबड़ेमें गिरिबरधारी बसे॥ गुलक्यारीमें राधा प्यारी वसे "

" अहो हो! क्या परम प्रभुकी लीला विस्तृत हो रही-फैल रही है. पत्ते पत्तेमें परमात्मा विराज रहा है. वृक्ष वृक्षमें विश्वविद्यारी वसा हुआ है. जुईमें जनाईन विराज रहे हैं, भोगरेमें मधुसूदनकी सुगंध आ रही है. अहाहा! जहां देखता हूं, वहां मेरा प्यारा कन्हेया रम रहा है. इस रमणीय रेतीमें गोप गोपालोंके साथ कैसी लीला खेल रहा है! इस परमात्मा विश्व-पतिकों में प्रणाम करता हूं. अरे मूढ! तेरी असंस्कारी बुद्धिसे यह सव लीला दूर ही है. जो असंस्कारी जीवन न्यतीत करता है, आसुरी संपत्तिका उपासक है, सत्के जाननेका जिज्ञास नहीं, वह इस परम लीलाका रहस्य समझ नहीं सकता. उसे तो जन्ममरणके कष्टमें उसके अध्यासदारा दु:खकी

परंपरा ही भोगनी है. जो अनन्यताको पाता है, वही इस छीलाके दर्शन करनेका भाग्यशाली वनता है. परम छीलाके दर्शनमें जिसका जितना वेग होता है. उसको उतना और वैसा ही दर्शन होता है, साक्षात्कार होता है. तू मंदमति है, इससे तुझे वह साक्षात्कार नहीं होता. सुरगण वा महर्षि कोई उसके प्रभावको नहीं जानता, तो तू अल्प, आसुरी संपत्तिका उपासक कैसे जाने ? कैसे साक्षात्कार करनेका भाग्यशाली वने ? प्रेमी ही उसे देखता है. जानता है. पर यह प्रेमका पंथ ही न्यारा है.

" चढ़िके मैन तरंगपर, चिंढवो पावकमाहि । प्रेमपंथ ऐसो कठिन, सव कोड चालत नाहि॥"

" अरे मृढमित मित्र ! जो तुझको उपाधि—दुःखके रगड़ेसे अक्षत— सुरक्षित रहना हो, आत्मकल्याण करना हो, परमपुरुषके साक्षात्कारका अधिकारी वनना हो, तो अपने हृदयमेंसे कुतर्क निकाल डाल, विश्वद्धिको प्राप्त कर, अपने हृदयको प्रेमसे भरपूर कर, प्रेमी वन जा—अनन्य प्रेमी वन जा, तव तुझे भी मेरी तरह साक्षात्कार तत्काल होगा. निर्मल माया उपाधिरहित परमप्रेम ही सर्व सुखका कारण है."

इमशानके वालकुमारने अपने पूर्व जन्मके पिता जनकको छहेश कर कहा—" हे तात! तीर्थाटनमें, संतसमागमें, परम पुरुषकी उपासनामें जिसकी जैसी दृष्टि है, वह वैसा ही देखता है. जिसका जैसा मनोवेग है, उसीके अनुसार वह शीव समीपता प्राप्त करता है. तीर्थाटनकी वड़ी महिमा है. प्रेमका कीड़ा ही उसको जानता है. जो जानता है, वही जानता है. जिसने उसे जाना है, उसने जनाया नहीं, पर जो अनजान है, वही वहुत वकवाद करता है.

हे पिताजी! जब वह धनपाल गृहस्थ यात्राको गया तब उसकी पुत्री और उसके मुनीम मुत्सदी लोग उसके ज्यापार धंवेकी तथा धनकी रक्षा पूर्ण सावधानीसे करने लगे. कन्याको घरमें अकेली और विना आश्रयकी समझ, चौकीदारोंके मनमें उसका धन लूटनेकी प्रबल इच्छा हुई. उन्होंने कई एक लुझोंके साथ संकेत करके एक रात्रिको उस कन्याके मारने और धन लूटनेका निश्चय किया. पहरेदारोंकी सहायतासे

तीन चोर धनपाल शेठके घरमें दाखिल हुए. धनपालकी कन्या जिस कोठरीमें धन था, उसीमें नित्य सोती थी. वह सदा जाव्रत रहती थी. जरा भी पैरकी आहट मालूम होती कि वह तुरंत वैठ जाती. चोरोंने उसके कमरेके पास जाकर किवाड़ हिलाये, पर अंदरसे सांकल वंद थी, इससे वे उसे खोल न सके. द्वार हिलानेसे कन्याको संशय हुआ. उस सेठके यात्राको जानेके पीछे कभी किवाड़ोंका खटका नहीं हुआ था, इससे कौन है इस वातके जाननेके लिये कन्याने कान लगाया तो किसीके चलने फिरनेकी आहट जान पड़ी. तव वह विचार करने लगी कि "मेरे पिताको गये आइट भी न हुई, जान पड़ता है कि आज कोई चोर आ गये. जो में सावधान न रहंगी तो मुझे मार कर, पिताजीका चढ़े कप्टसे इकट्टा किया हुआ धन चोर ले जायँगे. '

ऐसा विचार करके उसने अपने मनमें एक बात सोची और वह जोरसे वोळी-'' ओ मा ! ओ मा ! तू जागती है १'' फिर मा जानों **उत्तर देती हो वैसे प्रत्युत्तर देती हुई वह आप ही बोली—"हां बहिन** जागती हूं, क्या कहती है ?" वह कन्या वोली-" मा, तू अब मेरा विवाह कर, तू विवाह करेगी तव मैं विदा हो कर ससुराल. जाऊंगी. वहां जाकर मैं भली भांति अपने पतिकी सेवा करूंगी. जब मेरे पतिसे सुझे प्रथम पुत्र होगा तब उसका नाम 'जागो' रखूंगी, दूसरेका नाम ' छोगो ' रखंगी और तीसरे पुत्रका नाम 'चोर ' रखंगी फिर मा. ये वालक जब वाहर खेलने जायँगे तब मैं उन्हें इस प्रकार नाम लेकर बुलाऊंगी, तब लोग बड़ा आश्चर्य पावेंगे और मुझे हसेंगे भी सही!" ऐसे कहती हुई -वह कन्या एकदम विस्तर परसे उठ खड़ी हुई. दूसरी ओरकी खिड़की खोलकर आकाशी—खुली छतवाली चट्टान पर गयी और जोरसे चिक्षाने लगी कि " ओ लोगों, जागों, चोर ! जल्दी आओ !" इस तरह दो चार बार प्रकारनेसे अडोसी पडोसी जाग छठ और जल्दी २ उसके घरके आगे दौड़ आये. दूसरे खंड पर चोरी करने गये हुए चोर तो यह समझे कि यह कन्या नींदमें बकती है. इसे चिल्लानेकी टेंब है, इससे ऐसी वातें वकती होगी ! पर थोडी देरमें सो जावेगी. तब इसकी मार, इसका

धन छे जायँगे, यह विचार वे चोर गुपचुप वाहरकी ओर निर्भयतासे खड़े ही रहे. धनपालके घरके पहरेदार लोगोंको घरमें जानेसे रोकने लगे, पर धनपालकी वेटीकी पुकारसे लोगोंने जाना कि कन्यापर कोई भारी कप्ट पड़ा है. इस कारण चौकीदारोंको मार २ कर दूर किया और दुखंडे महल पर जाकर चोरोंको पकड़ लिया!

दूसरे दिन वे तीनों चोर न्यायदरवारमें हाजिर किये गये. राजाके सामने सव वृत्तान्त सुनकर न्यायाधीशने उन चोरोंको भारी दंड दिया. यह सजा सुनकर दो चोर तो फूट २ कर रोने छगे. पर तीसरा चोर न्यायसभाको आश्चर्यमें डालता हुआ जोरसे हँस पड़ा. यह चीर कभी कभी संतसमागम करता था. एक दिन कथामें ऐसा प्रसंग आया कि ' इस छोकके जीव जो मायाजालमें फसे हुए हैं कि उनको जब स्वप्नके समान कल्पित स्त्री पुत्रादिक अनेक प्रकारके दु:ख उपजाते हैं तो सत्य पदार्थ, स्त्री, पुत्र, पिता, माता, धन, धाम, ऐश्वर्य, कीर्ति कितना क्षेश करावेंगे, इसका जगतकी मायामें हुवे हुए जीवको विचार कर सव मायाको दवाकर वासनावंधनसे मुक्त होनेके छिये सबका त्याग करना चाहिये, छेशमेंसे मुक्त होनेके छिये जीवको सदा सत्संग करना चाहिये तथा सत्संगसे बुद्धि निर्मछ होती है, निर्मछ वृद्धिसे ज्ञानका चसका लगता है और गहरी ज्ञानकी जड़ बैठनेके पीछे वैराग्य व्यापता है. वैराग्यवानको संसारकी आसक्ति छूट जाती है और वासना मृतप्राय हो जाती है. वासनाका छय होनेसे मुक्ति होती है. ' न्यायासनके समीप खड़े हुए तीसरे चोरको उसी क्षण उस संतके कहे हुए ये वचन याद आये. इससे वह जोरसे हँस पड़ा. यह देख न्यायाधीशने पूछा—" ओ अपराधी ! जन ये दो चोर सख्त सजाका नाम सुनते ही रोने छंगे और रो रहे हैं, तो तेरे हँसनेका क्या कारण ? " तीसरे चोरने धनपाळकी कन्याने जो युक्ति रची थी उसका इत्थंभूत वृत्तान्त न्यायाधीशको कह सुनाया और कहा कि "हे महाराज ! आज मुझे पूर्ण ज्ञान हुआ. इस संसारके क्षुद्र जीव मोहांध-कारमें दौड़ रहे हैं व नित्य नित्य स्त्री, पुत्र, धन, धाम और कीर्तिके लिये हाय हाय कर रहे हैं और फिर संसारमें चतुर माने जाते हैं, पर वे विछ-

कुछ मूर्ख ही है. देखो, इस धनपाछकी पुत्रीके कित्पत पुत्रोंने आज हमको कारागृहवासी वनाया है, तो सचे पुत्र अपने माता, पिता तथा दूसरोंको कितने क्लेशका कारण होते होंगे, उन दुःखोंका विचार करते ही मुझे जोरसे हाँसी आयी है. हे न्यायाधीश ! जब कित्पत पुत्र केंद्रखानेमें पहुँचाते तो फिर सचे पुत्र नरकमें भेजें इसमें आपको क्या आश्चर्य और संदेह है ? मैं स्वयम् अपुत्र हूं, यह अपना अहोभाग्य समझता हूं, धन-पाछकी पुत्रीके कित्पत पुत्रोंने जब आज मुझे कितन मजदूरीवाले कारागारके दंडका अनुभव कराया है, तव उसके सचे पुत्र होते तो मेरी क्या दशा होती ? सचमुच इस जगतमें धन, स्त्री, पुत्रादि पदार्थ जीवको महान् कप्ट देनेवाले ही हैं. उनकी मायामें, उनके दुःख सुखमें जो जीव आसक्त हो रहे हैं व अपने हाथसे कप्टको चुळानेवाले मृहमित ही हैं. "

उस चोरका यह सार्थक वचन सुनकर न्यायाधीश चिकत हो गया. न्यायानुसार चोरको दंड तो दिया गया, पर दंड भोगनेके उपरान्त वह चोर किसी सहुरुके पवित्र पद्पंकजका सेवन कर, ज्ञानसंपन्न वन, वैराग्य धारण करके, छोगोंमें पूज्य गिना गया तथा कितने एक जन्मोंमें अपने असल्कर्मके भोग भोगकर सरकर्मसे तेजस्वी कांचन समान वन, परम धामको प्राप्त हुआ. यह दृष्टान्त देकर वाछ कुँवरने राजा जनकसे कहा—" स्त्री, पुत्र, राज, पाट, धन, कीर्ति इन सवमेंसे अपनी वासनाको निकाछ डाछो इस छोकमें जीवको वासना यही अनर्थकी जड़ है. परमात्माकी प्राप्ति होनेमें जगतकी वासना ही वाधक है. यह नरदेह कुछ थोड़े सत्कर्मका फछ नहीं. यह वार वार नहीं मिछती. गांधवीदि महान छोक भी इसकी इच्छा करते हैं. क्योंकि देवोंको भी " क्षीणे पुण्ये मर्त्यछोकं विशन्ति" ' पुण्य क्षीण होते ही देवताओंको भी मृत्युछोकमें आना पड़ता है' उस ( स्वर्ग ) छोकमं जानेसे जन्म मृत्युका सदैवका त्याग नहीं होता, जन्ममृत्युका चक्र तो मनुष्यदेहसे ही मिटता है. महाराज!

"यह नरकाया सोनेकी, बार बार नहीं आनेकी। आया तब क्या छाया है, अपनी किस्मत पाया है॥ एक दिन जावे छाखोंका, अलक पलकमें क्या होता। ''\*

<sup>· \*</sup> दत्त दिगंबरकृत...

इस लिये अलक और पलक भी मिथ्या न गॅवाओ, सत् हीमें लगे रहो. सत् ही सत् है, सत् ही नित्य है, सत् ही मुक्तिदाता है. इस सत्की प्राप्ति असत्में लीन होनेसे नहीं होगी, सत्से ही सत् प्राप्त होता है. हीरेसे ही हीरा विधता है, स्वर्णसे वा दूसरी धातुसे नहीं.

### मनुष्यदेह गेह है.

यह मनुष्यदेह परमात्माका वनाया हुआ एक नया घर है. घरमें जैसे अनेक खिड़कियां होती हैं, वैसे इस देहगेहमें नव (९) खिड़कियां हैं. दो नेत्र, दो नासिका, दो कान, मुख, गुदा तथा उपस्थेन्द्रिय. घरमें जैसे स्तंभ होते हैं, वैसे ही शरीरमें भी हड्डीरूपी स्तंभ हैं. घर वनानेमें जैसे ईट. चूना और पत्थरोंका उपयोग होता है, वैसे ही देहरूपी घरमें रक्त, मांस, मेद, मजारूपी चूना और ईंटोका उपयोग किया गया है. घरको सुशोभित करनेके लिये जैसे रंगविरंगी लिपाई करते हैं, वैसे देह-गेहके ऊपर भी चर्मरूपी लिपाई है. जैसे घरकी खिड़कियोंद्वारा घरका कूड़ा कचडा साफ करके वाहर फेक दिया जाता है, वैसे ही देहगेहकी खिड-ि कियोंद्वारा मल, मूत्र, वीर्य, कीचड़, राल आदि वाहर फेंक दिया जाता है. जैसे घरको सुशोभित करनेमें अनेक प्रकारके चौकी, पछंग, दीपक, मेज, कुर्सी, गुलदस्ते, पर्दे आदि इकट्ठे किये जाते हैं तथा उनसे घर अति सुन्दर जान पड़ता है तथा ऐसे घरका स्वामी बड़ी प्रतिष्ठावाला माना जाता है, वैसे ही देहगेहका गुंगार करनेमं कर्मरूपी चौकी, भक्तिरूपी कांच और ज्ञानरूपी दीपक आवश्यक है. ऐसा सुसज्जित मंदिर जिसके राज्यमें होता है तो उसे देख जैसे इस लोकका राजा प्रसन्नचित्त होता है, वैसे ही परमात्मा जो कि जगतका स्वामी है, वह भक्तिज्ञानसे सुसज्जित पुरुषपुर बहुत प्रसन्न होता है. लौकिक घरकी ऋद्विसिद्धिसे, द्रव्यके व्ययसे लौकिक राजा प्रसन्न होकर जैसे अपने समीप समामें वैठनेका उसे अधिकारी बनाता है, पालकी, म्याना, पीनस तथा छत्रका तुष्टिदान देता है, वैसे ही भक्ति और ज्ञानरूपी धन संपादन किये हुए भक्त वा ज्ञानीको परमात्मा अपने दरवारमें वैठनेका अधिकारी करता है.

हे पिता जनक ! आप मिथिला नगरीके अधिपति हो, अनेक सामंत आपके दरवारमें विराजनेके अधिकारी हुए हैं, पर राजाओंका राजा जो

परमात्मा है, उसके द्रवारमें वेठनेके आप अधिकारी वनो. उसके लिये देह-गेहको सत्कर्मांसे स्वच्छ कर जहांसे फिर पतन न हो ऐसे स्थानपर नित्य बैठिये, ऐसी आत्मनिष्ठा प्राप्त करनेका जो साधन नहीं करोंगे तो आपका जन्म लेना और न लेना समान ही है, कीवे और छुत्ते भी तो जनमते हैं! पर उसका जन्म सार्थक है कि जिसका पुनर्जन्म नहीं. संसारी ऐश्वर्य परकी मोहनी जवतक चित्तके गुह्यागारमें रही हुई है, तवतक यह अधिकार प्राप्त नहीं होता. यह अधिकार तो उसीको प्राप्त होता है, जिसकी सब अहंता ममताका नाश हो गया है, जो असंग है, शान्त है, निर्मेख है, वैराग्यवान् है, निर्विकारी है, जिसका कर्ता भोक्तापन नष्ट हो गया है, जो देखनेवाले, सुननेवाले, करनेवालेसे निराला ही वना है, जो द्रष्टाका भी द्रष्टा है, जो श्रवण करनेवालोंका भी श्रवण करनेवाला है, जिसका मन, वाणी, चित्त शुद्ध है, वही जीव इस अधिकारको प्राप्त होता है. इस स्थितिको प्राप्त कर-नेके लिये यथार्थ रीतिसे परमात्माको जानना चाहिये. जिसके जाननेसे आवरण-मिथ्याज्ञान तथा विक्षेपसे हुए दु:खकी भी निवृत्ति होती है। इस ज्ञानको संपादन फरनेके लिये कहीं अन्यत्र जानेकी आवश्यकता -नहीं. यह ज्ञान इस देहसे ही संपादन किया जा सकता है. सत्, चित्, आनंदघनकी उपासना करो, ज्ञानपूर्वक परमात्माकी भक्ति-प्रेममें लीन हो जाओ, भेदका त्याग करो, अभेद देखो, अहैत बनते ही 'अहं-ब्रह्मास्मि ' पद प्राप्त होता है. देखो:---

#### गजल.

मुझे है शीक मिलनेका, तो हरदम हो हमाता जा।
जहाकर खुदनुमाईको, भसम तनपर हमाता जा।
पकड़कर इश्कका झाड़, सका कर हिन्न ए दिलको।
दुईकी धूलको लेकर, मुसलेपर उड़ाता जा।।
मुसला फाड़ तसबी तोड़, किताब डाल पानीमें।
पकड़ दस्त मैंपरस्तीका, गुलाम उनका कहाता जा॥
न मर भूखा न रख रोजा, न जा मस्जिदमें सिजदा कर।
वज्ज़ा तोड़ दे कूजा, शराबे शीक पीता जा॥

न हो गुला न हो ब्राह्मण, दुईको छोड़ कर पूजा ॥ .... हुकम है शाह कलंदरका, अनल हक द कहाता जा ॥\*

🔆 मुझे जहांसे यह पद प्राप्त हुआ है वहां वह ऊपर लिखे अनुसार ही हैं. पंतु सूफी ( वेदान्त ) श्रंथके अम्यासी एक विद्वानने कहा है कि यह पद सूफी महात्मा मनसूरकी कृति है. भैंने जैसा है वैसा ही ज्योंका त्यों रहने दिया है. इस पद ( गजल )की उत्पंत्तिकी कथा इस प्रकार है:--- यूफी मंसूरकी परम धार्मिक, आत्मशोधनमें लीन ' अन्तल ' नामकी परम पवित्र बहिन थी, वह सदा धर्मग्रंथोंके ईश्वरवचर्नोका पाठ करती थी. उसमें ईश्वरका ऐसा वचन आया कि 'मुझे प्राप्त करना हो तो मेरे बंदोंका संग कर.' इस वचनसे ' अनल 'के नेत्र खुल गये: उसने धर्मशास्त्र तथा कियाविधिका त्याग किया और ईश्वरके 'बंदे 'को ढूंढ़ने चल पड़ी. कितने ही दिनोंमें हकनामका साईं (भक्त) उसके नगरमें आया. 'अन्छ । उससे मिली और उसके पाससे आत्मतत्त्व प्राप्त कर, स्वस्वरूप जान, 'हक्' के सद्दोघसे 'अनल हक ' अर्थात् 'अई श्रह्मास्मि 'का जप जपने लगी. यह वृत्तान्त उस नगरके बादशाहने उनके द्वारा सुना, जो ईश्वरके प्रेमका पात्र न थे. सुनकर क्रोधित हुआ और सुफी मनसूरसे कहा कि अपनी बहिनको समझाओं और पापी 'हक का साथ छुड़ाओ, इससे तुम्हारे कुलकी प्रतिष्ठाकी रक्षा होगी; तन इकको पीछेसे में कठिन दंड दूंगा. मंसूर अपनो बहिनको समझानेक लिये <sup>4</sup> हक <sup>7</sup> के आश्रममें गया. पर हकके उपदेशसे मगिनीको पीछे छीटाना मूल शान संपादन होनेसे वह भी अनलहकका आदेश करने लगा. यह चमत्कार समझनेमें राजा असमर्थ था. मनसूरके वोधसे अनेक पुरुप 'अनल हक का जप जपने लगे, इस कारण राजाने मंसूरको फांसीके दंडकी आज्ञा दी. जब मंसरको फांसीके समीप ले गये तब भी वह 'अनलहक का जप जपता था. इससे को घाविष्ट हो राजाने प्रजाजनोंको आज्ञा दी कि 'इस पापीके एक एक जुता मारो. मंसूरके अंगपर जैसे जैसे जुते पड़ते गये वैसे ही वैसे वह अति आनंद पाने लगा, पर जब किसी सत्पुरुपने उसके ऊपर पुष्प वरसाये ह नेत्रोंसे अश्रुप्रवाह होने लगा. यह चमत्कार देख, राजाने पूछा—'जूते पृष्ट ए वालकुंवरसे हँसा और पुष्प वरसते समय रोया, इसका कारण क्या ! यह है कि जीवन्सुक्त पद पढा, इसका भावार्थ इस प्रकार है:-

इस ' शहं ब्रह्मास्मि 'की स्थितिको प्राप्त फरनेमें उसीमें ठीन होनेकी आवश्यकता है. इसमें कुछ देना नहीं, कहीं जाना भी नहीं. प्राप्त ही करना है. इसके प्राप्त करनेमें ( परमार्थको प्राप्त फरनेवाला ही बुद्धिमान् है, व्यवहार-कुशल नहीं,) बुद्धिमान् पुरुपार्थी पुरुपको अधिक अम नहीं पड़ता. बुद्धि-मान् तो वही है कि जो ऐसा कर्म करें जिससे पुनर्जन्म न हो. इस सत्का ज्ञान प्राप्त होनेके पीछे प्रारच्ध कर्मसे करिपत वासनाएं भले ही भोगे

हे राजा ! जो तुझे ( उस परमात्मासे ) मिलनेका शोक ( प्रेम ) हे तो सदा उसमें की लगाता [ लवलीन होता ] जा, खुदनुमाई अर्थात् अहंता व मतामताको जलाकर उसकी मस्मको अपने शरीरपर रमाता जा.

परात्माके प्रेमरूपी झाड्डको प्रहण कर अपने मनके भैलको साफ कर डाल अर्थात् अहंकार, ईपी, मोह, ममता, भेरा तेरा रूप भैल मनमें जमा हुआ है, जो कि सारे अधानकी जह है, उसे हटाकर मनको निर्मल बना ले. दैतरूपी धूलको सुसक्छे (प्रार्थनाके आसन)पर उड़ाता जा अर्थात् हेतरूपी धूलको कर्मकाण्डपर झोंक दे अर्थात् बाह्मणको यह करना चाहिये, क्षत्रियको ऐसा करना चाहिये, वैश्यको यों करना चाहिये, सुसल्यान यह करे, चाण्डाल ऐसा करे, हत्यादि भेदभावको छोड़ दे.

मुसलाको फाड़ डाल (कर्मकाण्डकी खटपटको छोड़ दे). तसबी [जपमाला] तोड़ डाल, कितावे अर्थात् धर्मधन्योंको पानीमें डुबादे किंतु आत्मज्ञानका हाथ पकड़कर [ तत्त्वज्ञानका आश्रय लेकर ] ब्रह्मज्ञानका सेवक वन जा.

उपवास करके भूखा न रह, रोजा (व्रतादि) न रख, ससजिदमें जाकर सिजदा (नमन-प्रार्थना) को न कर, हाथ पैर घोने तथा स्नानादि वाह्य शीच करनेके साधनभूत जलपात्रको फोड़ डाल, प्रेममय मद्यका पान कर. मुहा, ब्राह्मण अर्थात् धर्माचार्थ आदि वननेका डील त्याग दे, हैतको किसी प्रकार अपने पास फटकने न दे. शाह कलंदरकी यही आज्ञा है कि त् 'अनलहक अर्थात् 'अहंब्रह्मास्मि' कहनेका अधिकारी जन. सारांश यह कि गुणातीत-परमहंस अवस्थाको प्राप्त कर.

ने लिये वर्णाश्रमधर्मानुसार निष्काम कर्म अल्यावश्यक है,

रके इन वचनोंको सुन, अपनी प्राणदण्डकी आज्ञा वापस छेली सजा माफ कर दी. वज्जा ..

और संसारीकी भांति विचरे तो भी उसको वाघा नहीं. देहसे तो वह सर्वथा मुक्त है. ऐसा ही जीव जीवन्युक्त है. वह संकल्प विकल्पसे रहित हो, देहके कर्मोंका द्रष्टा साक्षीरूप रह कर संसारमें विचरता है. हे देव! जगत्के जंजालोंका तुम परित्याग करो, उपाधियोंको भस्म करो, अहंभावको दूर करो, तो तुम भी वही हो. आजसे तुम जीवन्मुक्त वनते हो. यह जीवन्सक्त दृष्टिके द्रष्टाको देखता नहीं, अवणके अवण करने-वालेका श्रवण करता नहीं, मनके माननेवाले मनोव्यापारको मंद्र करता है. मनसे ही वह सर्वेश्वर सर्वात्मा महादेवको जानता है, विज्ञानके जाननेवाछेको जानता है. यही जीवनमुक्त है. यही जाना सो सत्य. वाकी जीका जंजाल ्है. इससे अन्य सव असत्य है. हे पिताजी ! इस स्थितिको प्राप्त करोगे तभी जीवन्सक हुए फिर विदेहसुक्त वनोगे तथा परमात्माका साक्षात्कार करोगे. मेरा और आपका जो पिता पुत्रका संबंध, उसे स्वप्न ही समझिये. मैं पुत्र होता तो आपके यहां जन्म लेता. तुम पिता हो तो इस गढ़ेमें पघराओगे नहीं, पर मैं तुम्हारा पुत्र नहीं, तुम मेरे पिता नहीं. मैं तो अजर अमर निर्विकारी आत्मा हूं. भविष्यमें मेरे प्रति मोह न रखना, मेरे प्रेमका विचार कि मैंने ज्ञान दिया है, ऐसा विचार नहीं करना. केवल तत्त्वका ही विचार करना. क्योंकि अन्तकालमें कदाचित् मेरा स्मरण तुम्हारे पतनका कॉरण होजाय. " अन्तकाले या मति: सा गतिभवेत " अन्तकालकी वासना-भावनाने बहुतोंको भ्रमाया है. जन्मजन्मांतर तक अनेक कप्र भोगकर आत्मनिष्ठ वन कर भी अन्तकालमें मृगीके ध्यानसे भरत मृति जैसे महात्माको मृगयोतिमं जन्म छेना पड़ा था. यह विचार मनमें दृढ रखकर सर्व उपाधिको, सब अहंकारको, सब वासनाको, सब व्यावहारिक भावनाको सदाके लिये आप त्याग कर दीजिये. अव मैं विदा होऊंगा और अपने कर्मीका भोग भोगनेके लिये उस निर्माणकर्ताकी इच्छानुसार कार्य करूंगा."

जीवन्मुक्त तथा विदेहमुक्तः

राजा जनकने वड़ी शीघतासे अपनी गोदमें सोते हुए वालकुंबरसे कहा-"हे पुत्र ! हे परमज्ञानी ! जरा ठहर और मुझसे कह कि जीवन्मुक्त और विदेहमुक्तमें क्या सेद है ?"

'''महाराज ! जीवन्मुक्त वाहरसे व्यावृत्त और अंतरसे निवृत्त 🕏 विदेहमुक्त अंदर और वाहर दोनोंसे निवृत्त है. विदेहमुक्तको भेदहष्टिसे भय लगता है और जगतके सुखको दु:खरूप जान कर यह उससे दूर ही रहता है, वह जगतको दु:खरूप जान उसकी ओर दृष्टि भी नहीं करता, अन्तर्वृत्ति मात्र ही रहता है. जीवन्मुक्त यही जानता है कि जगत् भ्रांतिसे विरुक्षण भासता है. पर वह मेरा ही स्वरूप है. में और जात कुछ ज़दा नहीं, इससे आंख मीच छी तो क्या और बंद रखी तो क्या? जहां मेरा ही स्वरूप है, वहां भय क्या ? वह सर्वत्र परमात्माको ही देखता है. स्वस्वरूपको ही देखता है, इसीसे वह जगतकी मौज लेता है. वास्तवमें तो उसे जो सुख भासता है वह अपना ही अनुस्यूत सुख भासता है, जो केवल विचित्रतामें ही भासता है तथा अपने माने हुए जगत्के सुसको जैसे अख़्ट दौलतवाला कौड़ीको तुच्छ गिनता है, वैसे ही जीव-न्मुक्त उस मुख मौजको अल्प गिनता है. उसको ऐसा भान होता है कि इस सुखके भोगनेसे छाभ क्या और न भोगनेसे हानि क्या ? इस विचारसे जीवन्मुक्त वाह्यवृत्तिके वेगको आकर्पण नहीं करता, वैसे ही अन्तःकरणके निश्चयको डिगाता भी नहीं अर्थात् जीवनमुक्त कल्पित प्रारव्य पुरुपार्थके अधीन, कल्पित परमाणुजन्य शरीरवर्ती कल्पित सुख लेनेमें निस्पृह रहता है किंतु स्वस्वरूपमें तो वह अचल ही है.

स्वरूपसे विलक्षण तथा जन्ममरणकी अनंत प्रतीतिवाली शंकाओं-से भयको पाया हुआ ऐसा कोई पुरूप वैराग्य पाकर, योगके स्वरूपातु-संधान निमित्त कप्ट सहन करके मन सहित सब इन्द्रियोंका निम्रह करनेकी आतुरतासे आकर्षित हो, उपस्थादि सर्व इन्द्रियोंको शिथिल कर पीछे स्वरूपातुसंधान साधन करे, तो भी शिथिल हुए अवयवोंसे कल्पित सुखका भोग भोगनेमें आसक्त ही रहता है और वाह्यहिसे प्रतीत होता जगत् उसको किसी प्रकार भी आनंददायक नहीं जान पड़ता, इस लिये उसकी जैसी अन्तर्वृत्ति निवृत्त हुई है वैसे ही वाह्यवृत्ति भी निवृत्त है अथवा इन्द्रक्तय हुआ जडवत् विचरता है. यह विदेहमुक्तका स्वरूप है.

जीवनमुक्त, तथा विदेहमुक्तमें भेद इतना ही है कि एककी अन्त-वृत्ति निष्टत्त है और दूसरेकी अन्तर और बाह्य दोनों पृत्तियां निष्टत्त हैं। दृश्य किल्पत जगतकी प्रतीति दोनोंको समान ही है तथापि सुख छेनेके साधन जीवन्युक्तके पास है तथा विदेहसुक्तके पास नहीं. विदेहसुक्तने साधन गवांकर साध्य ही सिद्ध किया है अर्थात् जिन दश इन्द्रिय और अन्तःकरणके समुदायवाछे नाशवंत शरीररूप साधनद्वारा स्वरूपानुसंधान करनेमें समर्थ होना होता है, वे किल्पत साधन विदेहसुक्तके नहींके समान है तथा जीवन्युक्तके वे साधन अक्षय कायम रह कर स्वरूपानुसंधान कराते हैं, इसीसे वह किल्पत सुखका अक्षय-अनावृत भोग करता है. विदेहसुक्त हठ-चळसे और जीवन्युक्त कळ ( युक्ति वा धेर्य) से परम पदको प्राप्त करता है.

यह विषय स्पष्ट रीतिसे आपके हृदयमें अंकित करानेके लिये हें पिताजी! तुमको एक हृपान्त ढूंगा. अंधा और हृप्टिवाळा दोनों एक जगह वैठे हैं. पास होता हुआ संगीत दोनों सुनते हैं. पर नेत्रवाळा नेत्रोंसे देख कर जो आनंद लेता है जस आनंदको अंधा नहीं पा सकता, विल्क अंतर्ष्ट्र- तिसे अनुमव ही लेता है, सुख तो दोनोंको समान है, पर अंधा गाने- वालेके मोहकपनेसे और पास होती हुई गड़वड़से निर्भय है, ज्से चोर आदिसे भय नहीं, मारनेवालोंका भय नहीं, सौन्दर्यके मोहकपनेका भय नहीं, क्योंकि वह इक्ष देखता ही नहीं, इससे निर्भय है, पर देखते- को सौन्दर्य, घोर तथा मारनेवालेको देखते ही तुरंत भय होगा यद्यपि भय प्रकट है तो भी प्रकट भय तो है ही, वह भय उसको तो होगा ही, ऐसे ही जैसे प्रकट आनंद देखनेवालेको है वैसे ही अनावृत प्रकट भयका भी साधनद्वारा संभव है. अंधेको जैसे अनावृत सुखका वा आनंदका संभव नहीं, वैसे ही कल्पित भयका भी संभव नहीं.

यह देखता जीवन्युक्त है और अंधा विदेहमुक्त है. इस परसे हे राजा जनक! तुम तात्पर्य समझ सकोगे कि देखनेवालेसे अंधा श्रेष्ठ है. इसिल्ये मेंने तुमको प्रथम जीवनमुक्तकी दशा भोगनेको कही, फिर विदेहमुक्त होनेकी सूचना दी है, क्योंकि जिसने एक वार भी जवतक जगतके किसी मुख-पदार्थका अनुभव नहीं किया, तवतक उसको उसके प्रति आकर्षण होनेके भयका संभव हैं. स्त्री, पुत्र, ऐश्वयंका भोग यद्यपि विदेहमुक्त नहीं भोगता तथापि उसकी उसे कदाचित ईपणा (इच्छा) हो आवे अर्थात् मिथ्या

जगत्का मिथ्या सुख केसा होगा, इस प्रकार ईपणा ही हो जाय तो उसे गडवड़में पड़नेका पूरा पूरा संभव है. इससे वह संसारसे दूर ही रहता है. जीवन्सुक्तको ऐसा कुछ नहीं. उसने तो मिथ्यासुखका अनुभव कर जगत के सब सुखोंको जगत् मात्रके सकल पदार्थीको देवतादिके लोकोंको मिथ्या नाश्वंत माना है, इस लिये उसे भय नहीं, तथापि साधनसिद्धिमें वह मन्द पड़ जाता है तो फिर जन्म लेना पड़ता है. विदेहसुक्तकी साधना हठ-मय होनेसे उसे गिरनेका भय ही नहीं रहता. वह श्रेष्ट है. हे राजा! तुम प्रथम जीवन्सुक्ति शने: शने: प्राप्त करो और विदेहसुक्ति हल्से नहीं बल्कि अनुभवसे सहजमें प्राप्त हो ऐसा करोगे तो तुम परम हो. जैसे शरद ऋतुमें आकाश, वर्षा वरसनेके पीछे निर्मल होता है, वसे जो पुरुप ज्ञानकी मौजके साथ सुख भोगकर निर्मल वनता है, वह निजानंदमय नित्य रहा तो वह निर्मय—परम तथा विदेहसुक्त है. "

## मुक्ति-मोक्षका लक्षण.

राजा जनकने शव (मृतक) रूपी महात्मासे पृञ्चा—" हे महात्मन् ! तुम पूर्व जन्ममें भले ही मेरे पुत्र हो, पर तुम महत्पद्के अधिकारी हो. न जानने योग्य भी जानते हो, इससे मेरे मनमें जो शंका है उसका समाधान करो. परम मोक्ष केसे प्राप्त हो ? मोक्षका लक्षण क्या है ? मुक्तात्मा किस गतिको पाता है ? यह तुम मुझसे कहो. "

शवरूप वाल कुंवरने कहा—" है पिताजी! में महात्मा नहीं, ज्ञानी नहीं, पर कर्मका फल भोगनेवाला अलप प्राणी हूं. महात्मा तो आप हो! परंतु जैसे कीचड़में लिपटे हुए रत्नको स्वच्छ जलसे धोये विना उसका प्रकाश प्रकट होता नहीं, वैसे ही तुम भी उपाधिकपी कीचड़में लिपटे होनेसे अपने चिदानंद स्वरूपको देख नहीं सकते. आपका प्रारूथ और पुरुषार्थ सफल है, ऐसा में मानता हूं. आपने जो प्रश्न पूछा वह अति गृह, गृहका भी गृह, तत्त्वका तत्त्व रूप है तथा इसका उत्तर देना, यह मेरे ज्ञानसे बाहर है. जहां प्रश्निनियोंकी बुद्धि नहीं पहुँच सकती, वहां मुझ जैसे तत्त्वज्ञानसे रहित अल्पका क्या सामध्यं श तथापि उस परमयोगिक कृपाप्रसादसे

भापका थोड़ासा संशय छेदन फर्लगा. सुनो. जो सूक्ष्म, अविज्ञेय, अन्यक्त, अचल, धुव, इंद्रियोंके समूह, विपयमात्र और भूतोंसे रहित है, वहीं सव प्राणियोंका अंतरात्मा, परमपुरुष, परमात्मा, पुराणपुरुष, परमेश है. उसीको क्षेत्रज्ञ कहते हैं. वही त्रिगुणसे मुक्त पुरुष भी कहा जाता है तथा वह कुछ ़ कारण रूप कल्पित किया हुआ निष्क्रियात्मा सद्सदात्मक है, यही पूजन, वंदन, उपासन करने, जानने और दर्शन करने योग्य है. तद्रूपसे कोई श्रेष्ठ नहीं, उससे कोई विलक्षण नहीं. उसके रूपमें विलीन होना यही मोक्ष है. पंच प्राण, दश इन्द्रिय. मन और बुद्धिसे जो मुक्त है, सत्वादि तीन गुणोंसे जो मुक्त है, पापकर्म और पुण्यकर्मसे जो मुक्त है, विराटकी पोडश कलाओंसे जो मुक्त है उसी पुरुषको मुक्ति मिलती है और वही मुक्त है. चिदात्मा ही मुक्तोंकी गति है. इस आद्यमूर्तिमें मुक्तात्माका प्रवेश हो, भेदका सर्वीशसे लय हो जाय, यही मुक्तात्मा की गति है; जिस पुरुपने हाथ, पैर, उद्र और उपस्थ इन्द्रियोंका संरक्षण किया है. निपिद्ध कर्मीका आचरण नहीं पेकिया और जो आचरण नहीं किया उसका अभिमान भी कभी नहीं किया, जो समान दृष्टिवाला है, अन्तःकरणकी सात्विक वृत्ति जिसको चरमावृत्ति कहते हैं उसीमें मझ है, निर्मेल बुद्धिका है और सदा ही उस परमात्मा-अंतरात्मा-नारायण-परम पुरुपके शरण है, वही इस गतिको पाता है. यह स्वरूप श्वेतद्वीपमें वसता है. वहांके मुक्तात्मा स्थूलदेहरहित हैं, इन्द्रिय-भोगरहित हैं, चेष्टारहित हैं, शुद्धसत्वशील हैं, तेजस्वी हैं, इससे वे यरिकचित् भी हैतभाववालोंकी दृष्टिमें पड़ते नहीं. इससे भी श्रेष्ट वह परम ्वनस्याम मूर्ति है. यह मुक्तारमाओंसे वेष्टित है और मुक्तात्माके विना और किसीको उसके दर्शन नहीं होते. श्वेतद्वीपमें रही हुई (रही हुई यह वचन असत्य है, क्योंकि वह तो सवमें है, पर श्वेत द्वीपमें वह साक्षात् है इसीसे रही हुई कहा गया ) उस दिन्यमूर्तिके प्रकाशका तेज जो कोटान कोटि सूर्यके तेजसे भी विशेष है, इसीसे जो वर्णन करनेमें नहीं आता, यही नहीं, पर तुम जितनी कल्पना कर सकते हो उससे वह परे है. इस पुंडरीकाक्ष जनार्दन जगदात्मामें जो विलीन होना वहीं मोक्ष है. यह मूर्ति मैंने देखी नहीं, जानी नहीं, तो वह ऐसी है, ऐसा कह, क्यों असत्य भाषण

करूं १ जिसको उसका दर्शन हुया हो वह क्या इस गढ़ेमेंसे निकलकर उस गढ़ेमें पढ़े. "

इतना कहकर वह वालकुंवर फिर पूर्वतत् मृतक हो गया. उसके नेत्र मिच गये. उसकी वाणी वंद पड़ गयी, क्षणभरमें उसका चर्म कुम्हि- लाय गया. राजा जनक परम उदासीन हो गया और उस वालकुंवरको फिर गढ़ेमें पधराकर उसे मिट्टीसे दाव दिया. मिट्टीके साथ मिट्टी मिल गयी. राजा जनक पुन: स्नान कर, वस्त्र धारण करके, उत्तम झान ले, अपनी राजधानीमें आया.

### जनकका धारण किया हुआ वेप.

हिमगिरिका योगीन्द्र महात्मा सुविचारशील और छद्रालंगिको संवोधन करके वोला—"हे वत्स! उस दिनसे राजा जनककी स्थिति विल्कुल वदल गयी थी. नगर छोड़नेपर जो जनक था, वह जनक अव नहीं था. पूर्वका जनक संसारी जनक था, व्यवहारी जनक था, लौकिक, जनक था. आज जीवनमुक्त जनक है, आत्मनिष्ठ जनक है. उसकी चित्त- वृत्ति विल्कुल शान्त हो गयी है. उसके मनकी अहंता ममता छूट गयी है. उसकी भावनाएं नष्ट हो गयी हैं. अस्ति, भाति नाम आदिके अंशोंसे वह रहित हो गया है. कामकोधादिक उसके दास वन गये हैं. सारा संसार उसको गंधवेनगरके समान भासता है. जनकपुरी भी उसे वरसातसे भीगे हुए चित्रकी तरह जान पड़ती है. राज्यका व्यवहार वह साक्षीरूप मात्र ही हो कर चलात है. वह किसीमें लिस नहीं.

यदच्छालाभसंतुष्टो दंद्वातीतो विमत्सरः । समः सिदावसिदौ वा करवापि न निवध्यते ॥

अर्थ—दैवेच्छासे प्राप्त हुई वस्तुसे संतोष माननेवाला, सुल दुःख ब्रादि इंद्रोंसे रहित, मत्सररहित, कार्यकी सिद्धि असिद्धिको समान माननेवाला अनेक कर्म करनेपर भी बंधनको प्राप्त नहीं होता.

ऐसी राजाकी स्थिति बन गयी है. इस नवीन अवस्थाको देख कर रानी और मंत्री चिकत हो गये. संशारपर राजाको ऐसा दृढ वैराग्य व्याप गया था कि, एक दिन रातको अपने हाथसे सिर मूंड, भगवा वस्त्र धारण करके रानीके राजमहरूके पास 'नारायण हरे ' वोलता हुआ. जनकपुरीका स्वामी खड़ा रहा. राजाका यह विपरीत आचरण देख कर रानी वड़ी खित्र होगयी. वह राजाके पास आकर बोली-" महाराज ! यह आपने क्या किया ? परमात्माके वचनका छोप किया ? ठीक ! पर तुम क्षत्रिय हो, प्रजापालनादिक कर्भ करनेके लिये जन्मे हो, कुछ सन्या-िध्योंकी भांति भिक्षा मांगनेके लिये नहीं जन्मे. फिर यह विपरीत आचरण कैसा ? तुमको जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, इससे तुम्हारी आत्माको नया चैतन्य मिला है, संत् क्या और अवत् क्या, सो तुम भली भांति जान संकते हो, आश्रमके धर्म भी जानते हो, पर कर्मका त्याग करनेके छिये यह ज्ञान नहीं, परन्तु कर्म करते रह कर जो आत्मनिष्टा प्राप्त हुई है, उसके द्वारा परम पटको पानेका अधिकारी बननेके लिये है. क्या भगवा पहर भिक्षा मांगनेसे अथवा वनचरकी भांति वनमें भटकनेसे ही परम तत्त्वकी प्राप्त कर सकते हैं ? नहीं जी. जिसको शुद्ध आत्मनिष्ठा प्राप्त हुई है, वह कर्म तथा अकर्मको विचार, स्वभावपात कर्मीका त्याग नहीं करता, आश्रमधर्मका त्याग नहीं करता और वेप-टेककी टेढ़ी गलीमें प्रवेश कर, गोलमालमें पड़के, भूलता भटकता जाता नहीं. स्वामीनाथ !

> को वैराग्य दिखाने करी, वह तो मनकेरी मस्करी। जो उपजे सांचो वैराग, अंतर बाहर सर्वस्य त्याग।।

मेरे सौभारयरत्न ! आपको तो नित्यकर्भ और आश्रमके कर्म करने ही है. क्योंकि कर्मका त्याग करनेकी अपेक्षा कर्म करते रहना, पर उसमें लिप न होना ही श्रेष्ठ है. कर्म न करनेसे तो तुम्हारे श्रीरका निर्वाह भी न हो सकेगा और उलटे श्रष्ट होगे. हे महाराज ! किस लिये आपने एकदम राजपाट छोड़ कर, योगीका वेश धारण किया है ? मुट्टी मुट्टी अन्न घरघरके द्वारपर मांग कर उसपर निर्वाह करनेके छिये ? आप इसके छिये जन्मे ही नहीं हैं, इससे हे प्रभु ! यह आपका कार्य तो क्षत्रियोचित धर्मसे और प्राप्त ज्ञानसे विपरीत ही है. हे राजन ! यह त्याग प्रहण करके घर ! घर भिक्षा मांग कर, खप्परमं पड़े हुए अन्नसे तुमने संतोप करना विचारा होगा, भले, उत्तम झान प्राप्त करके उसका यह उपयोग करो, पर राजाका धर्म तो प्रजाका पालन पोपण करनेमं है, उसको अतिथि, देव, ऋषि तथा पितर इन सबका यजन करना है, यह सब थोड़ासा भीखका अत्र लाकर केसे पूर्ण कर सकोगे ? आप तीन विद्याके जाननेवाहे हैं, करोड़ों ब्राह्मणोंका पोपण करनेवाले हैं, ऐसे भी वस्रधारी राजा! इस राजलक्ष्मीको त्याग कर इवानकी तरह पेट भरनेमें तथा अधम पुरुपोंके मुखकी और देखनेमें क्या आनंद मानते हो ? आप दूसरोंके अन्नसे पेट भरनेके लिये नहीं जन्मे हो, औरोंकाः पालन करनेके लिये बनाये गये हो. पर हे दुँईव ! सचमुच आजसे मेरी पूज्य सासूजी बंध्या हो गयीं स्त्रीर पितरोंको तो रोना ही है! स्रो वेपधारी राजा ! आप राजा हो इस लिये हजारों मनुष्य आपके सामने दोनों हाथ पक्षार कर खड़े रहेंगे, पर उनको जब कुछ भी फल नहीं मिलेगा तब वे निराश होंगे, वे क्या आपको आशीर्वाद देंगे और आपका कल्याण होगा ? हे ज्ञानेच्छु ! हे मुमुधु ! आज्ञाभंगका पाप तुम कहां जाकर दूर करोगे ? सचमुच आपकी तरह आश्रम त्याग करनेवालेको यह लोक भी नहीं और परलोक भी नहीं. गृहस्थ होकर, राजा होकर, जो अपने धर्म-का त्याग करता है, वह दोनों लोकोंसे श्रष्ट होता है. तिसमें भी आप ऐसे ज्ञानी होकर, अपनी धर्मपत्नीका त्याग करके, घर २ द्वार द्वार पर भीख मांग कर जीनेकी इच्छा करते हो, इस विपरीत कर्मका पाप तो अपार ही है. साधुपन धारण करने पर भी और त्यागका वेष बनाने पर भी तुम्हारे इस खप्पर, तुम्हारे इस त्रिदंड और इस तुम्हारे भगवा वस्त्रका जब कोई हरण करेगा तब तुमको दुःख हए विना न रहेगा. उसी

प्रकार मुद्रीभर अन्न मिलनेकी भी नित्य नित्य सूर्योदय होते ही आपको अपेक्षा भी रहेगी ही. साधु संन्यासी हो, जोगी जती जंगम वा वेरागी हो, स्त्रीको तजो, पुत्रको तजो, धनवैभवको तजो और कीर्तिका भी त्याग करो, यह सब हठसे तजोंगे, पर पेटरूपी गढ़ेका भरना न छोड़ोगे. किसीकी अधिक और किसीको स्वल्प, कीड़ीको कण और हाथीको मण! परंन्त पेट भरे विना किसीका काम नहीं चलता. पेट भरनेके लिये दुर्जनोंके सामने हाथ जोड़ कर खड़े रहते आपको खेद ही होगा. चन्द्रकी कान्तिको नाश करनेवाले मेघमें जैसे अधिक कालापन है, वैसे ही यद्यपि दुर्जनं धर्म करते हैं, तथापि वह दूसरोंका धर्मनाश करनेहीके लिये है. जब कौवे स्नान करें तो जानना कि अब दुष्काल समीप ही है तथा जब कांकमैथुन देखा जाय तव जानना कि अनर्थका मूळ ळळाटळिखित है. देवयोगसे दुर्जन दान देंगे, तो भी निश्चय जानेगा कि दुर्जनकी संपत्ति वा दान संताप, मोह और कंपका कारण हुए विना नहीं रहता, ऐसे दुष्ट दुर्जनोंके पाससे भी मुट्टीभर अन्नकी आशा करनी, क्या यही त्याग और सत्की .प्राप्तिके योग्य साधन गिना जायगा ? आपने हैतका त्याग किया हो: रज, तमका त्याग किया हो, आसुरी संपत्तिका विजय किया हो, शुद्ध सत्वगुणी वने हो, अभेदमें लीन हो, तो फिर हमारे तुम्हारेमें तथा इस प्रजामें क्या भेद है ? मैं और तुम एक ही हो तो कीन किसका त्याग करता है और करेगा ? आप अनुप्रहकर्ता कौन तथा अनुप्रहपात्र में कौन ? हे स्वाभिनाथ! जिस ज्ञानके अभिमानसे सत्का भान भूल कर, निदान आप जो कृत्य करते हैं, उस सत् ज्ञानमं-चिदाभासमें हम सब समान ही हैं. ्चिदाभासभें भेदका छेश भी नहीं, परन्तु हे राजा ! गृहस्थाश्रमका त्याग करके जो त्यागी हुए हैं, वे वास्तविक शीतिसे गृहस्थाश्रमीके आश्रयसे ही जीते हैं. गृहस्थाश्रम ही अपने वड़े भाग्यसे उनका पोपण करनेवाला है. सचा त्यागी तो वही है कि जो अपने आश्रमधर्ममें परायण रह कर, जलमें रहते हुए कमलकी तरह निलेंप रहके, व्यवहारमें विचरता है; अने-कोंको ज्ञान, धर्म, दान, समानतासे सत् समझ समझा कर अनेकोंका प्राणदाता बनता है तथा संसारकी कोई भी वासना जिसको वाधा नहीं कर सकती, वही पुरुष इस लोक तथा परलोकों परमात्माके सानिध्यका

मुक्त दशाका अधिकारी है, पर जो मुड़िया भगवा वस धारण करके, अपना पेट भरनेके लिये आचार्य वा गुरु, सहुरुवावा वा साधुकी छायाके नीचे बैठ, दाम और कामके बंधनमें पड़, अनेक पुरुपोंकी, तारनेका अपनेको अधिकार प्राप्त हुआ मान संन्यासका स्वांग धारण (करते हैं, वे इस जगतको ठगनेवाले बगुला भगत हैं, पाशसे वॅथे हुए र्पशु ही हैं. वे अपना और दूसरोंका यह छोक और परलोक विगाड़ने बाले ही हैं. कारण कि, मठ, शिष्य, पुस्तक, उदर भरनेकी चिंता तथा धनकी ळाळसासे वे मुक्त नहीं. हे महाराज! इन कापाय वस्त्रोंका त्याग करो, त्रिदंडका त्याग करके, राजदंड प्रहण करो, अग्निका आराधन करके जिसमें अनेक विद्वानों और गुणवानोंको संतोप हो, परम पुरुपार्थ प्राप्त हो, ऐसे सत्के ज्ञानवाला परमार्थ यज्ञ करो, भेदको त्याग-अभेदको प्रहण कर, विश्वकुटंबी वन, जगतमें विचरो. परम पुरुपार्थ सिद्ध नहीं हुआ तबतक धर्भमें अनुरक्त रह कर निरंतर प्रजापालन तथा तपश्चर्या करनेके लिये तत्पर रहो. परमात्माका सेवन, भजन, पूजन, द्दीन यह सब भगवा वस्र धारण करनेहीसे होता है ऐसा नहीं है. आपके समान पुरुष तो इसी शरीरसे जीवन्मुक्तद्शाके आनंदको भोगते हैं, इससे यह त्याग छोड़ क्षत्रियोचित धर्ममें वर्ती तथा द्वैतका भेदन करके अद्वेतमें प्रवेश करो. जो भगवा वस्त धारण किये विना अन्त:करणमें रहते हुए चिदानंदमें छीन ही, संकल्पका ही संन्यास करता है, वही विश्रद्ध संन्यासी है और वही यरमपदको प्राप्त करता है.

पटरानीके ऐसे सद्बोधक वचन सुनकर, तत्त्ववेत्ता महात्मा जनक-रायने अपने स्वरूपको पहचान, रानीको आशीर्वाद् दे, अपना वेष् उतार डाला और राजभवनमें पुन: प्रवेश कर, उत्तम रीतिसे राजकाज करने लगा. वह ज्ञानी, आत्मानात्माका भेद समझनेवाला, परब्रह्मकी लीला-वाले बगीचेमें विहार करनेवाला, सांसारिक व्यवहारोंसे विमुख हो, वृद्धि तथा क्ष्यसे होते हुए हुए और शोकका त्याग करनेवाला, ब्रह्मानंदका चपासक बना था, तथापि जीवन्मुक्तद्शामें उसको जो न्यूनता (कमी) माल्यम पड़ती थी, उसे पूर्ण करनेके लिये उक्त योगीन्द्र मुनिकी उसे रटना लग रही थी. मुनि थोड़े कालतक पधारे नहीं, तब उसने अपने मनुष्यों द्वारा नन, उपनन, मठ, मन्दिर और गिरिकन्दराओं में शोध कराया, स्रोज किया, पर मुनिका पता नहीं छगा तब वह शोकातुर होगया.

## विचित्र स्वमः

ऐसी स्थितिको प्राप्त हुए. राजा जनकने इस संसारके पदार्थ मात्रपरसे प्रीति उठा दी उसके रोमरोममें वैराग्य व्याप गया वह इस जगत्को सगतृष्णाके जल जैसा, गंधर्वनगर जैसा, आकाश अथवा जलमें अंकित चित्रके समान मानने लगा. उसको सर्व व्यवहार वंधनके—पाशके समान माल्यम होने लगे. धीरे धीरे इस लोकका आनंद अग्रिकी ज्वालाके समान हु:खदायों हो गया. जन्मके पीछे मरण, चढ़तीके अंतमें पडती, उदयके पीछे अस्त, उसी प्रकार आनंदके अंतमें शोक ही है, यह विचार उसको दढ़ दिन दिन होने लगा. उसके आमोद प्रमोद अस्त होगये. ऐसी स्थितिमें विचारअस्तावस्थामें एक दिन वह दोपहरको सो रहा. उस समय उसने नीचे लिखा स्वप्न देखा.

कि, जानो एक दिन राजा जनक अपनी प्रवल सेनाके साथ शिकारको गया है. एक हिरनके पीछे उसने घोड़ा वढ़ाया और सेनासे बहुत दूर निकल गया. उसका शीव्रगामी अश्व हिरणके पीछे सरपट दौड़ा जाता है. हिरन भी छलांगपर छलांग मारता आगेको दौड़ता चला जाता है. हिरनको पकड़नेकी घुनमें राजा एक घनी झाड़ीने प्रविष्ट हुआ और एक झाड़ झांखरोंसे ढके हुए कुएंके ऊपर होकर इसका घोड़ा दौड़ता जाता है. इतनेमें घोड़ेने ठोकर खायी और राजा उस क्रूपों गिर पड़ा. इस भयानक प्रसंगसे राजा घगड़ाहट और आश्वर्यमें पड़ा है और पड़ते पड़ते क्रूपों वटकी डाली हाथों पड़ गयी. घोड़ा तो राजाको गिरा हुआ देख, भाग गया है और राजा बड़की डाल पकड़ कर उटका हुआ है. ऊपर निकलनेका कोई उपाय समझमें नहीं आता. तब राजा बिचार करता है कि किसी प्रकार इस संकटमेंसे छूटं तो प्रमुक्तपा! वह गढ़दकंठ होकर प्रमुक्ती प्रार्थना करता है, उसी क्षण उसकी दृष्टि उपर कचर कचर करते शब्दपर पड़ी. और देखा कि जिस बड़की डालको पकड़ कर वह लटकता है, उसकी जड़को कुछ चूहे जो रंगमें चित्र विचित्र हैं, काटते हैं, उस समय राजा

विचारता है कि जो डाली कट गयी तो नीचे कूपमें पड़े ही सारी आयु पूरी होगी. पर तत्क्षण नीचे दृष्टि पड़ी. वहां एक विकराल भयंकर अजगर मुंह फाड़े बैठा है. यह देख, राजा वहुत घवड़ाता है. उसे कोई दिशा वचनेकी सुझती नहीं. तब तो वह जोरसे चिझाने पुकारने लगा कि कोई पथिक मेरा शब्द सुन कर मुझे निकाल लेवे. इतनेमें एक स्त्री उस कूपके पनघटपर आकर खड़ी हो रही. राजाने उससे कहा कि-' हे जगदम्बे! मेरी रक्षा कर, मुझे बचाव, में जनकपुरका महाराजा हूं, तू मेरी रक्षा करेगी तो तुझे अपरिमित धन दूंगा.' वह स्त्री वोळी—''हे राजा ! मुझे तेरी धन-संपत्तिकी आवश्यकता नहीं, पर जो तू मुझे व्याहना स्वीकार करे तो में तेरी रक्षा करूं तथा इस संकटमेंसे तुझे छुड़ाऊं. ' वह स्त्री :कुरूपा, युद्रा, अंगमें कुष्टरोगसे भरपूर, मुखमें एक भी दांत नहीं और शरीरके चमड़ेमें झुरियां पड़ गयीं थीं, इस कारण राजा उतसे विवाह करनेको अस्वीकार करता है किंतु बहुतेरी प्रार्थना कर, पुष्कल धनका लालच देकर रक्षा करने को कहता है, पर विरूपा स्त्री, एक भी नहीं मानती. अब ऊपर चृहे तो बड़की जड़ काट ही रहे थे, इससे घनड़ाकर 'ना ' छोड़ कर राजा उस विरूपाको विवाहनेकी 'हां ' करने छगा है ! तब बुढ़ियाने नीचे उतर राजाके पैर पकड़, बाहर निकाल धरतीपर उतार दिया और कहा 'हे राजा! अपना वचन पूरा कर और मेरे साथ विवाह कर !' राजा बोला-'हे बुड्ढीमा जरा दया करो, में तो तुम्हारे वालक समान हूं. ' इतना कहते ही बुढ़िया क्रोधसे विकराल वन, अपना मुंह फाड़ कर राजाको खानेको दौड़ी और सोते हुए राजाको भयके मारे सचमुच चिछाहर करनी पड़ी. ओं ओं! ऐसा करते २ वह जामत होगया. चोबदार नकीवने पुकारा कि ' जनकरायकी जय ! अन्नदाताका जयजयकार !

राजा जागृत होगया और वह विचारने लगा कि 'यह क्या ? मैं यहां राजा हूं, नकीव राजा जनककी विजय हो, कहता है, वहां एक स्नी स्वप्रमें मुझे खाने होड़ी और घवड़ाहट के मारे मैं विद्धाने लगा था. मैं राजा जनक सत्य अथवा जंगलमें दौड़ती हुई चुढ़ियाके विकराल मुखमें जाता हुआ वह पुरुष सत्य ? इन दोमें सत्य क्या ? यहां मैं राजा सत्य हूं, वहां कुएमें गिरा हुआ भी में ही था. इन दोनोंमें सत्य कीनसा ? मुझे तो ये दोनों सत्य अनुभूत प्रतीत हूए हैं! यहां राजा जनक रूपसे वैठा हूं और वहां विकरालविरूपाकी चेष्टासे भय पांकर चिल्लानेवाला भी मैं ही हूं. तव इन दोनोंमें सत्य कौन ?

## जगत् स्वमतुल्य है.

राजा ऐसे विचारमें लीन है. उसकी चित्तवृत्ति विकल वन गयी है.. वह वावलेकी मांति चारों ओर देखता है, इतनेमें मंत्री लोग उसके पास राजकार्यके लिये आये. राजाकी मुखमुद्रा विचारप्रसित देखके प्रणाम कर सहे रहे. इतनेमें विचित्र वेष घारण कर हाथमें ईख का दंड (इक्षुदंड ) लेकर योगींद्र मुनि यहां पधारे ! ये योगींद्रमुनि महात्मा याज्ञवल्क्य थे. राजाको चपदेश करनेके लिये, याज्ञवल्क्य मुनि योगसे अपना मूलरूप पलट कर निकृत वेपसे वहां आये थे. उनका विचित्र रूप देख कर मंत्रिनंडल खिलखिलाहटके साथ हैंस पड़ा. योगींद्रमुनि सत्रको हैंसते देख चौगुने हैंसे वब दोनों हाथ जोड़, राजा बोला-'हे महात्मन् ! हे देव ! ये असभ्य मंत्री आपके विचित्र अंगकी विचित्र चेष्टा देख कर हँसे, पर आप उनसे चौगुने हँसे, यह मुझे वड़ा बाह्यर्य लगता है. किहये बाप क्यों हँसे !" मुनि बोले 'राजा ! इन सबकी मूर्खेता देख, मुझे हँसी खायी है. तेरे मनका जो संदेह है. उसे दूर करनेके छिये मेरा आगमन है. तुझे ज्ञान चाहिये, उसे मेरे मुखसे सुनना है, इसमें कुचेष्टा वा विचित्रताका क्या संबंध है ? जो प्यासा है, उससे जलसे काम है, घाट टेढ़ा है वा खड़बड़ा खड़बीहड़ है, इसके साथ क्या संबंध है. इस गन्नेका जिसे रस चूसना है उसे यह सीधा है वा-टेढ़ा है, मोटा है वा पतला है, यह कहां पका है, किसने बोया है, इसके जाननेसे क्या मतलब ! पर उसके मधुरत्वके साथ ही संबंध है. मृह पुरुष ही व्यर्थ वार्ता करते हैं! मुनिक ऐसे चिहत करनेवाले, अर्थसूचक, बोबक और मर्मज्ञ वचन सुन, राजा जनकने खड़े होकर डनके चरण छुए और पृद्धां—"हे देव!कहिये, आप कृपालु हैं. यह सत्य वा वह सत्य ?" त्रिकाल्झ योगींद्रमुनि वोले-' जैसा यह, वसा वह. वह कूपमेंका अजगर, वड़ की जड़ काटते काले सफेद चूने, डाकिनीके समान स्त्री और उसकी विवाहकी इच्छा, यह जैसे असत्य है, वैसे ही यह राजपाट, यह मंत्रि-मंडल, यह पटरानी, राजकुंबर, धनसंपत्ति, विलासवैभव

तथा यह विश्व-संब असत्य है, जैसे जागृत होनेपर वह स्वप्न असत्य है, वैसे ही आत्मपदमें जागृत होते ही यह सर्व विश्वमात्र असत्य ही है. "

मुनिके उपदेशवचन सुन, गजा जनकने उनको पुनः साष्टांग दंडवत् प्रणाम करके पूछा-" हे देव ! मुझे आत्मपदमें जागृत करो !" राजा पृथ्वीपर दंडवत पड़ा ही रहा, उठा नहीं. उसका अहंभाव जबतक मिटा नहीं, तबतक मुनिने भी उठनेको नहीं कहा. जब वह अहंता ममतासे मुक्त हुआ; तव मुनिने कहा-"जनक, उठ!" राजा नहीं उठा, पड़ा ही रहा, क्योंकि वह जनक नहीं था, वह कैवल्यरूप वना था. फिर मुनिने कहा " राजा उठ ! ! जनक नामधारी, राजाकी खपाधिसे वेष्टित उठा नहीं; तब मुनिने कहा—" हे आत्मरूप ! चठ, जो तेरी इच्छा थी, वह मिला है. **उठ!' जनक** चठा तव मुनिने कहा-" हे नामरूपधारी जनक! 'सदेव सीम्येदमप्र आसीत्!" हे शान्तराणी ! सृष्टि होनेसे पूर्व यह जगत सत् रूप ही; ब्रह्मरूप ही था 'तत्त्रमिति' वह ब्रह्म तु है. पर जिनके हृदयपर गुरुकृपाकटाक्ष नहीं पड़ा, जिनके गुह्यागारमें बहैतने उदय नहीं पाया, ऐसे हतभागी जीवोंको ही यह मिथ्या जगत् सत्य भासता है और उन्होंको मरणका भय न्यापता हैं. जो ब्रह्म है, उसे मरना क्या और जन्म हेना क्या ? राजापन क्या और कुरूपाके साथ विवाहका भय क्या ? कुछ भी नहीं. ब्रह्मरूपी विशाल सर्वव्यापक वस्त्रमें, ब्रह्मने ही परमात्माने ही अपनी इच्छारूपी रंगकी कूंचीसे नानाविध रूपवाला यह जगत् चित्रित किया है. इसमें सर्वत्र ब्रह्म ही है. उसके विना अन्य कुछ नहीं. जायतमें ज्ञानीको जो भासता है, वह सब परव्रह्म परमात्मा ही है और परमात्मासे भिन्न जो छुछ भासता हैं... वह अविद्या है. अविद्याको नष्ट कर जो विद्यासंपन्न वना, उसको परमा त्मासे भिन्न कुछ भी नहीं भासना तथा ऐसा जो तीन कालमें देखता है, 'में 'और 'यह ' इन दोनोंका प्रकाशित बुद्धिसे त्याग करता है, सर्व अनात्म पदार्थमेंसे अनादिकालकी न्याप्त अज्ञानताको खींच, निकाल, निज स्वरूपमें जो तदाकार होता है, उसको इस विश्वमें रहते हुए भी द्वेत-रहित सब दृष्टि पड़ता है, अर्थात् उसको कोई विश्लेप नहीं होता. स्थूल देहमें वसता हुआ जीवारमा, पंचमहाभूत, पंचतत्त्व, पंचकोश तथा ज्ञानका

विषय-इन सबसे भिन्न है. जो सबसे भिन्न है, वहीं परमात्मा है. जैसे नृत्यशालामें रखा हुवा दीपक सभा, नतेकी, पडदा, गृह बादिको समा-नवासे प्रकाशित करता है, वैसे सारे ब्रह्माण्डको वही प्रभु प्रकाशित करता है. यह परमात्मा अञ्चन, अस्पर्श, अरूप, अञ्चय, रसरहित, गंध-रहित, नित्य, अनादि, अनंत और अचल है. जिससे मूतमात्र जन्मते हैं, जन्म ले कर जीते हैं, जीवके घटघटमें जो है, वही ब्रह्म है और वह ब्रह्म तू आप है. तू जीव भी नहीं, जनक भी नहीं, मनुष्य भी नहीं, राजा भी नहीं, वल्कि वहाँ है. यह वहा चैतन्य स्वरूप, निर्भेल, अविनाशी, द्वैतरहित, आनंद-स्वरूप है और वह अनुभवसे ही जाना जाता है. जिसको अद्वैतसिद्धि प्राप्त होती है, वह अद्वेत आत्मज्ञानकी सामर्थ्यसे जगतको मिथ्या जान, लोक-प्रसिद्ध नामरूपात्मक देहका देहीपना छोड, व्यवहारमें विचरता है. उसको चराचरमें सम्बदानंद स्वरूपके विना और कुछ नहीं जान पड़ता. वही सदा जनगमरणसे मुक्त हो, ब्रह्म रूपको पाता है. वह जानता है कि संपूर्ण प्रपंच ब्रह्मरूप है, तत्त्वका तत्त्व ब्रह्म है, चिंतन करने योग्य, विचारने योग्य, कहने योग्य, सबका सारभूत ब्रह्म ही है. उसके छिये कुछ जानना नहीं, विचारना नहीं, कहना नहीं और सुनना नहीं, त् 'तत्त्वमित 'को जान तथा सगवान विसिष्ठने रामचन्द्रजीको जो उपदेश दिया है उसका स्मरण-प्रहण-सेवन कर कि, 'यदा संघीयते वित्तनभावात्यन्त-भावनात् । चित्सामान्यस्वरूपस्य सत्तासामान्यता तदा ॥ अभावकी अर्थात् इस जगतका सर्व मोहजाल छूटनेकी अंतरकी भावना होनेसे जब चित्तवृत्ति भली भांति श्लीण हो जाती है, तव चित्तकी सव वृत्तियां बाह्य स्वरूपको भूल, अंतरमें प्रविष्ट होकर, उस चित्तकी सामान्यताको प्राप्त कर, तदाकार वन जाता है और तब यह जगतजाल ध्वस्त होकर-छुप्त होकर कहां जाता है, यह नहीं जाना जाता, ऐसी जो वृत्ति-वासना-भावना नहीं ब्रह्म और वही ब्रह्म जन्म मरणसे मुक्त करनेवाला है. जान ले कि ' अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभः ' सर्वानुभवरूप जो यह आत्मा है, वही ब्रह्म है. वह ब्रह्म तु है.

इन योगीन्द्र सुनिने फिर जनकको ब्रह्मका स्वरूप बहुत उत्तम प्रका-रसे समझाया था. वह स्वरूप हृदयमें धारण कर राजा जनक जीवन्सुक्त वन्, राजपाट संभाल, राज्य करता था. वह यद्यपि व्यवहारकालमें द्वैतको देखता, तथापि सर्वत्र चैतन्य ज्याप्त होनेसे ज्ञानरूप आत्मासे भिन्न इस भी नहीं देखता था, सर्वत्र अद्वैत, समता, प्रेमको ही देखता था. उसका सब ज्यवहार विकाररहित—अहंत्व ममत्वरहित था. वह आनंदस्वरूपमें ही विह-रता था, आनंदरसको ही प्रहण करता था.

इस प्रकार राजा जनक जीवन्युक्त बना. योगीन्द्र मुनिको तो उसे विदेहमुक्त करना था. पर उस प्रसंगकी राह देखते हुए योगीन्द्रमुनि जनकपुगीम रहने छगे और उनकी आज्ञासे राजाने यज्ञ आरंभ किया. इस यज्ञमें बड़े र पंडित प्धारे थे. परंतु इनमें सबे आत्मनिष्ठ थोड़े ही थे. जनकका यज्ञ हो रहा था, कि पूर्णाहुतिके दिन सकल समाज भरा हुआ है. उनके बीचमें ऋषियोंसे भी पानी भरावे, ऐसी संन्यासिनी गार्गी वज्ञ-परिधान किये विना दिगंबर अवस्थाने यज्ञमंडपमें आ खड़ी हुई.

## राजा जनककी सभामें गार्गी.

संपूर्ण ब्रह्मरूप जाननेवाली, ब्रह्मरूपमें विलीन हुई संन्यासिनीने अनेक तत्त्वविद् महात्माओं के मुखसे सुना था कि राजा जनककी दिन्यज्ञान प्राप्त हुआ है, उसे तत्त्व सत् पदार्थ प्राप्त हुआं है, वह सत्का ही उपासक है, सत् विना और कुछ नहीं जानता, देखता भी नहीं, कुछ सुनता नहीं और बोछता नहीं, इसिछिये उसकी परीक्षा करनेके छिये जनककी यज्ञसमामें वह आयी थी. उसका वेष विचित्र अद्भुत था. वह दिगंबर ही थी. उसकी कान्ति मनोहर जगतके जीवोंपर प्रतापकी दिव्यपनेसे छाप डालनेवाली थी. उसका अंग गौरवर्ण, सर्वागळम्बे केशोंसे आच्छादित, कपाळपर त्रिपुंड्की स्वामा-विक तीन रेखा थीं, उसके हाथें। दंड और कमंडलु था. यरिकचित् संकोच विना वह समामें आ खड़ी होगयी. उसे सभाके बीचमें खड़ी देखते ही सब सभासद विविध संकल्पसे विचारप्रसित होगये तथा ऋषिवर्ग, नगरजन और क्षुद्र प्राणियोंमें कोई हॅंसीसे, कोई कौतुकसे, कोई निर्मत्सनासे उसकी बोर देखने लगे. पर गागींके मुखमंडलके प्रकाशके आगे किसीकी दृष्टि ठहर न सकी तथा कोई भी स्थितप्रज्ञ नहीं रह सका, केवल मुनिचक्रचूला-मणि याज्ञवाल्क्य ही स्थितप्रज्ञ रहे. इस गार्गीका संकल्प था-मेरा स्वामी होने योग्य वही है जो स्थितप्रज्ञ हो तथा वही वस्त्र परिधान करावे तव पहनूं तथा केवल उसीकी लजा करनी, क्योंकि जगत्के जीव तो पशु हैं

भौर पशुओंकी छज्जा ही क्या ? इससे वह सदा दिगंबर वेषसे इस छोकमें विचरती थी. याज्ञवल्क्यको स्थितप्रज्ञ देख उसने उनके पाससे वस्त्र मांगा. याज्ञवल्क्यने दिया. तव उनकी छज्जा करके वह खडी रही.

तब राजा जनक उसकी ओर देख बोले—" हे भगवति! मेरे राजभवनमें इस विचित्र वेष ( नम्रावस्था )में कहांसे आयी ? तृ कौन हैं ?
सो ग्रुझसे कह. यद्यपि मैंने छत्र चामरादि धारण किया है, पर में,
ग्रुक्त हूं, ऐसा तत्त्व करके तू जान. ज्ञानसे मेरा वासनाबीज
भस्म हुआ है. मुझे शत्रुके नाशमें प्रीति नहीं, वेसे ही खी पुत्रादिके परिग्रहमें भी प्रीति नहीं मेरे कोई चंदन लगावे वा कांटेसे वेधे,
दोनों समान हैं. मुझे मिट्टी और सोना समान है. जो देह तुझे दिखायी
पड़ती है, वह देह सर्व संगते मुक्त है, सब कामसे मुक्त है. मुझे त्रिदंडधारण और छत्रधारण समान है. मुझे बंधके कारणभूत पदार्थमें आसिक्त
ही नहीं. मुझे दिगम्बर और साम्बर और चिदम्बर समान है. पर इस
संन्यासदशामें रह कर तूने नम्रावस्थामें इस राजसभामें प्रवेश किया,
व्यावहारिक जीवोंके सामने तू दिगम्बरपनेसे विना छज्ञाके खड़ी रही, यह
स्वीधमेंके विपरीत वर्तना ही कहा जाता है तथा तूने मेरे गुरुके पाससे
वस्त्र ग्रहण कर परिवान किया, औरोंको अंधा वा पशुवत् गिना. इसका
कारण जाननेकी मेरी इच्छा है. "

विदेह कहाते हुए राजा जनकके मुखमेंसे ऐसा कर्कश वचन सुन गार्गी बोळी—" इस जगतमें विदेही माना जता और पिरचारकोंसे पुजाता हे देहदर्शी राजा जनक ! बुद्धिमान् तत्त्वित् वही गिना जाता है कि जो सक्षर, शब्द और वाक्य दोषरिहत बोळता है, बुद्धिमान्, निष्प्रयोजन वा निर्श्वक वाक्यका उचारण ही नहीं करता, वैसे ही कठोर, प्राम्य, धर्म, अर्थ-कामसे विरुद्ध, असंगत और असंस्कृत तथा न्यूनाधिक वाक्योचारण नहीं करता. अनेक महात्माओं के मुखसे मैंने सुना था कि राजा जनक विदेही करता. अनेक महात्माओं के मुखसे मैंने सुना था कि राजा जनक विदेही है, पर आज प्रत्यक्ष प्रमाणसे सिद्ध हुआ है कि तू विदेही नहीं, आत्मदर्शी नहीं, पर देहदर्शी अल्पप्राणी है और साथ ही मूर्ख भी है. विदेही पर-ष्रद्धामें रमण करनेवाला पुरुष तो सदा सहूप ही रहता है. वह ब्रह्मके विना अन्य पदार्थको देखता ही नहीं. नट जैसे नाट्यवेष धारण करता है तब भी

पुरुष है, उस वेपका त्याग करता है तब भी पुरुष है, वैसे ही ब्रह्मवेता दिंग-म्बर हो वा साम्बर हो, त्वराम्बर हो वा चिदम्बर हो, उसमें अधिक क्या और न्यून क्या, यह तेरे समान विदेही नहीं जानता और उसमें तुझे विल-क्षणता जान पडती है तो यह तेरा मूर्खपना नहीं तो और क्या है ? तुझमें विदेहपन नहीं, क्योंकि जिसमें अखंडित सहूपता होती. है वही विदेही हैं; सदूवताका अभाव यही सदेहीपन गिना जाता है, तू सदेही है. इससे त्ने मुझे नम्र देखा. जो सन्तूपता होती तो ब्रह्मरूप ही देखता. जो स्थित-प्रज्ञ है, वही विदेही है, मेरी प्रतिज्ञा थी कि जो स्थितप्रज्ञ हो वही मेरा स्वामी होने योग्य है, अन्य तो पशु हैं, उनकी मैं लज्जा करती नहीं, पशुकी छजा कौन करता है! ये महामुनि उच कोटिके स्थितप्रज्ञ ब्रह्मरूप हैं इससे इनकी ही मैंने लजा करी है. तू स्थितप्रज्ञ नहीं, यह इसीसे प्रत्यक्ष होता है कि मुझे नम्न देख कर तुझे कौतुक हुआ और नम्रावस्थाको तूने दूवण गिना है. तु,पृछता है कि में कीन हूं ? यह प्रश्न तेरी अज्ञानता सूचित करता है। मिट्टी और पानी जैसे स्वभावसे मिले हैं, वैसे ही इस जड देह और चैतन्यका मेल है तथा इस जड़ और चैतन्यके संयोगसे में निर्माण हुई हूं. यही जड़ और चेतन सबमें है, जो जड़ तुझमें है वह मुझमें है और जो चेतन 🗸 तुसमं है वह मुझमें है. तृ किसको प्रश्न करता है कि 'में कौन हूं?' जड़से प्रश्न करता हो तो जैसे रेतेका कण एक दूसरेके साथ मिलकर एक दूसरेको जानता नहीं तो वह क्या उत्तर देगा ? चेतनसे प्रश्न करता हो तो चेतन एक ही है. जो तुझमें है वह मुझमें है, तो अपने चेतनसे पूछ कि में कीन हूं? प्रत्येकमें एक ही जेतन और एक ही जड़है, तो क्या प्रत्येक व्यक्तिको जुदा जुदा, ज्ञान हो सके ? नहीं: जी.

'हे राजा जनक! जान कि जो अन्यक्त प्रकृति तीस\* कलासे न्यक्त (प्रकट) हुई हैं वह में हूं, तू है और सारा जगत है. तू पूलता है कि तू किसकी है और मेरे राजभवनमें कहांसे आयी? यह प्रश्न भी मूखेतासे भरा है. जिसकी स्थिति कम क्रमसे और क्षण क्षणमें बदलती हो,

<sup>\*</sup> पंच ज्ञानके हेतु पंच इन्द्रिय, मन, बुद्धि, सत्व, सहकार, वासनात्मक जगत, अविद्या, प्रकृति, व्यक्ति, द्वंद्व सुखं दुःखं, जन्म मरणं, लाभ होनि, प्रिय अप्रिय, काल, पंचमहाभूतका सद्भाव असद्भाव, विधि, वीर्य और तीसवी बल.

एक रूपमें न हो, जिसका तृ है उसीका सब है, तो में किसकी कही जाऊं ? क्योंकि स्त्रीके गर्भाशयमें वीर्य तथा रुधिरके मिश्र-णसे यह शरीर वनता है. उससे नवें महीनेमें जन्म होता है. चिह्नसे स्त्री पुरुष कहे जाते हैं. वालकपनसे क्रमानुसार वदकर युवा-वस्थाको पाता है और फिर वृद्ध होता है और अंतमें मरणको पाता है. ऐसे क्रम क्रमसे पूर्व पूर्व रूपका नाश होता जाता है और दीपककी ज्योतिकी तरह नये नये रूपोंको जीवात्मा क्षण क्षणमें धारण करता है, ऐसे रूपान्तर और स्थित्यन्तर होता जाता है. ये सब विकार शरीरको धारण करने पड़ते हैं, आत्माको उनके साथ कुछ भी छेना देना नहीं. वह तो विकार-रहित है वहां कौन किसका है और कहांसे आया, इस प्रश्नका उत्तर क्या दूं ? ज्ञानीको यह प्रकृत कैसा ? प्राणीको अपने हाडू चामके साथ संबन्ध नहीं, तो फिर दूसरोंके साथ किसका संबंध हो ? जीवको एक स्थितिमें ठहरना नहीं, तो मैं जो आत्मरूप हूं, सो किसकी मनाऊं, और में कीन हूं और किसकी हूं और कहांसे आयी, यह कैसे समझा सकूं ? हे राजा! जो तू समानपनेका अधिकारी होता, अद्वैतमें मम मस्त होता तो यह प्रश्न ही नहीं करता, पर तुझमें ज्ञानकी कमी है, वही तुझसे ऐसे प्रश्न कराती है. ज्ञानी तो सबको द्वन्द्वसे निर्मुक्त ही देखता है. अव जान कि जहांसे तू आया है, वहांसे में भी आयी हूं. जो स्थान तेरा और सबका है, वही स्थान मेरा है और सबका है और तू पूछता है कि इस समामें कैसे आयी १ किसकी सभा और किसका मंदिर, यह तू जानता नहीं, इसीसे ऐसे अभिमानवाला तू प्रश्न करता है. यह मंदिर भूतमें तेरा था नहीं और भविष्यमें तेरा रहनेका नहीं और वर्तमानमें भी तू इसका स्वामी नहीं, क्योंकि इस भंदिरके एक भागमें ही तेरा स्थल है, उस विभागका भी तू स्वामी नहीं, क्योंकि एक पछंगपर ही तेरी शय्या है और उस शय्याका भी तू स्वामी नहीं, क्योंकि उसके अर्थकी स्वामिनी तेरी अर्थागिनी है, तब तेरी नगरी कहां है, तेरा मंदिर कहां है और तेरी सभा कहां है ? पर हे राजा ! तुझे अभी उपशमकी प्राप्ति हुई नहीं और प्राकृत मनुष्यकी भांति तु केवल बुड्डा ही हुआ है, इससे ऐसी निरर्थक वातें कहता है ! तू ज्ञानष्टद नहीं इशीसे तुझे हैतपना दृष्टि पड़ता

है. तेरा मन तथा इन्द्रियां विपयोन्मुख हैं, इसीसे में तुझे नम दिखायी पड़ी हूं और मुझे देख कर तुझे कौतुक हुआ है. में तो ब्रह्मरूप हूं, तू भी ब्रह्मरूप है. ब्रह्म ब्रह्मरूप नम किस प्रकार देख सकता है ? हे जनक ! तू स्थितप्रज्ञ होता तो तुझे में कि जो सदा ही अंवर्धारिणी हूं, उसे तू नम्न अवस्थामें हूं, ऐसी दृष्टि ही नहीं पड़ती. "

गार्गीके ऐसे अनमोछ, बोधक और तत्त्वसे भरपूर वचन मुन वह राजा जो अपनेको विदेहमुक्त हुआ निरिभमानपनसे मानता था, उसका रहा सहा अभिमान गल गया. वह गार्गीके चरणोंने पड़ा और ' मुझे झान दो!' यह भिक्षा मांगी, गार्गीने कहा—" हे राजा! इन तेरे समर्थ गुरुजीके समक्ष में ज्ञान देनेकी अधिकारिणी नहीं, इन्होंसे पूछ. तुझे विदेहमुक्त करनेको ये ही समर्थ हैं. पर इन अपने स्वामी और तेरे गुरुकों में एक प्रश्न पूछती हूं, उसका उत्तर तु सुन कर ही अपने अर्थको प्राप्त होगा! फिर गार्गीने दोनों हाथ जोड़ कर प्रणाम कर याज्ञवाल्क्य सुनिसे पूछा—" हे भगवन्! कहो, कनक तथा कामिनीके त्यागसे क्या कोई श्रेष्ठ है ! जनममृत्युसे कीन मुक्त है !"

मुनिचकचूड़ामणिने गंभीरपनसे विचार कर कहा—" हां है! कनक और कामिनीका त्याग हठसे भी होता है और यह स्थृत्व त्याग है, इसमें यिक्वित् विशेषता नहीं, पर जो सूक्ष्म और कारणका त्याग करता है वही श्रेष्ठ है. कामका त्याग सरलतासे कर सकता है, पर सूक्ष्मका त्याग अति कठिन और हुईम ही है. एक की जत्मसे कुंबारी रही हो और उसने ६० वर्षका आयुष्य ब्रह्मचर्थमें विताया हो, पुरुषका साथ तो क्या बित्क उसके अंगके रंगका भी संकल्प न हुआ हो, ऐसा उम्र ब्रह्मचर्य वह हठसे पाल सकी हो और उससे सूक्ष्मका त्याग न हुआ हो तो उसके पतनका निश्चय ही है. कर्मचौगसे वह बीमार पड़ी और आसपासके मनुष्य वैद्यको छाये. वह ब्रह्मचारिणी की पुरुषका स्पर्श न करती होनेसे उसे पढ़ेंमें बैठाल, हाथमें डोरी बांच उस डोरीका छोर वैद्यके हाथमें दिया तथा वैद्यने डोरीके द्वारा ही उस ब्रह्मचारिणी के अंगको ऐसी शीतल सावना ही कि वह ब्रह्मचारिणी क्रीको फली. उसमें शानता हुई, पर उसी क्षण उस क्रीके हृदयाकाशमें नृतन

भावना जमी कि हाथकी वैंघी हुई डोरीके द्वारा मुझे पुरुषका स्पर्श होते ही इतनी शान्ति हुई तो जो स्त्रियां सदाकाल पुरुषका स्पर्श करती होंगी उनको कितनी शांति होती होगी ? इस विचारके अन्तमें उसका अवसान हुआ और उसे वेश्याका जन्म धारण करना पड़ा, तात्पर्य यह कि हठसे कनक कामिनी तजी जाती है, पर जो सूक्ष्म' है वह जनतक नहीं छोड़ा तनतक हठके कमें निरर्थक ही हैं. स्थूलका त्याग हठसे बनता है, इससे वह श्रेष्ठ नहीं, पर सुक्ष्मका जो त्यागी है, वहीं त्यागी है और वही श्रेष्ट है, तब हे सकल तत्त्वोंके तत्त्वोंको जाननेवाली विदुषी गागीं! 'कारण' कैसे त्यागना, उसकी कथा कहता हूं सो सुनः किसी एक अरण्यमें एक ब्रह्मनिष्ट मुनि रहते थे. उनके अचल अटल तपोवलसे प्रसन्न होकर इन्द्र, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, देव और देवी सब प्रधारे. सर्व तत्त्वविद् देवोंने ब्रह्मवेत्ताको आशीर्वाद देकर कहा—"आप हमारे छोकमें पथारो." मुनिने प्रश्न किया—"हे देवताओ! कही मुझसे कि आपके छोकमें नित्यका, समता विषमतारहित अखंड सुख है ? '' सब देवोंने कहा-''नहीं, अर्खंड सुख हमारे छोकमें नहीं, अरखंड सुख तो ब्रह्मधाममें ही हैं!" उस ब्रह्मवेत्ताने कहा-" ऐसा है तो, आप पधारी-जहांका सुख नाशरूप हो, वहां मेरी जानेकी इच्छा नहीं, सुझे तो अखंड सुखका भोगी होना है, क्योंकि वही श्रेष्ठ है. देवताओंके पधार जानेके पीछे कुछ समयतक उस ब्रह्मवेत्ताके मनभें अभिमान रहा कि, 'अहो! ब्रह्मा, विष्णु, महेरवरादिने मुझे अपने छोकमें छे जानेको समझाया, प्रार्थना की, पर मैं निस्पृह हो कर नहीं गया, मेरी जगह पर और कोई होता तो तत्क्षण तैयार हो जाता " ऐसा अभिमान स्फुरते ही उसका शरीरान्त हो गया और इस अभिमानके योगसे कितने ही सम-यतक उसे इस छोकमें रगड़ना पड़ा. इससे हे गार्गी! सूक्ष्म और कारणका नाश कर जो पुरुष समिचत रहकर विचरता है, वही श्रेष्ठ है. कनक कानिनीका त्याग श्रेष्ठ नहीं. अखंडित ब्रह्मचर्य पालकर डोरीके स्परीसे पुरुषका स्पर्श सुखदायी विचारनेसे वेश्यापन प्राप्त हुआ, नाशवंत छोकके सुखको तुच्छ गिननेरूपी दृढ़ ज्ञान होनेपर मुनिको उस निस्पृह्पनेका भी अभिमान स्फुरे, यह उसकी अपूर्णता है और इससे पतन होता है. इसलिये ज्ञानीको चाहे जितना ज्ञान होनेपर भी पुरुपार्थ कर स्थितप्रज्ञ हो रहनेके लिये 'सूक्ष्म' और 'कारण' का त्याग करना चाहिये.
पर यह त्याग तो जिसे ब्रह्मानंदका अजर नशा चढ़ा हुआ है और चाहे
जैसी खटाईसे भी उत्तरता नहीं, उसीसे होता है. क्योंकि, उसको सूक्ष्म और
कारण वाधा नहीं करता. ऐसे ब्रह्मिनष्टकी प्रज्ञा-तीनों कालमें टढ़ समतावाली ही रहती है. उसके स्थानमेंसे हैंत निकल जाता है. जिसका कनक
और कामिनीका त्याग श्रेष्ठ होता है, उससे श्रेष्ठ सृद्धमं और कारणका
त्याग है. यह त्याग तव ही होता है, हे ज्ञाता गागीं! कि जो इस वेचका
ज्ञाता है तथा वही सर्वह्म कारणका त्याग करनेमें समर्थ है और वही जन्म
मृत्युसे मुक्त है. अनेकायह दुद्धिवाला कि जिसने ब्रह्मको आत्मारूपसे
पहचाना नहीं, अञ्चक्तका ज्ञाता नहीं, वह तप, योग, दानादिक करता
हुआ भी समय पाकर जन्म ही लेता है और जन्ममरणसे मुक्त नहीं होता.

इस प्रकार गार्गीके साथ अनेक प्रकारके संवाद कर, मुनिचकचूडा-मणि याज्ञवल्क्यने जब जनकको वेद्य (जानने योग्य)का परम विशुद्ध तत्त्वज्ञान समझाया. तब वह विदेहमुक्त हुआ था. ऐसे परम ज्ञानके संपादनसे ही अर्थात् सूक्ष्म कारणके नाश होनेसे ही जनक विदेही होकर राज करता था. जनक, याज्ञवल्क्य, विस्प्रादि जीवनमुक्त तथा विदेहमुक्त थे. वे संसारमें रह कर भी निर्छेप थे. यह उनका सामान्य पुरुषार्थ नहीं था, अप्रतिम-अर्छोकिक पुरुषार्थ था. उनका ज्ञानं शुद्ध था.

राजा जनकको परम तत्त्वके विपे अखंड वृत्तिका प्रवाह बहने लगा. अंतकालमें भगवदूपको यथार्थ जान कर कैवल्यगतिको प्राप्त हुआ. हे वत्स सुविचार ! पूर्व जनमंके अरणानुबंधको, पूर्वजनमके किये हुए कर्मकी तथा विदेही जनकके आत्मकोधनकी यह कथा तुम्हारा कल्याण करे. गृहस्था-अममें रह कर इस स्थितिको प्राप्त हुआ जीव दुर्लम ही है. दुर्लम है, इसीसे वह चिरकाल व्यतीत होनेपर तीनों लोकोंमें पूजनीय है.

यह छंदा इतिहास कह कर हिमगिरिका महात्मा मौन हुआ. परम संतीषको प्राप्त हुए दोनों शिष्य महात्माके चरणकमलोंमें प्रणाम कर इस अन्द्रुत इतिहासके अवणका मनन करते करते अपने आश्रमको गये.



# षष्ठ बिन्दु

--10:10:10:10:10:1

## ईश्वरसिद्धि.

प्रकपः स परः पार्थं भक्त्या व्रभ्यस्त्वनन्यया । यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वेमिदं ततम्॥

हे पार्थ ! वह परम पुरुष अनन्य भक्तिसे—अपरोक्षानुभवसे छम्य है— जाना जाता है, जिसके विषे सर्थ प्राणी रहते हैं, जिसने सारे संसारका विस्तार किया है.

#### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

प्रभातको श्रीशंकररूप महात्मा छुशासनपर विराजमान थे. दूसरे प्रभातको श्रीशंकररूप महात्मा छुशासनपर विराजमान थे. दूसरे केटिया निर्मान समिपिस मुक्त हो कर दोनोंको आशीर्वाद दिया. फिर हाथ जोड़ कर सुविचार बोला—" हे गुरुदेव! ईश्वरका स्वरूप कैसे पहचाना जाय, इस विषयके संबंधमें मेरे मनमें बहुत ही गड़बड़ हुआ करती है. अनेक ऋषि मुनियोंने अनेक प्रकारसे ईश्वरका स्वरूप वर्णन किया है, परन्तु उस स्वरूपका साक्षात्कार हृदयाकाशमें वा नेत्रोंद्वारा नहीं हो सकता. यह कैसे हो सके ? श्रुति कहती है कि ईश्वर व्यापक है. जैसे वायु विश्वमें व्याप रहा है, वैसे ईश्वर परमात्मा चराचरमें व्याप रहा है. यह व्यापक ईश्वर एक स्वरूपमें किस तरह दृष्टिगोचर हो सके ? जिस ईश्वरको यह जगत देखनेके लिये तरस रहा है, उस ईश्वरमें व्यापयव्यापक भावको देख कर उसकी प्रतिमा चक्षुके समीप खड़ी हो तो ईश्वरको साकार कह सकेंगे. पर आपने अनेक प्रसंगोंपर कहा है कि ईश्वर साकार नहीं, बल्क निराकार है, निरवयव है, अजर है, अमर

है, सर्वन्यापक, चिदातमा, सर्वगुणसंपन्न है. उसको कर्तापन मौर भोक्तापन नहीं. फिर आप ऐसा भी कहते हैं कि वह साकार है तथा अनेक अवतार धारण करता है. श्रीकृष्ण परमात्माने भी कहा है कि-''यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्मवति भारत । अभ्यत्थानमधर्मस्य तदारमानं सुजाम्याहम्॥" गीता—४।७। जब जब धर्मका नाश होता है और अधर्मकी बढ़ती होती है, तब तब सचिदानंद, निर्गुण, निरवयव, सर्वव्यापक, ऐसा जो परमात्मा सो में अपनी इच्छासे अवतार हेता हूं. यह ईश्वरका साकार स्वरूप सिद्ध करता है. परन्त वेद जो परमात्माकी वाणी है, वह नेति नेति शब्दसे 'यह नहीं, यह नहीं' ऐसा कह कर रूप मात्रका अनादर करता है. अव ईश्वरको निराकार कहिये तो प्रार्थना करते समय जो कहते हैं कि, 'हे प्रमु! तू हमपर दृष्टि कर,' ये शब्द व्यर्थ होते हैं. क्योंकि, जो निराकार है, जिसके हाथ, पैर, मुख, कर्णादि इन्द्रिय नहीं, उसी प्रकार उसके नेत्र भी नहीं, नेत्र हों तो वह साकार गिना जाय और नेत्रोंके विना क्रपाकी दृष्टि केसे कर सके ? विलक साकार स्वरूप तो जीवको साध्य है, लेकिन निरवयव, निरंजन, सचिदा-नन्दघन स्वरूप जीवकी दृष्टिमें कैसे आ सके ? उसका साक्षातकार कैसे हो ? अभेद, मुक्त, अजर, सर्वेन्यापी, ऐसे स्वरूपके जानने तथा साक्षात्कार करनेकी रीति, हे गुरुदेव! हमको वताओ. शंकररूप श्रीशंकरने भी ' भज गोविन्दम् ' गाया है, उसी प्रकार " नंदप्राङ्गणरिंगणलोलमनायांत परमा-काशम् । नानाकल्पितनानाकारमनाकारं भ्रवनाकारम् ॥" (तंद्के आंगत्तेमं मंद मंद गति करता, श्रमके विना, परम आकाशरूप, अनेक प्रकारके कल्पित आकारोंको धारण करनेवाला, निराकार, तीनों सुवनोंरूप श्रीकृष्ण परमात्मा है.) इत्यादि गाकर ईश्वरके साकार तथा... निराकार दोनों स्वरूप दिखाये हैं. वेसे ही गीता, उपनिषद् और दूसरे अनेक स्थलोंमें उसको निराकार, निरवयव माना है. इसी तरह महातमा पुरुष भी परमात्माके स्वरूपको नये नये प्रकारसे वर्णन करते हैं. व जिस स्वरूपको शिव ब्रह्मादिक नहीं जान सकते; जो जानते हैं वे भी 'नेति''नेति ''यह नहीं ''यह नहीं 'इस शब्दसे उसका वर्णन करते हैं, तो परमात्माका छुद्ध तथा साक्षात्स्वरूप कैसा है, उसका दर्शन हमको कराओ आप महात्मा, संगसे रहित, सत्पुरुषोंमें उत्तम, नित्य

तथा अद्वितीय आनंदरससे ज्यापक और दयाके समुद्र हो, सो हमारे ऊपर छपा करो ! आपके अनुप्रहसे हमारे अनेक प्रकारके संज्ञय दूर हुए हैं. हम भाग्यज्ञाली हुए हैं, छतार्थ हुए हैं, कामादिक अथाह दोपोंसे भरे हुए भवसागरसे मुक्त होनेके जिज्ञासु वने हैं. आप छपा करके इस अविनाज्ञी, अविकारी, कैवल्य स्वरूपके दर्शन करा कर इस जीवको छतार्थ करो."

महात्मा क्षणभर मौन धारण कर नेत्र मूंदे वैठे रहे. फिर वोळे— "हे वत्स! तुम्हारे समान ही जिज्ञासा पूर्व कालमें किसी एक राजाको हुई थी. उसकी कथा तू सुन!"

इस विश्वमें किसी एक नगरमें संपत्तिमान्, विद्वान्, गुणज्ञ, शास्त्र-वेत्ता, संस्कारी, सत्पुरुपोंका सेवनेवाला, एक राजा राज्य करता था. वह परम पदार्थका जिज्ञासु था. पूर्व जन्मके संस्कारयोगसे इस राजाको ईश्वर-दर्शन-ब्रह्मप्राप्तिकी जिज्ञासा हुई थी अनेक महात्मा, संत पुरुष, पंडित उसके मनका समाधान करनेके छिये उसकी सभामें आते थे. पर कोई उसके मनका समाधान कर न सका यह राजा सर्व महात्मा पुरुषोंसे एक ही प्रश्न करता—" आप ईश्वरको जानते हैं ? वह है ? कैसा है ? यदि है तो उसे मुझे वताओ. यदि नहीं वता सकते तो वह है नहीं, ऐसा मानो. फिर पाप पुण्य भी नहीं. दान, तप, ब्रत भी व्यर्थ हैं. इसके लिये भजन, यजन, पूजनका क्या मतलव १ '' राजाका वचन अतिगृह-कूट था. विश्व-नगरमें रहते हुए जीव अपना स्वरूप नहीं जानते हैं, तो ईश्वर, परमात्मा, ब्रह्म. परब्रह्मका स्वरूप कहांसे जानें तथा वतावें भी कैसे ? यदि जाननेका अभिमान करें तो उनकी भूछ थी. पर ये क्षुद्र जीव राजाको किसी प्रकार **डलटा सीघा समझाकर उससे द्रव्य मिलनेकी लालसासे कहते थे कि हम** ईश्वरको भली आंति जानते हैं तथा उसके वतानेको भी समर्थ हैं. राजा कहता कि "मुझे वताओ !" आत्मा परमात्माके स्वरूपको नहीं जाननेवाले तथा द्वेत और अद्वैतके रहस्यसे वहिर्मुख ऐसे जीव राजाके मनका समाधान करके उसके द्वारा सत्, चित्, आनंद, वन ऐसे परमात्माको सत्य तथा असत्यसे विलक्षण किसी अन्य पदार्थके समान, परन्तु दृष्टिसे भगोचर स्वरूप वतलानेका प्रयत्न करते थे, पर भेदरहित ब्रह्मका प्रति-

पादन करना तथा वह मायिक दृष्टिसे गोचर हो, ऐसा समझानेमें मायिक जीव फलीमूत नहीं होते थे और राजाकी शंका अधिक अधिक वढती जाती थी. वह सत्यासत्यका वहुत अच्छी तरह जाननेवाला था, संसा-रसे अत्यन्त उदासीन हुआ था, परंतु सर्व पदार्थीका सेवनेवाला और परमात्माके सत्य स्वरूपको संसारमें रह कर जाननेका जिज्ञास था. उसकी वृत्तियां उत्तम स्थानमें लगती थीं. वह नित्य सनित्य वस्तुका विवेकी था, शमादिक षट् संपत्तिका उपासक था, पर शुद्ध भावनासे वेष्टित जीवको जो परम दिन्य स्वरूपका साक्षात्कार होता है वह उसको न हुआ होनेसे नित्य ही परमात्माके स्वरूपका साक्षात्कार करनेकी उघेड़ बुन किया ही करता था ऐसा अधिकारी जीव दुनियादारीके वाक्पंडित तथा वाणीके वैखरीवाले और भोगोंके भोक्ताओंके वाक्चापल्यसे ठगा जाय, यह अशक्य ही था **उसके मनका समाधान करनेको आये हुए पंडितोंके**ं साथ आत्मा अनात्माका, पंचकोशोंका, जगत् जीवका, दृश्यादृश्यका वह ऐसी अच्छी रीतिसे विचार करता कि परमात्माका साक्षात्कार करानेवाले प्रपंची जीव उसके साथ वादमें पराजित होते. ऐसे पराजित हुए अनेक महा-त्माओंको वह राजा, जैसे वहणपुत्र वंदी जनक विदेहीकी राजसभामें अनेक पंडितोंके साथ विवाद करके पराजित करता और फिर उनकी जेलमें पधराता था, उसी प्रकार यह राजा भी पराजित हुए महात्माओंको कैंद करता था. इस तरह इसके कैंदलानेमें हजारों विद्वान्, गुणवान्, द्वैत अद्वैत शास्त्र पढ़े हुए और कितने एक तो 'हमने ब्रह्मको यथार्थ जाना है' ऐसा कहनेवाले वेदान्ती केंद्रमें पड़े थे. ये विद्वान, गुणवान् और ब्रह्म-ज्ञान प्राप्त करानेत्राले शास्त्र पढ़े हुए अवस्य थे, पर अपनी अहंबृत्तिसे जगतकी मायामें छोलुप होनेसे वधे हुए थे. उन्हें अपने आपको ईश्वरके साकार और निराकार स्वरूपका निश्चय ही नहीं था, तो साक्षात्कार तो हो ही किसका ? तथा ऐसे दूसरेको साक्षात्कार कैसे करा सकें ? जिसका अपना ही पेट खाली है, वह दूसरेको किस प्रकार तृप्त कर सके ? भिक्षुक भिक्षकको कैसे संतुष्ट कर सके ? पूर्णमेंसे ही पूर्ण हो सकता है, अपूर्णमेंसे कैसे पूर्ण हो सकता है। इस कलियुगका प्रताप ऐसा है कि सब कोई नहाका

साक्षांत्कार करने और करानेमें तत्पर होते हैं. सब जीव ब्रह्म ब्रह्म, ईश्वर ईश्वर, परमात्मा परमात्माका तोतेकी तरह नाम उचारण किया करते हैं, परन्तु जैसे जलमें रहते हुए कमलपत्रको शीतल तथा मधुर जलका स्पर्श नहीं होता, वैसे ही इन जीवोंको भी ब्रह्मका विल्कुल स्पर्श भी नहीं. वे छटपट पंछी हैं, मायामें सुग्ध हैं, चदरपरायण रह कर विषयसेवनमें प्रवृत्त रहनेवाले हैं. ब्रह्मको जाननेके लिये जिस त्यागकी आवश्यकता है. उससे वे विहर्म्ख हैं. जिसकी प्रज्ञा प्रकट नहीं, जो जीव ज्ञानामृतका पान करके तृप्त तथा कृतकृत्य नहीं हुआ, वह जीव भले ही अनेक शास्त पढ़ा हो, समर्थ गुरुके मुखसे आत्मा परमात्माके भेद तथा अभेदका ज्ञान अवण किया हो तो भी वाह्य इन्द्रियोंको अंतरात्मामें छीन किये विना, ब्रह्म-परब्रह्म, परमेश्वर-परमात्माका साक्षात्कार कर वा करा नहीं सकता. राजाके कैदुखानेमें भेजे हुए पुरुपोंमें एक भी जीव सचा तत्त्ववित् तथा ब्रह्मका साक्षात्कार भी नहीं कर पाया था और इस मार्गपर भी चढा नःथा. सव व्यवहारचतुर थे. वे सव मायामें मुख्य ही थे. उनमें किसीकी भी अहंता ममता नष्ट न हुई थी और अविनाशी परमात्माके शद्ध स्वरूपका दर्शन करनेके अधिकारी भी नहीं हुए थे. बत्स ! जान कि, जगतमें जो जानता नहीं, वही जानता है और जो जानता है, वही नहीं जानता. जो कहता है कि मैं जानता हूं, वह नहीं जानता. जो नहीं जानता, वही परमात्माके स्वरूपको जानता है अथवा मार्गमें आरूढ (चढा हुआ) है. वेदका अध्ययन करनेवाला, अनेक धर्मशास्त्रोंको जाननेवाला, जगतके कार्यमें अति कुशल, वडी २ सेनाओंका पराजय करनेवाला, वड़े २ राज्योंको अंगुलीके सिरेपर नचानेवाला, अनेक पदार्थींके गुणावगुण शोधनेवाला, द्वीपान्तरोंमें कीर्ति संपादन करनेवाला जीव, ब्रह्मतत्त्वको नहीं जानता. जिसके चारों स्रोर जगतकी छीछा ज्याप्त हो रही है, जो दृष्टिगोचर जगतको ही सत्य देखता है, ऐसा जीव चाहे जैसा महान् कार्य करनेवाला हो तो भी परमात्माका साक्षात्कार नहीं कर सकता. दुनियादारीके चतुर पुरुष दुनियामें ही चतुर हैं। उनकी चतुराई परब्रह्मके जाननेमें निष्पाल ही है. ब्रह्मसूत्र, उपनिषद् और गीताका गुरुमुखसे भली भांति श्रवण किया हो तो भी जवतक आत्मा

अनात्माकी अमेद स्थिति जीवको नहीं प्राप्त हुई, तवतक उस जीवको परमात्माका शुद्ध स्वरूप दिखायी नहीं पड़ता. जैसे धातुकी कड़छी दाल, शाक आदिके स्वादिष्ट रसको नहीं जानती, वैसे ही अनेक शाखोंका अभ्यास करनेवाला जीव ब्रह्मस्वरूपका साक्षात्कार नहीं कर सकता.

राजाके अनेक संत महात्माओंको कैदखानेमें भरनेसे छोगोंमें उसकी अनेक प्रकारसे अपकीर्ति होने छगी. देश देशान्तरमें उसकी चर्चा फैली. वह नास्तिक और अधर्मी और ब्रह्मपीडक गिना गया. कुछ दिन पीछे कोई भी पंडित ईश्वरका साक्षात्कार करानेको उसके समीप आनेकी हिंमत न कर सका. किंवदंती ऐशी फैली कि जो पंडित केंद्र किये गये हैं, उनको राजा वड़ा कप्ट देता है. किसीसे चन्नी पिसवाता है, किसीसे चरखा कतवाता है, किसीसे वैलकी भांति कोल्हूका काम लेता है, किसीसे और दूसरे अधर्मके काम कराता है. ऐसी २ अनेक चर्चा लोगोंमें होने लगीं. सन राजाका नाम रखने लगे. कोई कहने लगा कि 'ईश्वर कहीं रास्तेमें वैठा है कि, ऐसे पापी राजाको दर्शन दे! ' तव दूसरा वोला कि-" बहुरत्ना बसुंघरा, सारी पृथ्वी पड़ी है. कोई ईश्वरका लाल इसका भी . माथा फोडनेको निकल आवेगा. " किसीने कहा कि 'हिमालयमें बहुत महात्मा हैं, वे आवें तो राजाका घमंड दूर करें 'तथा किसीने कहा कि 'इस कलिकालमें महात्मा ही कहां ? वे तो अव गये. ' दूसरा नास्तिक वादी वोला कि, 'यदि ईश्वर हो, तो कोई वतावे क्यों नहीं ! ईश्वर वीश्वर यह तो मनकी कल्पना है, सब मृगतृष्णाके जलतुल्य है, ठगोंकी ठगविद्या ही है. ऐसे अनेक रीतिसे राजाकी निंदा और चर्चा होने लगी. राजाने कैंद-खानेका वृत्तान्त जगतसे ऐसा गुप्त रक्खा था कि वहां क्या होता है इस वातको कोई नहीं जानता था, इस कारण वाहरकी प्रजा अपने मनमें आवें वैसी अनेक करपनायें करती थी. पर राजा शुद्ध सत्वगुणी था, ब्राह्मणोंका पोषक था, धर्मके पाशसे वँधा हुआ था, भगवद्धर्मके अनुष्ठानसे सर्वेश्वरमें अखंड भक्तिमान् था, दया, ळजा और भयसे भरपूर था, ज्ञानमें कुछ सामान्य अपूर्ण था और उसकी वृत्तियां विषयमें प्रवृत्त थीं, इसीसे वह ब्रह्मका तत्त्व जाननेसे बहिर्मुख रहा था. 'तत्' पद तथा 'त्वम्' पदके अर्थका उसको यथार्थ ज्ञान नहीं हुआ था, तिस पर भी इस जगतके

मायिक पंडितोंने उसे ऐसा समझाया था कि परमात्मा नामरूपादिसे रहित नहीं विल्क सिहत है, उसका साक्षात्कार महात्मा पुरुष ही करा सकते हैं. इसीसे उसको यह चेटक छगा था कि जो मुझे परमात्माका साक्षात्कार करादे, उसका में दास होकर रहूं तथा इस राजपदका त्याग कर सदा उसकी सेवा करूं. यह राजा कुछ विवेकरहित न था, तो फिर गुणसंपन्न महा-त्माओंको दुःख दे, यह कैसे हो सकता था ? छेकिन मन्दवुद्धिके योगसे अझानी पुरुपकी तरह ज्यापक परमात्माको प्रमाणसे जाननेकी इच्छा करते हुए अथवा उस रूपातिको हिएसे देखनेको जो ग्रुद्ध सात्विक प्रेम-भक्तिकी हुद्धा चाहिये वैसी दृढता न होनेसे वह मायिक हिएसे उसका साक्षात्कार करनेकी इच्छा करता था. हे बत्स ! प्रकाशक आत्माको प्रमाणको अपेक्षा ही नहीं. वह स्वयंप्रकाश ही है. प्रकाशक सूर्यको जैसे अपने प्रकाशके छिये अन्य प्रकाशकी अपेक्षा नहीं, वैसे सत्–चित्–आनंद घनात्मक परमात्माका साक्षात्कार करनेमें अन्यकी अपेक्षा नहीं. ग्रुद्ध सात्विक प्रेम ही दर्शन करता है. परन्दु इस ज्ञानसे वह विमुख था.

यह राजा ब्राह्मण, महात्मा, संत वा तपस्वियोंका द्रोही न था, बिल्क यह मानता था कि इसके द्वारा कोई परम पुरुप मेरा कल्याण करेगा. कारागृहमें रहते हुए संत महात्माओं को वह सब प्रकारसे सुख देता था. प्रभातमें चठ करे उन सबके द्रश्नेन करता था. उनका पूजन, अर्चन, पादप्रक्षालन आदि करके उनके चरणास्तका पान करता था. कारागृहवासी संत किसी प्रकारसे दुःख न पावें इसकी भली मांति जांच रखता. यह सब कार्य वह ऐसी गुप्त रीतिसे करता था कि कारागृह के वाहरकी प्रजा विल्कुल अज्ञात रहती थी. संत नित्य उसे आशीर्वाद देते थे कि "हे राजन्! हमारी ईश्वरसे सप्रेम ऐसी याचना है कि आपके मनका समाधान हो." राजा प्रेम पूर्वक प्रणाम करके कहता कि "हे महात्मा पुरुपो! हे करणासागरो! आपकी छपासे ही मेरी कामना पूर्ण होगी. मैं जो उत्तम फलकी प्राप्ति चाहता हूं, वह केवल आपके चरणोंकी छपासे ही प्राप्त होगी. मेरी कामनाकी मुक्तिके साथ इस कारागृहमेंसे आप सबकी भी मुक्ति होगी."

राजाने देश विदेशमें ढिंढोरा पिटबाकर जगतको जना दिया था कि जो कोई ईश्वरका साक्षात्कार करावेगा उसकी सब ज्यावहारिक मनःकामना पूर्ण करूंगा, उसको अपना राजपाट सब देउंगा और उसका दास वनकर रहूंगा. पर जो कोई मुझे छलने आवेगा, उसका कारागृहमें वास होगा. देश देशान्तरसे अनेक पंडित, मायाके जीव साधु संत, बड़े बड़े आचार्य, धन और कीर्तिके लालचसे उसकी इच्ला तृप्त करनेको आते थे, परंतु वे निरं-तरके कारागृहका वास मुनकर पुन: चले जाते थे. आनेवाले पुरुषोंमें एक भी पुरुप चौदह भुवनका संन्यासी वा विश्वसुखका त्यागी न था, पर सब कीर्ति सुखादिकके लालची थे. किसीकी भी भोगवासना निर्जीव न थी और न उत्कट वैराग्य व्याप्त हुआ था. ऐसे पुरुप उस राजाकी शंकाका समाधान ही नहीं कर सकते थे, तो परोक्षका अपरोक्ष दर्शन तो कहांसे करा सकते थे ?

पर एक समय साक्षात् अपर अष्टावक्रयोगी तपस्वी, मुनि, संतका रूप धारण किये इस राजाकी सभामें प्यारे. उनका तेजीवल देखते ही राजा दिङ्मूढ हो गया, संभ्रममें पड़ गया तथा तुरंत अपने आसनसे उठकर उन ऋषिके चरणोंपर पड़ गया. फिर अर्घ पाद्यंस उनकी पूजा कर, दोनों हाथ जोडकर बोला-" हे महातमा ! हे देवेश ! आप भले पधारे !-कहिये, में आपकी क्या सेवा करूं ? यह दास आपके चरणसेवनमें अपने जन्मको सार्थक समझता है! ' अपर अष्टावक्रने कहा—' हे राजा! मैं तुझे ईश्वरका साक्षात्कार कराने आया हूं ! 'राजानं कहा-' हे मुनि ! आप मेरी प्रतिज्ञा जानते हैं ! जो कोई मुझे ईश्वरका साक्षात्कार कराने, **उसे अपना सारा राजपाट तथा सकल वैभव विभूति सोंप देनेको तैयार हूं**. पर जो दंभसे, कपटसे अथवा छलसे मुझे ठगनेका प्रयत्न करता है, उसे मैं सदाके लिये कारागारमें भेज देता हूं ! 'अपर अष्टावक्रने कहा—' है. राजन् ! अपना राजपाट अपने पास रहने दो, मुझे उसकी कामना ही नहीं, कारागृहवास कराना यह तेरे छिये अति कठिन कर्म है ! मुझ संतको तो राजमंदिर और कारागृह समान ही है. पर, प्रथम तू प्रश्न पूछ और अपनी कामनाको सफल कर तथा शीव, तूने मूर्खतासे जिन अनेक महात्मा पुरुपोंको कारागृहमें रख छोड़ा है, उनकी मुक्त कर. ' राजाने दोनों हाथ जोड़ कर पूछा-''हे संत पुरुष ! क्या परमात्मा है ? उसे आप जानते हो ?" अपर अष्टावक बोले-" हां है और मैं उसे जानता हूं ! " राजा

बोला—" हे क्रपासिंधु ! जो आप परमात्माको जानते हो ती सुझे दर्शन कराओ !" सुनिने कहा—" हे राजन ! में तुझे दर्शन कराऊंगा, पर में जो आज्ञा करूं सो तू सुन ! आजसे आठवें दिन अपने नगरके शिष्ट पुरुषोंकी एक सभा कर और जिन संत महात्मा पुरुपोंको कारागारमें केंद्र कर दिया है उनको उस सभामें आनेका निमंत्रण कर. उन सबके समक्ष तुझे ईश्वरका साक्षात्कार कराऊंगा!" राजाने प्रणाम करके उन मुनिकी आज्ञा स्वीकार की आठवें दिन आनेकी प्रतिज्ञा कर वह सुनि तत्काल वहांसे अन्तर्धान होगये.

आठवें दिन प्रभातमें राजाने वड़ी सभा की. नगरके सेठ साहूकार, पंडित, जौहरी, अधिकारी तथा सामान्य छोगोंसे सारा दरवार-सभामंडल भर गया. एक तरफ कारागारमें भरे हुए सब महात्मा भी विराजमान थे. वे भी कारागारमेंसे मुक्ति मिले, इसके लिये प्रार्थना करते थे कि वह परमेश इस महात्माको यश दे. समामंडपके मध्यमें ऊंचे सिहासनपर अपर अष्टा-वक्र मुनीश्वर विराजमान थे. उनके मुखचंद्रके प्रकाशसे सभामंडल प्रकाशित हो रहा था. उनकी तेजस्वी मूर्ति देखकर सब दिङ्सूह हो गये थे. उनके मुंहसे अस्फुट ॐ कारका जप हो रहा था. मानो राजाका समाधान करनेको साक्षात् शंकर ही पथारे हों, ऐसी उनकी आछति शोभायमान थी.

सभा भर गयी. महात्माके मुखमेंसे क्या शब्दोचारण होता है, यह मुननेको जैसे चकोर पश्ची चंद्रमाके सामने इकटक देखता है वैसे सवकी हिष्ट उनहींकी ओर थी. चोवदारने नेकी पुकारी. सर्वत्र शान्ति व्याप गयी. तव राजा वोला—" हे महापुरुष ! हे योगीन्द्र ! मुझे परमात्माका साक्षात्कार कराओ ! " योगीन्द्रने कहा—" हे राजा ! जरा धीरज धर, प्रथम समामें वैठे हुए हीरा, मोती, माणिक, पन्नाके परीक्षक जौहरियोंको मेरे पास वैठाल." तुरंत ही जौहरी उनके आगे लाकर विठा दिये गये. इसके पीछे उन महात्माने राजाके कंठमें पहने हुए हीरेका हार तथा दूसरे सामंत तथा मंत्रियोंके कंठमें पिहरे हुए माणिक, रत्न, नीलम, पन्नाके हार लिये और समीप वैठे हुए जौहरियोंसे कहा—" हे महाजनो ! आप जवाहिरातकी परीक्षा ठीक २ कर सकते हो ?" जौहरियोंने ३१॥

कहा—" हां महाराज ! " फिर योगीन्द्रने सब हार केठे आदि उनको देकर कहा—" इनकी परीक्षा करो. " जौहरियोंने एक एक हार हाथमें ठेकर कहा कि इसमें अमुक अमुक हीरा ठाख ठाख रंत्तीका है, उसकी कीमत २५ ठाखकी है, अमुक हीरेका मूल्य दशठाखसे कम नहीं, अमुक ठाळ अनमोळ है, अमुक नीलम ऐसा है कि उसे सो रुपये-में भी कोई न ले, ऐसे जुड़ा जुदा हीरा, मोती, माणिक, ठाळ, नीलमकी कीमत बतायी, वैसे ही उन जवाहरोंकी उत्तमता, मध्यमता तथा कनिष्ठता-का भी बहुत विवेचन किया.

योगीन्द्रने जोहरियोंसे कहा—" इस लाल नीलमकी परीक्षा तुम बरावर कर जानते हो ?'' जोहरियोंने कहा-"हां महाराज !'' योगीन्द्रने कहा--- "आप हमको सभी यह परीक्षा सिखादो ! तुम नहीं सिखाओगे तो चाण्डाळके हाथसे तुम्हारा सिर कटवा डाव्हंगा !'' ऐसे कहकर तुरंत योगीन्द्रने ऐसी भयंकर मुखमुद्रा धारण की कि जोहरी घवड़ा गये, सभा आश्चर्यमें पड़ गयी. राजा विचारमें गोते खाने छगा. भूदेव मनमें विचार करने छगे कि यह योगिराज राजाको किस प्रकार परमात्माका साक्षात्कार करावेंगे ! जौहरी एक दूसरेके मुहकी ओर टकटक देखते विचारने छगे कि अभी का अभी रत्नपरीक्षा कैसे सीख सकते हैं ? यह कैसे हो ? जौहरियोंको थोड़ी देर आपसमें बात चीत् करते देख योगीन्द्रने क्रोधमुद्रा धारण करके कहा कि " अवे जौहरियो ! हमको सिखाते हो कि नहीं ? अभीका अभी हमको जवाहिरातकी परीक्षा सिखाओगे नहीं तो अभी तुम्हारा सिर कटवा डार्छ्गा !" ऐसे कह कर अपने पासकी एक छाठी उठा कर बोले कि "सिखाते हो कि नहीं ?'' दूसरे जीहरी तो अरथर कांपने लगे, पर् उनमेंसे एक बृद्ध और हिम्मतवाला जौहरी बोला—" महाराज ! आपकी इच्छा है तो अभी शिर कटवा दीजिये, पर अभी का अभी हम आपको यह रत्नपरीक्षा सिखानेको असमर्थ हैं. छाछ, नीलमकी परीक्षा करते २ हम सफेद हो गये ( बुद्ध हो गये ) तो भी पूरी २ परीक्षाशक्ति अभी हमहीमें नहीं है, तो जिसने कभी छाल नीलम देखे ही नहीं, उसे तुरंत यह परीक्षा कैसे सिखा सकें और वह कैसे सीख सकता है !" पर महाराज तो हठ कर बैठें कि " अभी २ सिखाओं और अभी इसके न्यूनाधिक मूल्यका कारण भी समझा दो, नहीं तो शिर कटवा डालेंगे " और अपने हाथमेंका वजरंड उठा कर उस जौहरीके मस्तक पर प्रहार करनेको तत्पर हो गये

महाराजकी इस युक्तिका भेद राजा समझ न सका. मुनिको अत्यन्त कोधित हुए देखकर राजा भी थरथरा गया और मनमें घवडाया कि कहीं वावाजी एकाथका शिर न फोड डालें. तब राजा हाथ जोड़, प्रणाम करके बोळा—" हे महाराज ! अभी तुरंत आप हीरा, मोती, माणिक, लाल, नीलमके मूल्यका भेद, उत्तम और अधमपना कैसे सीख सकेंगे, ? इनकी परीक्षाशक्ति आपको तुरंत कैसे आ सकती है ? इसके सीखने और भेद जाननेके लिये वहत वर्ष चाहिये. इन जौहरियोंके वापदादेसे रत्नपरीक्षाका वंघा है तथा वालकपनसे परखना सीखते हैं तो भी अभी पके परीक्षक नहीं हुए. तो, आप जिन्होंने कभी ही कभी रत्न देखे हैं, उन आपको अभी ये कैसे सिखा सकें ? " योगीन्द्रने कहा-"हं, ऐसा है! अच्छा! इस जड पदार्थकी परीक्षा सीखनेको बहुत काल चाहिये, अभीका अभी उसकी विद्या नहीं पढ़ी जा सकती, इस भेदका साक्षात्कार सभी का सभी न हों सकेगा, ऐसा ? ' राजाने कहा-'' हां, महाराज ! इस भेदको जानने और समझनेको बहुत काल चाहिये. अनेक प्रकारके भारी, हलके, बड़े, छोटे, लाल नीलम देखते देखते इनकी परीक्षाशक्ति प्राप्त होती है, तब इनकी ऊंची नीची जानी जाती है."

महाराजको तो इतना ही चाहिये था, राजाके मुखसे यही वचन कहलाना था. फिर सौम्य दृष्टि धारण करके दरते कांपते जौहरियोंको शान्त करके योगिराज बोले—" हे राजा! कुछ समझा? तुझे अपनी मूर्फताका कुछ मान होता है? यह नाम रूप रंगवाला एक जड़ पत्थर है, जिसे दृष्टिसे यह समाज देख सकता है, ले सकता है, परख सकता है, जब उसकी परीक्षाशक्ति भी अभी का अभी वतलायी और समझायी नहीं जा सकती, तो जो परमात्मा, सिंद्दानंद, प्रमु, जिसके समान कोई नहीं—जिसका रूप नहीं, रंग नहीं, नाम नहीं, केवल अद्वितीय ही है, इस चमंचकुसे दिखायी नहीं देता, ऐसा जो है—जो शब्दातीत है, रूपातीत है, इन्द्रियातीत है, जिसको वेद 'नेति नेति' कहते हैं, उस परमात्माका तुझे अभी का अभी साक्षात्कार कराना यह कैसे हो सकता है शबरे मूढ़! तुने अभी का अभी साक्षात्कार कराना यह कैसे हो सकता है शबरे मूढ़! तुने

ये अनेक संत महात्मा पुरुप अपनी मंद द्युद्धिसे कैंद किये हैं, इसका क्या कारण ? अभी और अभी इन सब महात्माओं को मुक्त कर और फिर मैं दुझे ईश्वरदर्शन कराऊंगा. " राजा बुद्धिमान् था. उस महात्माके वचन के मर्मको भठी भांति समझ सका. उसने अपने मन्त्रियोंको बुळाय, सब संत महात्माओं को उनकी योग्यतानुसार सत्कार करके संतोप देकर कारागृहसे मुक्त किया.

सभाका विसर्जन हुआ. पर महात्माके वचनामृतका पान करनेके लिये सव वैठे रहे. कोई वालक भी वहांसे नहीं गया. मुनिराज तो अपने जपमें लीन थे. उनके आगे राजाने हाथ जोड़ कर कहा—" हे महात्मा ! हे योगीन्द्र ! आप मेरी कामनाको त्रप्त करो ! ईश्वरका मुझे साक्षात्कार कराओ. " थोडी देर मौन धारण करके महात्मा वोले-" हे मूर्ल राजा ! अभी तेरे मनमें यह घमंड रहा है कि ईश्वरका साक्षा-त्कार क्षणमें हो सकता है! अरे अल्पमित जिज्ञास ! ईश्वरका साक्षा-त्कार होना, यह कुछ सहज नहीं. जबतक तेरी मानसिक मायिक वृत्ति नहीं फिरेगी, दिन्य नेत्र न प्राप्त होंगे, तवतक ईश्वरका साक्षात्कार तुझे हो नहीं/ सकेगा ! ईश्वर नेत्रोंका विषय नहीं, प्रेमका-ज्ञानका विषय है. इस लिये तु ज्ञान प्राप्त कर. ज्ञानसे तुझे ईश्वरका साक्षात्कार होगा. ज्ञानसे ही अज्ञानके कर्म मात्रकी निवृत्ति होती हैं. कर्मका हेतु अध्यास है. अध्यास अन्यथाद्यद्धि. रज्जुमें सर्पेवुद्धि होना, सीपमें चांदीकी दुद्धि होना, नाशवंतमें अविनाशी बुद्धि होना, यह अध्यासका स्वरूप है. इस अध्यासका कारण अविद्या है. अविद्याका वाध करनेके छिये 'तत्त्वम-स्यादि ' महावाक्योंका जहां तक विशुद्ध हृदयसे शहंकारवृत्तिरहित-होकर ज्ञान न हो. तवतक अविद्याका नाश होता नहीं. अविद्याका नाश और विद्याकी प्राप्ति होते ही ईश्वर-परमेश्वर-परमात्माका साक्षात्कार होता है. सूर्यसे अंधकारका नाश होनेके पीछे चाहे जैसे जोरसे अंध-कार दौड़े, पर सूर्यके प्रकाशका नाश नहीं कर सकता, उसी प्रकार परा विद्यारूपी सूर्यका हृदयमें संपूर्ण प्रकाश व्यापनेपर अपराविद्यारूपी अज्ञान उसके हृदयमें दिकता नहीं. पर इस परा विद्याकी प्राप्त करनेके लिये जैसे इन जड पदार्थ हीरा, मोतीकी परीक्षा करना सीखनेके लिये सारी

सायु चाहिये तथा बहुत सम्यास चाहिये, वैसे ही शब्दातीत जौर इिन्द्रयातीत परम पुरुषको देखनेके लिये बहुत सम्यास चाहिये. शब्दातीत मौर इिन्द्रयातीत परमपुरुषको देखनेके लिये थोड़ा काल, थोड़ा साधन प्राप्त किया हुआ जीव कैसे दर्शन कर सकता है यह कह. जैसे हीरेकी परीक्षा सीखनेसे नहीं सिखाई जाती, विल्क वह अपने श्रमसे स्वटिप्टें ही सीखी जाती है, बहुत समयमें सीख सकते हैं, वैसे ईश्वरदर्शन भी बहुत श्रम, बहुत कप्ट, श्रवण, मनन सीर निद्ध्यासनसे ही, शुद्ध प्रेमसे ही हो सकता है. यह विद्या प्राप्त करनेवाले ही परब्रह्म, परमातमा, शिव, सिह्दानंद्यन, प्रमु, कृष्ण, राम, वृधिहका साक्षात्कार कर पाते हैं. हे मृढ राजा ! इस सबका स्वल्प भी विचार किये विना इन महात्मा पुरुष्टें अपात हु: ख दिया, क्षेश कराया, इस तेरी मृढताका मैं क्या वर्णन कर्फ ? "

## शान्ताकारकी कथा.

" पूर्वकालमें तेरी ही भांति एक मूर्ख राजा था. किसी एक संतने उसको " शन्ताकार श्वनायनं पद्मनामं छरशम " इस श्लोकका चाहे जैसा भारी पंडित आवे तो भी तीन वर्षके भीतर अर्थ नहीं समझा सकता, ऐसा कहा. उसका ममें न समझते हुए, इस सरल श्लोकका पंडित भी अर्थ नहीं समझा सकेंगे ऐसे ही उस मूर्खके मनमें समा गया, इससे जितने पंडित उसकी समामें आवें उनसे पूछने छगे कि 'शान्ताकारंंंंं इत्यादिका अर्थ क्या ? अर्थ तो सुगम था. परंतु राजामें उसके सत्या-सत्यकी परीक्षा करनेकी शिक्त न थी, इससे वह राजा तेरी तरह ही पंडितोंको झूठा, इल आता नहीं, ऐसा कहकर केंद्र कर देता. एक समय कोई व्यवहारकुशल पंडित उस राजाके पास आया और उसने राजासे कहा—"हे राजा! तू वहुत चतुर और विचक्षण है. इस स्लोकका अर्थ भली भांति समझानेके लिये आजसे तीन वर्ष चाहिये. "राजाके हृद्यकी वात ही उसने कही। अहो ! यह कोई पूर्ण पंडित मुझे मिला, ऐसा राजाने वात ही उसने कही। अहो ! यह कोई पूर्ण पंडित राजाको की सुदी पढ़ाने समझाओं." तब वह विवेकचतुर पंडित राजाको की मुद्दी पढ़ाने इसका अर्थ समझाओं. "तब वह विवेकचतुर पंडित राजाको की मुद्दी पढ़ाने

लंगा. जब राजाने तीन वर्ष व्याकरण पढ़ा तव वह "शान्ताकारं०" का अर्थ करने दैठा. उसने क्या देखा ? कार गारमें पड़े हुए पंडितोंने जो अर्थ किया था, वही अर्थ उसको दृष्टिगोचर हुआ. फिर विवेकचतुर पंडितकी ओर देखकर वह वोज्ञ-" पंडितजी ! इन विद्वानोंने मेरी सभामें 'शान्ताकारं०' का जो अर्थ किया है वही अर्थ इस श्लोकका पढ़नेसे समझमें आता है. अरेरे ! उस धूर्त साधुके भुळानेसे ' इस इल्लोकके समझनेमें तीन वर्ष लगते हैं, ऐसा मान कर मैंने अनेक पंडितोंको अपनी मूर्वतासे कारागारमें व्यर्थ रक्खा है ? "विवेकचतुर पंडितने कहा- हे राजा ! वह साधु धूर्त न था, वल्कि निपुण था. अज्ञानमात्रसे तेरी बुद्धि चंचल है, इसीसे तु उसके कहनेके मर्पको समझा नहीं था. " शान्ताकारं भुजगशयनं० " इस रहोकका अर्थ करनेको हुझे तीन वर्ष चाहिये, कारण कि तू व्याकरण आदिसे अज्ञान था. पर पंडित तो पढ़े हुए थे, इससे उनको तो इस इलोकका अर्थ सुगम ही था. ज्याकरणका तुझे सभ्यास हुआ और उसका अर्थ आज तु कर सकता है, इसीसे तू जान सकता है कि उस साधुकी इच्छा तुझे सचा अर्थ सिखानेकी थी. राजा होकर तू देववाणीसे अज्ञात रहे, यह शोभा नहीं देता. तुझसे पढ़नेको नहीं कहा और इस युक्तिसे तुझे पढ़ाया और तू स्वतः अर्थ करे, यही उस महात्माका लक्ष्य वचन था. "

अपर अष्टावक्रने कहा—"हे राजा! ईश्वरका साक्षात्कार होता है, पर उसके लिये और कहीं तलाशको जाननेकी आवश्यकता नहीं. कोई वतावे तभी उसका दर्शन होता है, यह तो अज्ञान ही है. तू अपने हृदयमें देख. यह ईश्वर वहीं विराजमान है. मेरी तरफ देख, यहां भी है. पर दर्शन करना सीखना चाहिये. यथार्थ देखनेवाला ही ईश्वरदर्शन—ईश्वरका साक्षात्कार कर सकता है."

राजाने पूछा—" हे महाराज ! परमात्माको में अपने हृदयमें देख नहीं सकता, इसका कारण क्या १ ? अपर अष्टावक्रने कहा—" अञ्चमयादि कोशके आकारसे रहती हुई अविद्याशक्ति जबतक विद्यमान होती है, तब-तक जीव शिवका मेदन्यवहार विचरता है. यह अविद्याशक्ति जब निष्टत्त होती है तब जीवशिवका मेद निष्टत्त होता है और मेद निष्टत्त होनेपर सर्वत्र

विकल्परहित आत्मस्वरूप प्रकाशता है. यह शक्ति पानेके छिये पुरुषको जगतकी सव उपाधियोंका लय करना चाहिये, वासना मात्रका त्याग करना चाहिये, सर्व दृश्य पदार्थोंके ऊपर विचारसे मिध्यादृष्टि करनी चाहिये तथा जब वस्तुका अभाव हो जाय और कुछ भी शेप न रहे. न माया-न वासना-न कामना और न कर्मफलकी आसक्ति. तब ईश्वरका दर्शन होता है-अर्थात् केवल ही कर्मसंन्यास प्राप्त हुए साक्षात्कार सिद्ध होता है. सर्व उपाधि रहित स्वयंप्रकाश चैतन्य स्वरूप प्राप्त होते ही जब कुछ भी शेप नहीं रहेगा, न माळून पडेगा तथा 'यह नहीं, यह नहीं 'ऐसा देखते देखते अन्तमें जो कुछ शेष रहेगा, वही परमात्माका स्वरूप है. वही ब्रह्मरूप है, वही अर्जुनका देखा हुआ साक्षात् श्रीकृष्णका वैराट-विश्वव्यापी स्वरूप है. कुशाम बुद्धिका जीव ही इस ईश्वरके स्वरू-पका साक्षात्कार कर सकता है. समुद्रका डळीचना जैसे कठिन काम है, तो भी महाप्रयत्नसे समुद्र भी डलीचा जा सकता है. इसी प्रकार जो जीव खेद पाये विना, मनका निप्रह करके कर्मासक्तिका त्याग कर, अज्ञानको परे कर, समानपनेसे जगतमें विचरता है, सब कमोंके फलका संन्यासी वन, देहधारी होते हुए भी विदेहीपनसे विचरता है, वही परम पुरुषका प्रेमी वन रहता है, वही नैष्टिक प्रेमी परमात्माका साक्षात्कार कर सकता है. यह साक्षात्कार करनेके लिये संकल्पका संन्यास करके, भगवत्परायण हो, द्वैतमात्रका त्याग करना चाहिये, भोक्ता होनेपर अभोका होना चाहिये, ग्रुभाग्रुभ, लाभ हानि सबमें समानवृत्ति रखनी चाहिये, राग द्वेषसे विमुक्त होना चाहिये, चित्त-वृत्तिका निरोध करना चाहिये, मनका नाश करना चाहिये और शमादिक गुणसंपन्न बनना चाहिये. इस स्थितिको प्राप्त होनेमें अपना पुरुपार्थ ही काम आता है. अपने पुरुपार्थसे ही साक्षात्कार हो सकता है. अन्य कोई ईश्वरका साक्षात्कार नहीं करा सकता. जैसे शरीरका रोग आप ही सोषधि पिये विना और पथ्य किये विना नहीं जाता, जैसे आपको लगी हुई भूख आप ही भोजन किये विना शान्त नहीं होती, वैसे ही द्वेश्वर-परमेश्वर-परमात्मा-ब्रह्मका साक्षात्कार स्वयं साधन किये विना हो नहीं सकता और कोई करा भी नहीं सकता. जैसे हीरेकी परीक्षा

स्वयं सीखे विना नहीं सीख सकता, उसी तरह परमेश्वरके साक्षात्कारके लिये रागद्वेपादिसे पूर्ण ऐसे इस संसारको स्वप्नतुल्य जानना चाहिये, परमात्माकी गुणमयी देवी मायाका त्याग करके जैसे कीड़ा भ्रमरीके डंकसे अमरीका ही स्मरण किया करता है तथा अंतमें अमरी ही बन जाता है, वैसे ही जो जीव परमात्माको प्रसन्न होनेके छिये रात दिन पर-मात्माका ही का भजन (रटन) करता है, वही परब्रह्मका दरीन कर सकता है, अन्य नहीं किसीके सिरपर वोझा हो तो उस भारको उतारकर उसको सुखी किया जा सकता है, किसीको भूख छगी हो तो उसे भोजन कराकर तुप्त किया जा सकता है, पर परमात्माके साक्षात्कारमें और कोई सहाय नहीं कर सकता. जो परोक्ष भी नहीं, जो प्रत्यक्ष भी नहीं, जो अनुमानका विषय नहीं, जो प्रत्यक्ष प्रमाणका विषय नहीं, जो मापरिहत्त है, रूप नहीं, रंग नहीं, आकार नहीं, पर जो सत्यज्ञानमय अनंत 'ब्रह्म ' ऐसा स्वयंप्रकाश आनंद्रधन चैतन्यस्वरूप है, उस रूपको 'दासोऽहम्' इसका सदा विचार करनेसे ही देख सकता है, इसका मार्गदर्शक मात्र गुरु ही है. यह रूप मोटा वा पतला नहीं, ऊंचा नहीं, नीचा नहीं. यह एक स्थानमें नहीं, पर अनेक स्थानमें है. यह जन्म, मृत्यु, जरासे वाधरहित है, यही इस सृष्टिको उत्पन्न करता है, पालता है और संहार करता है. यह निर्गुण होनेपर भी सगुण है, निराकार होते हुए साकार है, परोक्ष होते हुए भी अपरोक्ष है. यह काछ, पापाण वा धातुकी मूर्ति हीमें है ऐसा नहीं, यह रूप उपाधिरहित होकर भी सोपाधिक हैं. यही इस जगतकी छीछा मात्रका विस्तार करता है. यही काम्यकर्मका और निषिद्ध कर्मका निवारक है, यही प्रकाशक भी है और अप्रकाशक भी है. यह हैत रूपसे प्रकाशता है और अद्वैत रूपसे छीछा विस्तार करता है. यह भक्तोंके हृदयमं सदाकाल चिरस्थिर वसा हुआ है और अमक्त जनका शासन कर-नेमें उत्सुक है. इसीसे भूतमात्र जन्मते हैं, जन्मके पीछे जीते हैं तथा जीव मात्र इसीमें प्रवेश पाकर छीन होते हैं. यही परमेश्वर, यही ब्रह्म, यही श्रीकृष्ण, यही श्रीराम है. इस स्वरूपका दर्शन परम निष्काम प्रेमसे ही होता है. अजामिलादिको इस स्वरूपका दर्शन परम प्रेमके योगसे ही हुमा था. रूपातीतके इस रूपमें बालकपन, जनानी, बुढ़ापा

नहीं. वह एक देश वा एक कालमें नहीं होता, वह तो एक ही स्वरूप धारण करके रहता है और भिन्न २ स्वरूप भी धारण करता है तथा जैसे मशीनसे चलती हुई कल अपने स्वरूप वा वेगको नहीं बदलती, वैसे ही यह अपने एक स्वरूपकोड़ी तीन कालों धारण करके रहता है और नये रूपमें भी दर्शन देता है. यही परमात्मा परमेश्वर है. ऐसे परमेश्वरका देखना सरल नहीं. जो जीव परम अद्धावान, पूर्ण प्रेमी है, जो शमादिक पड्गुणसंपन्न है, वैसे ही जो जीव इस जगत्के अनेक कार्योमें प्रवृत्त होकर भी उसीकी लोमें, प्रेममें चक्रनाचूर है, लबलीन है, उसीको परमात्माका साक्षात्कार होता है. यह परमात्मा तुझते दूर नहीं, विलक्ष तेरे सन्मुख ही है, तुझमें ही है, लेकिन शुद्ध प्रेमी हुए विना उतका दर्शन होगा नहीं. "

राजा उनको प्रणाम करके बोळा—''हे महाराज! इस स्थितिको में अभी प्राप्त नहीं हुआ। आप मेरे गुरु हो कर मुझे उपदेश करो! यह राज पाट, धन, धाम, प्राप्त, विळास, वेभव, रानी, कुमार, किसोकी भी मुझे इच्छा नहीं हे दयासिन्छु! मेरे ऊपर करुणा करके मुझे अपनी शरणों ळीजिये. किसी जन्मजन्मान्तरके मेरे सुरुतके कारण आप पधारे हैं तो कुपा करके मेरी वासनाके वेगको टाळ कर इस जगतकी उपाधिसे मुक्त करो. मुझमें जो कभी हो उसे दूर करके, भवसागरसे मुझे मुक्त करो. वाहरके विषयोंको तथा अंदरके अहंकारको त्याग करनेमें में समर्थ होऊं, ऐसी मेरी वैराग्यवृत्ति हो, ऐसा मुझे उपदेश कर, मुझे अपने चरणोंमें ळीजिये. ''

अगर अष्टावक मुनिने कहा-"हे राजन्! अनात्मपद्रार्थका चिंतन जो मोहरूप और दु:खमय है, उतका तु सदाके लिये त्याग कर दे तथा जिस शुद्ध पवित्र स्वरूपर तुझे प्रेम श्रद्धा हो, उसका ही तु नित्य चिंतन किया कर और स्त्रयंप्रकाश, सर्वके साक्षीरूप परमात्मा तेरे हृद्यमें प्रकाश कर शुद्ध सात्विक रूपसे दर्शन दें, ऐसी मावना किया कर. यह भावना हट होनेतक जितना प्रयास हो उतना कर, अहंका का नाश कर, जगत्में उदासीन वनकर विचर जब तेरी भावना हट होगी तब ही तत्काल नित्य, अविनाशी, अञ्चक परमात्मा हा तुझे साक्षात्कार होगा. इत तेज पुंज

रूपका दर्शन होनेके लिये, प्रथम शमका सेवन कर. शम अर्थात् मनोनिग्रह-मनको इयर जयर जानेसे रोक, उसको पराजित कर, अपनी आज्ञानुसार उनको वर्तानेकी शक्तिवाला हो और देख कि वह तेरी आजाके पालनमें तत्पर है कि नहीं, मनको जीतकर इन्द्रियोंको जीत. उनको जीतकर उपरितका सेवन कर. कामना मात्रके त्यागनेकी इच्छा कर. सव कामनाओं को जलाकर भरम कर फिर तितिक्षाका सेवन कर और परम बैराग्यशील हो. फिर पूर्ण श्रद्धावान् वन. गुरुके वचनपर शंका छोड विश्वास कर उनके वचनको ही परम मान्य गिननेसे ही जीवका कल्याण है. इतनी दशा सुधारनेके पीछे तू मुमुश्चदशाको प्राप्त होगा और तव ही तुझे परमात्माका साक्षात्कार-अपरोक्ष दर्शन होगा. स्मरणमें रख कि वह शब्दातीत है, पर उसका ज्ञान शब्दसे ही होता है. गीता, उपनिपद्, वेदान्तसूत्र आदि शब्द हैं. इन शब्दोंसे परमात्माका अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त होता है. मुमुक्षुदशाको प्राप्त करते समय जो स्थिर न हो सको तो रूपका सेवन करने लगो. ऐसा करनेमें हानि नहीं. ऐसी शंका न करना कि प्रभू तो रूपातीत है, इस लिये उसका ज्ञान इस रूपसे कैंसे होगा. जैसे शब्दातीतका ज्ञान शब्दसे होता है, वैसे ही रूपातीतका ज्ञान रूपसे होता है. क्यों न होगा ? ऐसी दृढ मतिसे उसी रूपमें सव इान्द्रयोंको लगा कर देखो कि यही रूप ईश्वर है, ऐसी दृढ श्रद्धा और अचल प्रेम होते ही साक्षात्कार होगा. इसमें लेश मात्र भी शंका नहीं. इसी रूपमेंसे परम प्रभुका दर्शन होता है. केवल तेरी दृष्टि नृतन दिव्य होनेकी आवश्यकता है. इस व्यवहारमें रह कर तू प्रभुके दर्शन करनेको कैसे समर्थ हो ? इसका दर्शन कौन कर सके ? इस स्थितिको प्राप्त हुए को तेरे समान राजैश्वर्यकी क्या परवाह, कि तेरे समाधानके लिये तेरे पास आवे ? जिसको तोष वा रोषकी पर्वा नहीं, जो तीन छोकके स्वामीकी सेवामें तत्पर है, तीन छोकका ही स्वामी है, उसको तेरे राज पाटकी क्या पर्वा है ? तू स्वयं ही परम प्रेम करनेवाला बन और उक्त कम-शम देगादि साधनके कमसे सेवन साधन कर तुझे साक्षात्कार होगा. अपनी आराध्य मुर्तिमें एक छक्ष्य होनेसे तुझे साक्षात्कार होगा. पर अनन्य एक रुक्यसे-अन्यसे नहीं. यह मूर्ति ही परम पुरुष है.

यह कह कर तुरंत ही अपर अष्टावक अन्तर्धान हो गयें. द्रवार विसर्जित हुआ। तबसे राजाने उस महात्माके उपदेशानुसार, राज पाट, धन धाम, ग्रामादिके ऊपरसे अपनी अहंकारवृत्तिको हटा दिया और अपने इष्ट, प्रेममूर्ति, परम पुरुष, परमात्मा, श्रीकृष्णचंद्रका छुद्ध मनसे दिन रात ध्यान धरने द्या। जवतक उसकी अहंकारवृत्ति नष्ट न हुई, तबतक उसने कर्मकाण्डका त्याग नहीं किया बिल्क पूजन, अर्चन, स्मरण, पाद्वंदन आदि किया करता था. ऐसे करते करते बहुत दिनमें उसकी ऐसी भावना हट हो गयी. अपने इष्ट उपास्यके विना अन्यके देखनेको वह असमर्थ हो गया. श्रीकृष्णका साक्षात्कार रूप उसके साथ वातचीत करने लगा. ऐसे करते २ काळान्तरमें वह आप ही श्रीकृष्णस्वरूपमें छीन हो गया.

सिद्धाश्मनासी शंकर स्वरूप महात्माने सुविचारकों संवोधन करके कहा—" हे वत्स सुविचार! ईश्वरका साक्षात्कार करना, यह थोड़े कालका और थोड़े श्रमका फल नहीं, कालके काल तक जिन जीवोंकी भावना उसी परम प्रेम रूपमें जब तक लीन नहीं होती, तब तक उनको प्रत्यक्ष साक्षात्कार नहीं होता. जो ज्ञान, जो श्रद्धा मैंने तुममें प्रगटायी है, उसका नित्य सेवन करनेसे और जीवकी मिलन दुद्धिसे उत्पन्न किये हुए जगत्के अभाव और श्रहंकारके नाशसे, उपाधियोंके त्यागसे, जगत्के मोह, माया, ममताके मरणसे, वैरान्य, ज्ञान और भिक्तके सेवनसे, स्वस्वरूपके निद्ध्यासनसे परमात्माका साक्षात्कार होता है. साक्षात्कार होनेके वाद जीवके सांसारिक मोहका लय हो जाता है तथा वह जीव इस संसारमें रहता हुआ भी विदेहमुक्तिको ही भोगता है.

महात्माके मुखसे ईश्वरके साक्षात्कारका ज्ञान प्राप्त करके सुविचार क्योर छदाछिंग महात्माकी समाधिका समय देख, उनको प्रणाम करके अपनी पर्णकुटीको विदा हुए. महात्माने जो साक्षात्कार कराया, उससे वे ईश्वरके स्वरूपको अपने हृदयाकाशमें निहारकर अपना अहोमाग्य मानने छगे.



# सप्तम बिन्दु

---

### मननानन्द्.

कस्मिनु भगवी विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवतीति । विचारतः ॥ प्रश्र—हे भगवन् ! किसके ज्ञानसे इस ( त्रहा ) सत्रका ज्ञान होता है ? उत्तर—विचारसे.

#### **― ろううううううさせきせきー**

0000000000000000---

पूर्व दिशामें अरुणोद्ध्य हुआ है. भगवान् सूर्यनारायणके जगतको प्रका-्राध्यक्षक मन्द्रामान करनेमें अभी विलंब है. सांसारिक जीव नित्य नैमि-त्तिक कमेमें व्यावृत हो रहे हैं. सत्पुरुषोंने हरिभजनसे दिगंत पर्यत प्रदेशको गर्जित किया है. ऋषिकुमार स्वाध्यायकी प्रवृत्तिमें पड़े हैं: कई एक शिष्य आश्रमको झाड़ कर, लीप पोत कर, ऋषिसेवामें तत्पर वन गये हैं.

सुविचार तथा प्रकटप्रज्ञा उस सुप्रभातमें परम्रहाका ध्यान करते करते जागृत हुए. यहां प्रकटप्रज्ञा अपने स्वामी सुविचारकी सेवामें नित्य तत्पर रहती थी. वह स्नान कर पतिकी संध्यासामग्री तैयार कर उनके सामने आ वैठी. सुविचार परम्रहाके ध्यानमें निमग्न था. गुरुके कहे हुए पूर्व दिवसोंके ज्ञानका मनन करता तथा गुरुके आश्रममें जानेको अभी / विद्यंव है यह विचार कर दंतधावन, स्नान, संध्यादिक नित्यकभेसे निश्चित हो, प्रकटप्रज्ञाके समीप सहुरुद्धारा प्राप्त ज्ञानके रहस्यकी चर्चा करनेका विचार करता था. हरिनामका जप करता हुआ वह जव प्रकटप्रज्ञाके समीप जा वैठा, तब प्रकटप्रज्ञा दोनों हाथ जोड़ उसके सामने वैठी. थोड़ी देर पीछे प्रकटप्रज्ञाने कहा—" हे महात्मन् ! हे देव ! हे सुविचारक्षमेन् ! आप क्या विचार करते हैं ?" सुविचारने कहा—" हे सुवीचे ! हे प्रिये प्रकटप्रज्ञे !

हमारे ऊपर सहुरुदेवने जो अपार कृपा की है, उसका ही केवल विचार करता हूं. अहो ! हम छोगोंके भाग्यका पार नहीं. बहुत समय व्यतीत होनेपर और अनेक सहुरुओंका समागम करने पर भी जिस ज्ञानका संपादन करनेके भाग्यशाली न वनते, वैसा ज्ञान संपादन करनेके लिये भाज हम भाग्यशाली हुए हैं, हमको उत्तम ज्ञान अनायास प्राप्त हुआ है, इसके लिये हे देवि ! मैं किसको धन्यवाद दूं ? हे देवि ! यह सत्र तुस्हारा ही प्रताप है. तुम जैसी प्रकटप्रज्ञाने मुझे कर्म करनेकी प्रेरणा न की होती तो शंकरका तप कहां, दिव्यमणिकी प्राप्ति कहां, दिव्य मणिके संयोगसे अनेक दान पुण्य करना कहां, महातमा मुनिका कुरुक्षेत्रमें पधारना कहां, उनका ज्ञानोपदेश कहां, हम पर इन महात्माका अनु-मह कहां, मेरा हिमगिरिमें आना कहां ! इस दिन्य ज्ञानका प्राप्त होना कहां और इस ज्ञानके योगसे जीवन्मुक्त दशाकी स्थिति कहां ! यह सव कहां था ? यह सब हम छोगोंके प्रारव्धका वल है कि पुरुषार्थका वल है, यह समझनेको में असमर्थ हूं. हे देवि! यह सब प्रताप तुम्हारा-प्रकट-प्रज्ञाहीका है. जो खर्च करनेसे कम न हो, वोनेसे दूना हो, चोर चोरी न कर सके, छुटेगं छुट न सके, ऐसा धन तुम्हारे द्वारा ही मुझे प्राप्त हुआ है. महात्माने जो महान् उपदेश किया है, उसीका मैं मनन किया करता हूं. इस आनंदमें मुझे जगतके सब आनंद क्षुद्र और स्वल्प जान पडते हैं. एकदिन उपदेश करते २ महात्माने कहा था कि "संतोष एव सर्वस्यस्य परं निदानम्"

## संतोप ही सर्व सुखका मूल है.

यही सत्य है. इस जगतमें जो जीव संतोषी नहीं, वह जीव चोर छुटेरोंकी भांति दौड़ घूप ही करता रहता है तथा चाहे जितना प्राप्त करे तो भी उसकी तृष्णाको संतोप नहीं. उसको पारळीकिक साधन सिद्ध करनेका स्वप्त भी कहांसे हो ? वह तो छोकिक जंजाछमें ही इस समूल्य मनुष्यशरीरको गँवा देता है. रोना, पीटना, संग्रह करना, खाना, खेछना, सोना, औरकी अधिकता देख ईर्ष्या करना, अपनी अधिकतासे अहंकार बढ़ना, नये खटराग छगाकर रगड़ना और रगड़ाना, प्राप्त पदार्थपर संतोप न मानना और अप्राप्तके लिये झखना—विलखना, असंतोपमें लीन होकर बहुतसे झगड़ोंमें पड़ना, यह इस जगत्के अल्पझ जीवोंकी नित्यकी कीड़ा है. पर संतोप विना सुख कहां १ पुरुपार्थ विना प्राप्ति कहां १ सात्माराम विना मोक्ष कहां १ सहुर विना सत् असत्का ज्ञान कहां १ सज्ञानी जीवका स्वभाव ऐसा प्रवल होता है कि प्राप्तिमें तृप्ति नहीं, पर न्तन नृतन तृष्णाकी जागृति होने हेनी और अप्राप्य—दुर्लभ नाशवन्त पदार्थपर प्रीति कर, उसके मिलनेकी आज्ञा तृष्णामें मोहांध होकर, अधोगितिक गड्डेमें पड़कर उसामें कृतार्थता माननी. यह आज्ञा तृष्णा किसी बुमुक्षित है, इसका मुझे अपरोक्ष दर्शन हुआ है. आज्ञा तृष्णामें ही कृतार्थता माननेवालेको वह गोते खिलानेको ऐसा मोहित कर देती है कि वह जीवन इस लोकका सुख पाता है और न परलोकके लिये पुण्यपुंजका संचय कर सकता है.

किंशी एक मनुष्यको दैवयोगसे सोनेकी मुहरोंसे भरे हुए पांच चर (हंडे) मिले. इनसे तुप्त न होकर उसकी तृष्णा छ: चरु प्राप्त होनेकी हुई भीर छः चरु प्राप्त करनेकी व्याज्ञामें उस तृष्णादासने वपने सर्व सुखको त्याग कर बड़े कप्टसे धन कमाकर छठा चरु पूर्ण करनेका प्रयास आरंभ किया. क्षद्र जीव कितनी प्राप्ति कर सकता है ? जो द्रव्य उसने प्राप्त किया था, उसमेंसे दानधर्म करना तो अलग रहा, वित्क उसने उपभोग करना भी छोड़ कर, वह जीव जो सुख भोगता था उसमें भी कमी कर दी. विशेप द्रव्यसंग्रहकी इच्छासे अनेक संकट सहन करने लगा. वह लंघन करे, स्नीपुत्रादिको न दे, अतिथि विमुख जायँ, इस वातकी पर्वाह भी न करे, ऐसे छठा चरु पूर्ण करनेकी तृष्णामें अत्यन्त फॅस गया. पर छठा चरु भरा नहीं. दैव-इच्छासे चोर आकर पांच भरे हुए. पूर्ण चरु और छठा अपूर्ण चरु चुरा है गये. वह जीव ज्योंका त्यों भिखारी होगया. फिर वह छहो चरुओंके लिये रोने लगा, तब एक महात्माने कहा-"अरे औ मृह ! तेरे पास धन था तब तूने किसीको दान दिया नहीं, धर्म किया नहीं, परमार्थ किया नहीं, अपने सुखको छोड़ त् तृष्णामें छीन रहा. विशेष धन मिछनेके छिये त्ने अपने सर्व सुखका नाश किया. यह घन मार्गके इन कंकरोंके तुस्य था. ऐसे निरुपयोगी धनका नाश हुआ है. उसका तुझे क्यों शोक होता है 🎾 जो जीव प्राप्तसे तृप्त नहीं तथा अप्राप्तके लिये विलखता रहता है, उसकी सदा यही गति होती है. जीवको जो अपने आप अनायास प्राप्त हो, उसके ऊपर संतोष करना चाहिये. हे देवि! उद्यम हजार करो, पर कर्म विना कौड़ी भी नहीं मिलती.

## क्या प्रारब्ध श्रेष्ठ है ?

नहीं, वह भी श्रेप्ट नहीं. पूर्व जन्ममें किये हुए कमें इस जन्ममें फल-रूपसे प्राप्त होते हैं, वही प्रारब्ध-दैव है. पूर्वजन्ममें किये हुए कर्भ इस जन्में विस्तार पाते हैं और प्रत्यक्ष होते हैं. जैसा कर्म होता है वैसी ही दुद्धि, वैसा ही व्यवसाय, वैसी ही प्राप्ति, वैसा ही फल, वैसे ही सहायक **भिछ जाते हैं. जिस जगहपर जीवको सुख वा दु:ख भोगना होता** है उस जगह रस्सीसे वॅधे हुए वैछकी तरह उसका भाग्य-प्रारव्य-वलात्कार उसे घसीट ले जाता है. पूर्वजन्ममें उत्तम कर्भ करनेवाला उत्तम फल पाता है, अधम कर्म करनेवाला अधम फल पाता है. जीवको अपना प्रारव्ध उत्तम करनेके छिये सत्कर्म-उचकर्म करने चाहिये, र क्योंकि क्रमक्रमसे यही सत्कर्म प्रफुद्धित होकर जीवको नये सत्कर्मके लिये उत्तेजित करते हैं. प्रारव्ध विना फलप्राप्ति नहीं होती. दौडा दौडी करनेसे फलप्राप्ति होती हो तो ज्ञान अत्यन्त दौडा दौडी करता है और वृषभ बहुत पुरुपार्थ करता है, पर उनको कुछ भी प्राप्ति नहीं होती. बल्कि, इस जन्ममें किये हुए संचित कर्मका फल जीवको उसी समय था मिलता है. इस लिये जीवको प्रत्येक क्षण ऐसे सत्कर्मोंका संचय करना चाहिये कि जिनके संचयके परिणाममें उसके फलकी उत्तम प्राप्ति हो. हे देनि! इस , शरीरको जो उत्तम फलकी प्राप्ति हुई है, वह पूर्व जन्मके सुकृतके परिणा-मसे हुई है, ऐसा में मानता हूं ! जो ऐसा न होता तो तुम जैसी पति-परायणा स्त्रीके मुखसे धनकी छाछसाका उचारण नहीं होता. पर जैसे प्रारब्ध वलवान् है, वैसे ही--

## पुरुषार्थ भी बलवान् है।

जैसे दो पिंहयोंके विना गाड़ी नहीं चल सकती, सृष्टिकी वृद्धि जैसे एकसे नहीं हो सकती, वैसे ही पुरुषार्थ तथा प्रारव्धके विना फलकी प्राप्ति नहीं होती. जीवरूपी एक गाड़ीको वहन रनेकके लिये दो चक्र हैं—
" प्रारच्य तथा पुरुपार्थ " जीवरूपी गाड़ी एक पहियेसे नहीं चल सकती.
उसके चलानेको प्रारच्य और पुरुपार्थ इन दो चक्रोंकी आवश्यकता है.
इससे जीव दोनोंकी सहायतासे ही संसारमांगेको काटता है. पुरुपार्थके आधार प्रारच्य है और प्रारच्यके आधार पुरुपार्थ है. पुरुपार्थके विना
प्रारच्य पलता नहीं और प्रारच्यके विना पुरुपार्थ है. पुरुपार्थके विना
प्रारच्य पलता नहीं और प्रारच्यके विना पुरुपार्थ नहीं फलता. इस
जगन्नगरमें बस्ते हुए, अनेक जीवोंका सत् असत् कर्मफल
मैंने देला है. बहुत पुरुप पुरुपार्थके सेवक थे, विद्यामें—विद्वान्त्
थे, चतुराईमें पारंगत थे, साहसमें समर्थ थे, परंतु उनका प्रारच्य
निर्वल होनेसे उनको यशतक प्राप्त नहीं हुआ. बहुतरोंका प्रारच्य तेजस्वी
होनेपर भी वे जहांतक पुरुपार्थके अधीन नहीं हुए, तवतक उनका प्रारच्य
प्रकाशित न हो सका. अपनी स्थितिका विचार करो. तुम्हारे वचनसे
दु:खित हुआ मैं शंकरका आराधन करने गया, तो आज प्रकट शंकरके
ग्रंसामृतंका पान करनेके लिये इम भाग्यशाली वने हैं.

कर्म.

जनतक जीवकी आत्मा परमात्मामें संपूर्ण एक वृत्ति नहीं हुई, तवतक जीवसे कमें लगा—िलपटा ही रहता है. कमें तथा उपासना करते करते जवतक जीवकी वासना सत, चित्, आनंदघनमय होती नहीं, तवतक जीवको कमें करना है तथा उस कमेंके भोग भी भोगने हैं. इससे जीवको नित्य ऐसे कमोंका संचय करना चाहिये कि जो कभे उसको निजानंदकी ओर ले जानेमें सहायक हों. कमें और उपासनासे ही जीवको अधिकार पद प्राप्त होता है. अधिकार पद प्राप्त हुए विना ज्ञानकी ओर दौड़ जानेवाला जीव उभय लोकसे श्रष्ट हो जाता है, जिस जीवको इप्रप्राप्तिकी कामना है, उसे धीरे र कमेंको गीण कर उपासनाको प्राधान्य पद देना चाहिये. जवतक जीव अकेले कमेंके घटाटोपमें भटकता रहता है, तबतक मुक्तिके द्वारका उसको दर्शन भी नहीं होता. जेसे शरीरसंपत्ति संपादन करनेके लिये, प्रथम विरेचन दिया जाता है, उसी तरह ब्रह्मानंदरूपी संपत्ति संपादन करनेके लिये कमें करना यह रेचनके स्थानपर है. निरोगी शरीर करनेके लिये जेसे रोग-

नाशक औषधी दी जाती है, उसी प्रकार ब्रह्मानंदरूपी संपत्ति प्राप्त करनेके छिये रोगनाज्ञक अर्थात संसारके क्षेत्र तथा खटरागको नाज्ञ करनेवाला और स्थिरता प्राप्त करानेवाला धर्म ( कर्तव्य ) तथा उपासना है. शरीरमें जो अशक्ति प्राप्त हुई हो तो उसे दूर करनेके छिये-कांचनके समान शरीर करनेके लिये मालती, वसंत, चंद्रोदय आदि जैसे औषधे हैं, वैसे ही ब्रह्मरूपी संपत्ति प्राप्त करनेके लिये ज्ञानरूपी औपध लेना चाहिये. अकेले कर्मके घटाटोपमें पड़े हुए जीवको सत्की प्राप्ति नहीं हो सकती. जैसे रेचन (जुलाव) लिया हुआ मनुष्य शरीरसंपत्तिवाला नहीं हो सकता, वैसे ही कर्मठ परव्रहाके ज्ञानमार्गकी और नहीं जा सकता. जवतक जीव संसारमें है, तवतक उसको कर्म अवश्य कर्तव्य है. व्यवहारके कर्म निष्कामपनसे करना चाहिये इन कर्मीसे अन्तः करणकी शुद्धि होती है, अधिक कुछ नहीं. पर जो कर्ममें अकर्म और अकर्ममें कर्म देखता है वहीं बुद्धिमान् और संत्कर्मी है. यज्ञ, दान, तप आदि कर्म त्याग करने योग्य नहीं, क्योंकि ये कर्म निष्पाप करनेवाले हैं. पर कर्मसे मोक्ष नहीं, मोक्ष तो ज्ञानसे ही है, तथापि कर्म निष्पयोजन नहीं. दान, पुण्य, जप, श्रवण, मनन, निर्दिध्यासन, उपासन, यम, नियमादि विना ज्ञानप्राप्ति नहीं होती तथा अन्त:करणकी शुद्धिके वाद चित्तराद्धि आवश्यक है. चित्तराद्धि उपासनासे प्राप्त होती है. संसारमें रहता हुआ जीव अर्थात् मोहमां-यामें फैंसा हुआ जो जीव, मोहमायांका उपासक होकर भी " अहं ब्रह्मास्मि, अहं ब्रह्मास्मि " वकता रहता है, वह इस छोक व परलोक दोनोंसे भ्रष्ट हो जाता है. ऐसे उभयभ्रष्ट जीवको अत्यन्त चण्डाल गिनो. उसका सदाके लिये त्याग करना चाहिये.

#### कैसे कर्म करना

अधिकारी जीवको ऐसे कर्म करने चाहिये कि कर्मोंके संचयसे उत्तरोत्तर प्राप्त हुए जन्ममें वह हुमा पक्षीकी मांति ऊंचा ही बढ़ता जाय-जैसे जैसे वह ऊंचा चढ़ता जायगा, वैसे वैसे उसकी वासनाएं निर्वेछ होती जायगा; संसारके खटरागसे तथा जगत्के जंजाळसे अति दूर होता जायगा. देववशात् उसके अन्त:करणके किसी कोनेमें गही हुई उस वासनाका वल जोरावर हो, उसे नीचे गिरानेका प्रयत्न करेगा, तो भी जैसे हुमा पक्षीके वचे पृथ्वीपर गिरनेसे पूर्व अंडेमेंसे सजीव हो कर फिर ऊंचे उड़ जाते हैं, वेसे ही अधिकारी बना हुआ जीव वासनामें फिर रगड़नेसे पूर्व संसारमेंसे मुक्त हो, ऊंचा ही चढ़ जायगा. ऐसे उच स्थानको पाये जीवके लिये परमात्माने—

# सप्त भृमिकाएं

निर्माण की हैं. किसीको उद्वेग न करना, पुण्यकर्मका सेवन करना, पापसे निर्हेप रहना, भोगकी अपेक्षा न करना, मन, वाणी तथा कर्मसे सत्पुरुपोंका समागम करना और ज्ञानकी अपेक्षा करनी, यह प्रथम भूमिका है। इसे योगभूभिका कहते हैं. निर्दोप अन्तःकरण रखना, सहुरुका आश्रय करना, मद मोहादिका त्याग करना, संत पुरुषोंका समागम करना और उनकी वाणीका तात्पर्ध प्रहण करना, यह विचार-नामक दूसरी भूमिका है. संतपुरुपोंके प्रतिपादन किये हुए सिद्धांतोंकों द्धिमें रख कर निश्चय कर पवित्र आचरणसे रहके दृष्टिकों जो जीव निर्भद करता है वह जीव असंसर्गा नामकी तृतीय भूमिकामें पहुँचता है. इस भूमिकामें प्रवेश किया हुआ जीव, में कर्तन्य भोक्तन्यरहित हूं. बाध्य वाधक रहित हूं. सुख दु:ख प्रारच्य कमेंसे आता है और जाता है, वह तो केवल ईश्वराधीन है, विषयभोग दावानलरूप हैं, संयोग वियोगके लिये हैं, संपत्ति परम आपत्ति है तथा चिंतादिक रोग बुद्धिसे ही छगे हुए हैं, ऐसे निल्यके विचारसे चित्तको विपयमात्रसे संकुचित कर जो जीव विपयोंसे असंग रहता है, वह सामान्य असंसर्गी है. उपरोक्त भावनाको शुद्धान्त:करणसे त्याग कर जो मौन तथा शान्त है, वह श्रेष्ठ असंसर्गी है. जीवका जब इस वृतीय मूमिकामें प्रवेश होता है तब अज्ञानकी निवृत्ति होकर परमतत्त्वका अनुभव करता है और क्रम क्रमसे वह चतुर्थ भूमिकामें प्रवेश करता है. इस भूमि-कामें प्रवेश किया हुआ जीव, कोई एकाध प्राणी, अपनी उपाधि दूर ही जानेके कारण जलमें भी रह सकता है और स्थलमें भी रह सकता है, वैसे हीं अज्ञान, अविद्या, अहंकाररूपी उपाधिके दूर होनेसे वह जीव परब्रह्म धाममें जानेका अधिकारी होता जाता है. इस चतुर्थ मूमिकाका नाम

स्वप्नभूमिका है. स्वप्नभूमिकाका जीव जगत्को स्वप्नवत् देखता है. इससे श्रेष्ठ भूमिकामें प्रवेश करनेवाले जीवकी वृत्ति सत्वगुणशील तथा वहुत वलवान् वनती है. वह जीवन्मुक्त है. अंतर्भुक्तिवाला है और वहिर्वृत्ति वाला भी है. यह सुपुप्ति भूमिका पंचम है. इस भूमिकामें रहता जीव विन्मुक्ति वाला भी है. यह सुपुप्ति भूमिका पंचम है. इस भूमिकामें रहता जीव विन्मुक्ति। परिपक हुई दशाको प्राप्त होता है. इस स्थितिमें वह नींद्वशसा जान पड़ता है. स्थितिका परिपाक होते ही उसकी छठी तथा साववीं भूमिकाका उदय होता है. सातवीं भूमिका वाणीका अविषय—अगम्य है, सर्व भूमिका बांका तेजोविन्दु है. जो जीव लोकवासना, देहवासना तथा शास्त्रवासनाका त्याग कर, सब भ्रान्तिको दूर कर ॐकारकी उसके सात्विकरूपमें हदयमें धारण करता है, वह नित्य शुद्ध मुक्त विशुद्ध अद्धेतको पहुँच कर, परमात्मारूप चिदानन्द्रमें अपना लय करता है.

#### निरभिमानकी चोट.

अव पांचवीं स्थितिको प्राप्त होनेवाछे जिज्ञासुको जगत्में रहनेपर, जगतके ही नहीं, विल्क विश्वके 'अहम् 'का त्याग करना चाहिये, विपयमात्रका वैराग्य करना चाहिये. जिसके प्रारच्य कमीका संग्रह पुण्यके पुंजरूप है, तेजोराशि है, वही जीव इस स्थितिको प्राप्त करनेका अधिकारी वन जाता है. गुरुमुखसे अवण किया है कि कोई एक जिज्ञासु संत महात्मा ईश्वरपूजनमें वैंघा हुआ था. एक समय उसने मार्गमें जाते हुए किसी अन्य संतके मुखसे सुना कि—

अमानित्वमदंभित्वभित्वः श्वांतिरार्जवम् । आचार्योपासनं शौचं स्थैयंमात्मविनिप्रहः॥ इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहंकार एव च । जन्ममृत्युजराज्याधिदुःखदोपाद्धदर्शनम्॥ असक्तिरनिम्प्वंगः पुत्रदारगृहादिषु । निर्त्यं च समचित्तत्विमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥ मिय चानन्ययोगेन भक्तिरज्यभिचारिणी । विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसदि॥ अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शेनम् । एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा॥\*

श्रीकृष्णपरमात्माके इस वचनको सुनकर उस संतने निश्चय किया कि पुरुषको अपना स्वरूप शुद्ध, निर्मल, उन्नत करनेके अर्थ निर्मिमानी, अदंभी, क्षमाशील, निष्कपटी होना चाहिये. आजसे में क्षमाशीलता धारण करूंगा. उक्त शब्द उसके कानमें चलते २ पड़ गये थे, उनसे उसने यह निश्चय कर लिया. वह सारा दिन तो साधुवावाने क्षमा वृत्तिमें पूर्ण किया. दूसरे दिन 'नारायण हरे 'कहते हुए किसी गृहस्थके यहां भिक्षांके लिये जा खड़े हुए. गृहस्थकी स्त्रीने भिक्षा दी. पर दैवयोगसे उस गृहस्थकी स्त्रीके पात्रसे महाराजश्रीका पात्र छग गया और उनको सन्यासका अभिमान जागृत हो आया! रंग रंगमें क्रोध व्याप्त हो गया और बहुत तिरस्कारके साथ तड़क कर साधुवावा वोल उठे-" हे दुष्टा ! मेरे पात्रको तूने छुआ क्यों ? धिकार है ! संतपुरुषकी इस प्रकार सेवा करेगी ? " ऐसा कह कोधांध वन कर अन्नसहित उस पात्रको फेंक दिया और कोघाविष्ट दृष्टिके साथ वहांसे चला गया. नदीमें जाकर सचैल (वस्नों-सहित) स्नान किया, तव उसका क्रोध कुछ शान्त हुआ और जव आश्रममें जाकर वैठा तब तो क्रोध निर्मूछ हो गया वह मनमें विचार करने लगा कि "अरे! यह क्या हुआ ? मैंने कल यह प्रतिज्ञा कर छी थी, कि मैं क्षमा गुण धारण करूंगा, पर उस प्रतिज्ञाको तो मैं आज ही मूळ गया ! मुझे अपने भगवारूपका अभिमान आया. उस स्त्रीसे पात्र छू गया तो इसमें क्या हुआ ! मैं तो संन्यासी हूं. मेरे लिये तो चारो ही वर्ण समान हैं. उनमें भेदभाव-छुआछूत अथवा अपवित्रता क्या ? मैं ब्राह्मण

\* स्वगुणकी न प्रशंसा करनी, न दंभ घरना, न हिंसा करनी, सहनशीळ्वा सरळता, आचार्यसेवा, बाह्यांतर शुद्धि, सन्मार्गनिष्ठा संयम, इन्द्रियादि विप्यों में वैराग्य और अहंकाररिहत होना, जन्ममृत्यु जरा व्याधिमें नित्य दोव देखना, पुत्र स्त्री गृहादिमें प्रेम न करना, समचित्त रहना, हर्ष शोक न करना, परमात्मा पर दृष्टि कर एकान्त भक्ति करना, एकान्तमें वास करना, अज्ञानीसे प्रेम न करना, आत्मतत्वमें निष्ठा रखनी, ज्ञानका फळ मोश्च है यह जानना, यह सब ज्ञान कहा गया है तथा इससे विपरीत अञ्चान कहा है.

नहीं, क्षत्रिय नहीं, वैश्य नहीं, शूद्र नहीं, किंतु मैं तो केवल चैतन्य ब्रह्म हूं. फिर भी मेरा अभिमान अभी गया नहीं, तो मेरे इस भगवांमें भूळ पड़ी! मेरी अपेक्षा तो वह गृहस्थकी स्त्री ही श्रेष्ठ है, जिसने मेरे अनेक कटु वचन सुनकर भी विल्कुल क्षमा गुण धारण किया और जो दोनों हाथ जोड़, दीन वन, खड़ी ही रही थी. वहीं मेरी गुरु! वहीं मेरी उपदेष्ट्री! वहीं मुझे तारेगी!" ऐसा विचार करता हुआ साधुवावा उस गृहस्थके घर जाकर, अचानक उस साध्वीके चरणोमें पडकर बोला—" हे अंबे! हे जगज्जनि ! तेरा मैंने घोरतम अपराध किया है, उसके छिये तू मुझे क्षमा कर तू आजसे मेरी गुरु है. तुझमें जो क्षमा गुण है, वह इस भगवामें नहीं. हे सित ! हे मातुश्री ! मुझे आशीर्वाद दे कि मैं अपने मार्ग पर चला जाऊं. वह स्त्री वावलीसी वन कर, मौन धारण कर, हाथ जोड़ कर, खड़ी ही रही और संत उससे आज्ञा छेकर विदा हुआ-उस दिनसे उस महात्माको ऐसी गंभीर चोट लगी कि वह कोधरहित होकर पूर्ण तत्त्रज्ञानी वन गया. उसका भगवाका अभिमान टळ गया, इससे वह शुद्ध सात्विक वन गया. इस प्रकार जीवको पूर्व जन्म वा पूर्वाश्रमका अभिमान समय समय पर क्लेशकारी हो जाता है. ये अहंकारकी वृतियां उसकी उलटे मार्गमें ले जाती हैं. पर इसमें चोट (धंका) लग जाय तो तत्काल वह जीव निरमिमानी वन, तर भी जाता है.

हे देवि ! ऐसा ही एक दूसरा दृष्टान्त मुझे स्मरणमें आता है. जीवको स्त्री पुत्रादिमें मोह नहीं बल्कि—

## सौन्दर्यमें मोह है.

स्वार्थमें मोह है. दृष्टिकी रची हुई सृष्टिमें मोह है. दृष्टिसृष्टिका लोप होते ही सौन्दर्थसृष्टिका नाश हो जाता है और उसके साथ ही मोह भी नष्ट हो जाता है. स्वार्थ नष्ट होते ही मायिक प्रेमीपन नष्ट हो जाता है और माथिक प्रेम नष्ट होते ही वह सन्मार्गमें संचार करता है.

किसी एक नगरमें धर्मपाल नामका एक साह्कार वसता था-उसके धर्मशीला नामक एक रूपवती कन्या थी। इस कन्याको पूर्व

जन्मके योगसे योगकी सिद्धि प्राप्त हुई थी. एक दिन वह मार्गमें चली जाती थी, इतनेमें उस नगरके राजकुमारकी दृष्टि उसके नाशवान शरीर पर पडी. इसके अंगके रंग और सीन्दर्यसे वह कुमार अत्यन्त मोहांव हो गया और रातदिन उसे ही रटने लगा. राजकुमारने सब मीज, शौक छोड दी, शोकसागरमें तेरने लगा, खाना, पीना और आनंद उत्सवमें भाग हेना, यह सब उसने छोड़ दिया. इस मोहांधपनसे उसका शरीर दिन दिन सुखता गया. यह बृत्तान्त उसके पिता और नगरकी प्रजाके पालनेवाले राजाने भी सुना राजाने धर्म पालनेका विचार छोड़ उस कन्याके पितासे कहा कि " अपनी पुत्रीका मेरे कुमारके साथ विवाह कर दो." जस गृहस्थने कहा-" हे राजन्! यह कार्य वडा है, इससे १५ दिन पीछे मैं इसका उत्तर दूंगा. " उत्तर तो दिया, पर उसी दिनसे वह गृहस्थ बड़ी चिन्तामें पड़ा कि भैं क्या करुं ? राजा क्षत्रिय है, मैं वैश्य हूं, मेरी कन्या विचारशील, त्रताचारवती और साध्वी है, उसे जो राज-कुलमें दूं तो अनेक दुःख भोगेगी, ऐसा विचार करते करते दो दिनमें उसका शरीर सूख गया और वह पंजर मात्र रह गया. पिताकी यह स्थिति देख उसभी प्रतापिनी बुद्धिशालिनी पुत्रीने पूळा-" हे पिताजी 🎚 आपको क्या कप्ट है ? " पिताने इत्थंभूत वृत्तान्त अपनी पुत्रीसे कह सुनाया और बोळा कि " राजाका और हमारा वर्ण जुदा है, इससे उसके छुमारके साथ तेरा विवाह करते मेरे धर्मशीलपनेको दुपण लगेगा और नगरमें मेरी प्रतिष्ठाको भी दाग छगेगा, छोग निंदा करेंगे कि यह धर्मपाल नामधारी, अधर्मके मार्गमें दृश्यके लालचसे लगा है और इसने अयोग्य विवाह संबंध किया है. " पिताके मुखसे सकल वृत्तान्त सुन कर -कन्या खिलखिलाकर हँस पड़ी और बोली-" हे पिताजी! इसीके लिये आप घवड़ाते हैं ? इसमें कौन भारी कार्य है कि जिसके लिये आप इतने भारी चिन्तातुर होते हैं. राजाकी आज्ञा पालन करके यदि कुमारकी इच्छा होगी तो मैं उसके साथ विवाह करूंगी. तुम जरा भी न घवडाओ. मैं धर्मशील हूं. अपने और आपके धर्ममें कुछ भी दाग नहीं लगने दूंगी. फिर उस कन्याने १५ दिनमें अपना शरीर किसी संत महात्माकी प्रसादीके प्रतापसे ऐसा गला डाला कि वह हाड़ पिंजरके

समान हो गया. जिसके मृगीके समान नेत्र ये वे कुंडली पड़ कर भीतरको हो गये. चंद्रके समान मुख वंद्रके समान हो गया. पयोधरकी जगह मांसका लोधड़ा लगा हुआ जान पड़ने लगा. केलेके समान जंघा सिग्कीके समान हो गयीं. हाथीके गंड-थलके समान नितंव भी वैठ गये और सिंहके समान कटिस्थानमें चर्म मात्र रह गया.

राजपुत्र तो उत्कण्ठा और उमंगमें आकर उस कन्याका ही ध्यान धरता था. उसके समीप वह कन्या पंद्रहवें दिन गयी. पर उस लावण्य-मयी मृर्तिकी मुखाकृति देखते ही राजपुत्र चौंक कर उससे दूर खड़ा होगया! वह विचार करने लगा कि-" यह कौन ? भूत या प्रेत!" उस कन्याने कहा — " हे राजपुत्र ! मैं भूत और प्रेत नहीं, विलक्ष मैं बही धर्मपालकी पुत्री हूं, कि जिसपर तुम मोहित हुए हो. आज सुझे देख कर आपको मोह क्यों नहीं होता ? कैसे दूर भागते हो ? जिसपर **मापको मोह हुमा है, जिसकी प्राप्तिके लिये आपने अन्न जल छोड़ा है,** जिसके छिये धर्भ छोड़ने और छुड़ानेको तत्पर हुए हो, वही मैं आपके समीप सापकी आज्ञाका पालन करने आयी हूं. आओ, वैठो, जो इच्छा हो उसे तृप्त करो !" राजपुत्रने कहा-" तू ऐसी भयावनी कैसे ?" धर्मशीलाने कहा-" कुमार! आप मुझमें किस स्थलपर भवकरता देखते हो ? मैं तो जो पहले थी, वही अब भी हूं. " कुमारने कहा कि— "जिस सौन्दर्यको देखकर विवाह करने का मोह हुआ था, वह सौन्दर्य कहां है ?" कत्या बोळी-" जिस देहमें आपने सौंदर्य देखा था, यह वही देह है, पर महाराज ! आपने मेरे शरीरमें कहां वह सौंदर्थ देखा था कि, जिससे आप मेरे साथ विवाह करनेको तैयार हुए थे ? जो मेरे साथ विवाह करनेकी आपकी इच्छा हो तो में तैयार हूं. पहले में जो थी, वही आज भी हूं. पहले रूप रंगमें ऐसी ही थी और पीछे भी रूप रंगमें में ऐसी ही हो ऊंगी. " राजकुमारने कहा कि " तू तो परम सुन्दरी थी, सो ऐसी चुहिया, डािकनी और पिशाचिनीके समान कैसे वन गयी ?" कन्याने कहा-" हे राजकुमार ! मेरी सुन्दरता कहीं जाती नहीं रही, जो मांस तथा छोहूकी सुन्दरता इस अंगर् सापको देखनेमें साती थी, उसीको साप सुन्दरता कहते हों और इसीकी आपको इच्छा हो, तो वह वृचड़खाने ( चांडालवाड़े ) में

है. पर उस सुन्दरताको देखते ही आपको वमन हुए विना न रहेगा. पर हे कुनर! जरा सुनो, सोंदर्यमें जिसे मोह होता है, वह सोंदर्य नष्ट होते ही उसका मोह भी नष्ट होता है. आज में जान सकी हूं कि, आपको मुह्मपर मोह न था, विल्क मेरे सोंदर्यपर मोह था और सोंदर्यपर जो मोह रखते हैं वे मूढमित हैं. क्योंकि, सोंदर्य त्रिकाल अवाधित नहीं. आज आप जिसको सोंदर्यवान देखते हो उसीको किसी समय सोंदर्यसे जर्जरित हुआ, आजकी मेरी स्थितिमें देखोगे. तब क्या आपको अज्ञानपनेपर लज्जा न आवेगी? इससे हे महाराज! अकेले सोंदर्यपर मोह करना यह चतुर आदमीका काम नहीं. जो मुह्मपर आपको मोह हुआ हो तो आप मेरा पाणिग्रहण करो और जो मेरे सोंदर्यपर ही आपको मोह हो तो में आपकी धर्मपून्ती होनेकी इच्छा नहीं करती. "

फिर क्षणभर मीन धारण करके वह प्रतापिनी साध्वी वोली-" अरे राजकुमार! इस मार्गकी ओर दृष्टि करो. तुम्हारी दासी आती है, उसे देखो. जब आप वालक थे, तब इस दासीको आपने देखा था?" राज-कुमार नोला—" हां, मुझे थोड़ा थोड़ा स्मरण है कि उस समय वह वड़ी रूपवती थी!" "उस कन्याने कहा-"आज उसका ढांचेसे ढांचा मिल गया है, दांत गिर गये हैं, शिरके वाल वगलेके पत्की भांति सफेद हो गये हैं, शरीर पर झुरियां पड़ गयी हैं. आज वह ऐसी कुरूपा दीखती है कि आप डसे देखना भी नहीं चाहते. पूर्वकालमें यह सुन्दरी थी. इसका वह सौन्दर्य आज कहां गया कि जिस सौन्दर्यपर आपके पिताने संतुष्ट होकर आनके लालन पालनके लिये आपको इसे सोंपा था? महाराज ! वह सौन्दर्य आज कहां है, यह तो वह की वही है? "राजपुत्र विचारमस्त ही रहा, तव उस साध्वीने कहा-"न समझते हो तो समझो. वह सौन्दर्य केवल दृष्टिका विकार ही था. सौन्दर्य कुळ वस्तु नहीं और वह सौन्दर्भ स्थि। भी नहीं. जैसा आज है वैसा करू नहीं, क्योंकि दृष्टिंभें क्षण २ पर परिवर्तन हुआ करता है. जो आज वाल है, वह कल अन्नादिके आहारसे तरुण, फिर बृद्ध, फिर जर्जरित और फिर काष्ट्ररूप होता है. ऐसे ही सीन्दर्य-छावण्यका भी परिवर्तन देख, ज्ञानी पुरुष उसका सदा ही त्याग करते हैं. हे राजपुत्र ! कालकी कीडाका तुमको ज्ञान नहीं, इससे सौन्दर्यसे

मोहांध हो, अपने धर्मसे विपरीत आचरण कर, हाथसे आंखें वंद करके कूपमें गिरते हो. सौन्दर्य क्या है ? इस नाशवान् शरीरमें रक्त, मांस, मेद आदि उत्पन्न होता है, यही रक्त, मांस, मेद ही सौंन्दर्थ है! इसीसे मनुष्य कान्तिमान् जान पडता है. इसीसे कवियोंने स्त्रीको कमलमुखी, चन्द्रमुखी, मृगनयनी कहा है; और मांससे भरी हुई जंघाको कदछी-स्तंभकी, पयोधरोंको हाथीके कुंभस्थलकी तथा कटिको सिंहके कटिकी उपमा दी हैं. हे राजकुमार! यह तो कवियोंकी कल्पना मात्र है. स्त्री केवल मांस, मजा, रक्त और चर्मसे दूसरे प्राणियोंकी भांति बनी हुई है, उसी तरह चमड़ेकी पुतली है, उसमें अधिक कुळ नहीं. जो सबमें है वही उसमें है. मुझमें जो था, वही इस दासीमें भी था, आपकी दूसरी रानियोंमें भी है. वह कहीं नहीं गया, तो फिर आपका मोह उनपरसे क्यों उतर गया है ? अब कहो हे कुमार ! किस पर आपको मोह था ? मुझपर या मेरे रक्त मांसपर ? जो मुझपर आप मोहित हुए थे, तो जो में थी, वहीं हूं तथा जिस पदार्थसे में सुन्दरी जान पड़ती थी, वह पदार्थ तो कसाईखानेमें भी देख सकते हो. पर आपको उसपर तो मोह नहीं. क्योंकि उसमें आपको सीन्दर्य दिखायी नहीं पड़ता, तो फिर सीन्दर्भ कहां है ? सीन्दर्भ यह दृष्टिका विकार ही है कि, कुछ दूसरा है ? एक जिसको सौन्दर्य मानता है वह दूसरेकी दृष्टिमें कुरूप गिना जाता है. अज्ञानी जन ही दृष्टिसृष्टिमें सुख मानते हैं. "

"हे राजकुंबर! इस विषयमें आपसे एक पौराणिक दृष्टान्त कहती हूं, सो सुनो! विचार करो. यह राज्यकी प्रजा आपनी पुत्र पुत्री है, ऐसा मान कर प्रजाको पुत्र पुत्रीकी मांति देखते हुए तथा उनपर कुत्सित रीतिसे मोहित न होते हुए अपना धर्म पालन करो.

# मनसे माना हुआ मोह ही अंधा बनाता है.

पूर्वकालमें दिवोदास नामक एक राजा था अनेक शास्त्रोंके अवणसे और महात्माओं के समागमसे उसकी बुद्धि निर्मेल थी वह सदा-चारी तथा धर्मनिष्ठ प्रजापालक राजा था महात्मा पुरुषोंके संगसे उसको निश्चय हुआ था कि इस देहको त्याग कर जीव अपने अन्तकालकी वासनाके अनुसार वैसे ही शरीरको धारण करता है, वर्तमानसे ऊंची योनिमें भी जन्मता है और नीची योनिमें भी जन्म छेता है. महात्माओं के मुखसे यह वृत्तान्त सुनकर ' मृत्युके पीछे कैसा जन्म होगा ' यह न जान सकनेसे उस राजाको वड़ा खेद हुआ। एक प्रसंगपर उसने अपने युव-राजसे कहा - " कदाचित् मेरा जन्म किसी नीच योनिमें हो, तो तत्काल मेरा मस्तक काट डालना. '' पुत्रने पृछा-" पिताजी ! तुम नीच योनिमें अमुक स्थानमें जन्मोगे, यह मैं कैसे जान सकूं रे " राजाने कहा–" मेरे कपालमें श्रीविष्णुका चरणचिह्न तिलक दिखायी देगा, उस चिह्नको देख <sup>.</sup>तू मुझे मार डालना, कि जिससे मेरा अधम योनिमेंसे उद्धार हो ! " थोड़े दिनों राजा दिवोदासकी मृत्यु हुई. अन्तकालके समय स्करके शिकारमें वासना रहनेसे उसे सूकरका जन्म मिला और वह अनेक सूकरियोंके साथ घूरे पर कीडा करने लगा. ये सूकर सूकरी कीडा करते थे कि इतनेमें दिवोदासके पुत्रकी उनपर अकस्मात् दृष्टि पड़ी तथा पूर्व जैसा उनके पिताने कहा था, वैसा ही एक सूकरके कपालप तिलकचिह्न देख कर उसकी मारनेके लिये उसने तलवार निकाली. भयसे कांपते हुए पूर्व जन्मके दिवो-दास राजाने मनुष्यवाणीसे कहा-" हैं हैं ! यह क्या अधर्मका काम करता है ? " राजकुमार घोला—" आपकी आज्ञाका पालन करता हूं. " दिवो-दास स्करने कहा - " मुझे यहां कुछ भी दुःख नहीं. मैं इन सूक्तियोंके साथ विहार करता हूं. ये मुझे दिन्यांगनासमान लगती हैं और कीचड़का आहार अमृतके आहारसे भी अधिक स्वादिष्ट लगता है. यह छोटी सुकरी केसी सुन्दर है ! इसको में कल ही लाया हूं. ऐभी सुंदर सूक्षी हमारी जातिमें एक भी नहीं इसके साथ कीडा करनेमें जो मुझे आनंद होता है, ऐसा आनंद किसी छोकमें भी नहीं. " दिवोदास सूकरकी यह वाणी सुनकर राजकुमार चिकत हो गया और वोला-" राजाके राजमहलमें स्वरूपवती सुन्दरियोंके भोगनेमें जो आनंद है, वही आनंद सूकरको घूरे पर रह कर सूकरियोंके साथ कीड़ा वरनेमें भी है. यह सूकर इस सूकरोको सौन्दर्यवती समझता है. मतुष्य भी खियोंको सुन्दर मानकर उनमें मोह पाता है. सचमुच ःसौन्दर्य वा कुरूपताका आधार प्राकृत दृष्टिमं रहा है. सौन्दर्यकी कोई माप तील नहीं, जिसके मनने जो सीन्दर्य मान लिया वह सीन्दर्य है. फिर भी

जो एकको सुन्दर लगता है वह दूसरेको नहीं. असुक ही सुन्दर है ऐसा कोई नहीं कह सकता. इससे निश्चय होता है कि सौन्दर्य नामक कोई वस्तु नहीं. एक ही पदार्थ अपने देखनेवालेकी नजरसे तीन प्रकारका वनता है. मार्गमें जाती हुई एक स्त्री कामी पुरुषको सुन्दर कामिनी जान पड़ती है, एक कुत्तेको वह मांसपिंड जान पड़ता है और योगी पुरुष उसको चलता फिरता सुद्दी समझता है, इस लिये मन ही वंध और मोश्लका कारण है, "मन एंव मनुष्याणां कारणं वंधमोक्षयो: " सौन्दर्यके सौन्दर्यको तथा आनंदके आनंदको अर्थात् परमानंदको तो ज्ञाता पुरुषमात्र ही देख और समझ सकता है, अन्यको उसका अधिकार ही नहीं."

उस कन्याने मोहित राजपुत्रसे कहा कि—"हे राजपुत्र! तुम मुझपर मोहित हुए हो, तो कहो कि तुमने मुझमें विशेष क्या देखा श तुम्झरे अनेक रानियां हैं और वे मुझसे किसी प्रकार भी न्यून नहीं विलक्ष अधिक हैं, तो भी जिस सौन्दर्यको देख कर तुम मोहित हुए हो, वह तुम्हारी दृष्टिका विश्वर ही है अथवा और कुछ यह विकार निकाल डालो, तब तुम सबको समान ही देखोगे. सुकरको सुकागे कें जैसी सुन्दरता दिखायी देती है, वैसी ही मनुष्यको स्त्रीमें भी दिखायी देती है. इसमें ज्ञातको ही मोह नहीं होता. मैं जिस पदार्थिस भरपूर थी और हूं, उसी पदार्थमय जगतकी खियां भी हैं. मुझपर मोह होता है तो लीजिये, यह सौन्दर्य तुम्हारे सामने हाज़िर हैं!" उस कन्याका ऐसा वैराग्यपूर्ण संभाषण सुनकर, राजपुत्रके प्राकृत अज्ञानमय नेत्रपटल दूर हो गये, हृदयमें वैराग्यका संचार हुआ और उसको सब प्रह्मय दीखने लगा. वह फिर अवसानपर्यन्त अपनी प्रजाका पुत्र पुत्रीवत् ही पालन करता रहा.

## सत्की प्राप्तिके प्रसंगको अवस्य ग्रहण करो.

सुविचारने प्रकटप्रज्ञासे कहा कि—''सोंद्य नामका कोई पदार्थ ही नहीं, पर अनेक जीव अनेक प्रकारके सोन्द्येके वश हो कर अनेक वासनाओं में लिपटे रहते हैं. कोई धनको, कोई कीर्तिको, कोई भोगको सोन्द्येका स्थान समझ, उसीमें मस्त वन जाते हैं. ऐसे संसारी रगड़ेमें भी जो उसको कोई अमूल्य प्रसंग प्राप्त हो और चसका लग जाय, तो उस

अपनी देहको तथा आत्माको सार्थक कर हेना इष्ट है. जीवको जो ऐसा प्रसंग मिले तो उसे झपट हेनेमें चूकना नहीं चाहिये. दैवकृपासे ही ऐसा प्रसंग आ भिलता है तथा उस प्रसंगपर चूकनेपर जीवको हमेशाके लिये संताप होता है. इतना ही नहीं, वल्कि जन्म जन्म जीवको चौरासीके चकरों घूमना पड़ता है. भगवान् नारदमुनि किसी एक गृहस्थके यहां पघारे और उससे उन्होंने कहा कि-" हे अधिकारी जीव ! तू वयस्क हो गया है, तेरे घर पुत्र पुत्रियां हैं, तूने संसारभोग पाया है, खाया पिया है और आनंद किया है. अब तू प्रमुमजन करके आत्माको सार्थक कर छे.' यह मृहमित संसारी जीव, नित्य सत्संग करता, महात्माओंका पूजन करता, दानधमेपरायण रहता, परपीडनसे सदा दूर भागता, तथापि मायाका जीव था. संसारपर इस अभागेको वड़ी प्रीति थी, सत्संगशिरोमणि नारद जैसे परमभक्त उसके घर पधारे, उससे लाभ लेनेकी उसे इच्छा नहीं हुई. वह बोला— " हे महाराज ! आपका कहना सत्य है, इन पिछले चार दिनोंमें जो सुकृत हो, सो कर हेनेकी मेरी बड़ी इच्छा है, अब तो मुझे प्रमुभजनमें प्रीति करनी ही चाहिये. पर क्या करूं ? मेरी इच्छा तो बहुत है, पर अभी यह राम छोटा है, शंकर भी अभी कुछ करने योग्य नहीं. यह जरा वड़ा हो जाय तो यह मेरा निश्चय है कि प्रभुमजनमें छग जाऊंगा." नारदंजीने कहा-" अरे ओ मायाके जीव ! तुझसे इस मायाका त्याग नहीं होगा, राम और शंकर समय पाकर बड़े होंगे, इससे तुझे बड़े जंजाल लगेंगे, इतनेमें तेरा आयु पूर्ण हो जायगा और तू जैसेका तैसा ही इस लोकमेंसे हाथ घिसता और हिर धुनता चला जायगा. तुझे सभी बड़ा संकट सहना है, इस कारण तुझसे इस भवमें भजन होना नहीं और माया छूटेगी भी नहीं. " ऐसा कह कर नारद्युनि अंतर्धान हो गये तथा मायाम रचपच रहा मूर्व ज्योंका त्यों मायामें छीन रहा. फिर उसने बहुत पश्चात्ताप किया. पर जो घड़ी हाथसे गयी वह नहीं छौटती. जगन्नगरके जीवोंको परमात्माका भजन करनेमें आज नहीं कल करूंगा, वाल्यावस्थामें नहीं पर तरुणावस्थामें और फिर बृद्धावस्थामें प्रमुसजन करूंगा, तत्त्वानुसंधान करूंगा, मायाको पगस्त करूंगा, संसारकी ममता तजुंगा, ऐसे विचारमें एक क्षण भी नहीं गमाना चाहिये-

कल कानेका कार्य भाज करो और आजका अभी ही करो. समय किसीकी भी राह नहीं देखता.

काजलकी कोठरीमें कोई ही विना दागके बचता है.

वहुतसे जीव ऐसा समझते हैं कि हम जनक विदेहीके समान हैं और ऐसा मान कर अपनेको सिद्धवत् ही सनझते हैं. वे मानते हैं कि जैसे जनक याज्ञवल्क्य विश्वादि महात्माओंने संसारमें रहकर भी परमार्थ साधा था, वैसे ही हम भी परनार्थ िद्ध करेंगे! पर मोहजारु भें पड़े हुए अज्ञानी जीव जानते नहीं कि जनक जनक ही थे, याज्ञवल्क्य याज्ञवल्क्य ही थे, वसिष्ठ विश्वष्ट ही थे. दृसरा जनक, याज्ञवल्क्य, वसिष्ठ कोई हुआ ही नहीं और होगा भी नहीं. उनकी तुलना करनेवाला मनुष्य कौन है ? जिन जनकने सुलभासे कहा कि, मेरे एक हाथको कोई चंदनसे चर्चे और दूसरेको वांससे मार तो भी मुझे आनंद वा शोक नहीं, ! मैंत्रेयी और कात्यायनीको छोड़, याज्ञवल्क्यने ज्ञानी होकर, अरण्यसेवन किया था और वसिष्ठके सौ पुत्रोंकी हानि हुई, तो भी सती अरुंधतीको वा विसप्त मुनिको क्रोध नहीं आया. ऐसी स्थितिको पहुँचनेवालेम और ईश्वरमें क्या भेद है ? इस स्थितिको पाया हुआ मनुष्य जीव नहीं किंतु शिव ही है, ईश ही नहीं, वित्क परमेश है. इस स्थितिको जिसने पाया नहीं, इसके द्वारका भी, स्वप्नमें भी दर्शन हुआ नहीं, ऐसा जीव ही "अहं ब्रह्मास्मि" और "तत्त्वमित्ति" का जप जपा करता है ! परंतु वह जगत्की हँसीका ही पुतला है ! यह संसार एक काज-लकी कोठरीके समान है. इसमें दाग विना लगे शुद्ध रह कर परमार्थ भिद्ध करना, यह काम वड़ा कठिन है. एक महात्माने कहा है कि:--

> " राम जहां तहँ काम निंह, काम जहँ न तहँ राम। तुल्सी दोनों निहें मिल; रिव रजनी एक ठाम॥"

जहां मायाका विलासरूप जगत् है, वहां परमात्मा नहीं और जहां परमात्मा है, वहां जगत् नहीं. परमात्मा और संसारको एक ही स्थलमें लानेका प्रयत्न करनेवाला अज्ञानी है. मायाके विलासरूप इस जगत्के मिथ्या पदार्थोंके साथ यथेष्ट न्यवहार करनेवाले तथा काम क्रोधादिके वश हुए मनुन्य जो त्याग दर्शाते हैं वह उनका मिथ्या दंम ही है. 'अहं ब्रह्म, अहं ब्रह्म 'यह उनका जगत् ठगनेका प्रपंच है तथा परमात्मा भी ऐसे ब्रह्मठगोंसे कोटानकोटि कोश दूर ही रहता है.

एक गृहस्य संसारत्यागका डील (सोंग) कर, 'अहं ब्रह्मास्मि 'वन, अपने घरके एकान्त भागमें रहने छगा. उसने घरका खटराग स्त्री पुत्रको सौंप दिया और लोगोंसे कहने लगा कि 'अव हमने सर्व जंजाल छोड़ दिया है, अब तो तत्त्वानुसंधान करके आत्माका शोध करता हूं. चाहे छोग भला कहें, चाहे द्वरा कहें, अपनेको कुछ छेना देना नहीं. अपने तो प्रह्म हैं. ब्रह्मको क्या ?' पर इतनेपर भी कटिमेखलाकी चावी (ताली) छूटी नहीं थी. ऐसे संसारी वैरागी ज्ञानीके पास एक समय एक अर्थी याचकने जाकर कहा कि ''हे भाई! मुझे पैसेकी बड़ी आवश्यकता है इस लिये पचास रुपये दीजिये. " राम तथा कामको एक आसनपर विठालनेवाले ' अहं ब्रह्मास्मि ' के जीवने कहा—'' भाई ! में तो पैसेको हाथ भी नहीं लगाता, मेरा है क्या कि तुझे दूं ? मैंने तो सबका त्याग किया है ! " ऐसी वार्तें करता है, इतनेमें एक देनदारके साथ उसके पुत्रकी तकरार हुई. **डसको सुनकर राम–कामदास तड़प उठा कि पैसा तेरे** बापका था कि, है गया और देते समय झगड़ा करता है ? पैसा कुछ फंकर पत्थर नहीं कि वह छोड़ दिया जाय ? वह देनदार आजतक जिसको ब्रह्मनिष्ठ जानता था वह उसे अब ब्रह्मठग भासित हुआ तथा उसने गंभीर श्वास लेकर कहा कि 'छोग जैसा कहा करते हैं, वैसा किछ्युगी वेदान्ती आज मैंने प्रत्यक्ष देखा. ' कहनेका तात्पर्य यह है कि जो त्यागीका वेष ऊपरसे धारण करता है और अंदरसे संसारके खटरागोंमें शिर मारता रहता है, वह जनक तथा वसिष्ठके समान नहीं हो सकता, विलक, वह तो संसारमें विचरता कीचड़से लिपटा हुआ अल्प जीव ही है. कनक, कान्ता और कीर्तिका जो त्यागी है वहीं त्यागी है और वही संन्यासी है. संसारमात्रंका जो त्याग वही त्याग, पदार्थ-मात्रपर जो विराग वही विराग और संकल्प मात्रका जो संन्यास वही संन्यास. ऐसे पुरुषमें और परमात्मामें अंतर ही नहीं. मोक्षाभिलाषी जीवको जगत्के जंजालका नित्यके वास्ते त्याग कर देना चाहिये. 'अर्ह

ब्रह्मास्मि ' को पहुँचनेवालोंके पास घर नहीं, धन नहीं, संग नहीं, जगत् नहीं, पुत्र नहीं और दारा नहीं परन्तु ' अहं ब्रह्मास्मि ' का मिथ्या डौल बनानेवालोंके तो सब कुछ है. ऐसे पुरुष जनक विदेहीका जो उदाहरण दिया करते हैं वह दंभ पर छत्रछाया है. वह महात्मा पुरुष संसारमें रहनेपर संसारसे मुक्त था, जलकमलवत् संसारमें रह सांसारिक विपयोंसे अलिम था. वैगग्यादिक विषय उसके समीप दासवत् हो गये थे, उसकी आत्मसत्ता परम श्रेष्ठ थी, वह आत्मरसायनका आस्वाद करनेवाला था. जिसका आत्मवल श्रेष्ठ होता है, वहीं संसारका त्याग कर सकता है, वाकीके तो पिंजरेमें पड़े हुए तथा मुखसे राम २ बोलते हुए तोते ही हैं.

#### सत्संग ही तारता है.

जगन्नगरके जीवको नित्य सत्संग करना चाहिये. सत्संग आत्म-वल देता है, सब दैहिक पापोंको सस्म करता है, चेतनको सत्स्वरूपके अनुसंधानमें प्रेरणा करता है. सत्संगके प्रतापसे अनेक क्रमार्गगामी जीव भी तर गये हैं. एक संत महात्माओंकी टोलीमें किसी एक असाधका प्रवेश हो गया. वह वडा दंभी था, पर संतसेवामें उत्साही था. संतोंके साथ रहते रहते उसको दुछ अलप स्वल्प ज्ञान भी हुआ, परंतु उस ज्ञानसे उसका हृदय रगा हुआ नहीं था. यह जीव वाहरसे साधुता दर्शाता हुआ संतसेवाम दौडता. प्रेमसे संतोंके चरणोंपर पडता. पर अन्तःकरणमें अनेक प्रका-रकी कामनाएं किया करता. असाधु सो असाधु ! वह सत्साधु एकदम कैसे बने ? यह असाधु तो द्रव्यको देखते ही उसके प्रहण करनेको आतुर था. खीको देखता तो भोगविलासकी इच्छाके अधीन हो जाता. प्रभा-तमें स्तात संध्या करके गायत्रीका जप करता तव मनमें ऐसा संकल्प विकलप भी होता कि आदित्य भगवान राजगद्दी दें तो अहोभारय हो ! इसके इंद्रयको ऐसी घटनाओंसे वहतसे महात्मा अज्ञात नहीं थे. परन्त यह अनिधकारी जीव संतोंकी सेवा करनेम सदा तत्पर रहता था, इससे दयालु महात्माओंने उसे उन्नतं स्थानमें छे जानेकी कामना की. घूमता फिरता यह महात्माओंका मंडल किसी एक राजाके राज्यमें जा पहुँचा. उस राजाके एक कन्या थी. वह राजा धर्मशील संतोंका सेवक और सांसारिक विदयोंको धिककारनेवाला था. वह अपनी कन्याका विवाह

किसके साथ करे, इसके विचारमें चितित था. उसने विचार फिया कि यदि किसी राजकुमारको कन्या ट्रंगा तो वे राजा छोग ऐसे दुष्ट होते हैं कि अनेक कुकर्म करनेमें सदा तत्पर रहते हैं तथा उनके रनवासमें अनेक स्त्रियां होनेसे मेरी पुत्रीको अनेक संकट भोगने पड़ेंगे. यदि सामंतके पुत्रको कत्या ढुंगा तो वह मेरे ऐइवर्यसे अहंकारी वन, सज्जन होगा तो भी दुर्जन वन जायेगा. प्रजाजनमंसे किसीको दृंगा तो राजाका जमाई होनेसे वह मद मत्सरमें छीन होनेके कारण अनेक प्रकारके छुढंग करनेमें तत्पर होगा. ऐसा विचार करते २ उस राजाने अपनी पुत्रीका विवाह किसी संत महात्माके साथ करनेका निश्चय किया. उक्त संत महात्मा-ओंका मंडल उसकी राजधानीमें आया. तव राजाने अपने मुख्य मंत्रीको मुख्य संत. (महंत ) के पास मेज कर अपनी पुत्रीके पाणिप्रहणकी प्रार्थना की. संतोंने विचार किया कि हमको खीसे क्या ? दव्यसे क्या ? राज पाटसे क्या ? स्त्री तथा द्रव्यका त्याग कर आत्मान संधान करनेके लिये त्यागी हुए हैं, संकल्पका संन्यास करनेके लिये मथन किया है, वहां संसारका रगडा, ! वाह ! यह भी ठीक ! जो हम संसारी होंगे तो अवश्य डमय छोकसे भ्रष्ट हो जायँगे. स्त्री परम दु:खकी खान है, नरकमें हैं जानेवाली है तथा अनेक जपाधि बढ़ानेवाली है, उसका पाणिप्र एण ! वाह ! नरकका द्वार हाजिर हजुर! ऐसा विचार करके सर्व संतोंने राजकन्याके साथ विवाह करनेका निपेध किया. पर वह भोग विलासका भूखा, अल्प, साधुपनेको प्राप्त हुआ असाधु ज्याह करनेको तैयार हो गया. राजाकी कन्या, राजगदीका उत्तराधिकार, इन दो वड़े लाभोंसे वह लोभायमान् हो गया. उसने राजकुमारीके साथ विवाह करना स्वीकृत किया. तुरंत ही उसे राजसभामें हैं गये. यद्यपि वह जीव संसारके विचारोंमें प्रवृत्त था, तथापि सत्संगके योगसे उसकी मिलन बुद्धि कुछ संस्कारी हुई थी , इससे **ष्यने राजासे पूछा कि "मैं कोई राजकुमार नहीं, कोई** प्रवानपुत्र नहीं, कोई सरदारपुत्र नहीं, तो भी मुझे इस कन्याके देनेका प्रयोजन क्या ? " राजाने कहा- 'हे महात्मा! संत निर्विकार, निष्कपट, विचारवल तथा आत्मवळका पोषण करनेवाले, प्रपंचसे रहित हैं, इशीसे मैं अपनी कन्या उन्हें दानमें देनेकी इच्छा करता हूं. संतसेवाके प्रतापसे मेरी पुत्री भी

आगे चल कर संस्कारी होकर उभय लोकका श्रेय साधन करनेके लिये शक्तिमान होगी और त्रिलोककी स्वामिनी होगी! " संतोंका संग कर-नेवाले इस त्यागीको यह सुनकर विचार हुआ—" ओहो ! संतका इतना भारी प्रभाव ! में शुद्ध सात्विक संत नहीं, कामना मेरे हृदयमें खल-वलाहट करती ही रहती है. इतनेपर भी मुझे इस राजकन्याकी प्रापि होती है तो भें जो सात्विक, निरपेक्ष, कामनारहित, सर्वत्यागी संत होऊं तो मैं क्या प्राप्त न कर सकूं ? त्रिभुवनका स्वामी होनेमें मुझे क्या विलम्ब छगे ? उसके सामने यह राजपाट किस गिनतीमें ? नहीं नहीं ! मैं विवाह नहीं करूंगा-में शुद्ध सात्विक संत ही वनूंगा, इस राजकन्याका नहीं पर त्रिभुवनका स्वामी होऊंगा '' ऐसा विचार कर वह खड़ा हुआ और राजाको आशीर्वाद देकर बोला-" हे राजन्! मुझ त्यागीको विवाह क्या ? कैसा ? में इस राजकन्याका वा तुम्हारे राजका स्वामी नहीं होऊंगा, पर त्रिमुवनका स्वामी होकर, अखंडानंद प्राप्त करूंगा. '' इतना कह वह फिर संतमंडलमें आ खड़ा हुआ तथा वह संत महात्मा अनेक जन्ममें परमात्माकी उपासना कर, आत्मसत्ता प्राप्त कर शुद्ध वन कर, अन्तिम जन्मभें नामदेवका नाम धारण कर, प्रभुगुण गाकर, परम धामको पहुँचा. देवि प्रकटप्रज्ञा ! सत्संग ही जगतमें साररूप है. अनेक महात्मा सत्संगसे ही तर गये हैं. जगन्नगरका जीव जैसे वने वैसे सत्संग करे सत्संग करते समय बहुत सम्हाल करनी पड़ती है. मायाबी जगत् प्रपंचसे भरा हुआ है. " साधुओंके वेपमें घूर्त अनेक" इस लोकोक्तिके अनुसार अनेक संत कहळानेवाले पुरुष 'वगुळा भगत 'वन कर संसारमें विचरते हैं. ऐशोंका सत्तंग करना नहीं. वैसे ही बढ़े २ मठ और मंदिर बांध वैठे हुए जीव भी संत पदके अधिकारी नहीं ये तो मायाके जीव हैं. इनको तो दूरसे ही प्रणाम करना चाहिये.

#### संतोंका लक्षण.

संत पुरुष रजोगुण, तमोगुणसे रहित तथा सत्वशीछ होते हैं, जनम, जरा तथा मृत्युके दुःखको गिनते नहीं, किसीसे द्वेष नहीं करते, वैसे ही किसीपर प्रेम भी नहीं करते और न मायिक प्रेममें वॅधते हैं, निवृत्ति और प्रवृत्तिकी इच्छा नहीं करते उनको प्रकाश और प्रवृत्तिका मोह नहीं.

वे उदासीनके समान संसारमें विचरते हैं. सत्वादिक गुणोंसे चलायमान नहीं होते. उन्हें कोई प्रिय वा अप्रिय नहीं पत्थरको तथा कांचनको समान गिनते हैं, स्त्रति वा निंदाकी स्पृहा नहीं रखते, मान अपमानमें समान बुद्धि रखते हैं, मित्र तथा शत्रुको समान गिनते हैं, अन्यभिचा-रिणी भक्ति करके परब्रह्मकी उपासना करते हैं. एकान्तमें सेवन करते हैं, किसी तरहके सांसारिक-प्रापंचिक कार्योंका आरंभ नहीं करते, इन्द्रियोंके विषयोंपर वेगान्य रखते हैं, मनको नियममें रखते हैं, संकल्पका संन्यास करते हैं. ये ही सच्चे संत हैं. परतु वनावटी संत रजोगुण, तमोगुणसे भरपूर होते हैं. उनको न शान्ति, न तत्त्रका निश्चय. वे तो जगतक जंजाली जीव ही हैं. संसारमें विचरतें हुए वे द्वेप, क्लेश, मानभंग और निंदाके ही भोगी होते हैं. दर्शन करते ही ये जीव चित्त तथा वित्त (धन) को हरनेवाले ही हैं, किन्तु संसारमें फँसे हुए जीवोंको उपदेश देनेवाले न ीं. शुद्ध सात्विक स्त जहां प्रेम, वीरता, ब्रह्मनाद, धर्मप्रियता, दयाछता तथा दानसे श्रेय प्राप्त कर, यम, नियम, आसन, दम, स्वाध्याय, तप, आर्जव, अिसा, अकोघ, शान्ति, क्षमा, अद्रोहके भोगी हैं, वहां संसारी संत दंभ, द्रे, अभिमान, पारुष्य तथा अज्ञानके भोगी हैं. श्रीकृष्ण परमात्माने कहा है कि प्रथम देवी तथा दूसरी आसुरी संपत्ति है. देवी संपत्तिवाले तो संत ही हैं. इन संतोंका संग ही सत्संग है. भिन्नताका-द्वेतका त्याग कर एक निष्ठासे संतसेवा करनी. यह संनसेवा ही जीवको सन्मार्गमें चला कर चिदानंदके ध्यानमें मग्न-मस्त कराती है.

## शरीर किसका है सो देखो.

जीवको यह संसार अनेक प्रकारसे कष्टदायक है. देवि छदालिंग ! जगन्नगरका जो जीव, जगन्नगरको ही सत्य देख उसीका ही उपासक वना है, उसको यित्निचित् भी ज्ञान नहीं कि मेरा इस लोकमें जन्म छेना कैसे सार्थक हो सकता है, इसी कारण वह कष्ट ही कप्ट सहता है. जबसे जीवका पिंड वॅधता है, तबसे अंतपर्यत कप्टका ही भागी बनता है. गर्भोपनिपदमें जीवके कप्टकी कथा है. उसे जो जानता है वही गर्भमेंसे छूटनेका प्रयत्न करता है. अपना जो मनुष्य- शरीर दृष्टिगोचर होता है वह स्थूल शरीर है. पृथ्वी, जल, अन्नि, वायु

और आकाशसे पंचभूतात्मक पंच विषय, पंच कर्मेन्द्रिय तथा पंच ज्ञानेन्द्रिय-वाला यह शरीर है. पांच इन्द्रियोंसे इसका निर्वाह होता है. छ: रस इसका आश्रय हैं. छ: गुणोंसे वह वँधा हुआ है. सप्त धातुओंसे इनका स्यूळ शरीर वेंथा हुआ है. बात, पित्त तथा कफ इन तीन मलोंसे सिव्वत है, शुक्र तथा शोणितके कारणवाळा है तथा भक्ष्य, भोज्य, पेय और चोष्य ऐसे चार प्रकारके आहारसे इस स्थूल शरीरकी उत्पत्ति है. इसमें जो कठिन भाग है वह पृथ्वी द्रव भाग जल. उष्ण भाग तेज, चले फिरे सो वायु तथा पोला आकाश है. ये पंचमून अपना २ निर्माणकार्य करते रहते हैं. छ: प्रकारके रससे छोहू, छोहूसे मांस, मांससे मेद, मेदसे अस्थि, कस्थिस मजा और इन सबके संगसे बीय बनता है. पिताके बीर्य तथा माताके शोणितसे गर्भ स्थित होकर उपजता है. प्रथम दिन बीर्य तथा शोणित मिलता है. सातवें दिन विशेष मिल कर श्रंथिसी वनती है. पक्षभर (१५) दिनोंम गोल पिंडाकार होता है. महीने पीछे वह पिंड वडा होकर कठिन होता है. दूसरे महीने मस्तककी आकृति वनती है. वीसरे महीने हाथ परका अस्पष्ट आकार वेंधता है. चौथे महीनेमें पैरों और मस्तकके वीच (धड़ )का आकार वनता है. छठे महीने इन्द्रियोंका **बाकार बनता है, सातवें महीने** जीवकी स्पष्ट प्रतीति होती है, बाठवें महीने सब अवयव पूर्ण होते हैं. नवें महीने अवयव पोषण पाकर वृद्धि पाते हैं तथा दशवें महीनेमें गर्भ जन्म पाता है. इस गर्भकालमें जीवको अनेक कप्ट सहने पडते हैं. गर्भघारणकालमें माता अथवा पिताका चित्त व्याकुल हो तो गर्भसे अंधा, लूला. कुवडा, लुंजा वालक जन्मता है. पिताका वीर्थ अधिक हो तो गर्भमें पुत्र होता है. माताका रुधिर अधिक हो तो कन्या जन्मती है, रज, वीर्य समान हों तो नपुंशक रूप धारण करता है. परन्तु गर्कालमें माताको जो जो पीड़ा होती है, वह पीड़ा गर्भको भी भोगनी पड़ती है. वह गर्भ दवा रहता है, जरायुसे वँधा रहता है, मलमूत्रके भरे हुए स्थानमें उलटा नीचेको मुंह किये वैठा रहता है, महाकप्रकारी जठ-रामिने झुउसतासा रहता है, अतिमिलन दुर्गेधवाली वायुसे वह सदा त्राहि त्राहि करता सङ्भड़ाता रहता है. यह जीव गर्समें निराधार है, निर्वल है, पराये आश्रयमें रहता है और परके कप्टका भोक्ता बनता है.

उत्पर पैर और नीचे माथा ऐसी स्थितिमें अंधेरे गारमें-कि जहां जीवन-वायुका संचार नहीं, प्रकाशभी नहीं, केवल नरकका कृप छलाछल भरा है. वहां रहनेसे कैसा कप्ट होता है इसका विचार करनेसे शरीर कांपता है, अही कप्ट! अही गिति!

गर्भमें जीव अनेक प्रकारसे अपने उत्तपन्नकर्ताकी प्रार्थना करता है कि "हे प्रमु! इस संकटमेंसे मेरा उद्धार कर ! इस उपकारको मैं त्रिकालमें भी नहीं भूळूंगा." ऐसी स्थितिमें रहता हुआ गर्भ जव इस जगतकी वायुका स्पर्श करता है, तम उहां, उहां, तू तहां! अर्थात् में यहां और तू वहां! करता हुआ जगदीशको संसारकी वायुके स्पर्शके साथ ही भूल जाता है. श्वासोच्छ्रास छेते ही परमात्माके उपकारको, दिये हुए वचनको, की हुई प्रतिज्ञाको भूल जाता है तथा जो अनेक कष्ट गर्भवासमें सहन किये होते हैं चनको भूछ जाता है. जिस जगतमें वीजरूप होते हुए दुःख, अंकुरित होते हुए दुःख और धीजसे बहिर्भूत होतेके दुःख तथा फुर्लो, फलोंको तथा नवपहनोंका धारण करतेमें, भी हु:ख है उस जगतको सुखकारी सत्य नित्य माननेवाले जीवकी प्रज्ञाको धन्य ही कहना चाहिये ! इस जग-त्तमें जन्म कर जिस पुरुपके पुण्यका अत्यन्त परिपाक होती है, वही पुरुष वैराग्यको पाकर इस कप्टमेंसे मुक्ति मिळनेका विचार करता है. वह विचार करता है कि मैंने कर्मवश अनेक शरीर धारण किये हैं, उन उन शरीरोंके अनुसार अनेक प्रकारके आहार किये हैं, अनेक माताओंके स्तनोंका पान किया है, अनेक सुन्दरियोंका सेवन किया है, अनेक पुत्र उत्पन्न किये हैं, अनेक कूड़ कपट किये हैं और कई वार एक पेटसे जन्म लेकर मृत्यु हुई फिर दूसरी वार जन्म हुआ है. सुखश्च्यापर शयन किया है और नरकमें घसीटा गया हूं. ऐसे दु:खसे भरे हुए संसारभेंसे अभी मेरा छुटकारा हुआ है तो इस देहके नाशवंत-अस्थिर कप्टकारक सुखको और इस संसारको प्रणाम करना चाहिये, अग्रुभकी निवृत्ति करनी चाहिये, मुक्तिके छिये परब्रह्मके शरण जाना चाहिये ! अनेक जन्ममें अनेक पुत्र कलत्रके ग्रुमार्थ अनेक कर्म मैंने किये हैं। पर वे संबंधी जन सुख भोग कर जाते रहे हैं-कहां जाते रहे हैं इसे भी में जानता ही नहीं तथा अपने कमींके अनिष्ट फलको तो मैंने अभी भोगा है.

दश मास तक अंधकारमें रह, जो उपसे उप तपश्चर्या मैंने की है, उसको में सार्थक करूंगा. ऐसे विचारवाला ही कोई जीव करोड़में एक आधा जीव अपने देह और आत्माका सार्थक करता है और परम पह प्राप्त करनेवालोंके संघ—समुदायमें मिल जाता है. उसी जीवका ही जन्म लेना सार्थक है कि जिसका फिर जन्म न हो. उसी जीवका जन्म लेना कल्या— जाता है कि जिसने अनेकोंका कल्याण किया है और परम पुरुषके संघमें प्रवेश किया है.

## सकाम कर्म दोपरूप है.

जगन्नगरके संसारी जीवोंमेंसे कोई एक आतुर जीव संत महा-त्माके पास जाकर खड़ा रहा. वहां दो संत आपसमें वातें करते थे. एक संतने कहा-' जीवको मरते समय तक कर्म करना चाहिये। जैसे पीतलका पात्र रोजका रोज मांजा जाय तो चकाचक रहता है, वैसे ही अन्त:-करणकी शुद्धिके खिये जीवको कर्म करना आवश्यक है. ' दूसरा महात्मा । बोला- सवर्णके पात्रको मांजनेकी कभी भी जरूरत नहीं, वह सदा 🛌 ही चमकता है. जिसका अन्तःकरण शुद्ध हुआ है, उसे कर्मकी अपेक्षा किस हेत रखनी चाहिये ? नित्य क्रम करनेसे कुछ भी फल नहीं होता? प्रथम महात्माने कहा-' नहीं, फल होता है, जैसे कंचनपात्र शुद्ध है तथापिः हवाके स्पर्शसे उसमें मिलनता उत्पन्न होती है, वैसे ही जहांतक संसारमें जीवका वास है, वहांतक उसे मिलन संसारकी, मिलन हवाके स्पर्शसे मिलनताका भय है, उस भयके निवारणार्थ कर्मकी आवश्यकता है. प्रथम कर्म करना है तथा अन्तकाल पर्यन्त भी कर्म करना ही है. ्र संसारमें रहता हुआ जीव जो कमेसे वहिमुख होता है, उसके पतनका मय रहता है. रें दूसरे महात्माने कहा-" सत्य है, पारंभके कर्मसे अन्त:करण शुद्ध होता हे, अन्त:करणकी शुद्धिसे ज्ञानकी जिज्ञासा होती है, ज्ञानकी जिज्ञासासे श्रवणमें प्रवृत्ति होती है, श्रवणसे मननकी टेव पड़ती है, मननसे दृष्टिके समीप नया प्रकाश प्रकट होता है. इस प्रकाशमें जैसी गहरी दृष्टि सूक्ष्म रूपसे लगाता है, तो वेसी ही तीक गहराई पर अति दूरके स्थानमें निजानंदके दर्श-नका भाग्यशाली बनता है. कुर्म करना अवस्य है, पर सकाम कर्मका

भोगी ज्यों ही कर्मके फलमें दोप, दुःख, अनित्यताका अनुभव करेगा त्यों ही उसका कर्म अपने आप छूट ही जायगा वह निष्कामका उपासक वनेगा तथा तब ही उसको सत, जित्, आनंदका दर्शन होगा और फिर वह तद्रूप वन जायगा, पारस रूप वन जायगा. तब उसको मिलन वायु वाधा न कर सकेगी. ऐसे ज्ञानीको कर्मकी अपेक्षा ही क्या है ? पर जो मूढ जन परिपकदशाको प्राप्त नहीं हुए और अहंमावसे कर्मका त्याग करते हैं, उनके लिये तो कर्मके त्यागसे चौरासीका चक्र रहटकी मालाकी भांति तैयार ही रहेगा. "

जिज्ञासुने उस महात्मासे पूछा-" हे संत ! कर्म अपने अनुष्ठानसे ही चित्तकी शुद्धि करके छतार्थ होता है अर्थात् वह कर्म ब्रह्माकार वृत्तिको प्राप्त होनेके वाद तो अस्त ही होता है." संतने कहा-" इस स्थितिको प्राप्त हुए ज्ञानीको कर्म करना न करना समान ही है." जो निष्कामपनेसे कर्म करता है, वह कर्म ही नहीं. जैसे जलपक्षी जलमें डुवकी मारने पर भी यर्तिकचित् भी जलसे नहीं भीगता, वैसे ब्राह्मी स्थितिको—ब्रह्माका वृत्तिको प्राप्त हुए जीवको कर्म कोई बाधा नहीं करता, विल्क निष्काम, कर्म तो सहाय करता है.

ब्रह्माकार वृत्तिका फल.

जिज्ञासुने पूछा—"हे महात्मन् ! जैसे यह सर्व दृश्य अविद्याका कार्य है और जो सर्व वृत्तियां उत्पन्न होती हैं वे अविद्याका कार्य हैं ! उसी प्रकार ब्रह्मकार वृत्ति करनी, यह भी अविद्याका कार्य है तो उसके करनेसे क्या महत्पछ है !"

कत्तर—"वंध्याका पुत्र जाता है, ऐसा कहनेसे वृत्ति वस आकारकी-कल्पना करती है. वास्तवमें तो वंध्यापुत्र है ही नहीं, तथापि शब्दके अव-णसे वैसी आकृतिकी कल्पना होती है, वैसे ही ब्रह्माकार वृत्ति यह भी अविद्याका कार्य है अवश्य, तथापि वह सत, चित्, आनंद रूप वृत्ति हो जाती है और उसते पुनरावृत्तिरहित मोक्षरूप फल प्राप्त होता है. वृत्ति तो काल्पनिक ही है. अब कर्म भी अविद्याका कार्य है तथा अविद्यासे अविद्याकी निवृत्ति होती नहीं, परंतु दृश्य विनाशी है, ऐसा झान उत्पन्न होनेके साथ ही कार्यसहित अविद्याकी निवृत्ति होती है. ऐसे ही झान— परमकी पहिचान यह भी अविद्याका कार्य अवश्य है, परन्तु उससे अवि-चाकी निवृत्ति न हो, ऐसा माननेका कारण नहीं. क्योंकि जैसे विच्छू अनेक वचे जनता है और उनको खा जाता है, सूर्य उदय होते ही अंध-कारको खा जाता है, वैसे ही परमका ज्ञान उदय पाते ही वह अविद्याको खा जानेकी शक्तिवाला है तथा अविद्याके वाधसे ब्रह्म यही सत् रहता है. जैसे कतकरेणु (निर्मली यूटीका बीज) यह दिहीका कार्य है, तथापि उसे जलमें खालनेसे माटीक्प कार्य मैल, कचड़ा आदिको नीचे बैठा, जलको निर्मल करके आप भी नीचे बैठती है, तैसे ही अविद्यासे उत्पन्न हुई ब्रह्माकार-चृत्ति, चिदानंदको प्राप्त करनेकी "में ब्रह्म हूं" ऐसी वृत्तिको धारण कराती है तथा अविद्याका कार्य होने पर भी वह सत्य फल देती है.

प्रश्त-"श्रह्मैवाहम् - मैं श्रह्म हूं, ऐसा वारंबार अनुभंधान - विचार - वृत्ति करनेका क्या काम है ? जो है मो है ही. राजाको पृष्टाभिषेक किया तो वह राजा तो हुआ ही है. उसको बारम्बार 'मैं राजा हूं ' मैं राजा हूं ' ऐसा बोलने तथा विचारनेका छुळ भी प्रयोजन नहीं. राजा है सो है ही. ऐसे ही 'यह पट है, ' 'यह घट है ' ऐसा कहने और जाननेसे भी फल क्या ? "

उत्तर—" हे जिज्ञासु ! तूने सच कहा, पर सुन ! सर्व सामग्री तैयार हो अर्थात् पूर्व जन्मका ही साधन सिद्ध हो, अन्तःकरण शुद्ध होकर निर्मेछ बना हो तो उसको 'तत्त्वमित ' आदि गुरूपदेशसे आवरणभंग होका ज्ञानप्रकाश हो जाता है. पर जिनको वैसा नहीं उनको पूर्वके देहा-दिकके अध्यासका स्फुरणरूप दोष वाग्वार आकर बाधा देता है. जैसे सूर्यके सतत प्रकाशित तेजोराशिको बादछोंसे अटकाव होता है तथा शुद्ध प्रकाश नहीं पड़ सकता, वैसे ही अपूर्ण संस्कारीको पूर्वके अध्याससे ' ब्रह्मैवाहम् ' का प्रकाश हो नहीं सकता. सूर्यका संपूर्ण प्रकाश छेनेके छिये जैसे रोकनेवाछे बादछ दूर होने चाहिये, उसी प्रकार मिथ्या देहाध्यासका संपूर्ण रीतिसे उन्मूळन कर डाळने तथा ज्ञानमय ब्राह्मी स्थितिको प्राप्त करनेके छिये, सत्याध्यासको स्थापित करनेके निमित्त 'ब्रह्मैवाहम्' का अनुसंवान कर्तव्य है ही. क्योंकि, ऐसा करते करते दढ़ अपरोक्ष हो जाने-पर आरुद्ध दशा प्राप्त होती है तथा वह दशा प्राप्त होनेपर कुछ भी कर्तव्य

शेप नहीं रहता. मैं आप ब्रह्म हूं, यह तो स्वभाव सिद्ध है, पर वीच बीच पुरुपकों में जीव हूं, मला मैं वह ब्रह्म कैसे ? ईश तो हूसरा ही है-ऐसे द्वेतकी भ्रान्ति पड़ती है उसे दूर करनेके लिये, मैं वह और वह में ही हूं-में ब्रह्म ही हूं, अन्य नहीं, इस विचारकी अपेक्षा ही है. राजाका, घटका वा अन्य स्थूल पदार्थका हप्टान्त इसमें घटता ही नहीं. कारण कि स्वभाव-सिद्ध ब्रह्म अति सृक्ष्म है तथा उस स्थितिको प्राप्त करना, यह अति दुर्घट है. हे जिज्ञासु ! जैसे हीरा कितना तथा कैसा पानीदार है, इसकी परीक्षा सीखनेको जोहरीके पास रह कर दृष्टिकी सूक्ष्मता आदि परिपाकता प्राप्त करनेके लिये चिरकालतक अभ्यास करना पड़ता है. फिर सूर्य सामान्य रीतिसे प्रत्यक्ष है पर उसका सत्यस्वरूप जाननेके लिये ज्योतियके अभ्यासकी आवश्यकता है तथा उस अभ्याससे वह कितना वड़ा और वैसा है यह जान सकते हैं. ऐसे स्थूलको जाननेके लिये जब अभ्यासकी आवश्यकता है तथ सम्झने तथा उस स्थितिको पानेके लिये अभ्यासकी करूरत हो, इसमें आश्चर्य क्या ? जैसे अभ्याससे कीट अमरीरूप हो जाता है, वैसे 'ब्रह्मैवाहम ' के नित्य अध्याससे 'ब्रह्मैवाहम ' वन जाता है."

सुविचारने छद्राछिंगसे कहा इसीके छिये संसारी जीवको 'में देहरूप हूं, पुरुप हूं, खी हूं. में जन्म मरणका अधिकारी हूं. ' ऐसे अभ्यासको छोड़कर प्रथम 'में परमात्माका दास हूं, ' ऐसी भावना दृढ़ करनी चाहिये. वह भावना दृढ़ होनेके वाद परमात्मा मेरे हृदयमें ही है यह भावना दृढ़ करनी और यह भावना दृढ़ होनेके वाद अंतमें में तो वही परमात्मा हूं, ब्रह्मरूप हूं, में अकर्ता हूं, अभोक्ता हूं, निर्छेप हूं, ऐसा अखंड अध्यास करना. अथवा देहभावसे में उस परमात्माका दास हूं, जीवभावसे उसका अंश हूं तथा आत्मभावसे में तो वही हूं, ऐसी निश्चल भावना नित्य रखनी चाहिये. जगलगरमें गहते हुए जीवोंकी वृत्ति इस अध्यासको छुड़ाकर अनेक प्रकारके संकरण विकल्पके चक्करमें डाल देती है, अस-त्यको सत्य मनाती है, इससे असत्यके मुखमें ही जीव जकड़ा रहता है. उसका वह अध्यास छुड़ानेके लिये 'ब्रह्मेवाहम्'का अध्यास सर्वोत्तम साधन है. असत्य जगतको भी प्रत्येक जीव अपनी २ वृत्तिके अनुसार जुदी २ रीतिसे देखता है.

## भ्रान्तिसेही जगत् भासता है।

एक समय दश मनुष्य अंधकारमें साथ २ चले जाते थे. वे चलते चलते एक घरके द्वारपर आये. द्वारके वीचमें एक रस्ती पडी थी. अंध-कारके कारण रस्तीका स्वरूप पहचाना नहीं गया, पर यह सर्प है ऐसी श्रांतिसे वे दशो मनुष्य उस रस्सीको अळग न करके कूद कूद कर आगे गये. फिर आपसेंने वातें करने छगे कि अ है ! यह सर्प कितना वहा है! दसरेने कहा बहुत बड़ा है. असलमें बात तो सर्वया जुदी ही थी. एक व्यादनीने जिस सर्पको देखा **उसको दूतरेने नहीं देखा. पर दशो आ**दमि--र्वोको अपनी २ वृत्तियोंमें जुड़ा २ सर्प जान पड़ा और उसका आरोप रस्तीमें कर दिया. अधिष्ठान रस्ती थी. उसमें सर्पका अध्यास हुआ था और इसीसे उनको रस्सी सर्प रूप देखनेमें आयी थी. वस्तुतः तो सर्प ना था, विक रस्सी थी. ऐसे ही जगन् विने भी जानना. जगन् सत्य नहीं; पर हर एक प्राणीकी वृत्तिके अनुसार जगत् भासता है और वह भी सत्य भासता है. यहां तो केवल ब्रह्म परमात्मा ही है वही सत्य है, नि लेंप. निर्विकारी, सनातन और शुद्ध है, इस परमात्माकी सत्तासे जगतकी सत्ता भिन्न नहीं. सीपीमें रूपे (चांदी)का भीसना, यह जैसे विपर्यय ज्ञान है, वैसा ही विपर्यय ज्ञान जगतकी सत्यतामें भी है, ज्ञानवृत्तिमें अनेक प्रपंच न होनेपर जो प्रतीति होती है वह भी विपर्यय ज्ञान है. मिथ्या रूपेमं और मिथ्या सर्पमं सत्य रूपा और सत्य सर्पकी प्रतीति करनेके लिये जैसे भिथ्या बुद्धि जागृत हुई, सीप तथा रस्त्रोको रूपा तथा सर्प मनाती है-अर्थात् जैसे चांदी भी नहीं और सर्प भी नहीं, विक उनका अधिष्टान रूप सीप और रस्सी ही है और चांदी तथा सर्प भास मात्र है, वेसे ही वस्तुत: यह जगत् नहीं, पर उसका अधिष्ठान रूप परब्रहा ही सत् है तथा उस परब्रह्मके कारण ही जगत् भासता है. इस ज्ञानका नाम प्रमाज्ञान है. ऐसा ज्ञान प्राप्त करना, यह जगन्नगरके जीवका कर्तन्य है. यह कर्तन्य उसको वंबन नहीं करता, पर मुक्त करता है.

**्यदा दृष्टिस्तदा सृष्टिः** 

जगत्की प्रतीतिका कारण श्रविद्या है. इस श्रविद्याका नाश हुए विना सत्का ज्ञान नहीं होता. नखसे शिखा पर्यन्त श्रन्तः करण रहता है, उससे उपिहत चेतन जीव कहलाता है और अन्त:करणकी वृत्ति नेत्र द्वारा वाहर निकल कर फैलती है तथा अमुक विषय पहार्थ तक पहुँच उसमें जो चेतन्यं है, वह विशेष चेतनवृत्ति, उपहित चेतनका साक्षी है, उसको देखती है और सत्य मनाती मानती है, देखो, स्वप्नमें केघल अविद्या ही है तथा जगत् भी स्वप्नके समान है. विलक कार्य कारण रूप प्रपंच तथा उसकी प्रतीति, यह अविद्याका कारण है और प्रपंचकी प्रतीति ज्ञान होनेके पूर्व ही है, पर सत्की प्रतीति होनेके पीछे प्रपंचकी सत्ता नहीं रहती तथा प्रपंचकी सत्ता शक्ति-का नाश होते ही जगतकी भ्रांति टल जाती है, अध्यास मिट जाता है और अधिष्ठान जो परब्रहा चही सत् रहता है. "यहा दृष्टिस्तदा मृष्टिः " ऐसे जहांतक देखनेमें आता है, त्तरांतक नामरूपादिक सृष्टिको जीव कल्पित करके प्रपंचको सत्य ठहराता है, पर सत्यकी प्रतीतिकी सत्ता ही आत्माकी सत्ता है तथा आत्माकी सत्ता कितनी और कैसी है वह ज्ञानके विना और नित्यके अध्यास विना प्रतित नहीं होती. इस कारण जीवको सदा सर्वदा ' ब्रह्मैबाहम '-का अध्यास रखना चाहिये. इस अध्यासमें छीन होनेके बाद सत् ही सृष्टि और दृष्टिमें-विश्वमें-अवकाशमें भी शेप रहता है. परमात्मा दूर नहीं विक वह सानिध्यमें ही है-देखना आता हो तो ही दिखायी पडता है. प्रश्न होगा कि-

## परमात्मा कैसे दृष्टि पड़े.

द्र्पणमें जैसे पदार्थ मात्रका तथा अपना प्रतिविम्न पड़ता है तथापि द्र्पणमें इनमेंसे कुछ भी नहीं, आप और पदार्थ मात्र द्र्पणसे पृथक् हैं, वैसे इस व्यवहारदृष्टिसे परमात्मा निराला है और जो कल्पना करता है सो अविद्याका कारण है परमात्मा सर्वव्यापी सबमें है, जगत भी जुदा नहीं, तू भी जुदा नहीं, परमात्मा भी जुदा नहीं, यह सब एक ही है. जो भेदत्व है वह मिलन बुद्धिका ही कर्तव्य है.

एक कागज पर किसी एक चित्रकारने सुंदर चित्र बनाया फिर उस चित्रको देख कर चित्रकार बहुत प्रसन्न हुआ: वह आनंदमें मग्ने होकर चावळा बन गया और उसे देख २ कर नाचने कूदने छगा चित्र अति सुन्दर था. यह चित्र कहां है ? इस विचारसे उसने कागजसे पूछा— 'तुझमें चित्र है ?' कागजने कहा—' चित्र क्या और मुझमें क्या यह मैं जानता नहीं 'फिर कलमसे पूछा—'तुझमें चित्र है ?' कलमने कहा—' 'चित्र क्या है यह मैं जानती नहीं 'ऐसे ही काले पीले रंगोंसे पूछा तो उन्होंने कहा—' हम भी नहीं जानते ' चितेरेका चित्र तो है ही, दिखाता भी है, तव यह चित्र आया कहांसे ? इसका उसे आप विचार हुआ. वास्तवमें यह चित्र चितेरेकी दुिद्धिमें है. ऐसे ही जीवकी वासनामें ही यह जगत्, जीव और शिवका भेद रहा है. जिसने यह भेद निकाला है, जो नैष्ठिक होकर परमात्माके विषे एकतार हो गया है, उसको परमात्माका नित्य साक्षात्कार होता है. इस एकतार होनेके लिये यथार्थ ज्ञान सम्पादन करना चाहिये.

## ज्ञान दो प्रकारका है।

यथार्थ ज्ञान तथा अयथार्थ ज्ञान. सतका जानना यह यथार्थ ज्ञान कहा जाता है. स्वप्नमें उत्पन्न हुई अथवा भ्रान्तिमें दृश्यमान् हुई सृष्टिकों जो सत्य मानता है तथा उसीमें मोह पाता है, वह अयथार्थ ज्ञान है. यद्यपि दोनों ज्ञान इन्द्रियजन्य हें, तथापि इन्द्रिय हो या न हो. इसका कोई नियम नहीं है. क्योंकि, स्वप्नमें इन्द्रियां नहीं, तथापि इन्द्रियोंसे आत्माके उस श्रार अर्थात् स्वप्नशरीरका व्यवहार होता है. यह व्यवहार जिसको असत्के समान प्रतीत होता है, उसीको यथार्थ ज्ञान प्राप्त हुआ कहा जाता है. परमात्माके संकल्प मात्रसे यह सृष्टि नियमपूर्वक चळती है. परमात्मा सर्वव्यापक है. उसके इन्द्रियां नहीं. वह कर्ता भोक्ता होनेपर भी अकर्ता, अभोक्ता है. ऐसा ही ज्ञान यथार्थ ज्ञान अथवा प्रमा ज्ञान कहा जाता है. प्रमाज्ञानवाल जीव परमात्माको अश्ररीरी, इन्द्रियादिकसे रहित मानता है. हे ऐसा जानता हुआ भी अपने यथार्थ ज्ञानमें परमात्माके साक्षात्कारका भी अनुभव करता है, शरीरादिक अवयवोंवाला देखता है पर निश्चयपूर्वक मानता है कि जिस शरीरकी कल्पना करनेमें आती है, जो

<sup>\*</sup>अशरीरी व्यावहारिक इन इन्द्रियोंसे दिखाय अथवा इस बुद्धिसे कल्पित हो : ऐसा नहीं -अर्थात इन सबसे परे इनसे जुदा ऐसा कोई दिव्य स्वरूप.

इन्द्रियोंकी प्रतीति वतानेमें आती हैं, वैसा वह नहीं. वह भजनेवालेको भजता है, भजनेवालेकी आत्मा है, भजनेवाला उसकी आत्मा है तथा आत्मा आत्माके ऐक्यसे भजनेवालेको सायुज्य मुक्तिका तथा द्वेतके विषयसे भजनेवालेको ही सामीप्य मुक्तिका अधिकारी बनाता है.

## जगत स्वप्नतुल्य है.

जैसे स्वप्न सत्य नहीं, वैसे जगत् भी सत्य नहीं, दोनोंके न्यवहार मिथ्या हैं. जैसे स्वप्नमें एक रंक राजा होता है, धनाढ्य होता है तथा राजा रंक (भिखारी) वन जाता है, परन्तु वह पुरुप जागनेक पीछे जागृत दशामें देखता है, .तव उसको सव मिथ्या आडंबर जान पड़ता है. रांजा राजा ही है और मिखारी मिखारी ही है. राजाकी ऋदि सिद्धि गयी नहीं और भिखारीका दरिद्र नहीं गया, सब हाजिर हैं। वैसे ही जगत् तथा जगत्का सव व्यवहार मात्र दृष्टिकी रची हुई सुष्टिमें ही सत्य जान पड़ता है, परन्तु सत् पदार्थका ज्ञान होनेके बाद दृष्टिकी प्राप्तिसे सृष्टि दृष्टिका विषय ही मात्र रहती है. स्वप्नमें कार्य कारण एक साथ ही भासते हैं. जैसे कोई कुम्हार मिट्टी छेनेको टोकरी छेकर जाय, छावे, गृंहे, चाकपर चढ़ाकर उसका घड़ा बनावे तथा इस रीतिसे निमित्त कारण तथा उपादान कारणसे घटरूपी कार्य बनता है. वैसा स्त्रप्रमें नहीं है. स्वप्रमें तो कार्य तथा कारण एक साथ ही प्रकट होते हैं. यह सव अविद्याका ही प्रताप है. किसीको शंका होगी कि अविद्यामें जगत्की कारणता कैसे सिद्ध होगी ? घटमें मृत्तिका कारण है, पटमें तंतु कारण है, परन्तु अनिद्या सनका कारण कैसे हो सके ? दूसरे अनिद्या अकेली ही. जगत्का कारण हो तो वह जड़ है तथा जगत्में तो विचित्रता सासती है. इस लिये यह कैसे असत्य जान पढे ? जो अविद्याको चेतनके आश्रय ह ऐसा कहोगे तो भी दो कारण होंगे. अविद्या और चेतन. बल्क जग-तका कारण जीवोंका अदृष्ट है, इससे जीवोंके अदृष्टको जगतका कारण कहेंगे, कि ईश्वरको जगत्का कारण कहेंगे ? दृष्टान्तमें जैसे कर्म और मोग कर्मका फल भोग है, यह भोग अविद्याका कार्य है, ऐसा कई तो कर्मजन्य यज्ञका फल जो स्वर्ग हैं, वह मिध्या होगा तथा वह मिध्या है:

ऐसा कहेंगे तो शास्त्र झूठा ठहरेगा, इसका समाधान केसे हो ? इस शंकाका उत्तर इतना ही है कि, जो सत् है उसकी उत्पत्ति होती नहीं, चित्क सत् त्रिकालावाधित है. वैसे ही जो असत् होता है उसकी भी उत्पत्ति नहीं होती. जैसे वंध्यापत्र, खरगोशके सींग, आकाशकी छाया इत्यादि-की उत्पत्तिमें सत्यता ही नहीं. अब जगत् असत् होनेपर भी उसकी उत्पत्ति कही है, यही सिद्ध करता है कि जगत मायिक है, वह सत् भी नहीं और असत् भी नहीं तथा सत् असत् दोनों नहीं. जो जगतको सत् कहेंगे तो प्रपंचमें कार्यस्व नहीं आवेगा तथा असन् कहेंगे तो यह असंगत है, क्योंकि वह प्रत्यक्ष दिखायी पडता है, ज्यवहार किया जाता हैं और सत् तथा असत् कहेंगे तो एक ही समयमें सत्-असत् रूपता जगतमें घट सकती नहीं. वास्तविक रीतिसे जगत जैसा है वेसा ही है. मानो कि वह अनिर्वचनीय है. अब अनिर्वचनीयका कारण भी अनिर्वचनीय ही होना चाहिये तथा इस कारणका नाम अविद्या है. जगतकी उत्पत्तिसे पूर्व जगत् सन् हो तो खरगोश (शशा)के गृंग भी होने चाहिये तथा सत्-असत् दो धर्म तो एक स्थानमें रह ही नहीं सकते 'मृतिकत्येव सत्यम ' इस अर्थानुसार जगत् सत्य गिना जाय. पर ऐसा नहीं, क्योंकि प्रपंच-जगनको सत्य मानें तो 'एकमेवाद्विनीयं ब्रह्म ' यह परमश्चित, सजातीय, विजातीय और स्वगतभेद-रहितत्व दर्शाती है, वह वचन मिथ्या ठहरे. पर जैसे घट उत्पत्तिके पूर्व असत् है तथा उत्पत्तिके पीछे सन् माछूम होता है वैसा जगत् नहीं. जगत् उत्पत्तिके पूर्व असत् हो तो इसमें कार्यत्त्व किसका हो ? अर्थात् जगत् अनिर्वचनीय है तथा वैसा ही अनादि अज्ञान उसका कारण है. अज्ञान अकेला है, पर उसमें राक्ति विचित्र हे, इससे इस कारणका यह कार्यरूप जगत् भी विचित्र है. सीपीमें चांदीका भास होता है, इसका कारण सीप नहीं, बल्कि रूपेके भासका कारण अज्ञान है. इसीका दूसरा नाम अविद्या है. यह अविद्या जड़ है. भले ही वह चैतन्यके आश्रय रहती है परन्तु उससे चेतनमें कारणता नहीं आती. चेतन तो अधिष्टानके आश्रयमें रहता है और अकेली ही अविद्या जगतका कारण चतती है. जीवोंके अदृष्टका, ईश्वरका तथा जगतका कारण मात्र यंह अविद्या . <del>ही है तथा यह जगत् अविद्यारूप है, इसीसे वह</del> मिथ्या है. जो यज्ञादिक

करनेमें आते हैं वह साधन कर्भ है तथा स्वर्गादिक छोक उसके फल हैं पर उसका तात्पर्य तो ब्रह्मकी एकतामें ही है. परन्तु इसमें भी साध्य तथा साधनभाव दिखाकर वोधन द्वारा "क्षोणे प्रण्ये मत्यें छोक विश्वाति '' ऐसा वोध करके जीवको स्वर्गादिसे भी वेराग्य प्राप्त होनेका मर्भ रखा है. सबसे वेराग्य कराकर परमात्माके पदमें शान्ति प्राप्त करनेको ही शास्त्रका यह वोधनचन है. ब्रह्मपद— कुप्णपद— रामपद— निजानंद पद— स्वरूपानंदपद— परम प्रेम पदकी प्राप्तिमें स्वर्गादिक छोक तुच्छ हैं, यही भाव शास्त्रकार— सुनि-योगी जनोंने इस वचनसे दर्शाया है. नित्यका स्थान तो परब्रह्मधाम है कि जिसकी प्राप्ति हुए पीछे फिर जन्म मरण नहीं, पुनः पतन नहीं, ऊंचेसे ऊंचे, ठेठतक ऊंचे ही चढ़ना है, कि जिससे ऊंचे चढ़ना भी शेष नहीं! बही नित्य तथा मुक्त दशा है.

## सर्वव्यापी परम ब्रह्म ही परम है.

हे देवि! मुझे आश्चर्य होता है कि ऐसे नित्यमुक्त स्थानकी प्राप्तिके वदले प्रपंचके जीव यह वड़ा देवता, यह छोटा देवता, यह तो मेरा इष्ट देव है और वह वड़ा हैं, ऐसे अभिमानसे नित्य क्लेश बटोर हेते हैं. एक समय हमारे राजाके दरवारमें विवाद हुआ कि कौन देव वड़ा ? शंकर वा विष्णु, गणेश वा शक्ति ? सभामेंके विद्वान् और गुणवान् ज्ञानी और अज्ञानी सव अपनी २ दुद्धिके अनुसार बाद विवाद करने छगे. कोई शंकरकी श्रेष्ठता प्रतिपादन करने लग गया, कोई विष्णुके वहे २ कामोंकी प्रशंसा करने छगा. विवाद इतना बढ़ा कि वात करते करते मारामारी पर नौवत था गयी. वास्तवमें किसीने शंकर वा विष्णुका प्रत्यक्ष दर्शन किया नहीं था और न दोनों देवोंमेंसे किसीका स्वरूप ही जाना था. यह संवाद देखनेको साक्षात् हरि, हर योगीका रूप धारण करके उस राजसभामें पधारे. उन्होंने दोनों पक्षोंको शान्त करके पूछा कि-" हे दुनियादारीके चतुर पंडितो ! धर्मके वादियो ! तुममेंसे किसीने शिव अथवा विष्णुको देखा है ?'' विवादियोंने कहा-'नहीं महाराज !' हरिहरने कहा-'जो देखा नहीं तो तुम चनकी श्रेष्ठता केंसे प्रतीत करा सकोगे ? ओ मृहमितवालो ! हरि. तथा हर ं एक ही हैं. उतमें भिन्नता नहीं. मेद केवल प्रत्येक पुरुषके ज्ञानवलमें हैं.

यह दृश्य मात्र परमात्माका स्वरूप है. परमात्माकी विमूतियों मेंसे किसीकी भी निंदा करनेसे सत्य धर्मप्रवर्तक नहीं हो सकता तथा सत्यपदका अधिकारी भी होता नहीं. हरि तथा हर ये जगत्में सर्वत्र आत्मा-परमात्मा स्वरूपसे विराजते हैं. ' ऐसा कहनेके साथ ही सारे दरवारमें तेजोराशिरूप हरि तथा हर एक ही स्वरूपमें दृष्टिगोचर हुए. हरिके उपासकने हरिको, हरके उपासकने हरको, रामके उपासकने रामको, वालकृष्णके उपासकने वालकृष्णको, गणेशके उपासकने गणेशको, शक्तिके उपासकने शक्तिरूपकोः देखा. हरि तथा हर परम प्रमु त्रिना अन्य कुछ भी दिखायी ही न पडता था. प्रत्येक पुरुष अपने आत्मामें हरि तथा हरको देखने छगा. पीछे तेजोराशि हरि हरने कहा- यही परमात्माका एक ही नित्य-शुद्ध-परम स्वरूप है और कुछ भी नहीं. जो साधनसंपन्न हैं, उन्हींको यह प्राप्त होता है, अन्यको नहीं होता. जो जगत्के जीव मदांध वन कर परमात्माकी विभूतियोंको द्वेतभावसे देखते हैं, वे सत्-चित्-आनंदघन-पदके अधिकारी नहीं तथा उनको सत्य ज्ञान तीन कालमें भी प्राप्त नहीं होता पर जैसे अंधेरेमें रहा हुआ चौर कचडेमें हाथ डाल कर पकड जानेके भयसे भागता हुआ गोवरके ढेरमें जा गिरता है और उसकी धनप्राप्तिकी आशा निर्मुछ होती है, वैसे जो परमात्माकी विभृतियोंमें भेददृष्टि करते हैं दे मिथ्यावादमें लिपट कर मोहके की चड़में फैंसे रहते हैं. परमात्मा महेरवर अद्वितीय है-श्रेष्ठ है-सर्वका कारण है, सर्वमय है. चाहे जिस नामसे उसकी उपासना करो. पर वह सत्र वही है. जैसे जल, वारि, पानीको चाहे जिस भिन्न नामसे मंगवाइये, पदार्थ एक ही आवेगा, वैसे शंकररूपमें, विष्णुरूपमें, कृष्णरूपमें, रामरूपमें, नृसिंहरूपमें, वामनरूपमें, आदित्य-रूपमें, शक्तिरूपमें, गणेशरूपमें, मानवरूपमें, वनस्पतिरूपमें अथवा विराट-रूपमें उपासना करनेसे परिणाममें तो अंततः एक परब्रह्मकी ही प्राप्ति करनी है. इस प्राप्तिमें श्रद्धाकी दृढता और वासनाकी निर्मूछता, प्रपंचका मिथ्यात्व तथा सत्यकी प्रतीति, संकल्पका संन्यास और अहमूका विनाश, द्वैतका नाश और अद्वैतमय दृष्टि, यही प्रधान कारण है. जिसने आत्मरसायन खाया है, जो आत्मसत्तासे वेष्टित है, आत्मरसका सवादी है, वही आत्मा परमात्माका अनुसंधान कर परम प्रमुको पाता है.' इतना कह कर हरि, हर

अंतर्धान हो गये. पर जगतमें घंटाकर्षके समान अनेक मृद्ध जन वसते हैं कि जो अपनी जड़ताका त्याग न करते हुए परमात्माकी विभूतियोंको अनेक प्रकारसे वर्णन करते हैं तथा मदांध वन कर सत्की प्राप्तिमें निर्वेछ वन सत्की ही निंदा करते हैं.

#### सत् क्या ?

यह सत् वया है ? कसा है ? कहां है ? प्रकटप्रज्ञा ! तू जानती है कि सत् तो सत् ही है. नामरूपरहित है, उसे किसकी उपमा दूं? यह सत् परम प्रकाशित है, सर्वत्र है. जहां दिवाकर नहीं, नक्षत्रपति नहीं, नक्षत्र नहीं, सर्वत्र प्रभा ही है, जिसके जाननेसे-देखनेसे जो फल सिद्ध होता है उससे अन्य फलसिद्धि नहीं, जिसके सुखसे अन्य सुख नहीं, जिसके समान अन्य रूप, सौन्दर्य, कला अथवा ज्ञान नहीं, जिसके दर्शनसे श्रेष्ठ दर्शन नहीं, जिसके दर्शनके पीछे अन्य किसीके दर्शनकी अभिलापा रहती नहीं, वही सत्! इसी सत्मेंसे राम, कृष्ण, शंकर, ब्रह्मा, आदित्य, गणेश, शक्ति, विराद्, विश्व और प्राणीमात्र हुए हैं. इसी सत्को परमात्मा, परमेश और महेश कहते हैं. इस सत्के दर्शनमें जीवको सदा तत्पर रहना चाहिये, मथन करते रहना चाहिये, उत्साही रहना चाहिये. पर जीवकी क्षुद्रता इतनी अपार है कि सत्की अपेक्षा असत्में चहुत मस्त रहता है. मूर्ख प्राणी संसारमें रह कर यह मेरा देह, यह मेरी स्ती, यह मेरा पुत्र, यह मेरा मित्र, यह मेरा दास, यह मेरा हाथी, यह मेरा घोड़ा, यह मेरी संपत्ति, यह सब मेरा ही है, मैं ही यह करता हूं, मेरे विना कीन ऐसा है जो करे-ऐसे मैं में में वंध कर उसीमें लीन रहता है तथा अपना उत्तम आयुष्य—मांसकी पुतलियोंकी सेवामें और नाशवनतको प्राप्त करनेमें व्यर्थ गॅवाता है. किंचित संस्कारी पुरुष पूजन अर्चनके ठाटमें कालक्षेप करते हैं, अधिक यज्ञ यागमें ·छग कर सत्का फेरा जो स्वर्गादिक, उसकी ईषणा करते हैं. यह सव असत् व्यवहार ही है, सत्की ईवणाका व्यवहार नहीं. जिससे इस रुविरंगमें व्यवहार करनेमें कुशल होता है तथा जिससे सौन्दर्यकी प्रतीति होती है, उस प्राणके अधिपति परमात्माकी शोधमें किसीका चित्त लगता नहीं, कर्मठकी एषणा यह एषणा ही नहीं, यह तो आवर्जन विसर्जन-

ंका घाट है. स्त्रीपुत्रोंके ऊपर जिनकी आत्मवुद्धि है वे पामर हैं. जो पामर उनके सुख दु:खको अपना सुख दु:ख मानते हैं वे तो और भी अल्प प्राणी हैं तथा उनके रक्षणकी चिंतामें जो रात दिन निर्गमन करते हैं वे मूढ़ ही हैं! जो इस नखर शरीरमें अभिमानी हैं, वे मरुभूमिमें जलकी आशा करनेवाले मृग हैं ! जिस शरीरको नियमादिकसे दंड देना चाहिये, उस शरीरका जो मनुष्य विषयके विषसे पोषण करते हैं, वे अमृतकी आशासे मणिधर सपेंके विल्में हाथ डालनेसे जिस फलकी प्राप्ति होती है, उसी फलको पाते हैं. जिसको सतके दर्शनकी, नित्य पूर्ण पुरुषोत्तमकी प्राप्ति करनी है, उसको अन्यकी उपासना नहीं करनी चाहिये. शकर मिलनेकी इच्छावाला यदि ववूल या वेरीके पेड़की सेवा करे तो वह जैसे निरर्थक है, उसी तरह सत्की प्राप्तिक लिये अहंकारको छोड, वैराग्यको सजाकर, संयमी वन, प्रेमी वनना चाहिये. जैसे शकर शकर जपनेवाला शकरको नहीं पा सकता, वैसे ही संसारके कामादिक सेवनेवाला सतको प्राप्त नहीं कर सकता. जिसकी परमात्माके साथ लगन लगती है, वह आनंद, लगनकी मधुरता, स्वाद, रस अन्यको वता सकता नहीं, चखा सकता नहीं, वह अनुपमेय है. उसे जो जानता है वही जानता है, वही उस सुखको भोगता है. परमात्मामं जो प्रीति होती है उसे एक भक्त ही जानता है, दूसरेसे कहनेसे उसका स्वाद उसकी समझमें नहीं आता. परमात्माकी प्राप्तिमें नाम, स्मरण, कीर्तन, चीलातनुका दर्शन, इनमें अत्यंत प्रीति, सात्विक पदार्थीके संबंधसे प्रेमकी कर्मियोंका उछलना और सतत उसमें एकतार हो जाना, यही साधनोंका साधन है तथा सारका भी सार है. इसी साधनसे संपन्न जीव ् एक ही जन्ममें निजानंदके स्थानका निवासी वनता है. इस स्थितिके यानेवालेको भजन तथा भजनेवालेमें द्वेतभाव नहीं रहता, पूज्यपूजकभाव शांत हो जाता है. जो पूज्य वह पूजक और जो पूजक वह पूज्य रूप वन जाता है. अटल प्रेमी इस पदको पाता है ! प्रेमानंदको भोगता है.

प्रेम तथा त्रक्ष एक ही है.

प्रेम कहो, ज्ञान कहो, ब्रह्म कहो, कृष्ण कहो, राम कहो, शंकर कहो, यह सब एक ही हैं. नाम मात्रका ही भेद है, जल कहो, वारि कहो,

पानी कहो, सागर कहो, रत्नाकर कहो, नदी कहो, पर सर्वत्र पानी ही है, माता कहो, काकी कहो, भाभी कहो, टड्की कहो, वहिन कहो, गृहिणी कहो, पर स्त्री जातिरूपसे एक ही है. नामका ही भेद है. ऐसे ही ब्रह्म विष भी समझना. ज्ञानसे भी ब्रह्मकी प्राप्ति है, प्रेमसे भी ब्रह्मकी प्राप्ति है. प्रेमी तथा ज्ञानी एक ही है. प्रेमीसे ज्ञानी श्रेष्ठ है. इनमें अधिकता न्यृनताकी बुद्धि रखनी अज्ञानताका कार्य है. किसी एक प्रसंग पर ज्ञानी तथा प्रेमी वनमें चले जाते थे, इतनेमें सामने वाघ दिखायी दिया. प्रेमीने कहा-" हम तो भागते हैं, नहीं तो वाघ खा जायगा !'' ज्ञानीने कहा-" हम तो परमात्मा रूप ही हैं, परमात्मा परमात्मा श्री रहा करेगा ही !" प्रेमीने कहा--" भले मानस ! जो कार्य अपनेसे हो सकता है, उस कार्यके छिये परमात्माको श्रम देना यह क्या योग्य है ? " प्रेमीजन परमात्माभें जिस प्रकार एकतार हो जाता है, उसका स्वरूप निराला है. प्रेमी अवतारी पुरुप है. ज्ञानी सिद्ध पुरुप है. प्रेमी अनेकके सहवासमें आकर, जलकमलवत् निर्लेप रह, अनेकोंका उद्घार । करता है. ज्ञानी सिद्धदशामें रह, जगतके भयसे दूर भागता है. प्रेमी जगत्में रहने पर भी निर्छेप रहता है तथा वही श्रेष्ठ है. प्रेमी जिस प्रकार परमात्मामें एकतार हो जाता है, परमात्मस्वरूप वन जाता है, परमा-त्मामें आत्माको विलीन करता है, परम आत्मामें आत्मा लीन हो जाता है, उसकी खूबीका वर्णन नहीं हो सकता ज्ञानीकी छीनता जुदे ही प्रकारकी है. ज्ञानी जलके बुदबुदेके समान है. जलमेंसे उपज, जलमें ही समाके विलयको पाता है. प्रेमी वीणाके सुर (स्वर) के समान है, आप आनंद भोगता और दूसरोंको आनंद भोग कराता हैं. पर दोनों एक ही है. तात्पर्य ्रू यह कि प्रेमी जीवन्युक्त है और ज्ञानी विदेहगुक्त है. अ ज्ञान ही प्रेम है,

<sup>\*</sup> जीवन्सक्त तथा विदेहसुक्तका स्वरूप पूर्वापर समझाया है. उसका स्पष्टार्थ ऐसे समझना " न वे सशरीरस्य सत: प्रियाभिययोरत्यन्तसुपहितरिस्त " और "न वाशरीरस्य प्रियाप्रिये स्पृशत: " सशरीर जीवको प्रियाप्रियका नाश होता नहीं, जो अशरीर है उसे प्रियाप्रिय स्पर्शता नहीं, यह श्रुति जीवन्सुक्तिकी प्रतिपादक है. शानीको शरीरपातपर्यन्त जीवन्सुक्तकी संशा दी जाती है तथा शरीरपादके अनन्तर

प्रेम ही ज्ञान है. ज्ञानसे उत्पन्न हुआ प्रेम सबसे श्रेष्ठ है, प्रेमसे उपजा हुआ हान ही अचल-अटल-अवाध्य रहता है. इसी ज्ञान प्रेममें रहता हुआ ज्ञानी जीव सदा काल परमात्माका सामीप्य भोगता हुआ सायुज्यको पाता है. यह अति अद्भुत है, सत्य है. इसी दशाको प्राप्त जीव ईश्वरंकी कृपासे शीव मुक्त हो जाता है. अजामिल जैसा (अधम जीव) क्षणमात्रमें ही इस दशाको प्राप्त कर सका है. यह प्रेम-अनन्यता का प्रताप है. जिस प्रेमसे अजामिलने नारायणका भजन किया है, वही प्रेम छुद्ध और सत्य है. ज्ञानीकी वृत्ति तीव्रतम च्याभिलापी है, प्रेमीका हृदय-वृत्ति-भावना उच तथा संस्कारी हैं. दोनोंके आत्मामें परमात्माका ग्रद्ध ज्ञान तथा ग्रद्ध प्रेम ये समानहीं गंभीर और गाड है. प्रेमी तथा ज्ञानी सूमा ब्रह्मके दर्शनके अधिकारी हैं. प्रेमी परमात्माके सकछ द्रवार गढ़में जानेका अधिकारी है, ज्ञानी दरवारका सामंत है, राजा सामंतके साथ सदा ही सळाह करता है, अपने हृदयकी छहरें उसकी समझाता है, पर प्रेमी तो राजाके रनवाससे छगाकर राजाके गुप्त कार्यमें भी राजाके समीपमें और अंतरमें (भीतर) दोनों स्थानोंमें रह सकता है. ज्ञानी ज्ञानमें स्वसुखके ं लिये ही तरसता है, प्रेमी अपने प्रेमपात्रके सुखके लिये भी तरसता है. प्रेमी अपना सर्वस्व परमात्माको ही देखता है. वृत्दावनकी गोपियां इसी प्रेमकी पात्र थीं. श्रीकृष्णको जगतका नाथ न जान कर, गोपीनाथ जान, कृष्णमय होनेसे वे मुक्तिको प्राप्त हुई हैं. ऐसे प्रेमका पात्र वननेके लिये तन, मन्रहित वन जाना चाहिये, सदा उत्साही रहना चाहिये, दृष्टिमात्रका

उसे विदेहमुक्त कहा जाता है. पर जनक जैसोंको विदेहमुक्तिकी संज्ञा प्राप्तिका कारण यही है कि उनको देहके अपर ममत्व विगत हुआ—जाता रहा था. अर्थात् जनकको जहां विदेहमुक्त कहा जाता है, वहां शास्त्रहिष्टे उनको जीवन्मुक्त ही समझना, कारण कि कारीरपातसे पूर्व शास्त्रानुसार कोई विदेहमुक्त नहीं कहा जाता. शान्दृष्टिसे मोसदृष्टिसे जीवन्मुक्त और विदेहमुक्त एक ही है, पर जीवन्मुक्तको प्रारव्य क्षीण होनेतक भोग मोगने पड़ते हैं तथा विदेहमुक्तको कुछ रहता ही नहीं, क्योंकि उसके शरीरका पात हुआ है. अर्थात् जीवन्मुक्तके चिक्तके स्वरूपका नाश्र होता है और विदेहमुक्तके चिक्तक स्वरूपका स्वरूप ही नाशको प्राप्त होता है.

विलोप करना चाहिये, दृष्टिका दृष्टिमं विलय करना चाहिये, चित्त तथा ैंचेतन्य, द्रष्टा तथा दृश्य ये नाम मात्रकी उपाधियें टल जानी चाहिये, भेड़ मिटना चाहिये, अभेदमय हो जाना चाहिये, वलवती भोगवृत्तिका नाज्ञ होना चाहिये. यह दिव्य प्रेम-ज्ञान, आत्माकी प्रगाढ़ शक्ति प्रेम रसायन. इसका जो भोगी है, वह इसमें सदा काल रमण करता है और उसकी वृत्तियां निरम जाती हैं. यही प्रमी परम ज्ञानी है जिसने भाववृत्तिसे भावत्व, शून्य वृत्तिसे शून्यत्त्व, परब्रह्म वृत्तिसे पूर्णत्त्व जाना है और उसमें सर्व-स्वका विलय किया है. हे प्रकटप्रज्ञा ! ज्ञानी पुरुपरूप है, प्रेमी स्त्रीरूप है. जैसे युगल रूप विना सृष्टि नहीं, वैसे अकेले ज्ञानसे मोक्ष है। ऐसा मैं नहीं मानता, गुरुदेव भी नहीं मनाते. प्रेम विना ज्ञान मिथ्या है, ज्ञान विना प्रेम व्यर्थ है. ज्ञानी और प्रेमी दोनों ही सायुज्यमुक्तिके-निजपदके अधिकारी हैं. दोनों प्रेम-ब्रह्मरूप वन रहे हैं. ब्रह्ममें ही विलास करते हैं. जगतमें रहने पर भी जिसका द्वेतभाव आदृश्य हुआ है वह ज्ञानी-प्रेभी निहेंतुक भक्तिमें हीं छीन रहता है, क्योंकि हरि प्रेमज्ञानरूप ही हैं. जैसे संसारी अविवेकी जीवको विषयमें अटल प्रीति है वेसी ही अटल हरिप्रीति मेरे हृदयमेंसे न जावे.

इस प्रकारकी अनेक ज्ञानगोष्टी करनेके वाद सुविचारशर्मा तथा प्रकटप्रज्ञा गुरुआश्रम प्रति चले. मार्गमें सुविचारने फिर कहा—" तुम साक्षात् प्रकटप्रज्ञा हो! देवि! तुम्हारे प्रतापसे इस ज्ञानकी ऋदि सिद्धि सुझे प्राप्त हुई है. तुम गुझसे विशेष भाग्यवती हो, प्रतापी हो और ईश्वर-सान्निध्य प्राप्त करनेकी पूर्ण अधिकारिणी हो. पतिके मुखसे ऐसे वचन सुनकर छचालिंग थोड़ी देर चुप रही और फिर वोली—" हे स्वामिनाथ! में इस लोकके व्यवहारमें आपकी दासी हूं. प्रकटप्रज्ञाका परमनाथ सर्वस्व सुविचार है. सुविचार ही प्रकटप्रज्ञाका रक्षक है. पतिके सहवाससे पत्नी निर्विकार वन निरंजनको जाननेके लिये भाग्यशाली बनती है. जो आपसे संतने मेरा पाणिप्रहण न किया होता, तो मेरी क्या दशा होती? साक्षात् शंकरके अविच्छित्र दर्शनका लाम प्राप्त हुआ है, उनके मुखसे झरते हुए ज्ञानामृतका नित्य पान करनेमें आता है, यह सब आपके चरणकम-ट्योंका ही प्रताप है. हे महात्मा! हे संत! आपको शोधने में निकली न

होती तो इन महात्माके दर्शनोंका अलभ्य लाभ मुझे कहांसे मिलता ?' कारण मात्रके कारण तथा अपने कल्याणमें में केवल आपको ही देखती हूं. मेरी इतनी ही इच्छा है कि मैं सदा आपके साथ ही रहूं और आप सदा मेरे साथ रहें तथा मेरा मन, प्राण, चित्त सब आपमें विलीन रहे.

इस प्रकार वातचीत करते करते वे गुरुके आश्रममें जा पहुँचे. मार्गमेंसे वीने हुए सीर्गधिक पुण्पोंकी माला गुरुके कंठमें आरोपित की तथा छताश्विल पूर्वक चरणवंदन कर महात्मांके मुखसे ज्ञानामृतका पान करनेके लिये उनके समीप जा बैठे.





## अष्टम बिन्दु

#### शुद्ध संकल्प-सात्विक भावनाः

सित सक्तो नरो याति सद्भावं होकनिष्ठया। कीटको भ्रमरं ध्यायन्भ्रमरत्वाय कल्पते॥

अर्थ-सदासक्त-एक निष्ठासे सत् ( ब्रह्म )के चितनमें लगा हुआ पुरुष सत् ( ब्रह्म )पनेको पाता है, जैसे भ्रमरीके ध्यानवाला कीट भ्रमरीकपको पाता है.

विवेकच्डामणि.

#### -3333333666666

च गु<sub>रु</sub>देवसे आजका उनका चिरित्र अज्ञात न था. जो ज्ञान सुविचार च गु<sub>रु</sub>देवसे आजका उनका चिरित्र अज्ञात न था. जो ज्ञान सुविचार च गुरु च गुर

वत्स सुविचार! इस छोकके जीवोंको बंध तथा मोक्षमें डाछने-वाछा मन है. मन अनेक नयी नयी सृष्टियोंको रचनेवाछा है. मनको सित्क मार्गमें छगाओ तो वहां छग जायगा और जो राजस तामसकी ओर प्रेरणा करो तो वहां भटकेगा. इन मार्गोमें विचरता हुआ उसी उसी मार्गहर उसी उसीकी भावना करेगा. संकल्प करेगा. भावनानुसार वासना प्रकट होगी. वासनानुसार फछ मिछेगा. इस भावनाका फछ उसको इस जन्ममें मिछता है वा अन्य जन्ममें मिछता है. जिसकी उच्च भावना इट शुद्धान्त:करणसे उद्भूत हुई होगी उसे वैसे फछ प्राप्त होंगे. इस छिये जीवको सर्वदा-ऊंची, उत्तम बड़ी बड़ी-उन्नतपनेकी मोक्षकी भावना नित्य करनी चाहिये तथा मनको इस भावनामें ही दृढ़ करते रहना, यह सर्वथा श्रेष्ठ कर्तन्य है. क्योंकि जो जसी भावना करता है, जो जेसी वासनासे वँघा है, वह वैसा ही वैसा होता है. जो राजाकी भावना करता है, तो वह राजा बनता है, चाण्डालकी भावना करनेवाला चाण्डाल होता है, श्रीमंतकी भावना करता है तो श्रीमन्त, विद्याकी भावना करनेवाला विद्वान, चक्रवर्तीकी भावना करनेवाला चक्रवर्ती, क्रोधकी भावना करनेवाला कोधी, क्रूरताकी भावना करनेवाला क्रूर तथा आत्म-बल्की भावना करनेवाला अपनी भावना करनेवाला क्रूर तथा आत्म-बल्की भावना करनेवाला अपनी भावना तुल्प फल प्राप्त करता है. अज्ञाता मनुष्य कहता है कि 'में राजा होऊं, में श्रीमान् होऊं, में विद्वान् होऊं, में कितिभान् होऊं, में ब्रह्मिट वर्नू,' ऐसे मनोरथ घरमें वैठा वैठा किया करे तो उससे तो इल राजा वा धनवान् नहीं होता, पर जो उसकी भावनानुरूप वासना दृढ़ होगी, तो वह इस जन्ममें नहीं तो अगले जन्ममें भावनानुरूप फलको प्राप्त करेगा ही.

### जीवके जीवितका एक पवित्र क्षण.

प्रत्येक जीवके जीवनमें एक क्षण ऐसा बाता है कि उस क्षणमं जो भावना हट घर कर लेती है उसके उसी वासनाका पिंड बनता है तथा उस वासनारूप ही फल प्राप्त होता है. इस ग्रुम क्षणमें हट हुआ संकल्प—मनोरथ—भावनानुसार फल देता है, तो सदा जिसको एक ही भावनाकी रहन रहती है, उसे वह भावना फले तो इसमें आश्चर्य ही क्या है ? केवल वह भावना दृद् —गुद्ध—पिवत्र होनी चाहिये, विशेष कुल नहीं. क्षणमें एक बौर क्षणमें दूसरा, ऐसे प्रतिक्षण परावर्धन पाये हुए संकल्प कुल भावना वासना नहीं, यह तो अमणा मात्र हैं. जिन जिन जीवोंने उन्नत स्थानको पाया है, परम भक्त, परम ज्ञानी वन, श्वेतद्वीपवासी बन, ग्रुक्त हुए हैं, यह उक्त श्रुभ कालमें विशुद्ध मनसे किये हुए संकल्प—मनोरथ—भावनाका ही प्रताप है. पिवत्र कालमें हुई पिवत्र भावना शनै: शनै: इद होती है. उस भावनाको पूर्ण होनेके लिये मथन करता है, मायाजालमेंसे छूटता भी जाता है, मार्ग (सद्गुर) भी मिलता, उत्तरोत्तर सकल साधन प्राप्त कर परम फलको भी प्राप्त करता है. अल्प प्राणी संकल्प-मनोरथ

भावनाके माहात्म्यका जानकार न होनेसे प्राप्त हुए फड़के अनेक कारण करुपना करता है. पर यह सब मिथ्या है. जो प्राप्त होता है—निर्धन या धनवान, विद्वान् या मूर्खे, दाता वा छुपण, कीर्तिमान् अथवा निदा-पात्र, राय या रंक, भक्त या नास्तिक, ज्ञानी वा खज्ञानी, वंधनमय वा मुक्त, ऐसा सब जो इस प्रपंचमें देखनेमें आता है, उसका मूळ कारण इस छोकमें जन्म जन्मान्तरमें उपरोक्त पवित्र क्षणमें हुआ पवित्र हट्ट संकरण—मनोरथ—भावना ही है. वह पवित्र क्षण कव आ पहुँचे, यह मनुष्य जानता नहीं, इसिछ्ये परमपदकी प्राप्ति चाहनेवाला जीव प्रतिक्षण उत्तम संकरप—मनोरथ—भावना—करनेकी मनको टेव डाले कि जिससे अट्ट्य रहा हुआ वह पवित्र क्षण कहीं निकल न जाय और जीवको हाथ घिसते क्षुद्र भावनाका कप्ट प्राप्त होकर जन्म जन्मान्तर भटकते, आवर्जन और विसर्जन, पुनः पुनः जन्ममरणके कप्ट भोगनेका भागी न होना पड़े.

वत्स ! इस जगतमें जो अनेक साधन क्षिद्ध होते हैं वे पूर्वजन्मके उस पवित्र क्षणकी पवित्र भावनाका रूप ही हैं. इसमें कुछ किसीका उपकार नहीं. कुम्हार घड़ा तैयार करता है, उसमें न तो उसपर मिट्टीका उपकार होता है, न चाकका उपकार होता है और न चाक फेरनेवाले दंडका उपकार होता है. एक दूसरेका संयोग होते ही पूर्वकालकी भावना-नुरूप एक दूसरेका कार्य साधता है. जिस ज्ञानकी तुझे प्राप्ति हुई है, उसमें प्रकटप्रज्ञाका कुछ वल नहीं, विलक तेरे और इसके पूर्व जन्मोंके उस पवित्र क्षणकी पवित्र भावना ही प्रधान कारण है और तुम्हारे अनेक जन्मोंके कर्म इस जन्ममें पूर्ण हैं. अनेक जन्मके पवित्र संकल्प-भावनासे तुमको इस जन्ममें उसका फल यथार्थ ज्ञान मिला है, तुमने सत्यको जाना हैं, भाज वह जानना पूर्ण हुआ है. जीवमात्रकी उस पवित्र क्षणमें जैसी जैसी भावना होती है, उसी भावनाके अनुसार वासनाका पिंड बँधता है और वह जन्म जन्मान्तरमें उसकी वासनानुरूप फल प्राप्त कराता है। वासना जो सात्विक हो तो सात्विक फल मिलता है, राजस हो तो राजस तामस हो तो तामस फल मिलता है. वर्तमान जन्ममें जीव जो जो भावनाए करता है, वे भावनाएं अन्य जन्ममें स्फरायमान होकर प्रकाशित हो उठती

हैं. दृढ हुई भावनाके अनुसार चिंतन किया हुआ पर्श्व, भोग, पर्द्वी, उसके समक्ष आकर उस जन्ममें भी खड़े रहते हैं. भावनाका वछ इतना विशाल है कि उससे सिवदानंद विराद्स्वका श्रीपरम परमात्मा भी छुद्धभावना करनेवालेकी संपूर्ण इच्छाओं के अधीन होकर अनेक प्रकारके अवतार भी धारण करता है.

### राजा दशरथकी जन्मान्तरमें हुई भावना.

हे वत्स ! भगवान् श्रीरामचंद्रजीके माता पिता दशरथ कौशल्याकी पूर्व जन्मकी भावनाका तुझे यथार्थ ज्ञान न हो तो सुन. महाराजा दशस्य कीर देवी कौशल्या जन्मजन्मान्तरमें स्वायंगुव मनु और शतकृपा थे. के उस जन्ममें अनेक प्रकारके मनोरय करते थे. उनके संकल्प-भावना नासना व्यति दृढ थे, इससे उस जन्में भी उन्होंने वनेक प्रकारको संकल्पसिद्धि प्राप्त की थी. उत्तम संकल्पके अनुसार दंपतीकी भावना अति प्रवल कीर दृढ होगयी. दोनोंने यह मनोरय किया कि हमारे यहां विराट भगवान पुत्ररूपमें अवतरे, उनकी लीला कीडा देखें, लाड़ प्यार करें, अनेक प्रकारके सुख भोगें तथा उनके संबंधसे असार संसारको तर जायें. दिन प्रतिदिन यह भावना दृढ़ होती गयी. वे नित्य प्रार्थना करने छगे कि **"हे परम प्रभु ! परमारना सर्वेश्वर सर्वाधार सन्विदानंद ! तृ भक्तकी** कामनाका कल्पद्रम है, अनंतकोटि ब्रह्माण्डकी उत्पत्ति तेरी इच्छामात्रसे होती है, भक्त प्रेमके तू अवीन है, उसकी कामना पूर्ण करनेको तू अनेक प्रकारसे दर्शन देता है. जो तेरे अधीन है, तू उसके अधीन है. हे प्रमु! तेरे शुद्ध सात्त्रिक स्वरूपका दुर्शन हो और हमारी मनःकामना पूर्ण हो, ऐसी करुणा कर ! " यह प्रार्थना करते करते भगवान् मनु तथा उनकी पत्नी शतरूपा कंदमूलका आहार करके परम तप करने लगे. इस तीव तपके प्रभावसे उनका ध्यान-निष्ठा-भावना एक रूप ही होगयी ! अन्तसमयों तो केवल वायुमक्षण करके ही दंपती रहते थे. उनके तपके प्रभावसे आश्रमस्थानके आसपासका प्रदेश देदीप्यमान हो गया था. दोनोंके अस्थिमात्र रह गये थे. पर उनके तप तेजका वर्णन नहीं हो सकता, इन्द्रादिक लोकोंने भी उनके तपका यशोगान होने लगा. देव देवादि उनके

तपसे प्रसन्नचित्त होकर अनेक प्रकारके वर देनेको तैयार हुए. परन्तु जिनका संकल्प, मनका मनोरय ग्रुद्ध सुघड़—सुन्दर और परम है, जगत्के ऊपर जिनकी आसक्ति नहीं, जिनकी भावना तीव्रतर हुई है, जिनकी विद्याशक्तिकी वृद्धि हुई है तथा अविद्याका हास हुआ है, ऐसे मनु भगवानको वरकी कामना न होनेसे सब देवता मनु भगवानकी स्तुति करते २ विदा हो गये. परमात्माके गुणगानमें धीर, उत्साहसंपन्न, दंपती अधिकाधिक समाधिनिष्ठ होते गये. उनका संकल्प-भावना दृद्ध होकर उसीमें तन्मय तदाकार हो गये. शरीर, अन्तःकरण तथा प्राणका सर्व भान और चंचलता निस्तेज हो गयी. भावनाशक्तिकी पूर्णता यही उनका संयम था. जिनकी भावना अखंड, अविचल और एकाम है, वह कितने कालतक रहती है, इसका छुळ प्रमाण नहीं. वह अनंतकाल रहती है. दोनोंने अनंतकाल पर्यन्त तपस्या की.

ऐकान्तिक प्रेमाकुल भक्तचन्द्रके आकर्षणसे करूणासिध एकदम खळळ जाता है, इसी प्रकार परमात्माकी उनके ऊपर पूर्ण कृपा हुई. गंभीर रूपसे अद्वैत बनी हुई शतरूपा और मनु भगवानकी आनंदकहोछव्विन, कर्णप्रदेशमें होकर हृदयमें प्रविष्ट हुई. उस अमृतमय स्पर्शसे शतरूपा और मनु भगवानकी भावना-संवेदना और शरीर अत्यन्त प्रफुद्धित हो गया. वह दिव्य गान कर्णप्रदेशमें ध्वनिरूपसे सुनायी पड़ने लगा. आन्तर दृष्टिमं परम तत्त्व ज्योतिरूपका दृशेन होने छगा. परन्तु उससे तृप्त न हो कर स्वायंभुव मनुने प्रार्थना की कि-" हे प्रभु ! आपके केवल मनोमय दर्शनसे ही मुझे तृप्ति नहीं, इस दीनके दृष्टिगोचर हूजिये !" भक्तजनकी प्रेमपूर्ण भावना देख कर विराट् भगवानका साक्षात्कार हुआ। उस अनुपम सौंद्ये मूर्तिका वर्णन वाणी नहीं कर सकती. परमात्माके अंग प्रत्यंगमें दिन्य शोभा छा रही थी. उनके मृदु तेजस्वी स्याम शरीरकी कान्तिको नील कमल वा नील मेघकी उपमा मले दीजिये, परन्तु जगत्में नाम रूपसे पहचाने जाते कोई पदार्थ वस्तुतः उसकी उपमाके योग्य नहीं, करकमल, चरणकमल और अधरोष्ट प्रखर अग्निके दाह पर शीतल मेघके - सिंबनसे जैसी शान्ति हो, वैसी शान्ति देनेवाले थे. सुमग नासिकायुक्त सुखचन्द्रकी शोभा शरचन्द्रकी लिजत करनेवाली थीं। श्रेमरके समान

रयाम रंगवाले, कोमल, धूंघरवाले वाल गर्दन पर सुशोभित थे. नेत्रोंमेंसे निकलता अमृत भक्तके हृदयको उल्लासित करता था. विशाल भाल और कामके धनुषके समान वक्र भोंहोंके वीच केशरका तिलक शोभायमान था. कानोंमें जो मकराकृति कुंडल थे, वे क्षण क्षण कपोलोंपर टकरात थे और उनमेंसे दिन्य प्रकाश होता था, जिससे मुखमंडल पर दिन्य तेज झलक रहा था, मस्तक पर जो दिन्य मुकुट रत्नजिंदत था, उसका तेज नवप्रहोंके तेजके समान था. सुन्दर शंखाकार कंठमें धारण की हुई मोतियोंकी माला-और वैजयंती माला स्याम शरीरके ऊपर तारागणोंके समुदायकी तरह अनुपम शोभा दे रही थी. विशाल वक्ष:स्थल पर भृगुलत्ताका चिह्न निस्तीम गांभीय दर्शाता था. भक्तोंका उद्धार करनेवाले हाथीकी संडके समान आजानुवाहु भुजाओंमें रत्नजटित कंकण दीप्त हो रहा था और भक्त-भयहरण चरणारविंद्में सुवर्णके नृंपुर रुमझुम कर रहे थे. सीधी और कोमल अंगुलियोंमें रत्नजटित मुद्रिकाएं दमक रही थीं. पैरोंकी अंगुलियोंके नख चांदनीके समान चमकते थे, चरणतलमें वज्र, अंकुश, ध्वजा और कमलके चिह्न विराजमान थे. पीठ पर तरकस था. हाथमें अभयदंड था. विजलीके समान चमचमाता पीतास्वर - कटिपर घारण किये हुए थे. शंख, चक्र, गदा और पद्म ये चार पुरुषार्थरूप चार आयुर्धोको धारण किये थे. वायीं और सौंदर्यकी शोभाकी खानरूप चित्-शक्ति महामाया मंदमंद हास्य करती और वंदना करती दोनों हाथ जोडे खडी थी. ऐसे जगत्-मोहन लोकोत्तर अदृष्टपूर्व रूप धारण करके सर्वेश्वर भग-चानने दुईान दिये. दंपतीके नेत्रोंमें प्रेमाश्रुकी धारा वहने लगी. अत्या-नंदसे कंठ गृहद हो गया. कष्टसे भी बोलनेको दंपती समर्थ न हुए. उनका शरीर शिथिल हो गया और दंडवत् प्रणाम करते ही दंपती हर्षसे मूर्छित हो गये. फिर दयानिधिने अभयप्रद हाथसे दंपती को उठाकर कहा-" तुम्हारी निस्सीम प्रेमाटय मक्तिसे आकर्षित हो कर में तुम्हारे अधीन हुआ हूं. हे मनु ! हे शतरूपा ! तुम मेरे अनन्य भक्त हो, तुम्हारे जो जो मनौरथ हों वे निःसंकोच मुझसे कहो, उन्हें पूर्ण करनेको में सदा उत्सुक हूं. ऐसा मेरे पास कोई पदार्थ नहीं जो भक्तको देने योग्य न हो. विराटमें मेरा जो जो कुछ है वह सब भक्तोंका ही है. मैं भी

भक्तोंका ही हूं और यह मेरी चित्-शक्ति महामाया तुम्हारी अनन्य भक्तिसे प्रसन्न है. सात्विकपनसे तुम्हारे कल्याणमें हम सदा तत्पर हैं. हे मनु! हे शतरूपा! तुम जानो कि मैं भक्तोंका हूं और भक्त मेरे ही हैं. "

परमात्माकी इस परम शीतल करनेवाली वाणीसे अतिशीतल वने हुए दंपती वोछें-"हे जगन्निवास भक्तवत्सल ! हे सर्वेश्वर ! आप अनंत वरदानके देनेवाले मेरे सन्मुख हैं, पर जैसे जन्मद्रिद्री कल्पवृक्षके नीचे रहकर भी विपुछ संपत्ति भोगनेमें छजा पाता है, वैसे ही आपके पाससे क्या मांगना यह हे प्रभो ! हमको सुझता नहीं ! आपके उदंड औदार्यके आगे हम सदा ही संकुचित हैं, परंतु आपका अपूर्व प्रेम हमको ढीठ बना देता है. हे प्रमु! हम आपके प्रेमरत्नाकरमें प्रेमबद्ध होकर डूचे रहें इस लिये आप हमारे यहां पुत्र हपसे अवतार लीजिये!" ऐसी प्रेमभरी वाणी सुनकर विराद् भगवान्ते कहा-" पुत्रवात्सल्यके प्रेमके लिये तुम्हारी इच्छा तृप कर में तुम्हारा मनोरथ पूर्ण कर्हगा. हे महाभाग सती शतरूपा ! तुम पृथक् वरदान मांगो, क्योंकि मेरी जो शक्ति है, ऐरवर्य है, सो सतीका प्रताप है. जगत्में जन्मी हुई और जन्मनेवाली सितयां निरंतर मेरी शक्ति और ऐश्वर्यमें वृद्धि करती हैं. ऐसी सितयोंके चरणारविंद मेरे चरणोंसे वहुत पवित्र हैं और सतीके मुझे परम आनंद है. सती शतरूपाने कहा-" हे आनंदकंद ! पतिके वरदानसे भेरा मनोरथ पूर्ण हुआ है. हे प्रमु ! आप ही निर्वासनिक और ऐकान्तिक भक्ति मुझमें रहे, आपके वालमुखकी भोगनेवाली वन्ं और आपके चरणोंमें निस्तीम भक्ति करके, मैं वैराग्यवाछी और ज्ञानवती हो कर अंतमें आपके चरणोंको प्राप्त होऊं, यह वरदान दीजियें! तुम्हें छाड़ लड़ाऊं, प्यार करूं, मेरी वृत्ति सदा तुममें ही जाप्रत रहे, मैं तुम्हारा नित्य लालन पालन करूं, ऐसी मेरी जो नित्यकी भावना है, उसे पूर्ण करो. " ऐसा मधुर और अतिगृढ़ वचन सुनकर, प्रसन्नमुखसे निरंजन, निराकार और साकार ऐसे विराद भगवानने कहा-" हे जननी! हे जनक! तुम्हारी इच्छानुसार सब होगा. रघुकुलमें दशरथ कौशल्यारूपसे तुम जन्मोगे तथा रामरूपसे में तुम्हारे यहां जन्मूंगा. यह महामाया चित्-शक्ति मेरी भार्या होगी. वहां तुम्हारे सब मनोर्थ में पूर्ण करूंगा. हे जननि ! वसुदेव

देवकीरूपसे चन्द्रवंशमें तुम जन्मोगे. वहां तुम मुझे वालककी तरह लाड़ लड़ाइयो. " ऐसे वरदान देकर विराट् भगवान अन्तर्धान हो गये.

हे वत्स सुविचार ! इस भावनानुरूप स्वयं परमात्माने साकार रूप धारण करके दशरथरूपी मनु भगवानके घरमें वास किया था. शत-रूपाने कौशल्या और देवकी—अवतार छेकर छाड़ छड़ाया था. हे वत्स ! जिसकी हढ भावना है, उसको दुछ अप्राप्त नहीं. प्राप्त अप्राप्तका प्रश्न जिसकी भावना शुद्ध नहीं उसीको है,

इस जगन्नगरमें अनेक जीवोंमें कोई वड़ा और कोई छोटा है. कोई कूर और कोई मृदु है, कोई राजश्रीसंपन्न है, कोई कांचनहीन है. यह सव उनका जन्मजन्मकी भावनाका ही फल है. जिसकी उत्तम भावना है, वह उत्तम फलको पाता है. जिसकी कृतिष्ठ भावना है, वह कृतिष्ठ फलको पाता है. उत्तम मोक्षः।यी भावना होनेके लिये कर्ताभोक्ताकी भावना छोड़े, संसारकी भावना छोड़, शरीरको विनाशी समझ, आत्मसत्ताका विनाश कर अनंतताम छय करना चाहिये. यह भावना-वासना शुद्ध है और उसका जन्म तथा मृत्युका विनाश करनेवाली है एवम् परम ज्योतिके दर्शन करानेवाली ही नहीं, वल्कि परम ज्योतिमें विलीन करानेवाली व चिदानंदमय है. दृढ संकल्पयुक्त शुद्ध सात्विक भावनाका फल परम कल्याणकारी तथा सायुज्य मुक्तिका दाता है. यह भावना प्रवल करनेके हिये पुरुपके स्वरूपका दर्शन कर, नित्य इष्टका ही अध्यास रखना चाहिये. एक दिनमें, एक वर्षमें वा एक जन्ममें उस पवित्र क्षणमें जन्मी हुई वासना (भावना ) जो क्रम २ से परिपकदशाको प्राप्त होती जाती है, वह सिद्ध नहीं होती, परंतु नित्य २ कम २ से इस पवित्र भावनाको दृढ़ करते करते जन्मजन्मान्तरमें वह शुद्ध सात्विकपनेको पाती है तथा तव ही उसके इच्छित मनोरथ पूर्ण होते हैं.

हे वत्स सुविचार ! जो फल आज तुझे प्राप्त हुआ है वह तेरी अनेक जन्मजन्मान्तरकी भावनाकी परिपक्त दशाका परम फल है. प्रकट-प्रज्ञा केवल निमित्तमात्र है. प्रकटप्रज्ञासे तुझे उत्तम ज्ञानकी प्राप्ति हुई है, ऐसा तुझे न समझना चाहिये, विल्क चिरकालतक सुविचार- सात्विक भावनासे हुई विशुद्धिका ही फल है. पूर्व काल्में ऐसे अनेक प्रसंग बन गये हैं, जिनमें मायावश जीवोंको क्षणमात्रके प्रसंगसे शुद्ध ज्ञान प्राप्त हुआ है. रहूगण राजाको जड़भरतके क्षणमात्रके प्रसंगसे परम ज्ञान प्राप्त हुआ था. देवहूतिको कपिछदेवके पाससे अध्यात्म-ज्ञान प्राप्त हुआ था. युद्ध जैसे भयानक प्रसंगमें श्रीकृष्णने अर्जुनको ज्ञान दिया था. पुत्रोंके मरणसे खिल्न हुई देवकीको श्रीकृष्णने मृत पुत्रोंके दर्शन करा कर ज्ञानकी अधिकारिणी किया था. ऋषिके कंठमें सृत संपैका आरोपण करा कर शुकदेवजीके मुखसे राजा परीक्षितको ज्ञान कराया था. यह सब किससे बना ? यह क्या एक ही जन्मका मनोरथ-सुविचार संकल्प-भावनाका फल था ? नहीं, नहीं, जन्मजन्मान्तरमें रहूगणका, देवहूतीका, अर्जुनका, देवकीका तथा परीक्षितका दृढ़ संकल्प था, पवित्र भावना थी-जिससे अन्तिम जन्ममें निमित्त मात्रसे परम ज्ञानवान् वन, मोक्षके साधनका संग्रह कर तर गये थे. भावनाको प्रसंग मिळते ही वह पूर्ण हो गयी. नहीं तो मार्गमें जाना कहां, पालकी उठाना कहां, जङ्भरतका कूदना कहां, रहूगणका कुवाक्य भरतका ज्ञानोपदेश करना कहां, यह कुछ एक ही जन्मका और एक ही प्रसंगका फल नहीं, बल्कि अनेक जन्मकी सात्विक सावनाका ही फल था-देवहूतिके भी नव पुत्रियोंके पीछे पुत्रकी कामना होनी और उसके मुखसे ज्ञान सुनना, भयानक रणसंत्रामके प्रसंगमें अर्जुनको मोह होना, श्रीकृष्णको परम पुरुष जाननेके पीछे भी देवकीका मरे हुए पुत्रोंके लिये विलाप करना और धर्मकी रक्षा करते हुए राजा परीक्षितको कल्लिक संगसे धर्मकी विस्मृति होनी तथा अकार्य हो जाना, शाप पाना तथा शुकदेवजीके मुखसे तत्त्वोपदेश संपादन कर असार संसारसे पार जाना, यह कुछ सहज प्रसं-गकी संपत्ति नहीं, विका अनंत जन्मोंका फल है. ऐसा फल प्राप्त करनेके लिये प्रत्येक जीवको शुद्ध सात्विक षट्संपत्तिका आराधन कर, क्रम क्रमसे उत्तमता प्राप्त कर, पूर्णत्वको पाना चाहिये. वत्सको भी यह प्रसंग प्राप्त हुआ है, यह तेरा अहोभाग्य है. तेरी शुद्ध सात्विक भावनाओंकी अविधिसे ही सांप्रत प्रसंग प्राप्त हुआ है. पूर्वकालमें ऐसा ही प्रसंग अवधूतकी माताको प्राप्त हुआ था. "

" हे आनंदकंद ! हे महात्मा ! हे गुरुदेव ! हे दयासिंघु ! कृपा करके अवधूतकी माताको यह प्रसंग कैसे प्राप्त हुआ था, यह हमसे कहो " ऐसा सुविचारने हाथ जोड़कर कहा.

#### अवधूतचरित्र.

हिमगिरिके महात्माने कहा-" हे वत्सो ! पूर्वकालमें निर्गुण नग-रमें वृद्धिमती नामकी एक स्त्री थी. वह जन्मद्रिद्रा थी. उद्र्पोपण भी वह महाकप्टसे करती थी. घर घर और द्वार द्वार भीख मांग कर वह अपना निर्वाह करती थी. एक समय बुद्धिमती फिरती फिरती किसी ब्राह्मणीके घरके पास जा पहुँची यह ब्राह्मणी मरणशय्यापर पड़ी थी. इस त्राह्मणीके पास शाल्यामकी एक परम पवित्र मूर्ति थी. उसका वह नित्य पूजन वंदन सेवन फरती थी। मरते समय उसकी नित्यको सवछ भावना प्रफुहित हुई. उसके नेत्रोंके सामने परम प्रमु प्रत्यक्ष होने छगे. उस समय सब दुःखोंको विसार कर एक ही रटना करने छगी कि, मेरे मरणके पीछे इन मेरे इष्ट भगवान् शलप्रामका कौन पूजन करेगा ? इस परम पवित्र भाव-नाके योगसे इस ब्राह्मणीके परम पवित्र देहका त्याग करनेके लिये उसका पवित्र आत्मा प्रसन्न नहीं था. सात सात छंघन होनेपर भी उस त्राह्मण-वालाका आत्मा उसके शरीरको त्याग कर नहीं गया. वह मुखसे शालप्राम शालग्राम ही जपा करती थी. इतनेमें बुद्धिमती उसके द्वारपर जा पहुँची तथा ब्राह्मणीको निश्चेष्ट दशामें देख, उसके पास गयी. ब्राह्मणीको चेतनता आयी और वोळी−" अरी बुद्धिमति ! इन मेरे शालगाम भगवानका तू नित्य मेरे सगान ही पूजन करेगी ? बुद्धिमतीने स्वीकार किया. त्राह्मणीने शाल्यामकी वह मृति उसे सोंपी तथा उसी समय उसका पवित्र आत्मा उसकी ग्रद्ध भावनारूप दिन्य छोक्रमें प्रयाण कर गया.

उस ब्राह्मणीके कहनेके अनुसार बुद्धिमती उन शाल्ब्यामका नित्य. पूजन सेवन करने लगी. कम २ से उसके चित्तमें उपरोक्त पवित्र क्षणमें यह भावना हुई कि 'ये शाल्ब्यामरूप परमात्मा मुझे झानोपदेश करके असार संसारसे तारें तो मेरा परम कल्याण हो. अरे रे! मेरे ऐसा कोई झानी पुत्र भी नहीं, जो मुझे इस असार संसारमेंसे तारकर मेरा मनोरथ पूर्ण करे!? यही भावना उसके चित्त प्रदेशमें नित्य नित्य वढ़ने छगी. क्रमकमसे उसकी भावना ऐसी इढ़ होती गयी कि कोई योगी अवधूत उसका पुत्र है तथा वह उसे झानोपदेश करता है, ऐसा वह दसो दिशाओं में, प्रत्येक कार्यमें, प्रत्येक क्षणमें, चन्द्र और सूर्यके मंडलमें, आकाश और तारागणोंमें देखने छगी. प्रसंग प्रसंगपर उसकी भावना नये नये स्वरूप उपजाने छगी. मानो किसी महात्मा ब्राह्मणको ब्याही गयी है, उससे गर्भवती हुई है, उसके पेटमें ॐकारका जप होता है, जन्मनेवाला पुत्र ॐकारका ही जप जपने छगा है, ॐकार विना अन्य शब्दका वह उच्चारण करता नहीं तथा ॐकारका जप जपता माताको उददेश देता, वह अवधूतवेपी पुत्र वनमें चला जाता है, ऐसी अद्भुत छीला वह नित्य परोक्ष और अपरेक्ष देखने छगी. दिन २ उसकी यह भावना दिकास पाने लगी, सात्विकपनमें इढ़ होने छगी, साक्षात् शाल्यामको अवधूत वेपमें देखने छगी. ऐसी ही भावनाका पिंड वेंघता गया तथा भावनारूप वास्ताके साथ वह पंचत्वको प्राप्त हुई.

पूर्वजन्मकी भावनातुरूप और दृढ़ हुई वासनातुरूप उसका जन्म अविश्वनाथकी काशीपुरीमें हुआ. विवाह योग्य होनेपर उसके पिताने विधिपूर्वक, इसो नगरके विवेकशीछ नामक हुज्ञाता ब्राह्मणके साथ विवाह किया. इस जन्मका उसका नाम सिद्धसंकल्पवती था. वह दिनरात पर-मात्माकी सेवामें परायण रहती, शाल्क्षिमामकी पूजा करती, रंपूर्ण वृत्ति-योंको निरंतर एकात्र रख, छ्यावस्थाको सिद्ध करती थी. ऐसी निर्विकरण दशोंमें चित्तेकाच्य सहज प्राप्त होता जाता था. परम ज्योतिर्भयके दर्शनके प्रभावसे मानुष व्यवहार और ब्रह्मण्ड एकाकार होकर उसकी दृष्टिके आगे जान पड़ता था. औरोंके जीवनमें उसके जीवनकी उत्कृष्टता—उन्नति है; ऐसा जान पड़ता था. मोक्षाधिकारीको ऐसा ही होना चाहिये. इससे विपरीत वा विषम न हो. उसकी वैसी ही सावना थी. तदूष दिव्य सत्व उसकी दृष्टिमें सृष्टि रचता था.

सिद्धसंकल्पनती परम सती थी, पित परायणा थी, विवेकसे अपना गृहकार्य यथेच्छ किया करती थी और भावनानुरूप वय होनेपर भी पुत्र न होनेसे, उसकी प्राप्तिकी कामना करती थी. अपने कुलके अनुसार वह सनेक प्रकारके व्रत करने लगी, गरीवोंको दान देने लगी, शाल्प्रामका पूजन करते समय पुत्रप्राप्तिका मनोरय पूर्ण करनेके लिये गर्गदित कंठसे प्रार्थना करने लगी. इस रूपमें पूर्व जन्मकी उसकी वासनारूप भावना इट होनेमें जो जो कमी थी, वह इस जन्ममं पूर्ण होती गयी. उसकी भावनानुसार सुद्नित तथा सुयोगमें उसे गर्भ रहा.

गर्भ छ: मासका हुआ, तब एक दिन उसका पति विवेकशील पूजा करता था और सिद्धसंकल्पवती उसके समीपमें वैठी वैठी पूजाकी सामग्री देती थी, उस समय गर्भमें ॐकारका जप होने लगा. सिद्धसंक-ल्पवती तथा विवेकशीलको यह चमत्कार देख, आश्चर्य हुआ और गर्भमें कोई संत है, कोई अवतार ही है, ऐसा मानने लगे. दशम मास पूर्ण होनेपर सिद्धसंकल्पवतीको प्रसव हुआ और एक अवधून बालकका जन्म हुआ. जन्मते ही वह वालक जोर जोरसे चिल्ला २ कर ॐकारका जप करने लगा. इसके सिवाय उसने उं वा या तूं या, ऐसा कोई शब्द नहीं किया. यह देख कर प्रसूतिगृहके सब लोग चिकत हो गये.

बालक अवधूत पांच वर्षका हुआ, तवतक ॐकारके सिवाय कोई भी शब्द नहीं कहता था. मातापिताको वालक जव छोटा होता है तवसे यह विचार होता है कि यह कब बढ़ा हो, चलने लगे, वातें करने लगे, ऐसे अनेक मनोरथ होते हैं. वैसा मनोरथ विवेकशील और सिद्धसंकल्पवतीको भी होता था. अवधूत वालक खाता था, खेलता था, परन्तु किसी शब्दका उचारण नहीं करता था. यह देख सबको आश्चर्य लगता था. पुत्रके वोलनेके लिये मातापिताने कई उपाय किये, पर सब निष्पल गये. सगे सहोदर और व्यवहारके जाननेवाले वैद्योंने कहा कि बालक गूंगा (मृक) है, इससे मातापिताको बहुत संताप होने लगा. परन्तु इस बालकमें देहके धमेसे विपरीतता प्रत्यक्ष दिखायी देती थी. वह गूंगा होनेपर बहरा न था. वह सब सुनता था, सब समझता था, पदार्थ मात्रको देखकर मानो वह पदार्थका अवलोकन करके सार प्रहण करता हो, ऐसी किया करता था. तिस पर भी वह वालक एक भी शब्द नहीं बोलता था.

अवधूत वालक आठ वर्षका हुआ. उसके यज्ञोपबीतका समय आ पहुँचा. पिताने यज्ञोपवीत संस्कार करानेका विचार किया. उस समय एक ब्राह्मणने कहा कि " वह गायत्रीको किस तरह पढ़ सकेगा?" कई ब्राह्मणोंने कहा कि उसका यद्मोपवीत संस्कार तो होना ही चाहिये, उसके कानमें गायत्री मंत्रका उच्चारण करनेसे वह संस्कृत तथा पवित्र हो सकेगा. फिर ब्रह्मणोंकी अनुमतिसे संताप पाये हुए मातापिताने इस विधिके अनुसार यद्मोपवीत देनेका विचार किया.

## अवधूतद्वारा माताको किया हुआ उपदेश.

यज्ञोपनीतकी कियाके लिये वालक अवधूतको यज्ञमंडपमें वैठाया गया और ब्राह्मण वेदोज्ञार करते हुए "अग्रिमीळे प्ररोहितम " का घोप करने लगे कि उनके साथ ही अवधूत भी अपने मधुर कंठसे पद, क्रमके साथ वेदकी ऋचाएं पढ़ने लगा. इतना ही नहीं, बलिक ऋग्वेद, यज्जुवेंद, सामवेद और अर्थन वेदके मंत्र भी संस्कारी पंडितकी तरह पढ़ने लगा. यह देख ब्राह्मणमंडल अत्यन्त आश्चरंचिकत हो गया, संतुष्ट हुआ और माता-पिताके हपेका पार न रहा.

जन माता सिद्धसंकल्पनती नालब्रह्मचारी अवधूतको भिक्षा परोसने आयी तन प्रथम भिक्षा परोसते समय अवधृत वालयोगीने 'भनति! भिक्षा देहि' के बदले ऋग्वेदका मंत्रोचार किया—'अिर्माळे प्ररोहितं यहस्य देवमृत्विजम्। होतारं रत्नधातमम्।' (अर्थ-यज्ञका देव, ऋत्विज, होता, रत्नोंके धारण करनेवाले अग्निदेवकी में स्तुति करता हूं.) यह मंत्रोचारण सुन ब्राह्मणमंडल पुनः निरवधि चिकत हो गया और परस्पर वातें करने लगा कि जो जनमका गूंगा है, उसको यह वेदका ज्ञान कहांसे? दूसरी वार उसकी माता भिक्षा परोसने आयी तन यज्ञुवेदका मंत्र पहता हुआ वाल-योगी अवधृत बोला कि—'ईशावास्यमिदं सर्व यिकचन जगरमां जगत। तेन त्यक्तेन खंजीयाः ' (अर्थ-इस जगतमें जो इन्छ पदार्थ है, वह ईश्वरसे न्याप्त है. उसका त्याग करके तू अपने आत्माकी रक्षा कर. तीसरी वार उसकी माता भिक्षा परोसने आयी, तच उसके कानके समीप जा कर अवधृतने सामवेदका मंत्र उचारण किया—''ॐ आप्यायन्त ममांगानि वाक् प्राणश्रद्धः ओवमथो वलमिंद्रियाणि च सर्वाण सर्व प्रवायन्त ममांगानि वाक् प्राणश्रद्धः ओवमथो वलमिंद्रियाणि च सर्वाण सर्व प्रवायन्त ममांगानि वाक् प्राणश्रद्धः ओवमथो वलमिंद्रियाणि च सर्वाण सर्व प्रवायन्त ममांगानि वाक् प्राणश्रद्धः ओवमथो वलमिंद्रियाणि च सर्वाण सर्व प्रवायन्त ममांगानि वाक् प्राणश्रद्धः ओवमथो वलमिंद्रियाणि च सर्वाण सर्व प्रवायन्त ममांगानि वाक् प्राणश्रद्धः ओवमथो वलमिंद्रियाणि च सर्वाण सर्व प्रवायन्त ममांगानि वाक् प्राणश्रद्धः अनेवमथो वलमिंद्रियाणि च सर्वाण

वाणी प्राण चक्षु, श्रोत्र, वल, सब इन्द्रियां तुप्त हों, सब ब्रह्म खरूप है और ज्ञान स्वरूमें में प्रहाको भूछं नहीं और वह मुझे विसारे नहीं.) जैसे जैसे वाल अवधूत इस तरह वोलता गया, वैसे उसकी माताको घवडाहट होती गयी भीर उसका पिता दिङ्मूट जैसा वन, पुत्रके मुखको देखने छगा, ब्रह्ममंडल एकचित्त वन, यह क्या फरता है सो देखनेको आतुर वन उसके पास खडा रहा. चौथी वार वाळब्रह्मचारीकी माता भिक्षा देने आयी तब पुत्रके वेदके जुदे २ मंत्र सुनकर सचिकत तथा समय खड़ी ही रही. उसने वालकसे कहा-" हे पुत्र! तू यह क्या करता है ? भिक्षा छे." त्रहाचारी वालकने कहा " हे जननि ! मैं भिक्षा प्रहण करता हूं, मैं भिक्षा ग्रहण करता हूं ." ऐसा कह कर अथर्व वेदका मंत्र वोला--"मदं कर्णेभिः श्र्ययाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजनाः । स्थिरेरक्नैस्तुष्टुनांसस्तन्नभिः व्यशेम देवहितं यदायः" ( अर्थ-कानसे कल्याणको सुने, नेत्रोंसे कल्याणको देखें तथा है यजन करने योग्य देवो ! स्थिर ऐसे अंगोंसे तुम्हारी स्तुति करके जो देवोंका हितकरे ऐसी आयुष्यको प्राप्त करें ) यह मंत्रोचार करके वाल ब्रह्मचारी अवधूतने कहा-" हे जगदम्बे ! हे मम जननि ! हे जग-ज्ञननी ! मुझे भिक्षा देनेका तेरा मनोर्थ है, इससे तू चार वार देने आयी: है, पर मुझे जो भिक्षा चाहिये सो तृने मुझे एक वार भी नहीं दी. मेरी मांगी भिक्षा त सुझे देगी ? ' सिद्धसंकल्पवतीने कहा-" हे पुत्र ! अपार आनंद मुझे प्राप्त हुआ है. तुझसा पुत्र अपने पिताके वंशकी रक्षा करनेवाला है, इससे तेरे पिताको भी आनंद हुआ है. यह ब्रह्ममंडल जो तेरे अद्भुत चमत्कारसंपन्न स्वरूपसे और तेरी देवांशी वाणीसे आनंद भोगता है, उसके सामने मैं प्रतिज्ञार्ज्वक कहती हूं, कि हे पुत्र ! जिस भिक्षाकी तुझे कामना होगी वह भिक्षा देकर मैं तेरे मनका मनोरथ पूर्ण करूंगी." प्रसन्नचित्त अवधृतने हास्यपूर्ण वदनसे कहा-- " हे माता ! हे अंवा ! अपने इस पुत्रको संन्यास छेनेकी भिक्षा दे "

" ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्ण हर्न्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाव शिष्यते '' ( अर्थ:—यह पूर्ण है, वह भी पूर्ण है, पूर्णसे ही पूर्ण होता है तथा पूर्णमेंसे पूर्ण छे छेनेसे पूर्ण ही शेष रहता है!) यही हमारी भिक्षामें पूर्णता है. '' वालक के मुखसे यह वचन सुनकर सिद्ध संकल्पवतीको उसके व्याव-

दारिक अज्ञानसे जो आघात हुआ, उसका वर्णन करनेकों कोई भी शक्ति-मान् नहीं है. चतुर्मुख ब्रह्मा और सहस्रमुख श्रेप भी समर्थ नहीं है. अभी इसी समय आज ही प्राणसे भी अधिक-पुत्र-वालकने मौनव्रत छोड़ा है, आनंदाव्यिमें कर्म करानेवाले ब्रह्मदेवोंके साथ माता विता हर्पमें तरने छगे हैं, पुत्रभाग्यशाली है, अवतारी है, पूर्ण ज्ञानी है, ऐसे विचारमें दंपती कहोल करते हैं, पुत्र वड़ा होकर हमारा परिपालन करेगा, पितृक्तण देकर हमकी तारेगा, 'पु'नामके नरकमें पड़नेसे रोकेगा (वचायेगा), लोकसमु-दायमें ऐसे सकलगुणसंपन्न पुत्रसे हमारी कीर्तिमें वृद्धि होगी, यह आनंद मोगनेका अभी प्रारंम ही हुआ है, उसी क्षण पुत्रने संन्यास टेनेकी भिक्षा मांगी. यह सुनकर विवेकशील और सिद्धसंकलपवतीको वैसा आघात हुआ होगा, इसकी कल्पना करनी अशक्य है. सिद्धसंकल्पवतीके नेत्रोंमेंसे आंसुओंकी धारा बहने लगी, उसका कंठ रुक गया, बोल न सकी. वह क्षणभर चित्तश्रमवाली वन गयी, इससे उसे मूर्छा आगयी माताकी ऐसी दशा देख कर बाल अवधूतने उसके नेत्रोंपर हाथ फेर कर उसे सावधान किया, तव माता बोळी—" हे पुत्र ! तूने यह क्या भिक्षा मांगी ? मेरे प्रसु श्रीशालमामकी कृपासे तुझसा पुत्ररत्न मुझे प्राप्त हुआ, वह क्या संन्यास छेनेके लिये ? हे पुत्र ! गृहस्थाश्रम भोगनेसे पहले, हमारे लाड़ प्यारका आनन्द हमें देनेसे पहले तू संन्यास हे, यह हमसे कैसे सहन होगा ? हे पुत्र ! तू कोई दूसरी भिक्षा मांग.'' वाल त्रह्मचारीने कहा—'' हे माता ! मुझे यही भिक्षा चाहिये है, अन्य नहीं हे माता! यह भिक्षा देनेमें तुझे क्या बाधा है ? " माताने कहा—" हे पुत्र ! तू हमारा रक्षक़ है, हमारे मनोरथ पूर्ण करनेवाला है, पर मेरी आज्ञा विनातू संन्यास नहीं हे सकता." पुत्रने कहा-"हे अंवे ! तेरी जो प्रतिज्ञा है उसे तु पूर्ण कर. मेरे पिताका वंश रखनेवाले धर्मशील तीन पुत्र और एक पुत्रीकी तू माता होगी, इस लिये मुझे संन्यास छेनेकी आज्ञा दे ! " फिर बाल अवधूतने कहा- हे अंबे !

> े अनित्यानि बरीराणि विभवो नैव शासतः । . . . . नित्य सिन्निहितो मृत्युः कर्त्तव्यो धर्मसंग्रहः ॥

( अर्थ — शरीर नहवर हैं, वैभव भी शाखत ( सदा रहनेवाला ) नहीं तथा मृत्यु नित्य पास रहता है, इससे धर्मका संग्रह करना चाहिये.)

यह जन्म धारण करनेका कर्तव्य है. " सिद्धसंकल्पवती वोली-" हे प्रिय पुत्र ! माताकी आज्ञाके विना तू अपना कर्तव्य कैसे पूर्ण करेगा ? " " हे अंवे ! माता कौन और पुत्र कौन ? " अवधूतने पूछा,— " तू माता किसकी और मैं पुत्र किसका ? मैं तो अवधूत, योगी, वालत्रहाचारी हूं, मेरे माता पिता कौन ? मैं अजन्मा, अविकारी, अख्यि, निरंजन हूं. यह तूने अभी जाना नहीं ? अपने मनमेंसे पुत्र और माताका विचार जड़ मृह्यें दूर कर, मेरे और अपने स्वरूपको देख. हे जननि ! तेरी पूर्व-जनमकी भावना पूर्ण करनेको मैंने जन्म धारण किया है. तेरी भावना थी कि ' मुझे शाल्याम जैसा पवित्र और कल्याणदाता पुत्र हो और वइ असार संसारसागरसे तरनेका उपदेश देकर मेरा कल्याण करे ? वह वासना-भावना पूर्ण करनेको ही मेरा आवतार है. हे मा !तू जान कि यह शरीर अनित्य है और आयुष्यका भरोसा नहीं, जैसे आकाशमें विजली चमककर क्षणमें नाश पाती है, समुद्रमें वुलवुले क्षणमें दिखायी देकर छुप हो जाते हैं वैसे ही आयुष्य है. जगतमें कोई चिरंजीव नहीं और कोई स्थिर भी नहीं, इसिछिये प्राप्त क्षणमें पुरुष आतम बल्याण करले. एक पवित्र क्षणमें जन्मा हुवा, पवित्रतामें दृढ़ होता २ वृद्धि पाया हुवा सात्विक संकल्प-पवित्रभावनारें मैंने तरणोपाय दृढ़ करके सिद्ध किया है और तू कर है तथा अपनी भावना सफल कर है अंबे! इस इमशानभूमिकी तरफ तू देखा वहां नित्य असंख्य मनप्य भस्म होते हैं. उनमेंसे जिन्होंने तत्त्वसंग्रह किया है, जन्मके देहके-आत्माके धर्मको जाना है, नित्य धर्म क्या है सो जान कर परमा-त्माको पहचाना है, वे ही जन्म तथा मृत्युके चक्करमेंसे बाहर निकल गये हैं. शेव तो मिट्टीमेंसे वने हैं, मिट्टीमें मोह पाकर, मिट्टी हीमें पड़, मिट्टीमेंसे पुनर्जन्म धर, फिर मिट्टीहीमें समा जाते हैं। आकाशमें सूर्यनारायण देवका उद्य होता है और लोकटप्रया वे अति तीत्र गतिसे करोड़ों कोसकी मंजिल करते हैं. इनके क्षणक्षणमें जीवका आयुष्य क्षीण होता जाता है. रात्रि होती है और फिर प्रभात होता है. इसी तरह प्रत्येक क्षण आयुष्य क्षीण होता जाता है, इसका विचार किसको है ? सव झूठे झगडोंमें झगड़ते रहते हैं तथा ऐसा करते करते आज अजन करूंगा, कल ईश्वरसेवा करूंगा,

तीसरे दिन ज्ञान प्राप्त करूंगा, ऐसे विचारोंमें छत्तीस (३६०००) हजार रात्रि समाप्त कर देता है और कर्तव्य चूकता जाता है। हे माता ! इन छत्तीस हजार दिनोंमें भी इस जगन्नगरके जीवोंकी कामना पूर्ण नहीं होती. नित्य २ वह नयी नयी उपाधिमें, मायामें आनंदपूर्ण हृदयसे रगड़ता रहता: है तथा अंतमें छख चौरासीकी मालामें पड़कर जन्ममरणके चकरमें पड़ा रहता है. जैसे थोड़े जलकी मछली थोड़े ही समयमें मर जाती है, वैसे ही मनुष्य भी अल्पायुषी है, इससे थोड़े कालमें ही मरण पाता है. जैसे बृक्षपर पड़ा हुआ बरसातका जल क्षणभर स्थिर नहीं रह सकता, थोड़ी देरमें पृथ्वीपर गिर जाता है, सूख जाता है तथा हुआ न हुआ हो जाता है, ऐसी ही इस शरीरकी भी गति है. जीव जन्मता है, बाल्यावस्था भोगता है, यौवनका अनुभव लेता है, बुद्ध होता है तथा मरण पाता है. यही इस देहका नित्यका धर्म है. इससे पार होनेवालेको अनित्य पदार्थका स्याग और नित्य पर राग होना, यह नित्यका कर्तन्य है. जैसे वटबृक्षके ऊपर नीले पत्ते आते हैं, उनमेंसे छोटे बड़े कोमल सूखे पत्ते समय आनेपर गिर पड़ते हैं और कालवश हो, अपना आयुष्य पूर्ण करते हैं, वैसे ही इस जगत्के जीवोंमें अनेक जीव जन्मते हैं, उन्मेंसे छोटे, बड़े समय वा कुसमयमें कालके मुखमें जा पडते हैं, हे अम्बे ! ऐसी जगत्के जीवोंकी व्यवस्था है. यह मनुष्यदेह नित्य प्राप्त नहीं होता, यह तो बहुत कालके पुण्यके संचयका परिणाम है, अनेक जन्मकी हुम वासनाका फल है, जन्मजन्मान्तरकी भावनाओंका प्रताप है. इसमें परमपुरुषके साथ गाढ़ा स्नेह करना, उसके प्रेममें छीन होना, यही सकळ तत्त्वका तत्त्व, सारका सार और धर्मका धर्म है. पिता, माता, पुत्र, धन यह तो चार घड़ीकी चमक है. इनमें मोह क्या ? अपना मोह छोड़ और मुझे ही भजके तर जा तथा मुझे आज्ञा दे, कृतार्थ हो. "

सिद्धसंकल्पनतीका इस उपदेशसे समाधान नहीं हुआ. उसके हृदयमें अभी कुछ अज्ञान, कुछ मोह, कुछ ज्यावहारिक वासनाका संचार था, अज्ञान था. उसका नाश करना, दूर करना अवधूतने मनपर छिया वह फिर बोछा—" हे अस्वे ! इस नदीकी और देखो. वह खड़अड़ा- इट करती वही जाती है. उसका अपार वेग देखो ! दूर दृष्टि करते उसका

वेग तुमको जान पड़ेगा. पर इस स्थलसे वह कैसे वहती है; यह नहीं जान पड़ता. यही नदी बहते वहते आगे समुद्रमें मिछती है, पर अपने मूलस्थानको फिर प्राप्त नहीं हो सकती, ऐसे ही इस देहको भी समझ. वालक कैसे बढ़ता है, कैसे जगतमें रमण करता है, कैसे मोटा, पतला, वीमार होता है, शिशु, किशोर, तरुण और बृद्ध कैसे होता है, वह कैसे मृत्युको पाता है. इस नदीके पास खड़े होनेसे जैसे इसका वहना नहीं जान पडता, पर दूरसे देखनेवालेको मालूम होता है, वैसे ही हमारी गति हमको नहीं जान पड़ती, दूसरे ही उसे देख सकते हैं. और नदी जैसे मूळस्थानको पुनः प्राप्त नहीं होती, वैसे ही जीवको पुनः वालकपन प्राप्त होता नहीं तो फिर वालपनमें संन्यास न लेना और बृद्धावस्थामें संन्यास छेना. इसका अर्थ क्या ? गया सो पीछे आता नहीं. पर हे जननि ! कालका वेग तो अति त्वरित है. नदीके वेगसे भी जीवितका वेग अधिक प्रचंड है. मेरी ओर तू दृष्टि कर. कल में छोटासा वालक था. आज देखते देखते में वड़ा हो गया हूं. कव वड़ा हुआ, कैसे वड़ा हुआ, इसका तुझे ज्ञान भी नहीं. अस्वे ! आयुज्यकी, जीवनकी ऐसी गति है. पुत्र, खी, धन, वैभव, देह, क्षायुष्य नाशवंत हैं. जैसे समुद्रमें रहा हुआ मगर सपाटेके साथ मनुष्यको प्रहण करता है, वेसे ही काल भी मनुष्यको सपाटके साथ वश कर लेता है, विश्वमें कोई अमर नहीं. अमर तो वहीं है कि जिसने अपनी देहका ही यही विलक आत्माका कल्याण करनेको स्वरूपानुसंघान रूप अमृत पिया है. '' सिद्ध-संकल्पवतीने कहा-"हे पुत्र ! तूने संसारसुख नहीं देखा, उसे देख तथा फिर अपने साथ ही हमारा भी कल्याण करके कल्याणके मार्गपर चढ़ और चढ़ा."

"हे जनि ! वता मुझे संसार क्या है ? संसार अर्थात् अज्ञान, स्वप्न अथवा कुछ और है ? पर जैसे नींट्रमें आया हुआ स्वप्न जामतमें नाश पाता है , वैसे ही हे अम्बे ! स्वप्नरूप यह संसार भी नामरूपरहित जामता-वस्था-ज्ञानावस्था प्राप्त होते ही नाशको प्राप्त हो जाना है. ऐसा संसार भोगनेको तू सुझे कहती है और उसमें कल्याण मानती है ? क्या विपरीतमित ! पर हे अम्बे ! जान कि सुन्दर बृक्षके ऊपर मोगराका वा गुळावका फूळ सुन्दरतामें प्रकाशित अवश्य रहता है, पर जिसको साज सुम सुगंधित देखती हो, वह कळ कुन्हिला जाता है, हिंटमेंसे जाता रहता है और मन:सृष्टिनेंसे भी नाश पाता है. क्योंकि काल उसको खा जाता है, विसार देता है. वैसे ही यह आयुष्य आकाशमें चमकती विजलीके समान है. एक क्ष्णमें वह दृष्टि पड़ती है, दूसरे क्ष्णमें न जाने कहां अदृश्य हो जाती है. इसकी कुछ खबर भी नहीं पड़ती हे अंबे ! ऐसा आयुष्य अस्थिर है, उसमें जीवको तत्त्वीपदेश प्रहण करके परम कल्याण पानेके लिये प्रयत्न करना चाहिये, संसार भोगनेके लिये नहीं ! मेरे अनेक जन्म हुए हैं और तेरे अनेक जन्म हुए हैं. तब तू मेरी माता न थी और मैं तेरा पुत्र न था. अनेक पुत्रोंका सुख तूने अनुभव किया है और अनेक माताओंका लाड़ मैंने देखा है. उनमेंसे एक पुत्रका भी तुझे आज स्मरण नहीं और उनका मोह भी नहीं. तूने जैसे उनका मोह छोड़ दिया है, वैसे ही मेर प्रति भी विराग धारण कर और इस विश्वप्रति भी विराग कर और अपनी आत्माका कल्याण कर है. क्योंकि तेरी आत्माके कल्याण करनेके लिये ही मुझे जन्म धारण करना पढ़ा. इस जन्ममें अपने संक-ल्पका संन्यास करके स्वस्वरूपका अनुसंधान कर मोक्षको पाकर युक्त एवं कर्मफलका त्याग कर नैष्टिक वन कर शान्तिको प्राप्त हो, पर जो अयुक्त है उसकी कामनामें फद्धासक्ति कर बंधनमें मत पड़. तू युक्त हो, सर्व कर्मका त्याग करके, अभ्यास तथा वैराग्यसे चित्तका निरोध कर, वासनाका क्षय कर, मनका नाग्न कर, तत्त्वज्ञान संपादन कर. यह प्रयंच मिथ्या है. इसका मिथ्यापन जान कर अपनी आत्माको साध्य रख और मेरी ही नहीं बल्कि इस लोककी, देवलोककी, ब्रह्मलोक और सत्य लोककी सर्व वासनाको छोड़ दे. पूर्व जन्ममें तेरी जो जो भावना वँधी हुई हैं, उनपर ज्ञानामृतका सिंचन करके पवित्रताको पुष्ट कर, नव पहुवित कर और अपने आत्माको सार्थक कर है. हे भैया ! देहकी अनित्यता जान मेरे ही स्वरूमें तू सड़ा निमन्न रहेगी तो तू परम पड़को पावेगी."

वात्सल्य प्रेमसे उमँगी हुई माताको पुत्रका ज्ञानोपदेश सुनते ही पूर्व जन्मकी भावनाका स्मरण हो आया. पूर्व जन्ममें शाल्यामकी पूजा करते इसको जो जो भावनाएं होती थीं, उनका ताहश चित्र उसके सभीपमें खड़ा हो रहा. उसको ज्ञान प्राप्त हुआ। मोह नाश हुआ। वह अपने पुत्रको पुत्ररूपसे नहीं, वल्कि अद्भुत योगी रूपसे देखने लगी. ब्रह्मा, विष्णु जोर शंकरके स्वरूपेंग उसको दर्शन हुआ! वह उस रूपमें तादात्म्यको पा गयी. उस रूपके स्वरूपानुसंघानमें वह ऐसी ठीन हो गयी कि
उसकी मन:सृष्टिमेंसे द्वेत निकल गया. देहका मान भी भूल गया.
ब्रह्मदेव समाज इस बालक अवधूतका ज्ञान देख कर उसे वंदना करने
लगा. वाल अवधूतको हुप वा शोक, मेरा तेरा यह कुल न था.
उसकी चृत्ति उसकी माताके कल्याणमें लगी हुई थी. थोड़ी देरमें
भ्रांति मिटते ही सिद्धसं कल्याण करनेके लिये किएल भगवान्
जन्मे थे, वेसे ही मेरा कल्याण करनेके लिये किएल भगवान्
जन्मे थे, वेसे ही मेरा कल्याण करनेके लिये इस अवधूत योगीका जनम
हुआ है. मेरा ममत्व तथा अहंत्व क्षीण हुआ है, नष्ट हुआ है. इस अद्भुत मूर्तिमें में ठीन हूं. ऐसी ही मूर्तिका ध्यान तथा मावना अंतकाल पर्यत
मुद्दो हैं!" फिर पुत्रको उद्देश्य कर वह बोली—" हे योगीन्द्र! हे विपुल
ज्ञानी! मेंने मिक्षा दी, आपकी इच्लामें आवे वहां विचरो!"

तुरंत ही जो दंडकमंडलु हाथमें था उसे छे अवधूतने वनमें प्रयाण किया. उसका अकलित चरित्र देख जनसमाज कृताथे हुआ. चलते समय उस अवधूत महात्माने कहा कि "अशाश्वत देहको जो अनित्य जानता है, अनित्य देहके सुखको जिसने तिलांजलि दी है तथा परमात्माकी मिक्तमें जो लीन है, वह शाश्वत परम्रह्म धामका और उसके सुखका भागी होता है. अहो लोगो! शाश्वत तथा अशाश्वतको जान नित्य मुक्त परम आनंदके भागी होनेका प्रयत्न करके जिसके हृदयान्तमें वह भावना प्रवल होगी, वही उसके सुखका मोक्ता होगा."

#### भावनाका स्वरूपः

वत्स सुविचार ! यही अवधूत योगी गुरुदत्तात्रेय हैं, इन्होंने जगतक कल्याणरूप चौवीस पदार्थोंमेंसे तत्त्व प्रहण कर चौवीस गुरु किये थे, अपनी शुद्ध भावनाको परम पदमें स्थापित किया था. प्रकटप्रज्ञा तो तेर प्रसंगमें एक कारण ही है, वसे ही उसके प्रसंगमें तु भी कारण है. तुम दोनोंकी पूर्व जन्मकी भावना सात्त्विकपनेको प्राप्त थी, उसीका इस जन्ममें फड़ प्राप्त हुआ है, जो जीव ध्यानकी—संकल्पकी-मनोरथकी—भावनाकी

पूर्ण दृढता करता है उस जीवका पिंड भगवान् मनुके अनुसार शुद्ध सात्विक वासनाका वेंधता है. वह वासना पिवत्र और दृढ होनेसे पूर्णा- नन्दको प्राप्त होता है. जिसको जैसा और जिसपर प्रेम होगा, जैसी भावना दृढ होगी, उसको उसी प्रकार इष्ट स्वरूप और इच्छित फ़लकी प्राप्ति होगी. प्रेम ही प्रमुख है, भावना वलवती है, संकल्प सिद्धि देता है, प्रेमभक्तिसे ही तन्मय तदाकारताका साक्षात्कार प्राप्त होता है. जिसको यह स्थिति प्राप्त होती है, उनके आनंदका पार नहीं रहता, उसका आनंद अनिर्वच- नीय है. न्यूनतारहित है.

परब्रह्मके सभीप विगाजते भक्तजन शुद्ध सात्विक भावनावाले हैं, इससे सब ही उतको प्रिय तथा समान हैं. जो सर्वस्व ईश्वरार्पण करते हुए व्यवहारमें विचरते हैं. असत्से दूर रहते हैं, उनमेंका राजा अथवा रंक सायुज्यतामें समान ही है. ईश्वरके समीप एकासनपर बैठनेका स्त्री वा पुरुप, त्राह्मण वा चाण्डाल, धनवान् वा निर्धन, सबको समान अधिकार है. तुम दोनोंकी भी ईश्वरके सांनिध्यमें समानता ही है, जैसे पतितपावनी जाह्नवीके अलग.२ घाटोंपर समान ही पवित्र करनेवाला जल वहता है, वैसे ही अपनी २ रुचिके अनुसार शुद्ध भावनासे जिन जिन भक्तोंने जैसी जैसी उपासना की है, ज्ञान संपादन किया है, उन्हें वैसा ही मिला है. पर जिनकी प्रेमभावना ईश्वर प्रति ही है,वे सब परम पुरुपके समीप समान ही है. जैसे रुचिकी विचित्रतासे सुवर्णके अनेक अलंकार नये नये स्वरूपके दीखते हैं, पर अंतमें तो सुवर्ण ही है, वैसे ही प्रेमी भक्तकी विचित्र रुचिके अनुसार परब्रह्मके नूतन नूतन स्वरूप दिखाई देते हैं, पर वे सब एक ही हैं. ईश्वर, परमात्मा, प्रम्नहा, पुरुषोत्तम, नारायण, आदिपुरुष, परम ज्योति, हरि हर एक ही हैं-केवल निस्सीम प्रेम तथा ऐकान्तिक भक्तिका स्वरूप ही जुदा दिखाई देता है. यह सब भावनाके ही नूतन २ रूप हैं. यह नूतन नूतन भावनानुरूप नूतन-नूतन-स्वरूपधारी सांनिध्यका जीव अपनी अपनी भावनानुसार अधिकारी है.

शुद्ध भावना प्रदीप्त करनेके लिये विहरंगका त्याग करना तथा स्रांतर्रेष्टिको आमत करना चाहिये. हृद्यः प्रदेशमें द्र्शन देते सगवत स्वरूपका निरंतर ध्यान करना, चरणकमलमें दृष्टि जमानी, अति ज्ञान्त-पनसे धीरे धीरे दृष्टिको ऊपर चढ़ाना, भगवानके मुखारविंदपर स्थिर स्थापन करना तथा इसी कमसे धीरे धीरे नीचे उतार चरणकमलपर पुनः स्थिर करना ऐसे आरोहण अवरोहण करते करते चरणों तथा नेत्रों-पर दृष्टि स्थिर हो जायगी, भक्तकी दृष्टि वहां ही लीन हो जायगी तथा फिर त्रिकालमें देववशात् अज्ञानरूप गाढ़े अंधकारमें जानेका समय आवे तो भी वह स्वरूप-मूर्ति (तत्त्वका ज्ञान-स्वरूपानुसंधान) दूर न होगी किन्तु वह उसीमें लीन रहेगा. फिर क्रम कमसे ध्याता तथा ध्येयका लोप हो जायगा तथा स्वरूप विदुरसद्वारा परमात्मामें ऐसा लीन हो जायगा

इस प्रकार भावनाका अपूर्व ज्ञान देकर योगीन्द्र महात्माने विराम पाया तथा शुद्ध सात्विक भावनासे भावित हुए दंपती अपने आश्रमको विदा हुए. इस दिवससे नित्य शुद्ध सात्विक भावनाको विशेष निर्मेख, विशेष तेजस्वी और अति दृढ करते गये.





# नवम बिन्दु

-46/1<del>0/10/10/10/10/</del>

#### भक्ताधीन भगवान्,

ब्रह्मभूतः प्रसत्रातमा न शोचिति न कांश्वति । समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं कमते पराम् ॥ सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्यपाश्रयः । मत्प्रसादादवामोति शाश्वतं पदमन्ययम् ॥ श्रीगीताः आत्मारामाश्र छनयो निर्प्रन्था अप्युरक्तमे । कुर्वन्त्यहैतुर्की भक्तिमित्यंभृतगुणो हरिः ॥ श्रीभागवतः

अर्थ—जो ब्रह्मभूत अहंब्रह्मारिमके निश्चयवाला, प्रसन्न आत्मा, राग द्वेषादिसे मुक्त विश्वद्धित्त है वह कभी शोक वा कामना—इच्छा नहीं करता, सर्वभूत— प्राणिमात्रके प्रति समान वृत्ति रखता है, मेरी परम मिक्तको प्राप्त करता है, वह सदा सबको छोड़ मेरे ही [ परब्रह्मके ] शरण रहता है तब वह भेरे प्रसादसे शाश्वत स्थविनाशी मेरे पदको पाता है.

अर्थ-मगवान् श्रीहरिके गुण ही ऐसे हैं कि आत्माके ही आनंदमें रमनेवाले मुनीश्वर जो काम को घादि अहंकार व परिमृहसे रहित होते हैं वे भी फलानुसंपान रहित मिक्त करते हैं.

#### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

वाक्रक्रक्रक्रक्रक्र साक्षात् अंशावतारी नित्यमुक्त योगीन्द्र महात्मा ध्यानमेंसे प्रमानक्ष्ये प्राप्तक्र साक्षात् अंशावतारी नित्यमुक्त योगीन्द्र महात्मा ध्यानमेंसे क्ष्यक्रक्र साम्य साम्य भी देसा सुन्दर था कि इन योगीन्द्र महात्माके प्रसन्न वित्तको आहादित करताथा वनराजिये फल फूल कर महंक रही थीं. निर्दोष पक्षी मानो पर-

त्रहाकी अछौकिक छीछाका गान करते हों, ऐसे मधुर स्वरसे कछरव कर रहे थे. ठौर ठौर काछे मृग रमते दौड़ते निर्भय आनंद कर रहे थे तथा नजदीकके मुनिवालकोंके आसपास कूद नाच कर आनंद उपजाते थे. मुनि वालक भी उनको पकड़ कर उनके मुखका चुम्बन करते थे. यह देख कर योगीन्द्र महात्मा परमात्माकी परम छीछाको प्रणाम करते थे.

महात्माका ऐसा अछोिकक दिन्य प्रसन्न मुख देख कर सुविचार और छद्मिलिंग भी बहुत प्रसन्न हो गये. उन्होंने मार्गमें मिल्ठे हुए मानस सरोबरमेंसे उत्तम कमल तोड़ लिये थे. प्रत्येकने अपना प्रेम-भक्ति-आनंद दर्शानेको जो एक एक माला गूथी थी, उसे महात्मा मुक्त देवके प्रसन्न चित्तमें आमोद प्रमोद बढ़ाते हुए उनके कंठमें प्रम प्रेमसे पहना दी और साष्टांग दंडवत् करके उनके समीप बैठे.

फिर प्रसन्नचित्तसे योगीन्द्र महाराज बोळे—"हे वत्स सुविचार! हे प्रकटप्रज्ञा ! हम लोगोंका समागम इस जगतकी लीलाके लिये आज तो अन्तिम ही है. अव हम फिर् मिलेंगे, अनिर्वचनीय स्थानमें मिलेंगे ् अवस्य, पर वहां इस रूपसे नहीं, उस स्थानमें हमारा नृतन ही स्वरूप वन जायगा. जहां मिछेंगे वहां मैं भी नहीं और तू भी नहीं, वहां ब्राह्मण नहीं और सुद्र नहीं, गुरु नहीं और शिष्य नहीं, वहां शोक, मोह वा भय नहीं, वहां अभय ही है. वहां कहनेवाले नहीं, सुननेवाले नहीं, कर्ता नहीं और भोक्ता नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, छोभ, मोह, मद, मत्सर, आशा, तृष्णा, धर्म, अर्थ, काम इनमेंसे वहां कुछ भी नहीं. वहां पाप, पुण्य, सुख, ट:ख, वेद, यहा, याग, भोजन, भोज्य इनमेंका कुछ भी नहीं। वहां मृत्युकी होका नहीं और जन्मका भय नहीं, जातिका भेद नहीं और विजातिसे संकोच पाना नहीं. वहां पिता नहीं और माता नहीं, वंधु नहीं, मित्र नहीं. वहां चिदानंदमात्र परम पवित्र परमात्मा ही है. उसी परमात्माको प्राप्त करनेकी इस लोकके जीवोंमें शुद्ध सात्विक प्रवल वासना होनी चाहिये. कर्ता भोक्ता आदि कमौका जिनके हृदय-चित्तमेंसे लोप हो गया है, जिनके मनका नाश हो गया है, जो वृत्तिशून्य होकर, आत्ममय वन, सर्वत्र एकताका अनुभव करते हैं, परम श्रद्धासे परमात्मा-ब्रह्मको भजते हैं, ऐसे जीवनमुक्त हैं तथा ये जीवन्मुक्त ही विदेहमुक्त रूपसे व्यवहारमें विचर, इस अवि-

नाशी अच्युत धामको पाते हैं. यह एक प्रकारकी वासना है. पर जीव-न्मुक्तके आत्मामें ऐसी जो वासना वास करके दृढ हो रही है वह वासना नहीं विलेक शुद्ध सत्वनामक सत्तासामान्य है तथा आकाशकी तरह जीवको उपाधि होनेपर कर्म धर्ममें जो लिपाता नहीं, सर्वज्ञ होनेपर जो मृहकी तरह वैठा रहता है, जो वायुकी तरह असक्त रह कर सर्वत्र विचरता है, यही जीवन्मुक्तकी दशा है. यह दशा भोगते हुए जीवको चिदानंद धाममें प्रवेश करनेका अधिकार है. जो आत्मा शब्दब्रह्मको जान वेदके परले पार पहुँचता है, वह ज्ञानवान वन, परम मोक्षको पाता है.

हे वत्स ! यह अधिकार तुमको संपूर्ण प्राप्त हुआ है. आज जो उपदेश तुमको देता हूं, उसे तुम अपने हृदयमें नित्य स्थापन करोगे तो चिदानंद धाममें हम लोग एक ही स्वरूपमें, एक ही दृष्टिमें और एक ही वाणीमें, एक ही वासनामें मिछ कर आनंदकहोल करेंगे. तदथे ज्ञानोदयमें प्रतिबंधक जो मिलन वासना उसका संग न होने देना, विलक अंतर शुद्ध करके वृत्तिशूल्य बनना तथा तब ही निर्विकल्पं, अक्ष्य, अभय ब्रह्मधानमें प्रवेश किया जा सकता है. कलसे तुमको संसारमें जाकर देहका जो भोग भोगना शेंप है, उसको भोग कर भी पूर्ण परमात्माको प्राप्त करनेके छिये जो निश्चल मंत्र है उसका सदा मनसा वाचा कर्मणा जप जपते रहना चाहिये. जैसे ॐ परम पवित्र है, सर्व सिद्धि दाता है, वैसा ही और एक मंत्र है. इस मंत्रका नाम प्रेम-भक्ति-श्रद्धा. जगत्के मायिक प्रेमके समान यह प्रेम नहीं, स्वार्थमय वा दुराज्ञावाला नहीं, बल्कि यह प्रेम तो अंछोकिक है: यह प्रेम वैखरी वाणीसे वर्णित नहीं हो सकता: किसी शास्त्रने इस प्रेमका वर्णन नहीं किया यह प्रेम कहीं विकता नहीं, जहांसे खरीद छिया जाय, मांगनेसे मिछ नहीं सकता, करनेसे भी होता नहीं यह प्रेम दिन्य है, अद्वितीय प्रेम है, अचल है, नित्य तथा मुक्त है. इस प्रेममें ही परनद्यका अलौकिक स्वरूप है, नहीं, यह प्रेम ही ब्रह्म है! साक्षात् ब्रह्म है, अद्वितीय ब्रह्म है. यही परमात्माकी निष्काम अनन्य निर्निमित्त भक्ति है, यही सायुज्य मुक्ति है, यही अक्षरधामका वास है, यही कैवल्य तथा निर्वाण है. इससे परे कुछ भी नहीं. द्रष्टाकी दृष्टि जहांतक पहुँचती है, उससे अनंत कोश दूर बसा हुआ चिदा-

नंद घनश्याम सिचदानंद परम प्रभु परमात्माका जो धाम है, वह प्रेमधाम है. इस धाममें जब हम छोग मिछेंगे—बसेंगे, तब इस स्थूछके परमाणु भी देखनेमें नहीं आवेंगे. वहां देहदृष्टि, वाणी, अवण, सब दिव्य तथा अछौिकिक ही रहेंगे. इस दिव्य प्रेम धाममें जानेके अनेक मार्ग तुझे अवण कराये हैं. अव स्मरण तथा निद्ध्यासन नित्य चाळू रखनेका कर्म शेष है. उसे पूर्ण करके जगत्में विचरनेसे तुमको किसी प्रकारकी वाधा नहीं होगी.

चिदानंदका प्रेमधाम प्राप्त करनेका श्रेष्ठ मार्ग प्रेमधामनिवासी सिंदानंद स्वरूपका एक रुक्ष्य रख, वासना मात्रके वीजको क्षीण कर, मनोनाश कर, निर्विकलप असंप्रज्ञात समाधिमें स्थिर होना और श्रद्धांसे संतत परमात्माका ध्यान किया करना, संकल्पमात्रका संन्यास करना, राग, द्वेप, मोह, माया, ममताका, त्याग करना, अहंता तथा ममताको सहाके लिये भस्म करना, कर्म मात्र निष्काम बुद्धिसे करना, अकर्म त्याग कर, परम स्वरूपका परम प्रेम प्राप्त करनेमें परम विलीन हो रहना, यही इस जीवके जन्म, आवर्जन और विसर्जनको सफल करनेवाला उत्तमसे उत्तम संकल्प है तथा इसकी ही वासना वँधानी चाहिये. इस वासनाको जो पूर्ण करता है, वह परम प्रेमी वन जाता है. प्रेमी अर्थात् सचिदानंदरूप ही है. उसके अधीन सचिदानंद प्रमु सदा ही है. वह और वह (प्रेमी और सिचदानंद परमात्मा) एक ही है. "तत्त्वमिस " का ज्ञाता परम प्रेमी ही आतमस्य. आतमस्य ही परमातमाकी एकरूपताका भौगी है. अवसान-कालमें वह आत्मस्य परमप्रेमी ही अपने दिव्य धाममें जा नित्य आनंदको भोगता है, आत्माको परमात्मा समान ही बना देता है, अरे ! अपने हीमें विलीन कर लेता है. परमात्माके परमप्रेमके समाधिसुखमें जो अटल नित्य रमण करता है, वह सदाकाल ही परितृप है और उसके दु:खमात्र टल जाते हैं. जिनके दु:खमात्र टल गये उनको सुख ही सिद्ध है. ऐसे भक्त आत्मस्थपर परमात्माकी सदा ही कृपा प्रसन्नता है. मात्मा ऐसा द्यालु है कि जो उसका भक्त वनता है, उसकी इच्छाके ही बशुवनीं उसीका होकर रहता है-यहांतक कि भक्तकी इच्छा प्रवल गिनी जाती है तथा परमेश्वर भगवानकी इच्छा गीण हो जाती है. ऐसी

सिद्ध दशावाले भगवद्भक्त धन, बुटुंब, कीर्ति आदि सव दोपोंसे सुक्त बन, अत्यन्न शान्त हो, प्रेममें मस्त रह कर, इस लोकमें दिचरते हैं, प्राणियों पर दयासे आर्द्र बनते हैं, वाणी द्वारा ज्ञानामृत प्रकट करते हैं, भायाको मूढ़ बना कर निकाल देते हैं, लोकलज्ञाके तापको निकाल खालते हैं तथा उनका हृदयकमल परमात्माके प्रेमामृतसे सदा ही प्रकृतित रहता है. ऐसे भक्तके अधीन भगवान हैं. इस भक्तकी इच्लासे प्रतिकृत एक पत्ता भी हिलानेको वह सशक्त नहीं है. ऐसी परम-अनन्य भिक्त किये हुए जीव ही परमात्माकी इच्लासे परमात्माके स्वरूपमें ही शोभायमान होते हैं.

महाभारतके युद्धकी नवमी रात्रिको पांडवोंके प्रतिपक्षी कौरवोंने सभा की. वन्धुं दुःशासन, गुरुपुत्र अश्वत्थामा, विकर्ण, मित्र कंणे, हित-चितक मामा शक्कुनि आदि राजाओंके साथ प्रतापी राजा दुर्योघन मन्त्र करता था. इस दिन युद्धमें नारायणके सखा अर्जुनने अद्भुत पराक्रम किया था. इससे दुर्योधन खिन्नवद्न था. मनत्रसभामें युद्धके विषयमें स्व राजाओंने अपने अपने विचार दर्शाये. तब दुर्योधन बोटा-" हे मित्र राजाओ ! युद्धारंभको आज ८ दिन हुए. हमारी असंख्य सेना होनेपर भी हम इनको पराजित नहीं कर सके. बंधुओ ! आज अर्जुनने संहार करनेमें गजब किया है. जो ऐसे ही ऐसे वह संहार करता जायगा, तो मेरा निश्चय है कि हम जीत नहीं सकेंगे. इसकी मुझे बड़ी चिंता होती है और अब कोई भी मार्ग मुझे सूझता नहीं कि जिसको हम अंगीकार करें. " यह वचन सुन कर पर प्रेमसे उत्कंटित बने हुए कर्णने कहा-''महाराज दुर्योधन! मैं आपका क्या हित करूं सो मुझसे कही. जो सेनापतिपद्पर में होता तो इस पृथ्वीको अपाण्डवी कर देता, पर भीष्मिपितामह सेनापित होनेसे मेरी प्रतिज्ञा है कि वे जवतक सेना-पति रहें तबतक मैं युद्ध करनेका नहीं, इससे मैं निरुपाय हूं. जी भीष्म पितामह सेनापतिपद्का त्याग करें, अस्र शस्त्र छोड़ दें तो फिर मेरा कैसा प्रभाव है, उसे मैं सब जगतको दिखाऊंगा. भीव्मिपतामह पांड-वोंके पक्षपाती हैं. जैसे आप उनके सगे हो, वैसे ही पांडव भी उनके सगे हैं. और पांडबोंके ऊपर प्रीति होनेसे पितामह मन छगा कर युद्ध नहीं करते

युद्धारंभमें पितामहने कहा भी है कि मैं पाण्डवोंकी सेनाको मारूंगा पर पाण्डवोंको नहीं, इसीसे जब उनके सामने अर्जुन खड़ा रहता है तब वे संकुचित मनसे वाण मारते हैं. अव तुम भीष्मिवतामहसे कहो कि वे सेनापतिपदका त्याग करें फिर देखों कि मेरे हाथ कैसे हैं ! मले ही कृष्ण अर्जुनकी सहायता करें, युधिष्टिरकी रक्षा करें, भीमकी गदाकी तेजस्वी वनावें, पर एक सपाटेमें में अर्जुनका नाश करके विजय प्राप्त न करूं तो मेरा नाम कर्ण नहीं ! '' कर्णके वचनका 'सबने अनुमोदन किया. फिर कर्ण बोला-" राजा दुर्योधन ! तुम भीष्म पितामहसे जाकर कही कि तुम पाण्डवोंके पक्षपाती हो इससे पाण्डवोंका पराजय आप नहीं कर सकेंगे, वल्कि आप वृद्ध हैं और पाण्डव युवक हैं, यह जोड़ा असमान है. वृद्ध जवानका केसे पराजय कर सके ? आप बद्ध हैं. इससे आप गंगातटपर निवास करें, में आपको सब साहित्य, दास, दासी दूंगा तथा आपकी नित्य सेवा करूंगा. यह कहनेसे पितामह बहुत क्रोधित होंगे, इससे वे या वो सेनापतिपद छोड देंगे अथवा कोई उत्तम नवीन काम करेंगे." इस वातका फिर सबने अनुमोदन किया तथा दुर्योधन उत्साही वन कर अकेला ही भीष्म पितामहके शिविरमें गया.

चस समय भीष्म पितामह साक्षात् ब्रह्मरूप नंदनंदनके घ्यानमें निमम्न थे. उनको प्रणाम करके दुर्योधन तीचा मुख किये थोड़ी देर बैठा रहा. पितामहने पूछा—" राजा दुर्योधन ! तुम्हें कुछ कहना है ? " दुर्योधन वोछा—" आज अर्जुनने अपना पराक्रम जिस प्रकार दिखाया है, उसे देख कर हे पितामह ! हमको क्या करना चाहिये सो मुझे कुछ सूझता नहीं. हमारी सेना असंख्य होनेपर भी अर्जुन तथा भीम नित्य नित्य उसे इतना घटाते जाते हैं, कि मैं जानता हूं कि दो चार दिनमें हमारी सव सेनाका संहार हो जायगा ! " भीष्मपितामह बोछे—" तात दुर्योधन ! मैं अपना कर्तव्य तो यथार्थ रीतिसे करता जाता हूं, उसमें कुछ कचाई (कसर) नहीं रखता. रथी, महारथी, पैदछ, हयदछ [ घोड़सवार ] मेंसे दश हजार योद्धाओंको अपनी प्रतिहाके अनुसार नित्य संहार करता हूं. " दुर्योधनने कहा—" हे नरशार्वृछ ! आप सत्य कहते हैं, परन्तु आप अव वृद्ध हुए हैं, अर्जुन तरुण है, उम्र तेजस्वी है, आजानुवाहु है, वाणविद्यामें

निपुण तथा बानैत है. उसकी समानता आप न कर सकेंगे. और आपके मनमें पाण्डबोंका पक्ष भी है, इससे मनमाना युद्ध आप कर नहीं सकते, इसमें आपका क्या दोष है ? पर आपके स्थानमें जो कर्ण होता तो कवका पाण्डवोंको स्वर्गका द्वार वता दिया होता ! आप सेनापतिके पदका त्याग करो तथा गंगातटमें वास करो, तो कर्ण सेनामें आकर पाण्डवोंका नाझ करे [ संहार करे ]. आपके आश्रममें वहांपर में सब सामग्री पूर्ण करूंगा. आप वहां रह कर प्रमुभजन करों. हे पितामह ! तुम जो सेनापतिपदका त्याग करो तो मेरा निश्चय है कि कर्ण अर्जुनके छिये पूरा पड़ सकेगा, इतना ही नहीं, बल्कि अर्जुनका पराजय करके अपांडवी पृथ्वी करेगा!" दुर्योधनके ऐसे वचन सुनते ही भगवद्रक्त नैष्टिक ब्रह्मचारी, श्लात्रधर्मका ग्रुद्ध हृद्यसे सेवन करनेवाले गंगापुत्रने उदासीनताके साथ मंद स्मित किया. क्षत्रियको शस्त्रका त्याग कर संन्यास धारण करना अथवा गंगा-तटमें वास करनेको कहना, यह बड़ा अपमान है. मर्भके भी मर्भमें दुर्यो-धनने गंगापुत्रका जो अपमान किया, उसे परम पुरुषके उपासक, में और मेरां इसके त्यागी, वैसे ही शान्त, दान्त, रागद्वेषरहित होनेपर भी वे इन धर्मश्रष्ट करनेवाले वचनोंको न सहसके-तथापि अपने क्रोधको निय-ममें रख कर बोले—" हे तात दुर्योधनं ! में पूर्ण बहाससे क्षात्र धर्मके अनुसार युद्ध करता हूं, पर तू अर्जुनका बल जानता नहीं, इसीसे मुंसे दूषण देता है. युद्ध करनेमें मैंने कभी नहीं रक्खी. श्रीकृष्ण-जीकी प्रतिज्ञा छुड़ाई. इसे तू अपने अहंकारमें भूछ जाता है. अर्जुन कैसा वीर पुरुष है उसका तुझे और तेरे सहायक भित्रोंको ज्ञान नहीं तथा इसीसे तू मेरे बलावलका मूल्य नहीं जान सकता. अब सुन ! तेरे कर्णका पिता भी सामने आवे तो भी जिसका सार्थी श्रीकृष्ण है, उसे कोई जीतनेवाला विश्वमें नहीं है. ऐसा होनेपर भी, तेरे मनमें ऐसी शंका रहती है कि मैं पाण्डवोंका पक्ष करता हूं, तो फिर मेरी प्रतिज्ञा सुन आगामी कल जो मैं युद्ध करूं सो तृ देख. इस युद्धमें 'या तो मैं नहीं। या पाण्डव नहीं. ' फिर तब मेरे लिये गंगातट पर सुन्दर मंदिर बनवानेकी भी मानश्यकता नहीं तथा मेरी सेवामें सुन्दर दास दासी भेजनेकी भी तुझे आवर्यकता न रहेगी. " सत्के उपासक भीष्मिपतामहकी यह प्रतिज्ञा

सुन कर हृद्यमें प्रसन्न हुए दुर्योधनने पितामहके चरण छुए और वहांसे विदाहका.

तुरंत वह मंत्रगृहमें आया. फणे, शक्किन आदि अपने आप्तमंडलसे भीष्म पितामहकी प्रतिज्ञा निवेदन की. क्षणभरमें सर्वत्र यह वर्तमान फैलः गया. कौरवोंकी छावनीमें हर्पनाट फैल गया. वड़े वड़े महारथियोंने माना कि कल जो वचे उसका नया अवतार जानना, क्योंकि भीष्मिपता-मह अपनी प्रतिज्ञा सफल किये विना रहेंगे नहीं. रथी रथीमें, महारथी महारथीमें, पैदल पैदलमें अनेक प्रकारकी वातें होने लगीं. कोई बोला कि कल इस समय तक अर्जुन जीवेगा नहीं. किसीने कहा अपांडवी पृथ्वी हो जायगी तथा महाराज दुर्योधन एकचक राज करेगा. संजयने धृतराष्ट्रसे कहा-अर्जुनका जीतना सहस्र नहीं, उसे योगीन्द्र श्रीकृष्णकी सहायता है और भीष्मिपतामह वृद्ध हैं, इससे उनके रथके टुकड़े टुकड़े भीमकी गदा कर डाल्लेगी. धृतराष्ट्रने कहा–हे संजय ! तूं पाण्डवोंकी कीर्ति मत गावे. भीष्मिपतामह ऐसे वेसे नहीं: उनकी प्रतिज्ञा कभी खाली नहीं गयी, तो अर्जुनका क्या सामर्थ्य ! क्षत्रियरहित पृथ्वी करनेवाले परशुरामका भी जिन्होंने पराजय किया है, वे अर्जुनका परा-जय करके देखते २ उसे धूल चाटने योग्य करेंगे ! छावनीमेंके महा-रथियोंने विचारा कि भीष्मिपतामहकी प्रतिज्ञामें प्रपंच तो नहीं है ? उन्होंने क्या प्रतिज्ञा की है कि 'या तो मैं नहीं, या पाण्डव नहीं ' पाण्डव भीः उनके पुत्र ही हैं कि नहीं, ! पिता पुत्रका घात करे यह तो साक्षात् कलियुग आया ही समझना पर भीष्म पितामह सत्यवादी हैं, दुराधर्व है, अमोध बाण चलानेवाले हैं, उनकी प्रतिज्ञा निष्फल नहीं जाती. ऐसे सेनाम अनेक प्रकारकी गपशप उड़ने छगी. हर्प और वार्वविनोदमें सब सेनाने ऐसी बड़ी हर्पगर्जना की कि पाण्डवोंकी सेनातक खबर हो गयी.

पाण्डवोंकी छाननीमं-युधिष्ठिरके शिविरमें-दशवें दिन कैसा युद्ध करना, इसका विचार करनेको धृष्टशुम्न आदि सेनापितयोंके साथ पाण्डव विराजमान थे. वे कौरवोंकी छाननीमें होती हुई आनंदध्वनिको सुनकर उसका कारण जाननेको आहुर हो गये. इतनेम भीष्मिपतामहकी छाव-नीमेंसे पाण्डवोंका दृत आया. उसने भीष्मिपतामहकी की हुई प्रतिज्ञा सुनायी. यह प्रतिज्ञा सुनते ही पाण्डव निस्तेज हो गये, उनके शरीर शिथिछ होगये, वे एक दूसरेका मुह ताकने छगे.

सव मंडलको क्षुभित देख, राजा युधिष्टिर बोले—"भीष्मिपतामह सत्यवादी हैं, उनका वचन कभी असत्य न होगा. पितामहने जो प्रतिज्ञा की है, वह सहज विचारका परिणाम नहीं, वंधुओ ! अपने जीवनका विपाक आज ही पूर्ण हुआ है, ऐसा समझो !" यह वचन सुन, भीम, अर्जुन, कुछ भी न बोल सके. क्षणभरमें पाण्डवसेनामें भी यह समाचार फैलते ही हाहाकार पड़ गया. भीष्मिपतामहके पराक्रमसे कोई भी अज्ञात न था. वे अजित थे. उन्होंने दिगंतमें दिग्वजय किया था. उनकी प्रतिज्ञा सुनकर छोटेसे बड़ेतक सब सैनिक चितातुर होगये. कितने एक खुद्र मनके सैनिक थर थर कांपने लगे तथा घोर संहारका विचार करते उनके शरीर पक्षीनेसे दूब गये (भीग गये). युधिष्टिर, अर्जुन, भीम आदि इस पर क्या निश्चय करते हैं यह जाननेके लिये सारी छावनी तलमला रही थी.

पाण्डवोंकी मंत्रसभामें थोड़ी देरमें घृष्टशुन्न बोला—"महाराज! भीव्म पितामह अतुल पराक्रमी हैं, अमोध वाणोंकी वृष्टि करनेवाले हैं, पर जय पराजय मनुष्यके हाथमें नहीं, यह कार्य तो प्रारूधका है. मीष्म-पितामह सत्यप्रतिज्ञ हैं, अजित हैं, अगाधशक्तिवाले हैं, पर वे भी मनुष्य हैं! " अर्जुनने कहा—" धृष्टशुन्न! तू भूलता है. वे गंगापुत्र हैं, दिव्य तेजस्वी हैं, स्वच्छंद मृत्यु पानेवाले हैं. जनकी इच्छाके विना मृत्यु उनके समीप भी नहीं आ सकती. उनकी वाणीमेंसे कभी किसी समय झूठ नहीं निकला. वे सत्यवादी हैं. उनकी प्रतिज्ञा सफल ही होगी!" धृष्टशुन्नने कहा-" आप सत्य कहते हैं, भीष्मपितामह अजित हैं, दुराधर्ष हैं तथा नर्शार्वूल हैं, पर हे अर्जुन! नियंताने उनको भी दो हाथ दिये हैं और आपको भी दो हाथ दिये हैं. क्षत्रियको भयसे कांपना, यह उसके क्षात्रधर्मको कलंक लगानेवाला है. सत्यवादी भीष्मपितामह अपनी प्रतिज्ञा सिद्ध करेंगे, यह निःसंशय है, तथापि हम क्षुद्र प्राणियोंकी तग्ह पराजय तो नहीं पावेंगे. आपको कुळ युक्ति करनी चाहिये."

मंत्रसभामें द्रौपदी बैठी थी, वह बोली—'' मेरी समझमें यह अति -महत्वका प्रसंग है, मेरे भाई श्रीऋष्णजीकी सलाह बहुत उपयोगी होगी।

भीष्मपितामहके अक्षय वाणोंसे मेरे पतियोंकी मृत्यु हो, यह कैसे देखाः जायगा. मेरे सत्यप्रतिज्ञ स्वामियोंने शत्रुओंको पराजित करके मुझे अखंड सौभाग्यवती रखनेका जो पण किया है वह मिध्या न होना चाहिये. श्रीकृष्णको बुळाओ, उनकी सळाह छो. इस संहारमेंसे उनके सिवाय दूसरा कोई रक्षा नहीं कर सकता बुद्धिमती रानी द्रौपदीकी वात सुन कर दृत द्वारा युधिप्टिर महाराजने श्रीकृष्णजीको वुला मेजा. सकल जगत्को उत्पन्न करने वाले, रक्षा करने और संहार करनेवाले श्रीकृष्ण बहुत धीरे धीरे बड़े विचारमें छीन हुए पाण्डवोंकी मंत्रसमामें आये और राजा युधिष्टिरको प्रणाम करके बैठे राजा युधिष्टिरने पितामहकी प्रतिज्ञाका इत्यंभुत वृत्तान्त उनको निवेदन किया. श्रीकृष्ण क्षणभर मौन धारण किये रहे. फिर केशवने कहा-" भीष्मिपतामहका वचन कभी व्यर्थ न जायगा. उनकी की हुई प्रतिज्ञा कल सफल ही होगी और कल यह पृथ्वी विना पाण्डवोंकी होगी. क्या युक्ति करें, यह मेरी समझमें नहीं आता. महाराज युधिष्ठिर ! नैष्ठिक ब्रह्मचारी, जिसने आत्मतत्त्व प्राप्त किया है, उदासीन-पनसे जो जगतमें विचरता है, स्वस्वरूपमें जिसका अनुसंधान हैं. अनात्म पदार्थका जिसको चितन ही नहीं, मोह तथा दु:खके कारणभूत सर्व पदार्थोंका त्याग करके जो आनंदरूपमें विलास करता है, ऐसे ब्रह्मानंदके भोगी योगी पुरुषके बचनकी निष्फलता करनेके लिये कौन समर्थ है ? आपके लिये यही कर्तन्य श्रेष्ठ है कि पूर्ण बलसे लड़ना. अर्जुनके समान वाणधारी आपका सहायक है, भीमके समान गदाधारी आपकी सहायतामें खडा है, घृष्ट्युन्न जैसा समर्थ सेनापति है, शिखंडीके हाथसे भीष्मपिता-महका मृत्यु निर्माण हुआ है, ऐसा कहनेमें आता है, तो फिर तुम्हें क्या भय है ? " श्रीकृष्णके ऐसे मर्भ वचन सुनकर भीम वोले—" भाई श्रीकृष्ण ! भीष्मिपतामहके सामने टिकनेकी हमारी तो जरा भी सामर्थ्य नहीं, अर्जुनमें शक्ति हो तो अर्जुन जाने ! मैं तो गदासे युद्ध कर सकूं! गदा पेच करनेमें में कुशल हूं, अपनी गदा जहां उछले वहां किसीका आसरा नहीं, परंतु बाण मारनेमें छुशल भीष्मपितामहके सामने में क्षणभर भी टिकनेकी हिम्मत नहीं <sup>रखता</sup>, अर्जुनकी अर्जुन जाने. अर्जुनको अपने वल पराक्रमपर विश्वास हो तो वह अकेला भले ही टिक सके ! " तत्क्षण

अर्जुन बोला—' तुम क्या बात करते हो ? भीष्मिपतामहके सामने में दिक सकूं ! आकाशमें सर्राटा करते आते उनके वाण में पीछे लौटा सकूंगा क्या ? अरे ! तुम जानते नहीं कि पितामह एक हाथसे बाण नहीं फेंकते बल्कि हजार हाथसे बाण फेंकते हैं. मेरे वाणोंका वेग उनके वाणोंके वेगके समान नहीं पहुँच सकता. उनके वाणकी गित ही दृष्टि नहीं पड़ती तो वह कटे कैसे ? 'श्रीकृष्णने कहा— ' जो अर्जुन हिम्मत हारता है, तो फिर हमारा उपाय ही नहीं, हमारे सेन्यका सर्व वल तथा सर्व विश्वास अकेले अर्जुन नके ऊपर ही है, जब अर्जुन ही हताश हो जाय, तब दूसरे किसकी ऐसी गित है कि भीष्मिपतामहके आगे श्रण भर भी दिक सके ? मुझे तो प्रत्यक्ष दीखता है कि कल घोर संहार होगा तथा पृथ्वी अपांडव होगी! कल महान अनर्थ होगा! जो जीव उसका नया अवतार ही गितना. भीष्म पितामहका वल दिन्य तथा तकस्वी है. उनके वाणकी मारमेंसे कोई भी वच नहीं सकता. '

श्रीकृष्णके ऐसे वचन सुनकर द्रौपदी बोळी-" हे कृष्ण ! क्या भीष्म पितामहके संहारमेंसे पाण्डवोंकी रक्षा हो सके, ऐसा नहीं हो सकता ? पाण्डवोंके संहारसे अपनी विहन द्रौपदीको क्या आप विधवा देखनेके िळेथे उत्सुक हो ? हे कहणासिंधु ! हे दीनवत्सळ ! जो आप द्या करो तो भीष्मपितामहके वाणोंसे पांडवोंकी रक्षा हो ही सके ! अनेक संकटों-मेंसे आपने हमको वचाया है. आपहीके प्रतापसे जळते ठाधाभवनमेंसे पाण्डवोंकी रक्षा हुई थी, भरी सभामें मेरी छजा रखनेवाले भी आप ही हैं, दुर्वासाके कोपमेंसे सुक्ति देनेवाले भी आप ही हो. में आपकी बहिन हूं! अहोरात्र आपहीका भजन करती हूं. पाण्डव आपके भक्त जन हैं. ये भक्त आपके शरण हैं तथा शरणागतकी रक्षा करना आप जो भगवान क्या उनका कार्य नहीं ? मेरा विधवा होना क्या आपको रुचेगा ? दया करो ! करणा करो ! भक्तभयभंजन ! इस संकटोंमेंसे रक्षा करनेवाला आपके सिवाय दूसरा कोई समर्थ नहीं, बांह गहेकी लाज रक्खो.

दो०—सींचो तन तरबर भयो, काटो तन भयो शाल । ( जहाज ) तारे पर हुने नहीं, नांह गहेकी लाल ॥

जो भीष्मिपतामह अपने पुत्रोंके ऊपर ही अक्रपावन्त होंगे तथा पाण्डव निर्वीज होंगे, तो जगतमें नीतिपर अनीतिका जय होगा. दयों-धनने हमको जो जो संकट दिये हैं उन उन संकटोंका उसको जरा भी बद्छा न मिलेगा ? अरे ! उसने जो अधर्माचरण किया है, बह अधर्मा-चरण क्या सफल ही होगा ? बड़े भाईकी स्त्री जो माता समान है, उसको भरी सभामें छाकर उसके वस्त्र खिचवा कर जो दुष्टता उस दुष्टने दर्शायी है, उसका फल मिले विना निष्कंटक राज्यका वह स्वामी हो वैठेगा ? दुष्टात्मा दु:शासनने जत्र बृद्ध जनोंके समक्ष्में निर्लज्जपनसे मुझको कहा कि तू दुर्योधनकी जंघापर बैठ. उस समय भीमने प्रतिज्ञाकी कि दु:शासनके रक्तसे तेरी वेणी सिगोऊंगा तव ही ये केशकलाप विधेंगे, वह प्रतिज्ञा क्या निष्फल होगी ? यह सब आप कैसे सहन करेंगे ! हे भगवन् ! हे महेश ! हे शरणागतवत्सल ! आपकी इच्छा विना एक तृण भी नहीं हिल सकता. आपने ही अर्जुनसे कहा है कि-" मधैनेते निहता॰ "-"मैंने सवको मार दिया है 'वह वचन कैसे झुठा किये देते हो ? अच्छा ! आपकी इच्छा जो मुझे विधवा वनानेकी, दुर्योधनको निष्कंट राज्य प्राप्त करानेकी हो तो वैसा हो, पर जगत् क्या कहेगा ? पाण्डनोंके, पक्षमें श्रीकृष्ण जैसा समर्थ जगन्नियंता होते भी, अनीतिमान् कौरवींने उनका नाश किया, धर्म पर अधर्मका विजय हुआ ! "

श्रीकृष्ण शान्त मनसे वोले- "हे कृष्णा! में तथा तू एक ही हैं, तू माया है, में महेश्वर हूं, तू शक्ति है, में संवेश्वर हूं, पर मैं भक्ताधीन भग-वान हूं. ये पाण्डव मेरे भक्त हैं, यह सत्य है. पर ऐसा ही मेरा परम भक्त भीष्मिपतामह भी है. हे द्रौपदी! भक्तकी इच्छाके विना में एक पत्ता भी नहीं हिला सकता!" श्रीकृष्णके ये वचन सुन कर द्रौपदी विहल हो, रोने लगी, तब करुणासिंधु दीनवत्सल भगवानने कहा—"रानी द्रौपदी! पांडवोंकी रक्षा करनी हो तो मेरे साथ चलो, हम कोई युक्ति निकालें."

द्रीपदी बोळी- " आपकी आज्ञापालक तो में सदा ही हूं. आप ही पांडबोंकी रक्षा करनेको समर्थ हो, कहो, में आपकी क्या आज्ञा पालन कहं ? " तुरंत श्रीकृष्ण खड़े हो गये. द्रीपदी भी टोनों हाथ जोड़ खड़ी हो गयी और पितयोंको प्रणाम किया. फिर श्रीकृष्ण देवी द्रीपदीको साथ छे युधिष्टिरके तम्बूमेंसे वाहर निकले. मंत्रसभाका कोई भी श्रीकृष्णके भेदको समझ न सका. सब मनमें चिंतात्र ही थे. सबकी शांतिका केन्द्र श्रीकृष्ण ही थे. इस समय सबकी शृत्ति कृष्णमय ही थी.

तस्वृमंसे वाहर निकल श्रीकृष्णने कहा—" द्रीपदी! इस अंधेरी आधी रातमें मेरे साथ आओगी? तुमको कोई भय तो नहीं?" द्रीपदीने कहा—" जहां सर्वेश्वर हैं. वहां भय क्या? चलो, कहां जाना है? में सदा आपकी आज्ञानुसार, सूर्यके पीछे पीछे जेसे छाया जाती है, बैसे आपके पीछे २ आऊंगी. " फिर श्रीकृष्ण तथा द्रीपदी पांडवसेनाकी छावनीको छांवते फांदते अनेक मार्ग तथा तस्यू देखते देखते आगे आगे चलने लगे. चलते चलते द्रीपदी चहुत थक गयी और करुणस्वरसे वोली—" हे भगवन् ! आप मुझे कहां लिये जाते हैं?" श्रीकृष्णने कहा—" पांडवोंको मृत्युमुखसे खवारनेके लिये. " द्रीपदी वोली—" बब तो में विलक्तल थक गयी हूं, पीछली रातका मुर्गा भी वोलने लगा है. तो आप मुझे कहां लिये चलते हो सो कहो, अब बहुत आगे चलनेकी मुझमें शक्ति नहीं रही." ऐसी वातें करते चलते चलते वे कोरवोंकी छावनीकी सीमापर आ पहुँचे.

तारागण चमक दमक रहे थे, सर्वत्र शांतिका साम्राज्य व्याप रहा था, शांतिमें छवछीन होते जा रहे हैं, उसमेंसे अनेक प्रकारके भेद प्रभेदका आमोद प्रमोद जान पड़ता है. उस समय माया और महेश्वर सीमाके वाहर आये. दूरसे एक चमचमाता प्रकाश करता तम्बू दिखायी देता था उसे बता कर श्रीकृष्णने कहा—"हे सित द्रौपदी! अब बहुत आगे नहीं जाना है, भैं कहता हूं उसे ध्यानपूर्वक सुनो! यह सामने जो शिबिर दिखाई देता है, वह भीष्मिपतामहका है. भीष्मिपतामह सदा जायत ही हैं, उनको जाकर प्रणाम करो तथा आशीर्वाद प्रहण करो, यही आशीर्वाद पांडवोंको सत्युके सुखमेंसे बचावेगा."

भीष्मिपतामहके शिविरके आसपास पहरेदार पहरा देते थे, तंबूके बाहर तथा भीतर दीपकका प्रकाश छा रहा था, कमखाबका तंबू चमाचम चमक रहा था. देवी द्रौपदी दरवाजेके समीप पहुँची. भीष्मिपतामहके शिविरमें किसी स्त्रीके जानेकी आज्ञा नहीं थी.परंतु देवी द्रौपदीका अछौकिक पातिव्रत्य भीष्मिपतामह जानते थे, इस छिये उनको किसी भी जगह और किसी भी समय आनेका प्रतिवंध नहीं था, यह वात सब पहरेदार जानते थे, इससे विना रोकटोक देवी द्रौपदी पितामहके शिविरमें दाखिछ हुई.

ज्यों ही देनी द्रौपदी शिनिरमें पहुँची कि उसी क्षण एक चोबदारकार रूप धारण कर श्रीकृष्णने भी शिनिरमें जानेका प्रयत्न किया. पहरेदारने उनको रोका. श्रीकृष्णने एक ओरसे हटकर दूसरी ओरसे जानेका प्रयत्नकिया, पर सब तरफसे रोके गये. अंतमें छबु छाधवी करके ऐसी चपछतासे श्रीकृष्ण शिनिरमें दाखिछ हो गये कि पहरेदार देखते ही रहे. श्रीकृष्णने चोवदारका ऐसा रूप धारण किया था कि उनको कोई भी पहचान न सका. तंनूमें दाखिछ हो कर चोबदारोंके बैठनेके स्ट्ल (मोदा) पर श्रीकृष्ण बैठ गये और देवी द्रीपदी जहां भीष्मिपतामह श्रय्यापर सोते थे उस खंडमें गयी.

पितामह पछंगपर पड़े हुए छंवे पर किये सोते थे, श्वेत शाल खोढ़े हुए थे, नेत्र मूंदे हुए थे तथा मनमें जिन श्रीकृष्ण परमात्मान द्रौपदिकी पांडवोंको अभय देनेको भेजा था, उन्ही परमात्माका ध्यान करते थे. नंदनंदनका जप उनके मुखसे हो रहा था महात्मा भीष्म श्रीकृष्णकी समुद्रत लीलाका साक्षात्कार करते थे. उसी समय द्रौपदीने जाकर प्रणाम करके कहा—" समुरजी! में आपको प्रणाम करती हूं?" नेत्रमृंदे ही भीष्म पितामहने कहा—" अलंड सौभाग्यवती भव!" किर नेत्र खोळ कर कहा—" अहो कौन देवी द्रौपदी! तुम, तुम इस पीछली रातमें यहां कहां? द्रौपदीने भीष्म पितामहकी लाज करके कहा—" समुरजी! आजके दिवस आपकी पुत्रवधू सौभाग्यवती है! इस सौभाग्यसहित आपका अंतिम द्रीन करने आयी हूं, अपने स्वामियोंकी आज्ञासे आपका दर्शन बंदन करने आयी हूं! आपने प्रतिज्ञा की है कि कुछ सबेरे अपाण्डवी पृथ्वी कहंगा! आपका वचन कभी मिथ्या नहीं होता. आप सत्यवादी हैं. इससे कुछ अपाण्डव पृथ्वी होती. आपके पुत्रोंके अवसानके वाद, आपकी पुत्रवधू में किर सौभाग्यसहित आपका दर्शन तथा पूजन नहीं कर सकूंगी, इससे

आपको अन्तिम नमस्कार करने आयी हूं ! ' तुरंत ही भीष्म पितामह श्रुटयापर उठके बैठ गये और ट्रीपटीसे पूछा-"इस समय तुम किसके साथ आयी हो ?" श्रीकृष्णके सिखानेके अनुसार द्रौपदीने कहा-' सेनकके साथ ! ' भीष्मपितामह वोले—" द्रौपदी यह सत्र प्रपंच श्रीकृष्णका जान पड़ता है. उनके विना अन्यकी बुद्धि ही नहीं. तुम्हारा वह सेवक कहां है ? वह अनाथका नाथ, दीनवत्सल, भक्तरक्षक, पाण्डवोंका प्रिय मित्र, देवकीका जाया, गोपियोंका प्राण, छाड़िला गोपाल, कन्हेया, तेरा सेवक कहां है ? भीष्मिमतामहकी अगाय बुद्धि देख द्रीपदी दिङ्सूढ़ वन गयी, संभ्रममें पड़ गयी. भीष्मिपतामह एकदम खड़े हुए और द्रीपदीसे कहा "वे अनाथके नाथ कहां हैं? उनके मुझे दर्शन कराओ. " द्रोपदीने कहा–"ह महाराज ! वे तो द्वारपर हैं ! ' तुरन्त ही दवे पांव भीष्मिपतामह तंबूकी पहली कनातके बाहर आये. यहां चोबदारके वेपमें श्रीकृष्ण परमात्मा हाथमें छड़ी लिये खड़े थे. उनके दरीन कर विस्मित मनसे हाथ जोड़ कर खडे रहे और उनके चरणकमलोंमें आनंदाश्च डालते हुए प्रणाम करके वोले-" हे जगतके नाथ! हे पाण्डवोंके सखा ! आपको इतना परिश्रम् करनेका क्या प्रयोजन ? ऐसा प्रपंच रचनेका क्या प्रयोजन ? आपका मारा हुआ सत्र जगत् मरा हुआ ही है. इसी जगत्में मैं भी हूं. यह दास आपकी इच्छाके सदा अधीन है. हे केशव ! हे परम प्रभु परमात्मा ! हे चिदानंद स्वरूप ! आपकी इच्छा विना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो यह आपका दास किस गिनतीमें है ? आपकी इच्छानुसार पवन वहता है, सूर्य तपता है, अपि प्रकाशता है, ब्रह्मा सृष्टि रचता है, रुद्र संहार करता है. आपकी ही इच्छानुसार इस सृष्टिका व्यवहार चलता है. आप , ही इस जगतके जीवोंके जन्म, वृद्धि, जरा, मृत्युके कारण हो. आपकी ... आज्ञाका कोई भी उलंघन कर नहीं सकता. ऐसे आपने इस दासके लिये प्रयास क्यों उठाया ? हे देवकीनंदन ! हे यशोदाके आनंदवर्धन ! हे गोपियोंके प्राण! हे प्रेमके सागर! हे सचिदानंद! हे महेश्वर! मैं आपकी किसी भी आज्ञाका पालन न करूं, ऐसा कभी हो सकता है ? आपका नाम-स्मरण ही इस जगतके शोक तथा मोहमेंसे रक्षा करनेवाला है, हरि ऐसे हो अक्षरका शब्द ही प्राणियोंको संसाररूपी महासागरमेंसे तार कर अक्षर

अभय, सर्व सुखके धामरूप तट पर पहुंचाता है, ऐसे हरिरूप श्रीकृष्ण-चन्द्रको मेरे छिये इतना श्रम न उठाना चाहिये. "

ऐसा कहते कहते भीष्म पितामह ऐसे गह्गह होगये कि उनका कंठ रुक गया; फिर परमात्माके चरणोंमें मस्तक रख कर पड़े ही रहे. तव उनको उठा कर श्रीकृष्ण परमात्माने कहा—"हे भीष्मिपतामह! आप मेरे स्वामी हो, बड़े हो, आपकी सब आज्ञा पाछनेको ही मैं इस व्यवहार-चन्धनसे सदा ही बंधनमें हूं. में आपका दास हूं. मुझे जो आज्ञा करो, उसे उठानेको में तत्पर हूं."

भीष्मपितामहने कहा-" हे गोपीकांत ! हे जनादेन ! जगन्नाथ ! परम पुरुष ! हे पुरुषोत्तम ! आपके वचन सुन कर मुझे अत्यन्त औदा-सीन्य प्राप्त हुआ है. क्या आप अब भी मुझे कसौटी पर कसते हैं ? में क्या आपका स्वरूप जानता नहीं ? कौरवोंकी सभामें दुर्योधनको, रणमें अर्जुनको जिस विराट् स्वरूपका आपने दुर्शन कराया वे आप नहीं ? हे प्रभु ! -आप इस विश्वका कारण हैं, विश्वका पालन करनेवाले हैं, अन्यक हैं, अविनाशी हैं, दैत्योंका संहार करनेवाले हें, निद्रारहित, प्राणवायुका विजय करनेवाले, शांत, दांत तथा जितेंद्रिय हैं, सबके साक्षी हैं, भक्तोंको आनंद , देनेवाले हैं, भक्तोंका पालन करनेवाले हैं, अनेक अवतार धारण कर अनेक लीलाएं करनेवाले हैं, धर्मकी संस्थापनाके लिये अनेक अवतार-धारी हैं. हे भगवन ! हे कमलनयन ! आप इस सेवकके ऊपर-अपने . भक्तपर दया करके उससे छछ न करें ! कौरवोंकी इच्छा तृप्त करनेके छिये जब मैंने प्रतिज्ञा की थी, तब ही मैं जानता था कि आपकी इच्छा विना एक तृण भी नहीं हिल सकता. आपने अर्जुनसे कहा है कि ' सब कौरव योद्धा वीरोंको मैंने पहलेसे हनन किया है, पर मेरे लिये आपको जो अम पड़ा है, इस अपराधकें लिये क्षमा करो, क्षमां करो ! ' महात्मा, परमात्माके ्परम भक्त भीष्मिपतामहके दीन वचन सुनकर श्रीकृष्ण भी गद्गद हो गये. ्रिपर प्रेमपुरस्सर भीष्मिपतामहका हाथ पकड़ कर छातीसे लगा कर बोहे-" हे भीष्म पितामह ! हे तस्वके तस्वको जाननेवाले गांगेय ! हे परम भक्त ! आप कृतार्थ हो, आपके समान तीनों छोकमें कोई भी नहीं, ्न्त्राप और मैं एक ही हैं, तथापि मैं आपके अधीन हूं. हे नरहार्टूल !

हे नैष्टिक ब्रह्मचारी! हे सत्यप्रतिज्ञ! हे अभेदरूप! आपके वचनका खंडन करनेको में समर्थ नहीं, अपनी की हुई प्रतिज्ञाको आप ही सफल करेंगे, ऐसा निश्चय होनेसे तथा जैसे करनेसे धर्म पर अधर्भका विजय हो, उस अनीतिको संसारमें फैलनेसे रोकनेके लिये ही मुझे यह श्रम लेंना पड़ा है, भक्त भीष्म !हे गांगेय ! अपनी प्रतिज्ञाको निष्फल करनेको आप ही समर्थ हैं, अन्य नहीं. पाण्डव तो क्या, विलेक इस ब्रह्माण्डका स्वाभी जो मैं हूं, वह भी यह प्रतिज्ञा अन्यथा करनेको समर्थ नहीं, तो फिर औरकी तो सामर्थ्य ही क्या ? यह द्रौपदी मेरी परम भक्त है. वैसे ही आप भी हैं. पाण्डवोंसे भी आप मुझे परम प्रिय हो, विश्वका अचल नियम यह है कि, माता पिता पुत्रोंके रक्षणकर्ता हैं. इस अचल नियमका भंग न हो, इस लिये इस द्रीपदीको आपके चरणोंमें बंदना करनेके लिये मैंने प्रेरणा की है तथा जनाया है कि पाण्डवोंपर आये हुए इस महान संकटमेंसे उनका उद्धार करनेके लिये भीष्मपितामहके विना अन्य समर्थ नहीं, भीष्म-पितामहका तु आशीर्वाद प्राप्त कर, इसीसे तेरा सौभाग्य बना रहेगा-रक्षित होगा! हे भक्तिशरोमणि! द्रौपदीकी सौभाग्यकी कामना आपने सफल की है तथा पाण्डवोंको मृत्युके मुखसे बचाया है. आपकी मृत्युका उपाय क्या है, आप यही द्रीपदीसे कहो, क्योंकि आप स्वच्छंदमृत्यु हो. " भीष्मपितामह वोळे—" हे सचराचरच्यापी प्रभु! विभु ! हे सर्वज्ञ ! आपसे क्या वात गुप्त है ? शिखंडीके वाणसे ही मेरी मृत्यु है सो आप जानते हैं, पर मुझे किस छिये पूछते हैं ? क्या इतनेहीके लिये आपको श्रम हेना पड़ा ? हे दीनदयालो ! हे भक्तवत्सल ! हे करुणासागर ! आपके एक निमेषमात्रसे ही सारे संसारका प्रलय हो सकता है, तब मैं किस गिनतीमें ??

श्रीकृष्णने कहा—'' हे महात्मन् ! हे गांगेय ! हे स्वच्छंदमृत्यु ! आपकी इच्छाके विना आपकी मृत्यु करनेको कौन समर्थ है ? तिसपर भी आप मेरे परमभक्त, फिर आपकी मृत्यु कोई कैसे कर सकता है ? मैं जो यह सब रचता हूं, पाछता हूं, संहार करता हूं, सो समर्थ नहीं! तो पांडव कैसे समर्थ वर्तेगे ? पाण्डव आपके पुत्र हैं, इनके कल्याणके छिये आप सदा ही उत्सुक रही इसमें कुछ आश्चर्य नहीं, पर आपने प्रतिहा

की है कि इस रणसंप्राममें ' मैं नहीं या पांडव नहीं,' यह आपकी प्रतिज्ञा सदा आपकी इच्छाके अनुसार ही सफल हो सकती है. आपके बाहुबलके आगे पाण्डवोंका पराजय ही है तथा पाण्डवोंका पराजय-नाश तीनों लोकमें भापकी कीर्ति तथा यशको \* लांच्छन लगानेवाला है, इस भयसे ही देवी द्रीपदीको आपके आशीर्वादके हिये, अखंड सौभाग्यकी प्राप्तिके छिये, आप जैसे नित्य ब्रह्मचारीके चरणोंमें शरण छाया हूं. पाण्डव जो आपके पुत्र हैं उनकी रक्षा आपकी इच्छानुसार हुई है. आपको हरानेकी पाण्डव समर्थ नहीं तथा पाण्डवोंको आप मारे तो पिताने संतानका घात किया इस अधर्मके पातक और अपकीर्तिमेंसे संरक्षण तथा आपकी प्रतिज्ञा 'मैं नहीं या पाण्डव नहीं 'इसका सफल कराना इसी कारणसे मैंने आपकी भक्तिके अधीन हो, आपके पास द्रौपदीको वरदान दिछानेकी प्रेरणा की है. हे भक्त ! मैं सदा भक्तकी ही इच्छाका वशवर्ती हूं. अपने भक्तकी इच्छासे मैं किचित् भी दूर नहीं जा सकता. जो आपकी इच्छासे विपरीत हो तो मेरे भक्तरक्षणका विरद जाय, कि जिसे मैं सह नहीं सकता. हे गांगेय! जो अपनेको अर्पण करता है वह दूसरेको वचाता है, पर आपको तो अपनेको अर्पण कर अपनी आत्माको बचाना है. आप जीवनका छघुत्व और मरणका भव्यत्व भटी भांति जानते हैं; आपने व्यवहारसंबंधसे वँध कर अपने दिगन्तपर्यन्त व्याप्त विशास प्रफुक्षित आत्माको क्लेश बुलाया है, अर्थसे अपनी तृप्त आत्माको नीचा नवाया है, इसे मैं सहन नहीं कर सकता. आप जीवन्सुक्त हो, पर आपमें व्यवहार-वंघकी 🕆 जो स्वाभाविक वासना थी, उसका आज आपने क्षय किया है, तथा आप विदेहमुक्त सिद्ध हुए हो, क्योंकि परम अक्षर त्रह्मका आपको साक्षात्कार हुआ है और सदसद्रूप मायाको भेद कर परव्रहाके अनुभवी आत्मस्य हुए हो. इस पृथ्वीपर आपका भावी जीवन क्लेशकारी न हो, इससे मुझभें समानेके छिये ही आपके मुखसे आपका मृत्यु निर्माण कराना आवश्यक देखा और परजीवनके समीप स्वजीवन तुच्छ

<sup>\*</sup> दान देनेसे कीर्ति और वीरतासे जो पात हो वह यश, भीष्मजीमें ये दोनों गुण हैं. † संवंधी जनोंके स्तेहकी.

वतलानेके लिये सापको प्रयाण सृचित किया है. हे मम प्राण! परम अभेद भक्त ! प्रारच्ध कर्मके भोग अज्ञानी तथा ज्ञानीको समान होते हैं, पर ज्ञानीको धैर्यके कारण क्लेश नहीं होता और धैर्यरहित अज्ञानी क्लेश पाता है. मार्ग चलनेमें दो पुरुष समान रीतिसे ही स्त्रपरिश्रमके वश होते हैं, पर जो मार्गके अंतरको जानता है वह धेर्य रख कर घीरे धीरे चलता है तथा अज्ञानी नहीं जाननेवाला व्याकुल वन कर क्लेश भौगता है. गांगेय ! आप पूर्ण ज्ञानी हैं, पूर्ण भक्त हैं, मेरे अंतर ( हृदय ) हो, आपको ही विदित है कि आप हैं प्रमुख जिनके ऐसे सब कौरव योद्धावीर पूर्वसे छौकिक दृष्टिमें मारे हुए हैं, स्वत: मुए हुए ही हैं यह सत्य है, तद्पि जो आप सो मैं ही हूं, इससे आपकी इच्छाके विरुद्ध में कुछ भी नहीं कर सकता. ज्ञानी मेरा हृदय है, पर भक्त तो मेरा साक्षात् स्वरूप है. जो मुझमें ही छीन है, अहंकारवृत्तिसे रहित है, केवल आत्माराम हे, वह कुछ भी इच्छा नहीं करता. वह कामनारहित ही है. हे पितामह! ऐसे ही तुम मेरे परमभक्त हो, सत्स्वरूका अनुभव करनेवाले हो, प्रबुद्ध हो, महात्मा हो, अचल हो, भेदसे रहित हो. हे तत्त्वके तत्त्वको जाननेवाले ! स्वस्वरूपके आनंदमें सदा आनंदसे रमने वार्छ ! आपने मुझे जीता है. आपकी आज्ञाका उद्घंचन करनेको में समर्थ नहीं. अब कहो मैं आपका क्या प्रिय करूं ? "

भीष्मिपितामहने गद्गद् स्वरसे कहा—" हे परम्रहा! हे परमात्मा! सकल सृष्टिके स्वामी! आपके स्वरूपकी प्राप्तिमें ही मेरी कृतार्थता है, आपकी इच्छा पांडवोंको विजय प्राप्त करानेकी है, यह आपका एक निमेष मात्रका कर्तव्य है, यह सब जगत् मृत्युके मुखमें ही है, आप कालके भी काल हैं और अक्षरके स्वामी हैं, आपके दर्शन यही मुझको सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य तथा सायुज्य मुक्ति है, इससे अधिक मुझे क्या चाहिये! आपके नित्यमुक्त खिरुपका मेरे हृदयमें दर्शन स्मरण रहे और:—

" भारत युद्ध समय जो सुंदर अर्जुन रयको हांक्यो ।
वह श्रीकृष्ण रूप जग सुंदर सम मनरो रहे झांक्यो ॥
सुन्दर अलकावली मध्य है रणकी रेणु लिपटायी ।
सोहें श्रमजलबिन्दु वदनपर छवि लागे सुखदायी ॥

मम तीखे बाणनसे घायल छिन्न कवच तन घारथों !
अनुदिन रह मम लोचन आगे, यह वर मैं निर्धारथों ॥
जिन मेरो पण राखनके हित निजयण दोन्हों टारी !
तिहि स्वरूपमें लागे लगनी, गित मेरी बनवारी ॥
पांडवसेनाको मूर्चिक्ठत लखि, मम सम्मुख जो आयो !
कोप मरी दृष्टी करि स्वामी, चक्कर फेरि इरायों ॥
पग पकड़े पारथ वहां रोके, सृष्टी थरथर कांपै ॥
करिगणदलन हेतु केहरिसम, किर उछाह बहु आपे ॥
सखाविनयको कळू न गिनके, मम वम इच्छा घाया ।
दृष्टि रहो तन कवच मनोहर, शोमि रहा घन छाया ॥
पीताम्बर फहराय रहो। है, यह छिव लागे प्यारी ।
यही रूप वसी चित मेरे, सदा श्रीगिरिवरधारी ॥

भीष्मकी इस प्रार्थनामें श्रीकृष्ण परमात्मा गद्गदकंठ हो भीष्मपितामहको भेटने ( छातीसे लगाने ) लगे. अन्योन्यके शारीर रोमांचित
हो गये, भेदभाव मिट गया, परमज्योतिरूपका दर्शन होगया! भीष्म
नहीं. कृष्ण नहीं. बलिक एक ही अद्वैतात्मरूप परमज्योति! श्रीकृष्ण ही
भीष्म और भीष्म ही श्रीकृष्णरूप हो गये. भीष्म, कृष्ण, द्रौपदी, पहरेदार,
सेवक सवको एक ही रूपका अपरोक्ष और परोक्ष दर्शन हुआ. अखंड ऐक्य!
परम दर्शन! फिर भीष्मिपतामहने श्रीकृष्णका अर्थ पाद्यसे पूजन किया.
अपने भक्तका थोड़े कालमें इस जगतमेंसे विरह होनेवाला है, इसकी वेदनासे घायल श्रीकृष्णने गद्गद कंठसे भीष्मिपतामहको अनेक आशीविद देकर बिदा मांगी, उस समय फिर भीष्मने प्रार्थना की:-

प्रिय प्राणनाथ, मनमोहन सुन्दर प्यारे । क्षण एक भी न रहो, सम नयननसे न्यारे । तब दर्शन बिन तन, रोम रोम दुःख जागे । तब स्मरण बिना यह बिश्व, जो विषसम लागे ॥ तब संयोग बिन तन, वियोग दुख बहु साले ॥ अकुलाय प्राण जब, तब मूर्ती नहिं भाले ॥ तम तुःसहरण हे जीवन प्राणाधारे ।
थण एक भी न रही मम नयनसं०
इस जीवनका आधार ब्रह्म ७% तस्तत् ।
तुम बिन सब जगका ठाट, भासता नृणवत् ॥
तय दर्शनसे सभी रम्य, और नहीं न्यारू ॥
तम बिन इस जगका नृष्य, स्तर्ग नहीं प्यारू ॥
समिदानंदयनरूप, नयनोंके प्यारे ॥

क्षण एक भी न रहो : तुम भिन लागे क्षण एक कल्पसम भारी । तुम भिना स्वर्गमुख, महानरक दुखकारी ॥ तव संगमें बनका सुख, जाऊं में वारी । मेरे मन वस गयी एक, श्रीमिरियरधारी ॥ रही सदाकाल मनमोहि, प्राणके प्यारे । क्षण एक भी न रहीं, मम नयननसे न्यारे ॥

द्रोपरीको अखंड सौभाग्य प्राप्त हुआ. पांडव वचे. स्वच्छंदमृत्यु भीष्मिपतामहने स्वेच्छासे, स्वजीवनसे परजीवन श्रेष्ठ मान, स्वजीवनका प्रभु स्वरूपमें विख्य किया. दश्वें दिवसके महाभारतके युद्धमें शिखंडीके निभित्त, परन्तु सत्यका विजय करके अर्जुनके वाणसे पराजयको प्राप्त हुए तथा परमात्माके रूपमें ही विलीन होकर उत्तरायणमें स्थूल देहका त्याग कर, सृक्ष्मके पार देवयान मार्गमें विचरे. भक्तकी इच्छा पूर्ण करनेवाले परमात्माने जो अद्भुत लीला इस प्रसंगपर दर्शायी है, उसका वर्णन नहीं हो सकता, अवर्णनीय है, अनिवेचनीय है. \*

<sup>ः</sup> अहैतात्मक दर्शनके इस ग्रंथमें देतमाव दर्शावेवाले इस विन्दुको देख, पाठ-कोंमें किसी २ को शंका होगी. वर्योकि ' मक्ताधीन भगवान् । नामका यह विन्दु है, इससे स्पष्ट हैतकी प्रतीति होती है. परंतु ऐसा नहीं, एड्स दृष्टिमें देखने पर तुरंत जान पड़ेगा. कारण कि, इस विन्दुमें तो ' अमेद पद कैसे प्राप्त किया जाय, इसका विवेचन किया गया है, और हैतका बाच करके अमेद मान ही सिद्ध किया गया है. यहां भक्त शब्दसे तास्पर्य स्वरूपका जाननेवाला जीवात्मा समझना तथा

योगीन्द्र महात्माने सुविचारको संवोधन करकं कहा—"हे तात सुविचार! परमात्मा सदा ही अपने भक्तके अधीन है. जिसी जिसी भावनासे भक्त परमात्माको भजता है वैसी वेसी भावनासे परमात्मा उसके अधीन हो रहता है. जब कौरवसभाके अन्य जीव अफिल्णको मनुष्यभावसे देखते थे, तब जीवन्मुक्त भीष्मिपतामह श्रीकृष्णको परमात्माके ग्रुद्ध स्वरूपमें देखते थे. श्रीकृष्णका यथार्थ अमेद एकरसमय स्वरूप कौरवसभामें कंत्रल भीष्मिपतामह तथा विदुर दो ही देख सके थे तथा उन्हींके परमात्मा अधीन था और जीवोंको तो अपनी २ भावनानुरूप दर्शन हुए थे. इम सृष्टिका संहार करनेमें समर्थ ऐसा परमात्मा भीष्मिपतामहंका काल लानेमें असमर्थ न था, परंतु परमात्मामय ही भीष्मिपतामहंका करनेमें असमर्थ न था, परंतु परमात्मामय ही भीष्मिपतामहं थे. परमात्माके वे

भगनान् शब्दसे शुद्ध परब्रह्म परमात्मा समझना. जीवात्मा यद्यपि परमात्माके स्वरूपमें मिल जाता है, वो भी वह परमात्माका अंश रूप (अंशसा) ही गिना जाता है. इसमें समुद्रतरंगन्याय एक दृशन्तभृत है. जैसे तरंग समुद्रमेंसे ही उत्पन्न होकर समुद्र में ही फिर मिल जाते हैं, परंतु तरंगको कोई समुद्र नहीं कहता, विल्क तरंग समुद्रका ही कहलाता है, ऐसे ही जीव ज्यापक ब्रह्मों मिल जाता है तो भी वह ब्रह्म नहीं विलक्त वह ब्रह्मभूत कहा जाता है. इस सिद्धान्तको अद्भैत मतके प्रतिपादन करने-वाले श्रीमच्छेकराचार्यने ' संत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहं न मामकीनस्त्वम् । साम्रहो हि तरंगः क्षचन सम्रहो न तारंगः' इस श्लोकमं अभेदका हार्द, अद्वैत-मतका सारांश, वेदान्तमतका रहस्य जनाया है. इसका अर्थ यह है कि ''हे नाय ! तुममें और मुझमें मेद नहीं, अमेद है, यह यद्यपि सत्य है तो भी भें तुम्हारा हूं, तुम मेरे नहीं, जैसे कि समुद्रके तरंग होते हैं, पर कभी तरंगोंका समुद्र नहीं होता. इसमें ज्ञानके साथ भक्तिरस उछल रहा है. इससे भी अधिक त्यप्र कथन एक स्थानपर भगवान् श्रीगंकराचार्यजीने इस प्रकार किया है ऐसा नुझे समरण है. देहदृष्ट्या त दासोऽहं जीवदृष्ट्या त्वदंशकः । आत्मबुद्ध्या त्वमेवाहिमति मे निश्चिता मति: ॥ अर्थ:—हे प्रमो ! देहदृष्टिके देखते तो मैं आपका दास हूं (कारण कि तुम सर्वगुणयुक्त स्त्रामी हो ), जीवभावसे देखते में आपका अंगसा प्रकटा हूं तथा शुद्ध आत्मदृष्टिके देखते जो आप हैं वहीं मैं हूं जि तुम वहीं में हूं, तुमसे में जुदा नहीं और मुझसे तुम जुदे नहीं ] ऐसी मेरी निश्चित मित है ।

त्रश न थे, बल्कि परमात्मा उनके वशमें था. कारण कि वे परमात्माके ऐक्यका अनुभव करते थे. भीष्मिपतामह परमात्माके परम भक्त थे. उन्हीमें रातिदन लीन थे. वे उनका प्रत्यक्ष दर्शन जनसमृहमें वा एकान्तमें किया करते थे.ऐसे भक्त जनकी प्रतिज्ञा निष्फल न करनेके लिये, द्रीपदीको साथ छेकर, भीष्मिपतामहका आशीर्वाद दिखा कर उनका ही वचन सफल कर बताया है. श्रीकृण अकेले ही जानते थे कि भीष्म दूराधर्प हैं, अजित हैं, इस छोकमें उनकी वरावरी करनेवाला कोई भी नहीं. वसे ही श्रीकृष्ण परमात्माके भी वे परम भक्त थे, और श्रीकृष्णको भी जीते हुए थे ! ऐसे परम भक्तकी प्रतिज्ञा निष्फल हो, इसे परमात्मा सहन नहीं कर सकता. प्रियवत्स सुविचार ! इसी भक्तकी प्रतिज्ञा पूर्ण करनेके छिये परमात्माने अपनी प्रतिज्ञा छोड चक्ररूपी शस्त्र हाथमें लिया था. अपने भक्तोंके हितके लिये परमात्माने थोड़ा श्रम नहीं उठाया. प्रहादको जब संकट **वा पड़ा, तत्र नृसिंहका अमानुपी रूप धारण करके उसके संकटका निवा**-रण किया था और भक्त तथा प्रिय सखा अर्जुनको रणमें तृपा लगी, तव वहीं गंगा उत्पन्न करके उसकी तुपा मेटी थी. परमात्माने अनेक भक्तोंकी अनेक समय कामनाएं परी की हैं.

#### श्रीकृष्णरूपका रहस्य.

हे प्रिय वत्सो ! श्रीकृष्ण परमात्मा पूर्ण अवतारी हैं. इनका स्वरूप दिन्य है, इनका ज्ञान भी दिन्य है. इस परम अद्भुत स्वरूपकी अवतारळीळाका रहस्य भी अद्धत ही है. नंद ब्रह्म हैं, यशोदा मुक्ति है, वसुदेव वेद हैं, देवकी ब्रह्मविद्या है, गोपी=गो (प्रथिवी, वाणी, इंद्रिय, गो) हैं, श्रीकृष्णजीके हाथकी छड़ी योगमंत्र है, वंशी सौम्यरूप है, गोपसखा देवता हैं, वनके वृक्ष तपस्वी हैं तथा वृंदावन यह साक्षात वैकुंठ ही है. वळमद्र ये शेषनाग हैं तथा स्वयं (श्रीकृष्ण) वेदके निरूपण किये हुए परब्रह्मका स्वरूप हैं. श्रीकृष्णजीने जो अनेक प्रकारकी छीळायें की हैं, उनमें अपरमाता रोहिणी यह ध्यानमूर्ति है, सत्यभामा यह अदिसा स्वरूप है, अञ्चूर यह सत्य है, उद्धव यह इंद्रियनिमह है, कंस यह फळह है, अघासुर काम है, चाणूर द्वेप है, मुष्टिक मत्सर है,

कुवल्रयापीड दर्प है, वकासुर गर्व है, नृणावर्त लोभ है, केशी साक्षात् कोघकी मृर्ति है, श्रीकृष्णका धारण किया हुमा शंख यह लक्ष्मी है, नंदक खड़ यह रुद्रका डप्ररूप है, सुदृर्शन चक यह ज्ञानचिह है, धारण किये हुए वाण काल हैं, शार्क्न धतुष माया है, पद्म जगतका बीज है, वेजयंती माला वायु है, तुल्सीमाला भक्ति है, चमर धर्म है, छत्र आकाश है तथा पटरानी किमणी यह बुद्धि आदिशक्ति महामाया है. ऐसे श्रीकृष्णके परम स्वरूपका स्मरण भीष्मिपतामहकी दृष्टिके सन्मुख प्रतिक्षण रहता था. श्रीकृष्णसे मित्र उन्हें कुळ भी दृष्टि नहीं पड़ता था. चराचरमें जहां २ दृष्टिपात होता वहां २ इसी स्वरूपमें विहार करते थे. सर्व. कर्म धर्म श्रीकृष्णको अपित कर फळाभिसंधिके त्यागी रहते थे और काम-रिहत बन, उन्होंको परमहा, पूर्णका पूर्ण, तत्त्वका तत्त्व, सारका सार, जानते अनुभव करते थे, ऐसे परमभक्त भीष्मके श्रीकृष्ण अधीन ही थे.

हे जीवन्मुक्तो! परमात्माका तुम्हें क्षणभर मी ध्यान रुक्ष्य न छौड़ना चाहिये. उसीके लक्ष्यमें जो जीव निममहोता है उसने सव तीथोंमें सान किया, सत्र पृथ्वीका दान किया, सहस्र यज्ञ किये, पितरोंका उद्घार किया, देवोंका यजन किया, ऐसा समझना. परमात्माके छक्ष्यमें विहार करता जीव संसारी नहीं, देही नहीं, किंतु कामनासे मुक्त ही है, नित्य केवल्यको प्राप्त करनेवाला है, निर्गुण ब्रह्म है. उसको इंद्रियोंके अर्थके विषे, वैसे ही कर्मके विषे आसक्ति न**ीं रहती. जिस पुरुपने सर्व संकल्पोंका** नाश किया है, वही चिदानंदरूप पर ब्रह्मका सखा है, वंधु है, चिदानंद रूप ही है परमात्माकी सायुज्य मुक्ति प्राप्त करनेके लिये प्रथम अवण, कीर्तन तथा स्मरणकी खाव-इयकता है, फिर पादसेवन, अर्चन तथा वंदन करते करते दास्यभाव मनमें लाना चाहिये. इस दास्यभावमें में उसका हूं, ऐसा विचार मनमें दृढ करना चाहिये, यह शरण श्रेष्ठ है, पर मृदु है. इसमें पुरुषको मनमें मनसा वाचा कर्भणा यही हुढ निश्चय कर छेना चाहिये कि हे दीनवत्सल, दयासिधी ! हे करुणासागर! आपका अछौकिक स्वरूप जाननेको में असमर्थ हूं, पर आपका स्वरूप में देखता हूं और आपहीके प्रेममें रमण करता हूं. हे नाथ ! मेरे और आपके बीच बड़ा सेद है, पर में तुम्हारा ही हूं, में तुम्हारे शरण हूं, में आपका परम भक्त हूं. हे नाथ ! तुम मेरे नहीं, तथापि में तुम्हारा हूं, इस लिये मेरे ऊपर दया करके मुझे अपनी भक्तिका परम अधिकारी करी और अपनी शरणमें लो. इस नरकरूप संसारके अपार दु:खमेंसे ज्वार कर अपनी सेवाका अधिकारी करो. हे नाथ ! जैसे समुद्रमेंसे उत्पन्न हुई तरंगें समुद्रकी हैं, समुद्र तरंगोंका नहीं, वैसे हे दीनवत्सल ! मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे नहीं. यह स्थिति प्राप्त करनेके छिये साधनोंके अभ्यासका परिपाक होना चाहिये. यह भक्तिकी मृदु रीति है. ऐसी दास्यकी स्थिति पूर्ण होते ही दास भी सखा होता है, ऐसा इस संसारमें अनेक स्थलमें देखनेमें आया है, तो वह परमात्मा एकनिष्ठ भक्तको अपना सखा बनानेमें विलंब नहीं करता. इस स्थितिमें जिस परमात्माका दासस्थितिमें भेदभावसे उपासन होता था तथा जिस परमात्माका अन्य रूपसे सेवन होता था, वह परमात्मा सखा श्थितिमें भक्तके हृदयमें ही निवास-स्थिति कर दिन रात रहता है. इस स्थितिमें आये हुए जीवके चर्मचक्षके सामनेसे परमात्मा चाहे दूर चला जाय, किंतु उसके हृद्यचक्षुके समीपसे उसका दूर होना, यह तो अशक्य ही होता है. संसारमें रहते हुए अनेक प्रकारके दु:ख आ पड़ें ऐसे समयपर भी परमात्मा जिनके हृद्यसे दूर नहीं हो सकता, ऐसे भक्तोंको अन्तमें परमात्मा अपने हृद्यके साथ जैसे गोपियोंको छगाया था वैसे (हृदयसे) छगा कर उनकी सव कामनाएं सफल करता है. भक्तिका यह द्वितीय प्रकार मध्यम गिना जाता है, पर भक्तिका श्रेष्ठ प्रकार आत्मनिवेदन है. इस स्थितिको प्राप्त हुए जीवको सर्वत्र वासुदेव विना दूसरा कुछ भी दृष्टि नहीं पड़ता. जो मैं वह वे और जो ने नह में, ऐसी सात्विक भावना हृदयमें विलास करती है. ऐसा पुरुष नित्यमुक्त, परमात्माका परम अनन्यभक्त है. जो अपनेसे अन्य कुछ देख नहीं सकता, अन्यकी उपासना नहीं करता, अन्यकी शरण नहीं जाता, सर्वाकार सर्वमय चिदानंद स्वरूपमें ही जो विळास करता है, सर्वत्र अभेदमय देखता है वह नि:संशय रह कर संसारकी सब कामनाओंका त्याग कर देता है, उसको शत्रु अथवा मित्र, स्वजन वा परजन, सुवर्ण वा भस्म, पारसमणि वा पाषाण, रोग वा भोग, तीर्थ वा श्वपचका घर, देवांगना वा कुनड़ी, स्वान वा सर्वीगसंदर, अमृत वा विष, यह लोक वा परलोक, कीटत्व वा विहंगमत्व, सब स्थिति समान हैं, उसमें सुख वा दुःख नहीं -मानता, किंतु एकरस रहता है, जिसकी स्वर्गकी, इन्द्रपदकी कामना नष्ट

हुई है, वही सायुज्य मुक्तिका स्वामी है. जैसा श्रीकृष्णपरमात्माने कहा है, वेंसे कर्मफलकी आसक्ति छोड़, नित्यतृप्त, निराश्रय, ऐसा जो कर्ममें अत्यंत प्रवृत्त रहता हुआ भी कुछ नहीं करता, देखनेपर भी देखता नहीं, सुननेपर भी सुनता नहीं, कर्तव्यमात्रमें जिसकी उदासीनता है वह सदा ही तृप्त है, सदा ही मुक्त है. इस स्थितिको प्राप्त होनेके बाद इस भक्तका पुनर्जन्म नहीं. उसका उदय भी नहीं तथा अस्त भी नहीं. वह सत् वा असत्से विदूर नहीं तथा भिन्न नहीं. जिसका अहंकार नष्ट हो गया है, वह साक्षात् ब्रह्मरूप ही है. स्वरूपके सहजानंद्रमें सदा विहार करता, स्वच्छंद लीला भोगता, यह भक्त नि:संग, निर्गुण रीतिसे ऐसे विचरता है कि जैसे पानीमें मछलीकी गति और आकार्यमें **डडते पक्षीकी गति गृह रहती है. तथा उसका पार नहीं मिल सकता,** वैसे आत्मनिष्ठ ऐकान्तिक भक्तको मनुष्य तो क्या देवता भी कष्ट नहीं दे सकते. ऐसी स्थितिको प्राप्त होकर हे तात! तुम जगतमें विचरो. तुमको किसी प्रकारका दोष नहीं छग सकता. परमात्मा भक्तका है, भक्त उसका है, भक्त और वह एक ही स्वरूप है. इस स्थितिको प्राप्त हुआ जीव देही होनेपर भी जीवन्मुक्त है, विदेही होनेपर भी जीवन्मुक्त है. हरि: ॐ ञ्चान्तिः ! ञ्चान्तिः ! ञ्चान्तिः !

#### ज्योतिरूपका दर्शन.

अपने प्रिय शिष्योंको इस प्रकार उपदेश करके योगीन्द्र महातमा श्रणमात्र मौन रहे. दोनों शिष्य गुरुदेवके मुखदर्शनका पान करते २ गहद-कंठ हो गये, जानेकी इच्छा न होनेपर भी निरिच्छासे उठे, मन्दमन्द पगसे चलने छो. गुरुदेव उनका मनोभाव जान गये. उठकर दोनोंको हृद्यसे लगाया, मार्गस्थ किया, थोड़े कदम आगे जा, सुविचार और प्रकटप्रज्ञाने योगीन्द्र देवका पुनः दर्शन करनेको मुख फेरा, तो क्या दिखायी दिया पण्डुटी—गुहा नहीं थी, सिंह भी न था, केवछ योगीन्द्र ! समाधिस्थ योगीन्द्र ! अवकाश (अन्तरिक्ष) में खड़े थे. धीरे २ वे आकाशमें व्याप्त जान पड़ने लगे. सुविचार और प्रकटप्रज्ञाकी हिष्ट एकतार होगयी. फिर धीरे २ क्षणक्षणमें उनके स्यूल वा सूक्ष्म

परमाणु पृथक् होने छगे और देखते देखते वे ऐसे छुप्त होते गये कि चर्मचक्षुसे देखना अशक्य हो पड़ा. दोनों शिष्य योगीन्द्रके इस प्रकार अकस्मात् छप्त हो जानेसे, विश्वमें विश्वमय होनेसे बहुत उदासीन और म्लान हो गये, उनके नेत्रोंमेंसे आंसुओंकी धारा वहने लगी. इतनेम चारों ओर एक दिव्य रूप व्यक्त होने लगा. वह सर्वव्यापी स्वरूप, महातेजोराशिका पुंजरूप अछौकिक गान करता था, सर्वत्र छात्रा हुआ था, जिस दिशामें दृष्टि करें उसी दिशामें महात्माका स्वरूप द्श्रेन देता था. वहांसे मधुर गाननाद ऐसा ही निकलता था कि "संसारके निष्कामपनसे स्वयं प्राप्त हुए भोग भोगकर कुंदनरूप हुए विना परमात्माका परम धाम नहीं मिल कसता, परमधाम प्राप्त करनेवालेको सव वासनाओंका त्याग करना चाहिये. हे शिष्यो ! हे बालको ! अपना शेष आयुष्य मदात्मक करके संसारमें विचरण करनेसे किसी प्रकारका तुमको प्रत्यवाय नहीं छगेगा. जब धर्मकी ग्लानि होती है तब मेरा जन्म होता है. यह जन्म भी वही है. मेरा रूप होगे, मेरे भक्त होगे, तो तुम्हारी गति है, मोक्ष है. 'इस प्रकार घुमते हुए नादमेंसे एक परम ज्योति प्रकट हुई और देखते देखते आकाशमें विलीन हो गयी.

दोनों दम्पती शुद्धरूप बनने पर भी गुरुविरहसे उदास हो गये. फिर कुछ काल पर्वत पर रह कर, गुरुआज्ञाके अनुसार प्रारव्य भोगनेके लिये इस दिव्य स्थलका त्याग किया. धीरे २ हिमगिरिका सौन्दर्य देखते देखते अपने स्थानमें आ गये. जो उत्तम ज्ञान उन महात्माके पाससे प्राप्त किया था, उसका अनेक लोगोंको उपदेश देकर, संचित कर्मके भोग भोग कर, निर्वासिनिक बन—शुद्ध निर्मुण बन कर, कालकी ही निरीक्षा करते हुए संसारमें विचरते थे तथा काल आते ही परमात्माके प्रेमधानमें जाकर सर्वंड प्रेमानंदकी लीलाका अनुभव करने लगे.

इति श्रीनंदनंदनपादारविंदमिछिंदेन देशाइकुछोत्पन्नेन सूर्यरामसुतेन इच्छारामेण विरचिते चन्द्रकान्ते पर्णकुटीरहस्ये नान्नि चतुर्थप्रवाहे हिन्दी–भाषयानूदिते तत्त्वानुसंधानोपदेशोनाम द्वितीयः खंड: ॥

#### विलय

कृष्णे रताः कृष्णमहरम्पन्ति । रात्री च कृष्णं धुनरुत्थिता ये । ते भिन्नदेहाः प्रविशन्ति कृष्णं । हृत्रियेथा मन्त्रदृतं दूताग्रे ॥

अर्थ-श्रीकृष्ण (परमातमा) में आसक्त, श्रीकृष्णका श्रणक्षणमें स्मरण करने-वाले, रात्रिको स्रोते समय श्रीकृष्णका स्मरण करनेवाले अर्थात् निद्रा स्वप्नमें भी श्रीकृष्ण, उठते वैठते श्रीकृष्णका जिनको स्मरण होता है, उनका जीवात्मा देहसे भिन्न होते ही जैसे मंत्र पढ़कर होम किया हुआ हब्य अग्निमें मिल जाता है, वैसे श्रीकृष्णमें मिल जाता है.

# पुस्तक मिलनेका पत्ताः-

् मेनेजर

" गुजराती " प्रिटींग प्रेस,

साम्रन बिर्न्डींग, सर्कल, कोट,

मुंबई नं १

### च न्द्र का न्त

### [ वेदान्तज्ञानका मुखग्रन्थ ]

पंचम प्रवाह-अभ्यासयोग । पष्ट प्रवाह-जीवन्मुक्ति । सप्तम प्रवाह-कैवल्य धाम ।

- लेखक -

## इच्छाराम सूर्यराम देसाई

" पंचदशी अपर स्वतंत्र टीका लिखनेवाले " हिन्द और विटानिया"के लेखक " गुजराती "के भूतपूर्व सम्पादक " गुजराती " प्रेसके आद्य संस्थापक

> (हिन्दी अावृत्ति) भाग चौथा

> > <del>120</del>20**0**00

प्रकाशक और विकेता
"गुजराती" प्रिंटिंग प्रेस
बाजारगेटं स्ट्रीट, सास्त विस्टींग्स,
एल्फिस्टन सर्वेल, फोर्ट, मुंबई नं. १.

पुस्तक मिलनेका पताः—

" गुजराती " प्रिंटिंग प्रेस,

प्रिन्टर्स ॲन्ड बुक्-वाइन्डर्स,
बुक्सेलर्स, पव्लिशर्स ॲन्ड कमीशन एजन्दसः
साम्मून विल्डिंग, वाजारगेट स्ट्रीट,
प्रत्पिस्टन सर्कल, फोर्ट—

मुंबई नं. १

reredd da da da da da

### चन्द्रकान्त

पंचम प्रवाह-अभ्यासयोग पष्ठ प्रवाह-जीवन्म्रक्ति सप्तम प्रवाह-परमधाम-कैवल्यधाम

### अनुक्रमणिका.

\$\frac{1}{4}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\tinz}\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\texitit}\xi}\text{\tex{

पंचम प्रवाह—अभ्यासयोग ( परमात्माके साक्षात्कारके लिये क्या करना? और कौनसा योग फलप्रद होगा उसका वर्णन. )

षष्ट प्रवाह—जीवन्मुक्ति (जीवन्मुक्ति क्या है ? और जीवन्मुक्ति मिलनेके उपायोका वर्णन )

सप्तम प्रवाह—परमधाम ( परम धाम क्या है ? वहांका ऐश्वर्थ-प्रताप, कैवल्यदशा प्राप्त होनेके समय मनुष्यके आत्माकी स्थिति, परमात्माका नित्यसुक्तस्वरूप-परमधाम—अक्षरधाम— कैसा है-उसका वर्णन)



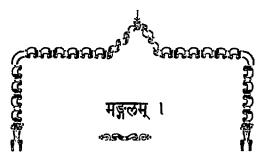

यत्कृतं यस्करिण्यामि तस्तर्वे न मया कृतम् । त्वया कृतं ह फलभुक् त्वमेव मधुमुद्रन ॥ १ ॥

अर्थ:—मैंने ( इस शरीरसे ) जो कुछ किया है, या भविष्यमें जो कुछ करूँगा, वह सब मेरा किया हुआ कुछ नहीं है। यह सब आप ही का किया हुआ है, और उसके फलके भोगनेवाले भी हे मधुसदन! आप ही हैं।.

यत्सत्तवा सदिदमस्ति यदात्मभासा प्रयोतितं जगद्येपमपास्तदोषम् । तद्भन्न निष्कठमसंगमपारसौक्यं प्रत्यग्भने परममंगठमद्वितीयम् ॥ २ ॥

अर्थ:—जिसकी सत्तासे यह जड़ चेवनात्मक सब संसार अस्तित्व पाता है और जिसके प्रकाशसे यह प्रकाशित होता है, जो सब तरहसे निष्कल, सब संगतिसे रहित, निर्दोष, अपार सुखागार, परम-भंगलमय और घट घटमें ब्याप्त है उस अद्वितीय ब्रह्मका भजन में करता हूँ। केचिद्धद्दन्ति धनहीनजनो जघन्यः केचिद्धद्दन्ति गुणहीनजनो जघन्यः। व्यासो वदत्यखिळवेदप्रराणविको नारायणस्मरणहीनजनो जघन्यः॥ ३॥

अर्थ:—कोई मनुष्य धनहीनको अत्यन्त निन्दनीय कह कर पुकारता है, तो कोई गुणहीनकोही सबसे अधिक निष्कृष्ट बताता है, किन्तु अखिल वेद पुराणके जाननेवाले भगवान वेदन्यासजी कहते हैं कि वह पुरुष अत्यन्त गयाबीता है कि जो श्रीमन्नारायणके स्मरणसे विमुख है।

सूद्धः सचितः सती प्रियतमा स्वामी प्रसादोन्छवः स्तिग्धं मित्रमवञ्चकः परिजनो निष्क्वेगवेशं मनः । आकारो ठिचरः स्थिरश्च विभवो वियावदातं छलं छुटे विष्पदारिणीष्टदहरी संप्राप्यते देहिनाम् ॥ ४॥

अय:—जगदीश्वर जगन्नियन्ता जब प्रसन्न होते हैं तमी पुरुष-को अच्छे चरित्रवाला पुत्र होता है, अत्यंत प्यारी पतिन्नता झी मिलती है, स्वामी (जीविका देनेवाला) प्रसन्नमुख मिलता है, मित्र सचा संही बनता है, सेवक स्वामिभक्त मिलता है, चित्त क्रेंग्रके लेशसे रहित रहता है, स्वलप भी सौम्य होता है, उसका बैभव स्थिर रहता है, मुखमें विद्याका वास रहता है।

कोऽहं करत्वं क्रत आयातः का में जननी को में तातः।

इति परिभावय सर्वमसार सर्वे त्यक्त्वा स्वप्नविचारम् ॥

का तव कांता करते पुत्रः संसारोऽयमतीव विचित्रः।

कर्म त्वं वा क्रत आयातस्तत्वं चित्तय यहिंदं भातः ॥ ५ ॥

अर्थः—मैं कौन हूँ, उम कौन हो, कहासे आये, कौन मेरी

माता, कौन मेरा पिता, कौन तुम्हारी स्त्री, कौन तुम्हारा पुत्र, द्वम

ही खुद किसके हो १ अर्थात् तुम कहासे आये हो १ इस प्रकार विचार

करके इस स्वमसद्या संसारका त्याग कर सबको निस्सार समझो ।

यह संसार बड़ा विचित्र है, इस्रिक्ये हे माई, इन सबकी

वास्तविकताका तुम मनुन करो ।

काहंत्रद्वोति विया निरतिशयस्य दर्शयन्ती विद्धदं कूटस्थस्वप्रकाशं प्रकृतिस्विरिता खण्डयन्ती च मायास् । कावियाहंममेति स्थगितपरस्रका चित्तभित्तौ ळिखन्ती सर्वानथान्त्रथान् विषयगिरिस्वा वासनागैरिकेण ॥ ६ ॥

अर्थ:—जो नित्य निरितशय मुखरूप विशुद्ध, क्टरथ, स्वयंप्रकाश-वाले परब्रह्मके स्वरूपको दिखलाती तथा मायाका खण्डन करती हुई स्वभाव ही से मुचरित्रवाली "अर्ध ब्रह्म" रूप वाली ब्रह्मविद्या कहां! और परब्रह्मके मुखको दबा देनेवाली तथा विषयरूपी पर्वत-के कपर उत्पन्न हो कर वासनाके गेरूसे चित्तकी दिवालों पर सब तरहके अनथाँको अंकित करती हुई अर्थात् चित्तको अनर्थों-की तरफ घसीर्ट लेजानेवाली, "अर्ह मम" में और मेरा तेरा करनेवाली अविद्या कहां-अर्थात् दोनोंका मिलान कहां हो सकता है।

> यामासाय विलोकीजनमहितशिवावक्षभारामभूमिं ब्रह्मादीनां सराणां स्ववसतिस्वां मण्डलं मण्डयन्ति । नो गर्मे व्याल्डवन्ति क्वचिदपि महजा मातुरस्क्रान्तिभाज-स्तां काशीं नो भजन्ते किमिति स्मतयो दुःखमारं बहुन्तः ॥ ७ ॥

अर्थ:—तीनों लोकोंके परमपूज्य श्रीउमावल्लम शकरकी विश्रामस्थली काशीपुरीमें जो मनुष्य निवास करते हैं वह ब्रह्मादिक देवताओं के स्थानोंको अवस्य अल्कृत करते हैं, अर्थात् उन स्थानोंमें जाकर भूषणादिकी तरह उन स्थानोंकी शोभा बढ़ाते हैं। इतना ही नहीं, वे फिर माताकी कीलमें कभी वापस आते भी नहीं, और जन्म मरणके चक्रसे हमेशाके लिये मुक्त हो जाते हैं। इस लिये हे मुमतिमान् पुरुषो, आप किस स्वार्थसे सांसारिक दु:खों के मारको दोते हो (वहन करते रहते हो) और काशीपुरीमें वास क्यों नहीं करते ?

गङ्गातीरे हिमगिरिशिष्यवद्यप्रासनस्य महाध्यानाभ्यसनविधिना योगनिद्रां गतस्य । किं तेमांव्यं मम सुदिवसैर्यत्र ते निर्विशद्भाः ' संप्राप्स्यन्ते जस्ट्रहिणा शृङ्ककण्ड्रविनीदम् ॥ ८ ॥

٠,

अर्थ:—गंगाके तीर पर हिमिगिरिकी शिला पर पद्मासनसे नैटनेवाले, ब्रह्मका ध्यान घर कर विधिपूर्वक योगनिद्रामें सोए हुए मेरे शरीरसे चाहे हिरण अपनी खुजली मिटानेके आनंदके लिये अपने सींगांकी रगड़े तो भी योगनिद्रा मंग न हो, ऐसे भेरे, सुदिन अन्तिम समयमें व्यतीत हों।

ततः परं तरपरिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तति भूयः ।
तमेव चार्ण पुरुषं प्रपये यतः प्रष्टतिः प्रस्ता प्रराणी ॥ ९ ॥
अर्थः—जिसके आगे लानेवाले इस संसार्मे वापिस नहीं आते
ऐसे संसाररूपी वृक्षके मूलकारण विष्णुपदकी खोज करनी चाहिये,
जिस मूलपुरुपसे इस संसार की प्रवृत्ति हुई है, उसी आदिपुरुप
की शरणमें में जाता हूँ । इस प्रकार अनन्य मिक्तसे प्रसमद की
शोध करनी

निर्मानमोद्दा जितसंगदोपा अध्यातमनित्या विनिष्टत्तकामाः ।
इंद्वेविद्यत्ताः स्ववदुःखसंद्रगेष्ट्वंत्यमूदाः पदमन्ययं तत् ॥ १० ॥
जो आदमी मान तया मोइसे रहित है, जिसने पुत्रादिके संग दोपको जीत लिया है, जो आत्मज्ञाननिष्ठ है, जो विद्याप रूपसे काम-रहित है, जो सुख और दुखकी संज्ञाओंके द्वन्द्वसे विमुक्त है इस प्रका-रके मायासे दूर रहनेवाले ज्ञानी पुरुष उस अव्यय पदको प्राप्त होते हैं !

> न तद्भासयते स्वर्यो न शशांको न पावकः। यद्भस्या न निवर्तते तद्भाम परमं मम ॥ ११ ॥

जिस पद ( लोक ) को सूर्य-चंद्र, और अग्नि प्रकाशित नहीं कर सकते, और योगी लोग जिस पदको पाकर किर वापिस आते नहीं; वहीं मेरा धाम-कैवल्य पद-है।

#### चन्द्रकान्त

# चतुर्थ विभाग ,

#### पंचम प्रवाह-कैयल्य धाम

" सर्वेश्वर एक होनेपर भी अनेक रूपसे प्राणी मात्रके घटघटमें ्व्याप्त हो रहा है, यद्यपि वह निरंजन निराकार है, पर साकार स्वरूपसे जो योगीजनोंको समाधिमें प्रत्यक्ष होता है, जो सर्व विश्वमें व्याप्त हो रहा ्हैं, और जिसको 'हरि' इस नामसे सम्बोधित कर प्राणीमात्र जिसकी उपासना ्र-इन्ते हैं, और मैं जिसका नित्य स्तवन कर नित्य नमस्कार करता हूं, वह कहां है ? अरे ! मेरी देहके भीतर किसी गुप्त स्थानमें मुझमें ऐसा क्या हो ुरहा है कि जिससे में सदा उदास रहता हूं ? मेरी इस दृश्य जगत्के ्रिकसी पदार्थ पर भी प्रीति नहीं होती. मैं अपने हृदयस्थ किसी गुप्त म्थानमेंसे निकलती हुई अग्निसे जला करता हूं. मेरे अन्तरकी यह अग्नि े कोई शांत नहीं करता है ! कृष्ण भी मेरे मनका समाधान नहीं करते, तब ं फिर अन्य ऐसा कौन है कि जो मुझे शान्ति दे सके-मेरा समाधान करे ? मुझे पदार्थ मात्रकी चाह नहीं है, मुझे धन धाम श्रामकी चाह नहीं है, ्रें से स्त्री, पुत्र, परिवार पर प्रीति नहीं होती! मैं सर्वाङ्गसे जळता हूं! अरे कौन मुझे शान्ति प्रदान करे-मेरे मनका कौन समाधान करे ? कौन सुझे ेंसत्य मार्ग दर्शावे ? वंद जिसका वर्णन करते हैं, ऐसे परमात्माको कौन मिलावे ? मैं कौन हूं ? कहांसे आया हूं ? किसल्लिये आया हूं ? भेजने-वाला कौन है ? इस देहको तो क्षणमङ्कुर कहते हैं, ठोकर लगते ही फूट जाय-ऐसी कहते हैं, यह नाशवंत है, इसका नाश हो जानेके पश्चात् उसमें जो इन्छ अगोचर है, जिसे इंस कहते हैं, वह कहां जायगा ? अरे, उसका नाश (अदर्शन) क्यों होता है ? वह इस छोकंमें सदा क्यों नहीं रहता है ? अविनाशी क्यों नहीं है ? वह इस देहसे अलग क्यों होता है ? उसे अलग करानेवाला कौन है ? वह देहसे छूट कर जहां जायगा वहां क्या होगा ? पर वह जायगा कहां? अरं, रं, उसका मुझे ज्ञान नहीं, हुझे वह ज्ञान कोई नहीं देता-कोई नहीं समझाता ! जहां यह इंस जायगा वहां उसे कौन ्रिपूछेगा ? क्या पूछेगा ? फिर वह कहां जायगा ? इस विचारसे मेरा मन

घवड़ाता है. मुंझ सब इछ बुग लगना है, इस विचारसे में आंखें होते हुए भी अंध हूं, कान होते हुए भी विधर हूं, जीभ होते हुए भी म्वाद्—रस रहित हूं, वाणी रहते हुए भी मृक (गृंगा) हूं. मुझे किसीमें भी आनंतृ , , नहीं होता है, किसीकी भी वातें गुझे रुचिकर नहीं लगती है, मुझे कि लोक में रहनेकी इच्छा नहीं होती है, और न इस लोक से जानेकी इच्छा होती है, कहां जाऊं ? क्या करूं ? हे हिर, जिसकी में नित्य उपासना करता हूं, वह तू मुझे शान्तिप्रदान कर."

ये शब्द अपने मनके साथ बोलता हुआ एक विकलवेगी पुरुष रवताचलकी पिन्न भूभिपर मंद मंद पांबसे, म्लान मुखसे, उपरको अवदात चला जाता है. चारों ओर अंधकार व्याप्त हो रहा है. दिशायें शून्य हैं. अधुना पशु, पक्षी, मानव और जानवर किसीका शब्द सुनायी नहीं देता. समय समयपर वायुदेव अपना प्रताप बतलाते हैं, तब पर्वत परके बुक्ष झूमने, डालियोंसे डालियां टकरांने, पत्तोंके खरीनेका थोड़ा बहुत शब्द कानोंमें पड़ता है. इस पुरुषको निर्जनतासे भय नहीं होता, उसकी दृष्टि केवल आकाशके एक तारेपर टहरी हुई है. उसको लक्ष्य बनाये हुए उत्पर ही उत्पर चढता जाता है, आसपास अनेक बनराजियां हैं, उनमेंसे परागमय पवन पराग फैलाता है, इससे भी उस पुरुषको कृत्र आनंद नहीं होना है, पवनकी सरसराहट उसके खुले शरीरको कंपायमान नहीं करती, भय-रहित होकर वह किसी आशासे आगे बढ़ता हुआ भी नहीं जान पड़ता.

पूर्व दिशामें अभी अरुणोदय नहीं हुआ है. \*

<sup>\*</sup> चन्द्रकान्त मणिके चतुर्य विभाग अथवा पञ्चम प्रवाहका इतना ही आरम करके प्रन्यकर्ताका शरीर शांत हो गया. दयाछ सर्वेश्वरकी इच्छा इम प्रन्यकर्ती क्षांत शरीर शांत हो गया. दयाछ सर्वेश्वरकी इच्छा इम प्रन्यकी पूर्तिको अनुकूल न हुई, अतएय यह प्रन्य अपूर्ण दशामें ही रहा है और चह किसीसे पूर्ण भी नहीं हो सकता. (स्वर्गीय रचियता )के वचनामृतके अनुसार उनश्रीका योगेश्वर श्रीकृष्ण और उद्धवके संवाद द्वारा परमात्माके अवर्णनीय परम धामका शक्य वर्णन करनेका विचार था. पर वह सफल नहीं हुआ. अनेक जिशास उनके विरचित चतुर्यभागके विषयमें पत्रव्यवहार करते रहते हैं, उनकी जिशासा तृत करनेके लिये यह जितना कुछ लिखा गया था वह यहां छाप दिया गया है. नटवर लाल इञ्छाराम देशाई.